# मा० दिण्जेनसंग्रान्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य प्रथमोदलः

# श्रीयतिवृषमाचार्यरचितचूणिसूत्रसमन्वितम्

श्रीमगवद्गुणधराचार्यप्रणीतम्

कसाय पाहु डं

तयोश्र

### श्रीवीरसेनाचार्यविरचिता जयधवला टीका

[ प्रथमोऽधिकारः पेज्जदोसविहत्ती ]

सम्पादकाः

पं० फूलचन्द्रः

सम्पादक महाबन्ध, सह सम्पादक धबला आदि

यं० महेन्द्रकुमारः

सिद्धान्तशास्त्री, सिद्धान्ताचार्य न्यायाचार्य, जैनप्राचीन न्यायतीर्थ न्यायाध्यापक, स्यादाद विद्यालय काशी

पं० कैलाशचन्द्रः

सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्ताचार्य सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ, प्रधानाचार्य स्याद्वाद महाविद्यालय काजी

द्वितीयावृतिः

प्रकाशक मंत्री, साहित्य विभाग मा० दि० जैन संघ, चौरासी, मथुरा

> वीरनिर्वाणाब्द २५०० मूल्यं रुप्यकविशतिकम्

[ ई० सं **० १९७**४

विश्रां रूपरेक रू

# मा० दि० जैनसंघ यन्यमाला

# इस ग्रन्थमालाका उद्गवेश्य

संस्कृत प्राकृत आदिमें निबद्ध दि॰ जैनागम, दर्भन, साहित्य, पुराण आदिका यथासम्भव हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन

संचालक

## भा० दि० जैन संघ

ग्रन्थाङ्क १-१

प्राप्तिस्थान
व्यवस्थापक
भाव दिव जैन संध चौरासी, मथुरा

> मुद्रक: वर्द्धमान मुद्रणालय गौरीगंज, वाराणसी-१

## Sri Dig. Jain Sangha Granthamala No I-I



THE COMMENTARY JAYADHAVALĀ OF VEERSENACĀRYA UPON BOTH

[ Pejjadosa Vihatti-I ]

EDITED BY

### Pandit Phoolchandra Siddhant Shastri

EDITOR MAIIABANDHA JOINT, EDITOR DHAVALA

### Pandit Mahendra Kumar Nyayacharya

am Prachina Nyayatirth, Lecturer jn Nyaya, Syadvad Vidyalaya, Varanası.

### Pandit Kailashchandra Siddhant Shastri

Nyayairriha, Siddhantaraina.
Pradhanadhyapak, Syadvada Digambara Jain
Mahavidyalaya, Varanasi.

#### **Hnd Edition**

PUBLISHED BY

THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI, MATHURA

VIKRAM S. 2030

VIRA SAMVAT 2500

1974 A. C.

### A GIST OF HINDI INTRODUCTION

#### **FOR**

### **ENGLISH READERS**

According to Digambar Tradition the canon of the twelve Angas is forgotten but whatever of it has survived is preserved in the ancient scriptures known as Satkhandāgama, Kasāya Pāhuḍa and Mahābandha. On the first The contents of two of these works Swāmi Virasenachārya of the th century this edition.

A.D. wrote commentaries termed as Dhavalā and Jayadhavalā The Dhavalā has been edited by Prof. Hirā Lāl Jain of Amaraoti and is being published in parts. As for the Jayadhovalā, its first part is before the readers. This edition contains the text of Kasāya Pāhuḍa, its Chūrni Sutras, and the exhaustive Commentary on both, Known as Jayadhavalā.

Acharya Gunadhar first wrote the Kasaya Pahuda in Gatha sutras. Swami Virsen, the writer of the Jayadhavala says that Acharya Yati Vrishabha wrote Churni Sutras on the Kasaya Pahuda after studying at the feet Dates of Kasaya of Arya Mankshu and Naghasti who were the perfect knowers Pahud, Churni Sutras of the traditional meaning of the Kasāya Pahuda. Virsen furand Jayadhavala ther says that Acharya Gundhar lived some time about 683 after Vir Nirvana. After comparing this date with the succession list given in Prakrit Pattavali of Nandi Sangh and making a critical discussion on the references to Arya Mankshu and Nagahasti found in Shvetambar Jain succession lists and also having discussed the date of Yati Vrishabh in Hindi introduction we have concluded that Kasaya Pahuda was written either in the second or in the third century A.D. and Acharya Yati Vrishadha lived most probably in the sixth century A. D. Now as for the date of the commentary Jayadhavala, the ending verses of it show that it was completed in 759 Shaka Samvat (that is 894 A. D.)

From the ending verses of the commentery as well as from other sources also it becomes clear that Swami Virsen died before the completion of 'ayadhavala. He had written only one third of it, the remaining two thirds were written by his pupil Acharya Jinasen. Jinasen was a scholar of his teacher's rank. Amoghavarsh, the King of the Rashtrakut dynasty was his pupil.

According to the Shrutavatar of Indra Nandi many glosses and commentaries were written on Kasaya prabhrit. First of them was the Churni Sutra of Yati Vrishabhacharya. On these Churni Sutras was written a gloss Glosses and com-known as Uchcharana Vritti by Uchcharanacharya. It was mentaries on Kasaya followed by one more Uchchararana Vritti written by Bapp-Pahuda.

A survey of Jayadhavala makes it clear that its author had seen not only these Vrittis (glosses) referred to above but even many more, Further it should be specially noted that Virsen has

The Language of the Kasāya prābhrit and the Churni Sutras is Prakrit but

Jayadhavala contains many Sanskrit expressions and sentences

Linguage.

Ilanguage.

Ila

Subject matter of the work.

mohaniya and Charitra mohaniya. Charitra mohaniya is again of two kinds—Kashaya and No-kashaya Krodh, Mān, Māyā and Lobh are termed as Kashaya. It is the classification and detailed description of these Kashayas that forms the subject

matter of the fifteen chapters of this work.

# इस भागकी विषयसूची

| प्रकाशक का आरस                      | **-**      | ३ जयधवला                                  | ₹ ४३ ०            |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|
| सम्पादकीय वक्तव्य                   | ४१–६४      | नाम                                       | २४                |
| संशोधन सूचनाएँ                      | १५-२०      | इस नामका कारण<br>जयधवला सिद्धान्स्यन्य    | 78                |
| प्रस्तावना                          | १–१०६      | रचनाशैली                                  | સ્પ<br><b>ર</b> પ |
| १ ग्रन्थपरिचय                       | 4-30       | [सिद्धान्तप्रन्थोंके अध्ययनके अधिकारकी    |                   |
| १ कषायप्राभृत                       | 4-98       | जयधवलाकी व्याख्यानशैली                    | ,                 |
| नाम                                 | ઘ્ષ        | जयधनलामें निर्दिष्ट प्रनथ और प्रत्यक      | •                 |
| कवायप्राभृतका नामान्तर              | ц          | महाकर्मप्रकृति और चौबीस अनुयोगद्व         | ार ३१             |
| कवायप्राभृतके वोनों तामोंकी सार्थकत | n 4        | संतकम्पपाहुड और उसके खंड                  | ३ १               |
| कषायप्राभृतकी रखनाशैली              | Ę          | दसकरणिसंग्रह                              | ३२                |
| कवायप्राभृत और वट्खंडागम            | હ          | तत्त्वार्थसूत्र                           | ३२                |
| कवायप्राभृत और कमंप्रकृति           | C          | परिकर्म                                   | <b>३</b> २        |
| कवायप्रभृतकी टीकाएँ                 | ९          | सारसंग्रह                                 | ३३                |
| यतिवृषभके चूणिसूत्र                 | १०         | सिद्धसेनका सम्मइसुल                       | ३२                |
| उच्चारणावृत्ति                      | . 80       | तत्त्वार्थभाष्य                           | <b>ર</b> :        |
| मूलुच्चारणा<br>-                    | Po         | प्रभाचन्द                                 | ३ ३               |
| बपदेशचार्य लिखित उच्चारणा           | ११         | जयषवला और लब्बसार                         | ३४                |
| स्वामी वीरसेन लिखित उच्चारणा        | 2 8        | जयधवला और क्षपणासार                       | <b>38-3</b> 4     |
| लिखित उच्चारणा                      | <b>१</b> १ | २ ग्रन्थकार परिचय                         | ३६-७३             |
| शामकुण्डाचार्यकी पद्धति             | <b>१</b> १ | १-२ कसायपाहुड और चूणिसूत्रोंके            | कर्ता,            |
| तुम्बुलूराचार्यकृत चूड़ामणि         | <b>१</b> २ | अवार्यगुणधर और यतिवृषम                    | "                 |
| अन्य व्याख्याएँ                     | १४         | कसायपाहुडकी गाथाओंकी कर्त्यू कतामे        |                   |
| जयधवला                              | १४         | आचार्यगुणधर और उनका समय                   |                   |
|                                     |            | आर्यमंक्षु और नागहस्ति                    | 80-88             |
| २ चूणिसूत्र                         | १५–२४      | आ॰ यतिवृषभका समय                          | 83                |
| नाम                                 |            | [६८३ वर्षको गणना, त्रिलोकप्रज्ञप्तिको राष |                   |
| रचनार्शली                           | 88         | आवार्य कुन्दकुन्द और यतिवृषभ              | ५०                |
| व्या <b>स्यान</b> शैली              | १५         | [मुनि श्रो कत्याणविजयजीके कुन्दकु         |                   |
| चूणिसूत्रमें अधिकार निवेंश          | १६-१९      | विषयक मन्तव्यकी आलोचना (पृष               |                   |
| चूणिसूत्रमें ग्रन्थ निर्देश         | १९         | ५६) नियमसारके लोकविभागका विव              | _                 |
| चूणिसूत्रमें वो उपवेशवरम्वरा        | १९         | चन (पृ० ६०) त्रिलोकप्रज्ञप्तिके वर्त      | [-                |
| चूणिसूत्र और उच्चारणा               | १९         | मानरूप पर विचार (पृ० ६१) ]                | <b></b>           |
| यूणिसूत्रकी अन्य ध्याल्याएँ         | २०         | ग्रन्थकारोंकी आम्नाय                      | <b>६</b> ४–६९     |
| चूजिसूत और वट्खंडागम                | २१         | ३ जयधवलाके रचियता                         | <b>६६-</b> ७      |
| चूणिसूत्र और महाबन्ध                | २२         | आ० बीरसेन और जिनसेन                       | Ęv                |
| चूणिसूत्र और कर्मप्रकृतिकी चूणि     | २२-२४      | किसने कितना ग्रन्थ बनाया                  | ६८                |

|                                                                 | (               | ₹• )                              |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| जयपंत्रला का एवनाकाल                                            | ६९              | निक्षेपोंके सक्षण                 | <b>9</b> (    |
| वीरसेन और जिनसेनका कार्यकाल                                     | \$ <b>0-9</b> 0 | निक्षेप-मययोजना                   | 90            |
| _                                                               | ७३-१०५          | ७ नयनिरूपण                        |               |
| १ कर्म भीर कषाय                                                 | ३०-६७           |                                   | 800-808       |
| [विभिन्नदर्शनोंमें कर्मका स्वरूप तथा उसक                        | T               | वस्तुका स्वरूप                    | . \$00        |
| आघार, दोषोंकी तीन जाति]                                         |                 | पवार्थकी सामाग्यविशेषात्मकता      | १०१           |
| कवायोंका रागद्वेषमें विभाजन                                     | ७६              | धर्मधरिभावका प्रकार               | १०२           |
| २ कसायपाहुडका संक्षिप्त परिचय                                   | ७६-८१           | नयोंका आधार                       | <b>१</b> ०३   |
| ३ मञ्जलवाद                                                      | 69-64           | नयोंके भेद                        | १०४           |
| [विभिन्न दार्शनिक परम्पराओमें मंगल                              | •               | संकेत विवरण                       | १०७-११२       |
| करनेका हेतु तथा प्रयोजन, जैनपरंपरामें                           |                 | मूलग्रन्थकी विषयसूची              | ११३-११९       |
| मंगलकरनेकी परम्पराएँ, गौतमस्वामी<br>और आचार्य गुणधरका अभिप्राय} |                 | मूलग्रन्थ (पेज्जदोसविहत्ती)       | १–३७३         |
| ४ ज्ञानका स्वरूप                                                | ८५–९२           | परिशिष्ट                          | 8-86          |
| [ विभिन्नदर्शनोंके ज्ञानविषयक मन्तव्य ]                         | ı               | १ पेण्जवोसिवहत्तिगयगाहा-चुण्णिसूस | ।णि ३-७       |
| <b>भृतशान</b>                                                   |                 | २ कवायप्राभृतगायानुकम             | 4             |
| केवलशान                                                         |                 | ३ अवतरणसूची                       | ۷             |
| ५ कवलाहारवाद                                                    | ९२–९४           | ४ ऐतिहासिक नामसूची                | १०            |
| [ आहारके भेद, दोनों परम्पराओं के कव-                            |                 | ५ भौगोलिकनामसूची                  | 20            |
| लाहारविषयक विचार ]                                              |                 | ६ ग्रन्थनामोल्लेख                 | १०            |
| ६ नयनिक्षेपादि विचार                                            | 98-99           | ७ गाथाचूणिगत शब्दसूची             | <b>?</b> ?    |
| [नयनिक्षेपादि चर्चाका मूळाघार]                                  |                 | ८ जयषवलागत विशेषशस्त्रमी          | <b>१३-</b> १६ |
| निसेपका मुद्दा                                                  | ९५              | ९ स॰ प्रतिके कुछ अन्य पाठान्तर    | १६            |

### प्रकाशककी ओरसे

यह परम सन्तोषकी बात है कि दि॰ जैन संघ-ग्रन्थमालाका श्रीगणेश एक ऐसे महान ग्रन्थराजके प्रकाशनसे हो रहा है, जिसका श्रीवीर भगवानकी द्वादशाङ्ग वाणीसे साक्षात् सम्बन्ध है। जिस समय श्रीजय-घवलाजीके प्रकाशनका विचार किया गया था उस समय भी यूरूपमें महाभारत मचा हुआ था। किन्तु सम्पादनका कार्य प्रारम्भ होनेके डेढ़ मास बाद ही भारतके पूर्वमें भी युद्धकी आग भड़क उठी और वह बढ़ती हुई कुछ ही समयमें भारतके द्वार तक आ पहुँची । उस समय एक ओर तो काशी खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया गया, दूसरी और प्रयत्न करने पर भी कागजकी व्यवस्था हो सकना अशक्य सा जान पड़ने लगा। खैर, हिम्मत करके जिस किसी तरहसे कागजका प्रबन्ध किया गया और पटनासे बिल्टी भी बनकर आ गई। किन्तु उसके दो चार दिन बाद ही देशमें विष्लव सा मच गया। पटना स्टेशन और वी० एन० डब्ल्यू रेलवे पर जो कुछ बीती उसे सुनकर कागजके सकुशल बनारस आनेकी आशा ही जाती रही। किन्तु सौभाग्यसे कागज सक्राल आ गया, और इन अनेक कठिनाइयोंको पार करके यह पहला खण्ड छपकर प्रकाशित हो रहा है! कागजके इस दुष्कालमे पुस्तकोपयोगी वस्तुओंका मूल्य कितना अधिक बढ़ गया है और सरकारी नियन्त्रणके कारण कागजकी प्राप्ति कितनी कठिन है, यह आज किसीको बतलानेकी जरूरत नहीं है। फिर भी मूल्य वही रखा गया है, जो घवलाके लिये निर्घारित किया जा चुका है। इसका श्रेय जिन संकोचशील उदार दानीको है उनका ब्लाक वगैरह देकर हम उनका परिचय देना चाहते थे, किन्तु उन्होंने अपनी उदारतावश नाम भी देना स्वोकार नहीं किया। अतः उनके प्रति किन शब्दोंमें मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। मैं उनका आभार सादर स्वीकार करता है।

इस ग्रन्थके प्रकाशनमें आनेका इतिहास धवलाके प्रथम भागमें दिया जा चुका है। यदि मूड़िवदीके पूज्य मट्टारक और पंच महानुभावोंने सिद्धान्तग्रन्थोंकी रक्षा इतनी तत्परतासे न की होती तो कौन कह सकता है कि जैन वाङ्मयके अन्य अनेक ग्रन्थरत्नोंकी तरह ये ग्रन्थरत्न भी केवल इतिहासकी वस्तु न बन जाते। उन्हींकी उदारतासे आज मूल प्रतियोंके साथ मिलान होकर सिद्धान्तग्रन्थोंका प्रकाशन प्रामाणिकताके साथ हो रहा है। अतः मैं पूज्य मट्टारकजी तथा सम्माननीय पंचोंका आभार सादर स्वीकार करता है।

काशीमें गङ्गा तटपर स्थित स्व० बा० छेदीलालजीके जिनमन्दिरके नीचेके भागमें जधघवलाका कार्यालय स्थित है और यह सब स्व० बाबू सा० के सुपुत्र धर्मप्रेमी बाबू गणेशदासजीके सौजन्य और धर्म प्रेमका परिचायक है। अतः मैं बाबू सा० का हृदयसे आभारी हूँ।

स्याद्वाद महाविद्यालय काशीके अकलंक सरस्वतीभवनको पूज्य पं० गणेशप्रसादजीने अपनी धर्ममाता स्व० चिरींजीबाईकी स्मृतिमें एक निधि सर्मीपत की है जिसके व्याजसे प्रतिवर्ष विविध विषयोंके प्रन्थोंका संकलन होता रहता है। विद्यालयके व्यवस्थापकोंके सौजन्यसे उस प्रन्थसंप्रहका उपयोग जयधवलाके सम्पादन आदिमें किया जा सका है। अतः पूज्य पं० जी तथा विद्यालयके व्यवस्थापकोंका मैं आभारी हूँ।

इस प्रकाशन कार्यमें प्रारम्भसे ही वबलाके सम्पादक प्रो० हीरालालजी अमरावतीका प्रेमपूर्व सहयोग रहा है। उन्होंके द्वारा पं० हीरालालजीसे जयधवलाकी प्रेस कापी प्राप्त हो सकी और उन्होंने मूड़विद्रीकी ताड़ पत्रकी प्रतिके साथ उसके मिलानकी पूरी व्यवस्था की, तथा कुछ ब्लाक भी भेजनेकी उदारता दिखलाई, अतः मैं उनका तथा पं० हीरालालजी का आभारी है। प्रति मिलानका कार्य सरस्वतीभूषण पं० लोकनाथ जी शास्त्रीने अपने सहयोगी दो विद्वानोंके साथ बहे परिश्रमसे किया है। किन्हीं स्थलोंका बारबार मिलान करवानेपर भी आपने थराबर मिलान करके भेजनेका कष्ट उठाया तथा मूड्विद्रीकी श्री जयभवालाकी प्रतियोंका परिचय भी लिखकर भेजा। अतः मैं पं० जी तथा उनके सहयोगियोंका शामारी हूँ।

सहारनपुरके स्व० लाला जम्बूप्रसादजीके सुपुत्र रायसाहब लाला प्रद्युम्नकुमारजीने अपने श्रीमन्दिरजी की श्री जयधवलाजी की उस प्रतिसे मिलान करने देनेकी उदारता दिखलाई जो उत्तर भारतकी आद्य प्रति है। अतः मैं लाला सा० का हृदयसे आभारी हूँ। जैनसिद्धान्तभवन आराके पुस्तकाष्ट्रयक्ष पं० के० भुजवली शास्त्री के सौजन्यसे भवनसे सिद्धान्त प्रन्थोंकी प्रतियाँ तथा अन्य आवश्यक पुस्तकें प्राप्त हो सकी हैं। तथा पूज्य प० गणेशप्रसादजी वर्णीकी आज्ञासे सागर विद्यालयके भवनकी प्रतियाँ मंत्री पं० मुन्नालालजी राँघेलीयने देनेकी उदारता की है। अतः मैं उक्त सभी महानुभावोंका आभारी हूँ।

प्रो० ए० एन० उपाध्येने राजाराम कालिज कोल्हापुरके कनाड़ी के प्रो० सा० से जयधवलाकी प्रतिके अन्तमें उपलब्ध कन्नड प्रशस्तिका अंग्रेजी अनुवाद कराकर भेजनेका कष्ट किया था जो इस भागमें नहीं दिया जा सका। अतः मैं प्रो० उपाध्ये तथा उनके मित्र प्रोफेसर सा० का हृदयसे आभारी हूँ। हिन्दू वि० वि० प्रेसके मैंनेजर पं० प्यारेलाल भागवका भी मैं आभार स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता, जिनके प्रयत्नसे कागजकी प्राप्ति होनेसे लेकर जिल्द बंधाई तक सभी कार्य सुकर हो सका।

सम्पादनकी तरह प्रकाशनका भी उत्तरदायित्व एक तरहसे हम तीनोंपर ही है। अतः मै अपने सहयोगी सम्पादकों खास करके न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुलारजीका आभार स्वीकार करके उनके परिश्र मको कम करना नहीं चाहता जो उन्होंने इस खण्डके प्रकाशनमें किया है। अन्तमें संघके प्राण उसके सुयोग्य प्रधानमंत्री पं० राजेन्द्रकुमारजीका भी स्मरण किये विना नहीं रह सकता, जिनके कन्धोंपर ही यह सब भार है। हम लोगों की इच्छा थी कि इस खण्डमें उनका भी बलाक रहे, किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

यह कार्य महान् है और उसका भार तभी सम्भाला जा सकता है जब सभीका उसमें सहयोग रहे। अतः मेरा उक्त सभी महानुभवों और सज्जनोंसे इसी प्रकार अपना सहयोग खनाये रखनेका अनुरोध है। दूसरे भागका अनुवाद भी तैयार है। आशा है, हम दूसरा भाग भी पाठकोंके करकमलोंमें शीघ ही दे सकेगे।

काशी कार्तिक पूणिमा वी० नि० सं २४७०

कैलाशचन्द्र शास्त्री

## सम्पादकीय-वक्तव्य

दो वर्ष हुए, हम लोगोंने कार्तिक शुक्ला तृतीया वीर नि॰ संवत् २४६८ ता॰ २३ अक्टूबर सन् १९४० के दिन सर्वार्थिसिद्धियोगमें जिनेन्द्रपूजनपूर्वक जयधवलाके सम्पादनका काम प्रारम्भ किया था। जिस दृढ़ संकल्पको लेकर हमलोग इस कार्यमें संलग्न हुए थे उसीके फलस्वरूप हम इस मागको पाठकेंकि हाथोमें कुछ दृढ़तासे सींपते हुए किखित उल्लाघताका अनुभव कर रहे हैं। इस मागमें गुणधर आचार्यके कसायपाहुडकी कुछ गाथाएं और उनपर यतिवृषमाचार्यके चूणिसूत्र भी मुद्रित हैं जिनपर जयधवला टीका रखी गयी है। इस सिद्धान्तग्रन्थका षड्खंडागम जितना हो महत्त्व है, क्योंकि इसका पूर्वश्चृतसे सीधा सम्बन्ध है। हम लोगोंने इसका जिस पद्धतिसे सम्पादन किया है उसका विवरण इस प्रकार है—

संशोधनपद्धति तथा ग्रन्थके बाह्य स्वरूपके विषयमें अमरावतीसे प्रकाशित होनेवाले श्रीधवल सिद्धान्तमें जो पद्धति अपनाई गई है साधारणतया उसी सरणिसे इसमें एकरूपता लानेका प्रयत्न किया है। हाँ, प्रयत्न करने पर भी हमें क्राउन साइजका कागज नहीं मिल सका, इसलिए इस ग्रन्थको सुपररायल साइजमें प्रकाशित करना पड़ा हैं।

### इस्त लिखित प्रतियोंका परिचय

इस भागका संस्करण जिन प्रतियोंके आधारसे किया गया है उनका परिचय इसप्रकार है-

- (१) ता—यह मूडिवदीकी मूल ताडपत्रीय प्रित है। इसकी लिपि कनाडी है। इसमें कुल पत्रसंख्या ५१८ है। प्रत्येक पत्रकी लम्बाई २ फुट ३ इंच और चौड़ाई २॥ इंच है। इसके प्रत्येक पत्रमे २६ पंक्ति और प्रत्येक पिक्तमें लगभग १३८ अक्षर हैं। प्रित सुन्दर और सचित्र है। अधिक त्रुटित नहीं है। २, ३, पत्रोंके कुछ अक्षर पानीसे भीगकर साफ हो गये हैं। आईग्लाससे भी वे नहीं बाँचे जा कसते हैं। यह प्रित श्री भुज-बिलअण्णा श्रेष्ठीने लिखवाकर पद्मसेन मुनीन्द्रको दान की थी। इस परसे देवनागरी लिपिने एक प्रति श्री गजपितजी शास्त्रीने की है। जो वीर निर्वाण सं० २४३० में प्रारम्भ होकर माध शुक्ला ४ वीर निर्वाण संवत् २४३७ मे समाप्त हुई थी। तथा कनाडी लिपिने दो प्रतियां और हुई है जो क्रमशः पं० देवराजजी श्रेष्ठी और पं० शान्तप्येन्द्रजीने की थीं। ये सब प्रतियां मूडिवदीके भण्डारमें सुरक्षित हैं। यद्यपि मूडिवदीकी यह कनाडी प्रति संशोधनके समय हमारे सामने उपस्थित नहीं थी। फिर भी यहाँसे प्रेसकापी भेज कर उस परसे मिलान करवा लिया गया था।
- (२) स—यह सहारमपुरकी प्रति है जो कागज पर है और जिसकी लिपि देवनागरी है। मूडविद्रीके ताडपत्रोंपरसे पं० गजपतिजी उपाध्यायने अपनी विदुषी पत्नी लक्ष्मीबाईजीके साहाय्यसे जो प्रति गुप्तरीतिसे की थी वह आधुनिक कनाडी लिपिमें कागज पर है। उसी परसे देवनागरीमें यह प्रति की गयी है। वहाँ कागजपर देवनागरीमें एक प्रति और भी है। ये प्रतियाँ सहारनपुरमें श्रीमान् लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईसके श्रीमन्दिरजीमें विराजमान हैं। हममेंसे पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने सहारनपुरकी इसी देवनागरी प्रतिके अपरसे मिलान किया है।
- (३) अ, आ—ये अमरावती और आराकी प्रतियाँ हैं। यद्यपि अमरावतीकी मूल प्रति हमारे सामने उपस्थित नहीं थी। पर भवलाके भूतपूर्व सहायक सम्पादक पण्डित हीरालालजीसे हमें जो प्रेसकापी प्राप्त हुई है वह अमरावतीकी प्रतिके आधारसे की गयी है। आराकी प्रति जैनसिद्धान्त भवन आराके अधिकारमें

है। और वह हमें प० के० भुजबिलजी शास्त्री अध्यक्ष जैनसिद्धान्त मवन आराकी कृपासे प्राप्त हुई है। संशोधनके समध यह प्रति हम लोगोंके सामने थी। इनके अतिरिक्त पीछेसे श्री सत्तर्कसुधातरिङ्गणी दि० जैन विद्यालयकी प्रति भी हमें प्राप्त हो गई थी, इसलिए संशोधनमें थोड़ा बहुत उसका भी उपयोग हो गया है। तथा न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजी कुछ शंकास्पद स्थल दिल्लीके धर्मपुराके नये गन्दिरजीकी प्रतिसे भी मिला लाये थे।

#### संशोधनकी विशेषताएँ

(१) इस प्रकार इंन पूर्वोक्त प्रतियोंके आधारसे प्रस्तुत भागके सम्पादनका कार्य हुआ है। ये सब प्रतियां लगभग ३५ वर्षमें ही सारे भारतमें फैली हैं, इसिलये मूल प्रतिके समान इन सबका बहुभाग प्रायः घुद्ध है। फिर भी इनमें जो कुछ गडबड़ हुई है वह बड़े गुटाले में डाल देती है। बात यह है कि ताडपत्रकी प्रतिमें कुछ स्थल त्रुटित हैं और उसकी सीधी नकल मुहारनपुरकी प्रतिका भी यही हाल है। पर उसके बाद सहारनपुरकी प्रतिके आधारसे जो शेष प्रतियों लिखी गई हैं उन सबमें वे स्थल भरे हुए पाये जाते हैं। अमरावती, आरा, सागर और देहलीकी सभी प्रतियोंका यही हाल है। जबतक हमारे सामने मूडविद्री और सहारनपुरकी प्रतियोंके आदर्श पाठ उपस्थित नहीं थे तब तक हम लोग बड़ी असमंजताका अनुभव करते रहे। वे भरे हुए पाठ विकृत और अधुद्ध होते हुए भी मूलमें थे, इसिलये उन्हें न छोड़ ही सकते थे और असङ्गत होनेके कारण न जोड़ ही सकते थे। अन्तमें हम लोगोंको सुबुद्ध सूझी और तदनुसार सहारनपुर और मूडविद्रीकी प्रतियोंके मिलानका प्रयत्न किया गया और तब यह पोल खुली कि यह तो किसी भाईकी करामात है, ऋषियोंके वाक्य नहीं। पाठक इन भरे हुए पाठोंका थोड़ा नमूना देखे—

```
(१) ''गेंग्गां उच्छेदवादीया।।'' (ता०, स०)

''संसार दुःखसुखे ण वेवि उच्छेदवादीया।।'' (अ०, आ०)

''रेंग्यज्जंति वियंति य भावा णियमेण णिच्छयणयस्स।

णेयमविणट्ट दब्वंदव्वट्टिय लक्खणं एयं।।'' (अ०, आ०)
```

इस प्रकार और भी बहुतसे पाठ हैं जो मूडिवद्री और सहारनपुरकी प्रतियोंमें श्रुटित हैं पर वे दूसरी प्रतियोंमें इच्छानुसार भर दिये गये हैं। यह करामात कब और किसने की यह पहेली अभी तो नहीं सुलझी है। संभव हैं भविष्यमें इस पर कुछ प्रकाश डाला जा सके।

इन त्रुटित पाठोंके हम लोगोंने तीन भाग कर लिये थे। (१) जो त्रुटित पाठ उद्धृत वाक्य हैं और वे अन्य ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं उनकी पूर्ति उन ग्रन्थोंके आधारसे कर दी गई है। जैसे, नमूनाके तौर पर जो दो त्रुटित पाठ ऊपर दिये हैं वे सम्मितितर्क ग्रन्थकी गाथाएँ हैं। अतः वहाँसे उनकी पूर्ति कर दी गई है। (२) जो त्रुटित पाठ प्रायः छोटे थे, ५-७ अक्षरोंमें ही जिनकी पूर्ति हो सकती थी उनकी पूर्ति भी विषय और घवला जीके आधारसे कर दी गई है। पर जो त्रुटित पाठ बहुत बड़े हैं और शब्दोंकी दृष्टिसे जिनकी पूर्तिके लिए कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं हुआ उनके स्थानमें एसा करके उन्हें वैसा ही छोड़ दिया गया है। जहाँ त्रुटित स्थलोंकी पूर्तिके लिए इस प्रकारके ब्रोक्टिका उपयोग किया है और जहाँ त्रुटित पाठ नहीं भी भरे गये हैं वहाँ अनुवादमें संदर्भ अवस्थ मिला दिया गया है ताकि पाठकोंको विषयके समझनेमें कठिनाई न जाय।

<sup>(</sup>१) बेको मुद्रित प्रति पु० २२६ और उसका टिप्पण मं० २।

<sup>(</sup>२) बेखो मुद्रित प्रति पू० २२५ और उसका टिप्पण मं० १।

- (२) जहाँ ताडपत्र और सहारनपुरकी प्रतिमें तृष्टित पाठके न होते हुए भी अर्थकी दृष्टिसे नया पाठ सुचाना आवश्यक जान पड़ा है वहाँ हम लोगोंने मूल पाठको जैसाका तैसा रखकर संशोधित पाठ [ इस प्रकारके बेकिटमें वे दिया है।
- (३) मुद्रित प्रतिमें पाठक कुछ ऐसे स्थल भी पायेंगे जो अर्थकी दृष्टिसे असंगत प्रतीत हुए, इसिछए उनके स्थानमें जो शुद्ध पाठ सुचाये गये हैं वे () इस प्रकार गोल ब्रेकिटमे दे दिये हैं।
- (४) मूडिवद्रीकी प्रतिमें अनुयोगद्वारोंका कथन करते समय या अन्य स्थलोंमें भी मार्गणा स्थान आदिके नामोंका या उद्धृत वाक्योंका पूरा उल्लेख न करके ० इस प्रकार गोल विन्दी या = इस प्रकार बराबर-का चिन्ह बना दिया है। दूसरी प्रतियाँ इसकी नकल होनेसे उनमें भी इसी पद्धितको अपनाया गया है। अतः मृद्रित प्रतिमें भी हम लोगोंने जहाँ मूडिवद्रीकी प्रतिका संकेत मिल गया वहाँ मूडिवद्रीकी प्रतिके अनुसार और जहाँ वहाँका संकेत न मिल सका वहाँ सहारनपुरकी प्रतिके अनुसार इसी पद्धितका अनुसरण किया है। यद्यपि इन स्थलोंकी पूर्तिकी जा सकती थी, पर लिखनेकी पुरानी पद्धित इस प्रकारकी रही है इसका स्थाल करके उन्हे उसी प्रकार सुरक्षित रखा।
- (५) शेष संशोधन आदिकी विधि धवला प्रथम भागमें प्रकाशित संशोधनसंबन्धी नियमोंके अनुसार वर्ती गई है पर उसमें एकका हम पालन न कर सके। सौरसेनीमे शब्दके आदिमें नही आये हुए 'ध' के स्थानमें त्रुटित पृ० १२ 'ध' 'ध' दोनोंका यथेच्छ पाठ मिलता है अतः हमे जहाँ जैसा पाठ मिला, रहने दिया उसमें संशोधन नहीं किया।
- (६) कोषके अनुसार प्राकृतमें वर्तमान कालके अर्थमे 'संपदि' शब्द आता है पर घवला जयधवलामें प्रायः 'संपिह' शब्दका ही प्रयोग पाया जाता है। इसलिए हमने मुद्रित प्रतिके पृष्ठ ५ पर सिर्फ एक जगह संपिहके स्थानमें गोल ब्रेकिटमे 'संपिद' पाठ सुचाथा है। अन्यत्र 'संपिह' ही रहने दिया है।
- (७) यद्यपि पाठभेद सम्बन्धी टिप्पण ता०, स०, अ० और आ० प्रतियोंके आधारसे दिये हैं। पर ता० प्रतिके पाठ भेदका वही उल्लेख किया है जहां उसके सम्बन्धमें हमें स्पष्ट निर्देश मिल गया है, अन्यत्र नही। सशोधनके इस नियमका अधिकतर उपयोग ब्रेकिटमें नया शब्द जोड़ते समय या किसी अशुद्ध पाठके स्थानमें शुद्ध पाठ सुचाते समय हुआ है।
- (८) ता० और स० प्रतिमे जहाँ जितने अक्षरोंके त्रुटित होनेकी सूचना मिली वहाँ उनकी संख्याका निर्देश टिप्पणीमे (त्रु) इस मंकेतके साथ कर दिया है। ऐसे स्थलमे यदि कोई नया पाठ सुचाया गया है तो इस संख्याका यथासंभव ध्यान रखा है।

अनुवाद अनुवादमें हमारी दृष्टि मूलानुगामी अधिक रही है पर कही-कही हम इस नियमका सर्वधा पालन न कर सके। जहाँ विषयका खुलासा करनेकी दृष्टिसे वाक्यविन्यासमें फेरबदल करना आवश्यक प्रतीत हुआ वहाँ हमने भाषामें थोडा परिवर्तन भी कर दिया है। तात्पर्य यह है कि अनुवाद करते समय हमारी दृष्टि मूलानुगामित्वके साथ विषयोंको खोलनेको भी रही है, केवल मूलमें प्रयुक्त विभक्तिके अनुसार हिन्दीमें उसी विभक्तिके बिठानेकी नहीं। मूलानुगामित्वका अभिप्राय भी यही है कि मूलसे अधिक तो कहा न जाय पर जो कुछ कहा जाय वह विभक्तियोंका अनुवाद न होकर विषयका अनुवाद होना चाहिये। इसके लिये जहाँ आवश्यक समझा वहाँ विशेषार्थ भी दे दिये हैं। इनके लिखने में भी हमने प्राचीन प्रन्थोंका और उनसे फलित होनेबाले प्रमेयोंका ही अनुसरण किया है।

टिप्पण—वर्तमानमें सम्पादित होनेवाले ग्रन्थोंमें प्रायः ग्रन्थान्तरोंसे टिप्पण देनेकी पद्धति चल पड़ी है। यह पद्धित कुछ नई नहीं है। प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थोंमें भी हमें यह पद्धित अपनाई गई जान पड़ती है। इससे अनेक लाभ हैं। इससे अध्ययनको व्यापक और विशद बनानेमें बड़ी मदद मिलती है। प्रकृत विषय अन्यत्र कहाँ किस रूपमें पाया जाता है, यहाँ से बहाँ वर्णन क्रममें क्या सारूप्य, विभिन्नता या विशदता है,

यह सब हम टिप्पणोंसे भली भाँति जान सकते हैं। इससे इम निषयके इतिहासक्रम और निकाश पर भी प्रकाश पड़ता है। तथा इससे प्रकृत ग्रन्थके हुए खोलनेमें भी बड़ी मदद मिलती है। इन्हीं सब बालोंका निचार करके हम लोगोंने प्रस्तुत संस्करणमें भी टिप्पणोंको स्थान दिया है। प्रस्तुत संस्करणमें तीन प्रकारके टिप्पण हैं। एक पाठान्तरोंका संग्रह करनेवाले टिप्पण हैं। दूसरे जिनमें अवतरण निदेश किया गया है ऐसे टिप्पण हैं और तीसरे तुलना और निषयकी स्पष्टताको प्रकट करनेवाले टिप्पण हैं। टिप्पणोमें उद्धृत पाठ जिस ग्रन्थका है उसका निर्देश पहले कर दिया है। अनन्तर जिन ग्रन्थोंका निर्देश किया है उनमें उसी प्रकारका पाठ है ऐसा नहीं समझना चाहिये। किन्तु उनका नाम मुख्यतः निषयकी दृष्टिसे दिया है।

टाईप इस संस्करणमें कसायपाहुड, उसके चूणिसूत्र और इन पर जयश्रवला टीका इस प्रकार तीन ग्रन्थ चलते हैं। तथा टीकामें बीच बीचमें उद्धृत वाक्य भी आ जाते हैं, अतः हमने इन सबके लिये विभिन्न टाईपोंका उपयोग किया है। कसायपाहुडकी गाथाएं काला विह्निकमें, चूणिसूत्र ग्रेट नं० १ में, जयथवला ग्रेट नं० २ में और उद्धृतवाक्य ग्रेट नं० ४ में दिये हैं। मूडविद्रीकी प्रतिमें गाथासूत्र, चूणिसूत्र और उच्चारणाके पहले श्रु इस प्रकार फूलका चिह्न है, फिर भी हमने मुद्रित प्रतिमें केवल चूणिसूत्र और उसके अनुवादके प्रारम्भमें ही श्रु इस प्रकार फूलके चिह्नका उपयोग किया है। कसायपाहुडमें कुल गाथाएं २३३ और विषय सम्बन्धी १८० गाथाएं हैं। हमने गाथाके अन्तमें २३३ के अनुसार चालू नम्बर रखा है तथा जो गाथा १८० वाली है उनका क्रमांक नम्बर गाथाके प्रारम्भमें दे दिया है। हिन्दी अनुवादमें भी कसायपाहुडकी गाथाओं और चूणिसूत्रोंका अनुवाद ग्रेट नं० २ में और जयघवला टीका तथा उद्धृत वाक्योंका अनुवाद ग्रेट नं० ४ में दे दिया है। तथा उद्धृत वाक्योंको और उसके अनुवादको दोनो ओरसे इनवरटेड कर दिया है।

भाषा—जयधवला टीकाके मूल लेखक आ० वीरसेन हैं और इनकी भाषाके विषयमें धवला प्रथम खण्डमें पर्याप्त लिखा जा चुका है, अत यहाँ इस विषयमे प्रकाश नहीं डाला गया है। तथा मूल कसायपाहुड और चूणिसूत्रोंकी भाषाके विषयमें अभी लिखना उचित नहीं समझा, क्योंकि इस खण्डमें इन दोनों ग्रन्थोंका बहुत ही कम अंश प्रकाशित हुआ है।

### कार्य विभागकी स्थूल रूपरेखा

श्री जयधवलाके सम्पादनमे मुलका संशोधन, हिन्दी अनुवाद, टिप्पण, परिशिष्ट और भूमिका मुख्य हैं। हम लोगोंने इन कामोंका स्थूलरूपसे विभाग कर लिया था। फिर भी इन सबको अन्तिम रूप देनेमें तीनोंका सम्मिलित प्रयत्न कार्यकारी है। प्रत्येकके कार्यको स्थलरूपसे यों कहा जा सकता है। प्रारम्भमें मुलका यथा-सम्भव संशोधन तीनोने मिलकर एक माथ किया है। उसमें जो कभी रह गड उसकी पूर्ति हिन्दी अनुवादके ससय परस्परके विचारविनिमयसे होती गई। हिन्दी अनुवाद पं० फूलचन्द्रजीने किया है। तथा इममें भाषा आदिकी दृष्टिसे सशोधनका कार्य प्रथमत पं० कैलाशचन्द्रजीने और तदनन्तर कुछ विशिष्ट स्थलोंका पं० महेन्द्र-कुमारजीने किया है। टिप्पणोंका कार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने किया है और इसमें थोड़ी बहुत सहायता पं० फूलचन्द्रजी और प० कैलाशचन्द्रजीसे ली गई हे। परिशिष्ट व विषयसूची आदि पं० फूलचन्द्रजीने बनाये है। भूमिकाके मुख्य तीन भाग है ग्रन्थ ग्रन्थकार और विषयपरिचय। इनमेंसे आदिके दो स्तम्भ पं० कैलाशचन्द्रजीने लिखे हैं और अन्तिम स्तम्भ पं० महेन्द्रकुमारजीने लिखा है। यहाँ हम लोग इस बातको फिर दुहरा देना चाहते है कि इस प्रकार यथि कार्यविभाग है फिर भी क्या मूलका संशोधन, क्या अनुवाद और क्या प्रस्तावना आदि इन सबको अन्तिमरूप सबने मिल कर दिया है, इसलिये अभिमानपूर्वक यह कोई नहीं कह सकता कि यह कार्य केवल मेरा ही है। ग्रन्थ सम्पादनके प्रत्येक हिस्सेमें हम तीनोंका अनुभव और अध्यवसाय काम कर रहा है, अतः यह तीनोंके गरिमालित प्रयत्नका सुफल है।

आभार—प्रन्थ सम्पादनका कार्य प्रारम्भ होने पर उसमें हमें श्रीमान् ज्ञाननयन पं० सुखलालजी संघवी अध्यापक जैनदर्शन हिन्द्विश्वविद्यालय काशीसे बड़ी सहायता मिली है। मूल पाठके कई ऐसे संशोधन उनके सुचाये हुए हैं जो हम लोगोंकी दृष्टिके ओझल थे। प्रारम्भका कुछ भाग तो उन्हें बराबर दिखाया गयी है और आगे जहाँ आवश्यकता समझी वहां उनसे सहायता ली गई है। प्रेसकापी प्रेसमें देनेके पहले श्रीमान् पं॰ राजेन्द्रकुमारजी प्रधानमन्त्री संघ यहाँ पघारे थे, इस लिये विचारार्थ उन्हें भी प्रारम्भका भाग दिखाया गया था। हमें उनसे अनेक संशोधन प्राप्त हुए थे। प्रेससे जब प्रारम्भके फार्म पेजिंग होकर प्राप्त हुए थे तब यहाँ श्रीमान् मृनि जिनविजयजी भी पघारे हुए थे। इसलिये पाठसंशोधन और व्यवस्था आदिमें उनके अनुभवका भी उपयोग हुआ है। प्राकृतव्याकरणके नियमोंके निर्णय करनेमे कभी-कभी श्रीमान् पं० दलसुखजी मालवाण्यासे भी विचार विमर्श किया है। प्रस्तावनाके लिये उपयोगी पडनेवाले त्रिलोकप्रक्रसिके कुछ पाठ श्रीमान् पं० दरवारीलालजी न्यायाचार्यने भेजकर सहायता को। तथा पं० अमृतलाल जी शास्त्री स्नातक स्यादाद महाविद्यालयसे भी कई प्रवृत्तियोंमे सहायता मिलती रही। इस प्रकार पूर्वमें निर्दिष्ट किये हुए जिन जिन महानुभावोंसे हम लोगोंको जिस जिस प्रकारकी सहायता मिली उसके लिये हम लोग उन सबके अन्तः करणसे आमारी है, क्योंकि इनकी सत्कृपा और सहायता ही प्रस्तुत संस्करण वर्तमान योग्यतासे सम्पादित हो सका है। आशा है पाठक प्रस्तुत संस्करणके वर्तमानरूपसे प्रसन्त होंगे। आगेके भागोंके लिये भी हम लोगोंको इतना बल प्राप्त रहे इस कामनाके साथ हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते है और इस अदितीय प्रन्थराजको पाठकोंके हाथमें सींपते है।

जयषवला कार्यालय भदैनी बनारस कार्तिको पूर्णिमा वीरनि० २४७०

सम्पादकत्रय

### संशोधन-सूचनाएँ

सर्चूणि कषायप्राभृत सहित श्री जयश्वका प्रथम पुस्तककी यह दितीय आवृत्ति है। श्रीमूडिवद्रीसे इस महान् ग्रन्थराजके इंलार्ज होकर फोटो प्रिंट उपलब्ध हो गये हैं, जो श्रीजीवराज ग्रन्थमाला सोलापुरके अधिकारमें हैं। जब मुझे इसके संशोधनका कार्य सोंपा गया तब मेरी तीय इच्छा रही कि श्री धवलाके पुन: मुद्रणके समय जिस प्रकार मैंने उसकी प्रथम और द्वितीय पुस्तकका उनके फोटो प्रिटोंके साथ मिलाकर संशोधन मृद्रणके सम्पादन किया है उसी प्रकार इस ग्रन्थराजका भी उक्त विधिसे संशोधन कर लिया जाय, किन्तु उसकी समुचित व्यवस्था न हो सकनेके कारण ताम्रप्रतिकी मृद्रित प्रतिसे मिलानकर ही इसका संशोधन किया गया है। ऐसा करते समय प्रथम आवृत्तिसे इसके मूल व अनुवाद दोनोंमें जो संशोधन किये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार है—

#### (१) मूलमें जो संशोधन किये गये उनमें आवश्यक संशोधनोंकी तालिका प्रथम आवत्ति तिलीय आवित्त

|       |             | प्रथम आवृत्ति                        |                |     | द्वितीय आवृत्ति                                                    |
|-------|-------------|--------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| र्वे० | पं०         |                                      | पू०            | o P |                                                                    |
| 38    | <b>२</b> -३ | गुणेण णिप्पवणं गोवणं                 | २७ <b>-२</b> ८ | १   | गुणेण णिप्पण्णं गोण्णं, णोगुणेण णिप्पण्णं                          |
|       |             | जहा                                  |                |     | णोगोण्णं। [गोण्णपदाओ जहा                                           |
| 38    | 4           | मोली '                               | २८             | 8   | मउली                                                               |
| ३२    | 8           | संबंधणिबंधणत्तादो [णाणी बुद्धिवं] तो | 70             | :   | विवनसाणिबंघणत्तादो । जदिः आदाण-<br>पदाओ सण्णाओ तो [णाणी चेयणवं] तो |
| ३३    | 4           | कथं तब्भावो बलाए [लाहाए]             | ३०             | 8   | कत्यंतभावो ? बलाहकाए                                               |
| ३४    | 4           | एदाणि णामाणि; समासंतभू               | 38             | २   | एदाणि पदाणि णामाणि; समासंतब्भूद-                                   |
|       |             | (तब्भू) द—                           |                |     |                                                                    |
| ४१    | 8           | उडुवयण                               | ३६             | 4   | उडु-अयण                                                            |
| ४२    | 8           | सद्द-रस-परिस-रूव गंधादि-             | 36             | २   | सइ-परिस-रूव-रस-गंघादि-                                             |
| ४३    | 3           | [जीवदम्वा-] णं च पच्चवखेण            | ३९             | 8   | [जीवा-] ण च जं पच्चवस्रेण [परिछिसि                                 |
|       |             | [परिष्छिति कुणइ ओहिणाण । चितिय-]     |                |     | कुणइ तं ओहिणाणं णाम । चितिय-]                                      |
| ४३    | 9           | करणहुम (णक्कम)                       | ३९             | ધ   | करणक्कम                                                            |
| 80    | 7           | ण प <del>ञ्च</del> क्खं              | ४३             | २   | ण च पच्चक्खं                                                       |
| ४८    | 4           | अत्थावत्तिगमो                        | ४३             | ξo  | अत्थावत्तिगम्मो                                                    |
| ४९    | 3           | उव (एगोव) लंभो                       | <b>አ</b> ጸ     | Ę   | एगो उवलंभो                                                         |
| 47    | Ę           | बाचेयण (णा) मुला-                    | ४७             | ६   | चाचेयणामुत्ता-                                                     |
| ७२    | ų           | वागा (ग) दिसय-                       | ६५             | 4   | बागदिसय-                                                           |
| 30    | 9           | वइसाहमादि                            | ५१             | 8   | वइसाह्मासमादि                                                      |
| ८२    | 8           | पहाणु (बाहाणु) वलंभादो               | ७४             | 4   | पहाणुवलंभादो                                                       |
| ८४    | 19          | बिहु (विण्णु) आइ                     | ७६             | 6   | विण्हुसाइ                                                          |
| 人专    | २           | तेसिद-                               | ७८             | २२  | तेसीवि-                                                            |

१७७ १२ पठिंद

#### जयषवलासहित कषायप्राभृत

| पृ० पं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पृ० पं०      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ८७ १ छसद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७९१ छस       |
| ९८ ४ सामाइयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ९०२ साम      |
| १००३ संधुक्कण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ९१३ संघु     |
| १०१ ४ जय वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ९२७ जइ       |
| १०३८ आब (धे) ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ९४ १० आब     |
| १०८ ७ स्सोलंगदाणदो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९९१ -स्सो    |
| १२२६ पुंस्कामिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११२२ पुंस्य  |
| ११० ४ -मरियाण किसणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १००४ -मि     |
| १२५ ५ जणि (ञ्जणी) य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११४६ जि      |
| १२६ २ छघडियासु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११५२ छाड     |
| १४६ ३ उक्कड्ढणाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३४२ उक्क    |
| १४८ १ संब-त्थी पुरुस-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३५४ संवि    |
| १५१ ७-८ पठिदं …पठिद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३८ १५-१६    |
| १५६२ हि (पि) यायदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४३३ पिय     |
| १५७२ तदणु [व] वत्तीदो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४४ १ तद्    |
| १५९५ आवलिय० [पवेसइ कदि च] पवि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४६५ आव      |
| १६०१ वग्गणाओं कम्हि कसायम्मि (वग्गणाहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४६९ वगग     |
| य अविरहिदं काहि विरहिदं चावि) जाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | काहि         |
| १६०७ कोहो य कोघ (कोव)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४७ ३ कोह    |
| १६१३ पट्ट (व) ओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४७ १२ पट्टव |
| १६१ ३ मणुस्ला (स्सेसु०) एस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४७ १२ मणु   |
| १६३ ९ एगगाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५०३ एगा     |
| १६३ ९ तेण तदो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५०३ तदो     |
| १६४८ उवसामण्ण (णा) क्लएण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५१३ उका     |
| १६५६ संकामण (ग) पट्ठव०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५२ १२ संक   |
| १६७८ ओवट्टणा (ए)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५४१ ओव      |
| १६९ २ सूचिदत्या (त्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १५५३ सू सि   |
| १६९६ पठिंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५५७ पहरि    |
| १६९७ तदबस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५५८ तदर     |
| १६९ ९ किरिय (कीरइ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५५ १० कीर   |
| १६९ १० विवय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५५ ११ चिव   |
| १७०५ कत्थ होति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५६६ कत्थ    |
| १७१६ -बद्धाओ वस्त्वाण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५७७ - बर    |
| १७१ १० उमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५७ ११ दुवे  |
| १७३ ४ अणंत (गुण)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५९ २ अणं    |
| १७६ १० 'कि (जं) वेदंतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६२५ जंडे    |
| १७७ ३ किट्टी (किट्टि) पुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६२ ११ कि    |
| A control A the control and th |              |

सद-माइयं णाम युवखण-वि वाघेडज ोलंबदाणदो कामता रियाण सरूवाणुसरणं कित्तणं णय घडियासु कडुणाए ढित्थी-पुरिस-पढिदं ....पढदि ग्रायदे णुववत्तीदो त्रलियं० पवि-गणाहि य अविरहिदं हि विरहिदं चावि जाव हो य कोव वओ स्सा० एस ा गाहा ते तेण सामणाक्खएण ता**मण**पट्टव० वट्टणाए चदत्थ-वि त्यस्स रइ नय थ कत्य होति द्धाओ ताओ भासगाहाओ वक्लाण-गंतगुण-वेदेंतो हि पुण

१६३ ५ पढिंद

| <b>१७८</b> ९   | वयणादी सम्मत्ते "                       | १६४३ वयणादो । [उवजोगेसि एगो अत्याहि-<br>यारो । तं कयं णव्यदे ? 'उपजोगे सस<br>गाहाओ' ति वयणादो । चउट्ठाणे ति एक्को<br>अत्याहियारो अट्टमो । तं कथं णव्यदे ? |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                         | 'सोस्रस च चउट्टाणे' इदि वयणादी । वियं-                                                                                                                    |
|                |                                         | जणे ति णवमो अत्थाहिषारो। तं कथं                                                                                                                           |
|                |                                         | णव्वदे ? वियंजणे पंच गाहाओ इदि णिद्                                                                                                                       |
|                |                                         | सादो ।] सम्मत्ते                                                                                                                                          |
| १७९ ३          | इति वयणादो । दंसण-                      | १६४ ति वयणादो । [चारित्तमोहे ति एत्य चरित्त-                                                                                                              |
|                |                                         | मोहणीय उवसामणा च खवणा चेदि वे अत्था-                                                                                                                      |
|                |                                         | हियारा। तं कथं णव्वदे ? 'अट्टे बुवसामणद्धिम्म,<br>चत्तारि य पट्टवए' इदि वयणादो ।] दंसण-                                                                   |
| १८० ३          | छगाहाओ                                  | १६५ ९ छगाहाओ                                                                                                                                              |
| १८५ ९          | •                                       | १७०७ तेण सो ण                                                                                                                                             |
| १८७ ३          | ति एसो ण कत्तार-                        | १७२३ सिण एसो कसार-                                                                                                                                        |
|                | ओकट्टणवसेण                              | १७३६ ओकडुणावसेण                                                                                                                                           |
| १९० ५          | तेण द्विद-                              | १७५ १ तेण जइवसहद्वविद-                                                                                                                                    |
| १९२ १          | -सिद्धीदो                               | १७६६ – सिद्धीए                                                                                                                                            |
| <b>१</b> ९२ ३  | गाहापच्चद्धस्स                          | १७६८ गाहापच्छद्रस्स                                                                                                                                       |
| १९७ १          | 'पेज्ज (ज्जं) ति पाहुडिम्म दु हवदि कसाय | १८१ १ 'पेज्जं ति पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण                                                                                                                 |
|                | (याण) पाहुड (डं) णाम <sup>ा</sup> इति   | पाहुडं णामे' त्ति                                                                                                                                         |
| १९८ ५          | भण (ण्णं) ति                            | १८१ १० भण्णादि                                                                                                                                            |
| २०८ ३          | बोधरूपतया                               | १९०२ स्वबोधरूपतया                                                                                                                                         |
| २ <b>१</b> ६ ४ | कारणा (णभा) वाच्च                       | १९७ ४ कारणमावाच्च                                                                                                                                         |
| २१९ २          | [अशुद्ध] द्रव्याधिकः                    | २००२ द्रव्यायिकः                                                                                                                                          |
| २३१ १          | न सम्बन्धः (म्बद्धः)                    | २१०४ न सम्बद्धः                                                                                                                                           |
| २३८ ५          | शक्ति (किः)                             | २१७ २ शक्तिः                                                                                                                                              |
| २३९ ३          | —वाचकभाव (वः)                           | २१७ ५ -वाचकभावः                                                                                                                                           |
| २३९ ३          | —मपेक्ष्यते                             | २१७ ५ —मपेक्षते                                                                                                                                           |
| २४५ ३          | इष्ट [त्वात्, नयानामियत्तासंस्थानियमा-  | २२२ ५ इष्टम्, अनिष्टभेदविविक्तःविकल्पसंव्यव-                                                                                                              |
|                | भावात्]                                 | हारर्थत्वात् ।                                                                                                                                            |
| २४९ २          | [सासयवियस-                              | २२६ ४ सासयवियस-                                                                                                                                           |
| २५२ २          | बत्यू (त्युं)                           | २२९ १ वत्थू                                                                                                                                               |
| २५३ २          | [ताबदियं तं हवइ दव्वं]                  | २२९ ४ तावदियं तं हवइ दव्वं                                                                                                                                |
| २५४ २          | नो बेत् (नोमे)                          | २३०८ नोमे                                                                                                                                                 |
| २५५ २          | ततो (तथो) भयवाच्यं                      | २३११ तथोभयवाच्यं                                                                                                                                          |
|                | -परिणाम (जय) सादो                       | २३६८ परिणयत्ताको                                                                                                                                          |
|                | ण चरिष (णरिष)                           | २३८३ पत्थि                                                                                                                                                |
|                | Ţ                                       |                                                                                                                                                           |

| २६२ ४  | लक्ख (क्ख) णसंताणिम                              | २३८ ४  | <b>बखण</b> संताणम्मि               |
|--------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| २६३ ३  | [काउं तहा]                                       | २३९ १  | कालस्स                             |
| २६६ ५  | -गतः अर्थप्रतिपत्तिनिमित्तं स्फोट इति,           | २४२ १  | गतः स्फोटोऽर्थप्रतिपत्तिनिमित्तम्, |
| १७१ ३  | —णिक्खेवणहुप- (वप) रूपणट्ठं                      | २४६ ३  | –णिक्सेवाण परूवणहुं                |
|        | –सादियांए                                        | २५५ ७  | –साहियाए                           |
| २८२ ७  | दढसादिय-                                         | २५६ ९  | दद्ध साडिय-                        |
| २८९ १  | कोहो सि                                          | २६२ १० | कोहो होदि सि                       |
| २८९ ४  | काल-भवा (भावा) <sup>®</sup> वे <del>क्</del> खाए | २६३ २  | काल-भावावेक्खाए                    |
| २९१ ५  | संबंधकम्म-                                       | २६५ ३  | संबद्धकम्म-                        |
| २९५ ७  | अइसयभावादो                                       | २६९ २  | –अइसयाभावादो                       |
| २९९ १  | कोहो ओ (?) त्ति                                  | २७२ ३  | कोहो त्ति                          |
| ३०९ १० | स्याद्वादो (दः) क्रमेण                           | २८३ १  | स्याद्वादः क्रमेण                  |
| ३१५ १  | उजुसुदेसु बहुअवग्गहो णत्थि सि                    | २८७ १  | उजुसुदे बहुअवग्गहो णित्थ           |
| ३२५ २  | -दंसणित (वि) लोयणेहि                             | २९६ ६  | -दंसणलोयणेहि                       |
| ३३३ ३  | तं किज्जइ                                        | ३०४ २  | तक्किज्जइ                          |
| ३३४ ३  | कारणुवयारादो                                     | ३०५ १  | कारणोवयारादो                       |
| ३४७ 💲  | अद्धा विसेसाहिया                                 | ३१६ ६  | अद्धा सा विसेसाहिया                |
| ३४९ ५  | –मद्राओ उ <del>रक</del> स्सा                     | ३१८ै४  | –मद्धाओ उक्कस्साओ उक्कस्स          |
| ३७३८   | पाठस्स                                           | ३४० ११ | पाढस्स                             |
| ३७४ ५  | रो (दो) सस्स                                     | ३४२ २  | दोसस्स                             |
| ३७८ १० | पठिदत्तादो । णाणाजीवाहियारेसु पठिदा              | ३४५ ९  | पढिदत्तादो णाणाजीवाहियारेसु पढिदा  |
| ३७९ १  | पठिदाए                                           | ३४५ १० | पढिदाए                             |
| ७ ऽऽ६  | × × ×                                            | ३५५ १  | क्षउक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं।         |
|        | §३७२ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । कुदो ?             | ३५५ २  | ३५५ २ § कुदो ?                     |
|        | मुहुत्ता । आहारमिस्स-                            |        | मुहुत्ता । आहारकायजोगि-आहारमिस्स—  |
| 8008   | अवगदवेदस्स पेजजदोसिवहत्तीए जहण्णेण               | ३७१ ५  | अवगदवेदाण पेज्ज-दोसविहत्तियाणमंतरं |
|        |                                                  |        | जहण्णेण                            |
| ४०७ इ  | विह्सीए जहण्णेण                                  | ३७१ ८  | विहस्तियाणमंतरं जहण्णेण            |

#### (२) अनुवाबमें आवश्यक स्वार

मूलके समान अनुवादमें भी यथास्थान आवश्यक संशोधनकर दिया गया है। जहां मूलमें संशोधनके अनुसार अनुवादमें संशोधन किया गया है उसका हम यहां उल्लेख नहीं करेंगे। इसके सिवाय अन्यत्र अर्थ आदिकी दृष्टिसे जो संशोधन किया गया है उसमेंसे उदाहरणके रूपमें १०-१२ प्रमुख स्थलोंकी यहां तालिका दी जाती है—

पृ० पं०, प्रथम आवृत्ति पृ० पं० द्वितीय आवृत्ति ४५ २१ मात्र उसके अवयवका ४१ १७ मात्र उसके योग्य सन्निकर्षमें अवस्थित अवयवका

| 44          | <b>?</b> ¥ | होनेबाली वृद्धि                  |        | होनेवाकी वृद्धि और हानि सकारण होनी<br>चाहिए। इसप्रकार वृद्धि |
|-------------|------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| ५६          | २७         | बतः सर्व पर्यायरूप               |        | अतः आवृत्त और अनावृत अवयववाका सर्व<br>पर्यायरूप              |
| £ \$        | 9          | के बाद (गाथा म० के अर्थके पूर्व) |        | विशेषार्थयहाँ पर जो औदयिक भावोंका                            |
|             |            |                                  |        | बन्ध हेतु कहा है" ""इत्यादि विशेषार्थ                        |
| ११९         | 8          | कृतिकर्म पराघीन                  | 8 209  | कृतिकर्म विषय और कषायके पराचीन                               |
| १९७         | २०         | करके अवान्तर अधिकारोंकी          |        | करके स्वरचित चूणिसूत्रोंकी                                   |
| २०१         | ९१         | होते हैं। गुण                    |        | होते हैं। नयज्ञान अविवक्षित अर्थकी उपेक्षा                   |
|             |            |                                  |        | तो करता है पर निषेघ नहीं करता। गुण                           |
| २०१         | ξo         | प्रमाण नहीं माना जा सकता है।     | १८४ ३१ |                                                              |
| २०४         | २१         | न करके एक धर्मका                 | १८६ ३१ | न करके मात्र उन्हे अविवक्षित करके एक                         |
|             |            |                                  |        | धर्मका                                                       |
| <b>₹</b> ३२ | २६         | तथा वर्तमानकालीन पर्यायको भी     | २१२ २  | तथा जो कार्य अनेक समयों में सम्पन्न होता                     |
|             |            | न तो                             |        | है उसे प्रथमादि समयोंमें न तो                                |
| 688         | 88         | अनेकान्तात्मक ज्ञान हो जाता है।  | २२१ ३४ | अनेकान्तात्मक वस्तुकी सिद्धि हो जाती है।                     |
| ३०२         | १९         | पुरुष भी कषायरूप                 | २७५ १५ |                                                              |
|             |            |                                  |        | प्रकारके कषायरूप                                             |

### ३ अन्य आवश्यक सूचनायें

- १. यत्र तत्र जो विशेषार्थ दिये गये हैं उनमें भी कही-कहीं या तो संशोधन किया गया है या उनमें किसी विशेषार्थको पृथक् कर दिया गया है। प्रथम आवृत्तिके पृ० २०९ में जो विशेषार्थ आया है उसे द्वितीय आवृत्ति पृ० १९० में से पृथक् कर दिया है।
- २. प्रथम आवृत्तिके पृ० ३३९ (द्वितीय आवृत्तिके पृ० ३०९) के विशेषार्थमें आवश्यक संशोधन करनेके साथ उसके लगभग आधे अन्तिम अंशको अलग कर दिया है। इसी प्रकार प्रथम आवृत्ति पृ० ३४१, ३४३ और ३५२ आदि (द्वितीय आवृत्ति पृ० ३१०, ३१२ और ३२१) आदि के विशेषार्थों भी आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
- ३. कहीं-कहीं चूणिसूत्रोंके अर्थमें भी भाषाकी दृष्टिसे संशोधन किया गया है। उदाहरणार्थ-प्र॰ आवृत्ति पृ० ३७६ में 'णेगम-असंगहियस्स' इत्यादि चूणिसूत्रका अर्थ इस प्रकार किया गया है—— असंग्रहिक नैगमनयकी वक्तव्यतामें पेज्ज और दोषकी अपेक्षा बारह अनुयोगद्वार होते हैं। इसे बदलकर द्वि० आ० के पृ० ३४३ में उक्त चूणिसूत्रका इस प्रकार अर्थ कर दिया है—— असंग्रहिक नैगमनयकी वक्तव्यताकी अपेक्षा पेज्ज और दोषोंके विषयमें बारह अनुयोगद्वार होते हैं।
- ४. प्र० आ० पृ० ३८८ में उत्कृष्ट कालका निर्देश करनेवाला 'उक्कस्सेण अंतोमुहुसं' सूत्र टीकाका अंग बना दिया गया था, अतः दितीय आवृत्ति पृ० ३५५ में उक्त सूत्रको टीकासे पृथक्कर तथा उसे सूत्रक्पमें अंकितकर उसका चूर्णिसूत्रके अर्थके टाइपमें पृथक् अर्थ दे दिया है।
- ५. परमागममें स्त्रीवेदी तिर्यञ्चोंके लिये 'तिर्यञ्चयोनिनी' शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्त्वार्थसूत्र अ० ४ में सामान्य तिर्यञ्चोंके लिये भी 'तिर्यञ्चयोनि' शब्दका प्रयोग हुआ है। परन्तु षट्खण्डागम और कषायप्राभृतमें सर्वत्र स्त्रीवेदी मनुष्योंके लिये मात्र 'मनुष्यिनी' शब्दका ही प्रयोग हुआ है। इतना अवश्य है कि उत्तरकालीन

गोममटसार जीवकाच्छ और कर्मकाण्डकी संस्कृत और हिन्दी टीकाओं में अवस्य ही स्त्रीवेदी मनुष्योंके लिये 'गोनिमती मनुष्य' शब्दका प्रयोग किया गया है जो प्राचीन आगमका अनुसरण नहीं करता। श्री षवला, जबधवला और महाबन्धका अनुवाद करते समय हमारे द्वारा भी यही भूल हुई है। तथा श्री घवलाके कुछ भागोंके अनुवादमें और कषायप्रामृत सर्चाण मूलके अनुवादमें श्री पं० हीरालालजी सि० शा० तथा श्री धवलाके कुछ भागोंके अनुवादमें श्री पं० वालचन्द्रजी सि० शा० के द्वारा भी यही भूल हुई है। अतः इस भूलकी परम्परा न चले इस अभित्रायसे हमने श्री जयधवलाके इस भागमें जहां 'मणुसिणी' शब्दका अर्थ बदलकर 'गोनिमती मनुष्य' किया था उसे सुधारकर 'मनुष्यनी' ही कर दिया है। यही सुधार हमने श्री घवला प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुस्तकों की द्वितीय आवृत्तियों में भी कर दिया है।

६. षट्खण्डागम और कषायप्रामृत तथा उनकी टीकाओं में सर्वत्र 'उवरि' शब्दका प्रयोग 'आगर्की रचना' के अर्थमें हुआ है, इस तथ्यको ध्यानमें रखकर हिन्दी अनुवादमे जहाँ भी प्रथम आवृत्तिमें पिछले सन्दर्भ के अर्थमें 'उपर्युक्त' या 'ऊपर' आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है तथा इसीप्रकार आगे के सन्दर्भको दिखलाने के लिए 'निम्नप्रकार' या 'नीचे' जैसे शब्दोंका प्रयोग हुआ है वहाँ उक्त पद्धतिको ध्यानमें रखकर संशोधन कर दिया है। तात्पर्य यह है कि इन सिद्धान्त प्रन्थोंके अनुवाद आदिमे मूलको ध्यानमें रखकर ही सुधार कर दिया गया है।

७. प्रथम आवृत्ति पृ० १०४ में 'ण हि तग्घादणिमित्तो, इत्यादि उद्धृत गाथा '४७' का क्रमांक और 'ण य वित्तेण' इत्यादि उद्धृत गाथाका क्रमांक ४८ है। किन्तु ताम्रप्रतिके फोटो प्रिटमे इनमें से प्रथम गाथाका क्रमांक ४८ है, अतः हमने द्वितीय आवृत्ति पृ० ९५ में इन गाथाओं को फोटो प्रिटके अनुसार कर दिया है।

८ प्रथम आवृत्ति पृ० ३९० आदिमें सर्वत्र अवान्तर मार्गणाओंकी संज्ञाओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—पंचमण-पंचविच-वेउिवयिमस्स० आहार० आहारिमस्स० कम्मइयः "आदि

इतना अवश्य है कि इन संशोधनोंके अतिरिक्त पूरे भागमे अन्य जो छोटे-मोटे संशोधन किये गये हैं, विशेष प्रयोजन न समझ कर वे यहाँ नही दिये गये हैं।

प्रकाशन संस्थाकी ओरसे इस महान् कार्यके करनेमे मेरे लिये पूरी अनुकूलता बनी रही, इसके लिए में उसका और विशेषरूपसे इसके एक संम्पादक तथा प्रकाशन संस्थाके साहित्य विभागके मन्त्री सिद्धान्ता-चार्य श्री पं • कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीका हृदयसे आभारी हूँ।

वाराणसी ३१-१२-७३ बी० नि० २५००

निवेदक फूल**चन्द्र सि० शास्त्री** 

t 3 + 1 + w

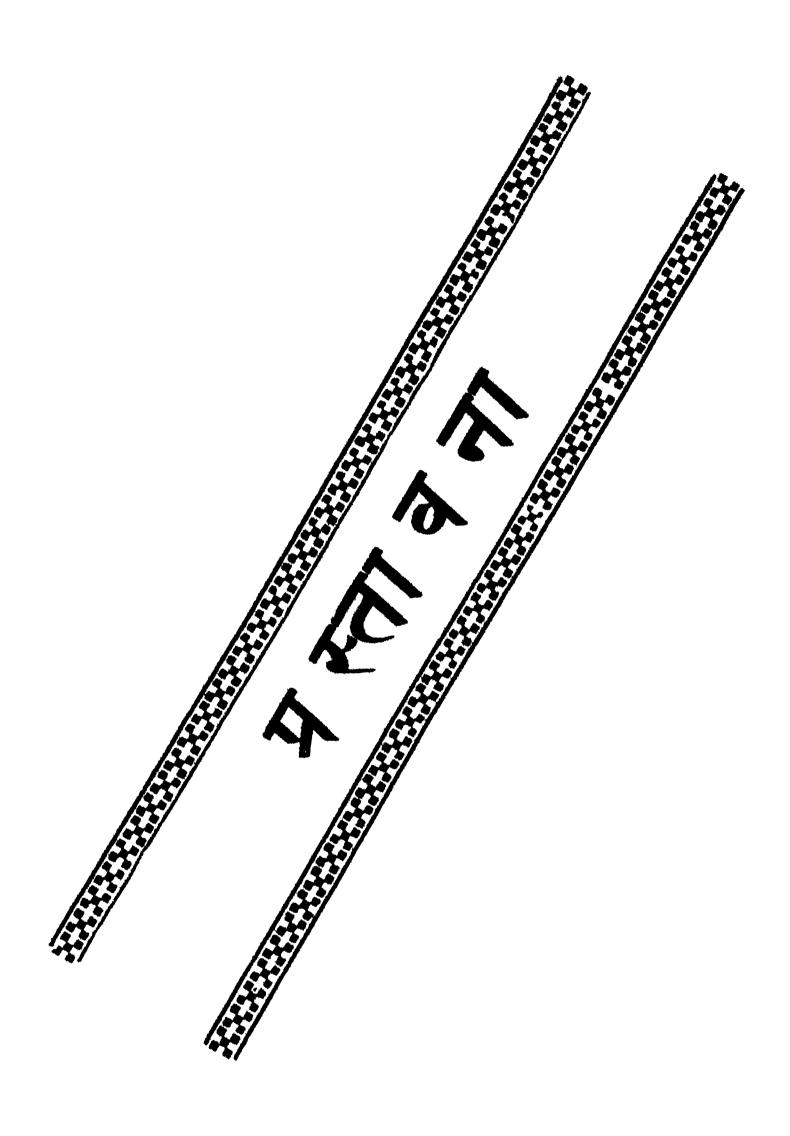

#### प्रस्तावना

#### प्राक्कथन

हम जिस प्रम्थका परिचय यहाँ करा रहे हैं उसका भगवान् महाबीरकी द्वादशाङ्गवाणीसे साक्षात् सम्बन्ध है।

बन्तिम तीर्थक्कर भगवान् महावीरके प्रधान गणधर श्री गौतमस्वामीने उनकी दिव्यध्वनिको अवध्यारण करके द्वादशाङ्ग श्रुतकी रचना की श्री। उसके बारहवें अंगका नाम दृष्टिवाद था। यह अंग बहुत विस्तृत था। उसके पांच भेद थे—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। इनमेसे पूर्वके भी चौदह भेद थे। ये चौदह पूर्व इतने विस्तृत और महत्त्वपूर्ण थे कि इनके द्वारा सम्पूर्ण दृष्टिवाद अंगका उस्लेख किया जाता था और ग्यारह अंग चौदह पूर्वसे सम्पूर्ण द्वादशाङ्गका प्रहण किया जाता था। द्वादशाङ्गके पारगामी श्रुतकेवली कहे जाते थे। जैन परम्परामें ज्ञानियोंमें दो ही पद सबसे महान् गिने जाते हैं—प्रत्यक्ष-ज्ञानियोंमें केवलज्ञानीका और परोक्षज्ञानियोंमें श्रुतकेवलीका। जैसे केवलज्ञानी समस्त चराचर जगतको प्रत्यक्ष जानते और देखते है वैसे ही श्रुतकेवली शास्त्रमें विणत प्रत्येक विषयको स्पष्ट जानते थे।

भगवान् महाबोरके निर्वाणके पश्चात् तीन केवलज्ञानी हुए और केवलज्ञानियोंके पश्चात् पांच श्रुत-केवली हुए। जिनमेंसे अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी थे। भगवान् महावोरके तीर्थमे होनेवाले आरा-तीय पुरुषोंमें भद्रबाहु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराएं अपना धर्मगुरु मानती हैं। किन्तु श्वेताम्बर अपनी स्यविरपरम्पराको भद्रबाहुके नामसे न चलाकर उनके समकालीन संभूतिविजय स्थविरके नामसे चलाते हैं। इसपर डा० जेकोबीका कहना है कि पाटलीपुत्र नगरमें जैन संघ-ने जो अंग संकलित किये थे वे श्वेताम्बर सम्प्रदायके ही थे समस्त जैन समाजके नहीं, क्योंकि उस संघमें भद्रबाहु स्वामी सम्मिलित न हो सके थे।

<sup>(</sup>१) "तं जहा-चेरस्स णं अञ्जलसभद्दस्स तुं गियायणसगुत्तस्स अंतेवासी दुवे चेरा-चेरे अञ्जलसंभूम-विजए माहरसगुत्ते, चेरे अञ्जलस्वाह पाईणसगुत्ते । चेरस्स णं अञ्जलसंभूअविजयस्स माहरसगुत्तस्स अंतेवासी चेरे अञ्जलपूर्णसद्दे गोयमसगुत्ते ।" श्री कल्पस्त्रस्यवि०। (२) "कल्पस्त्रसी प्रस्ताबना" जै० सा० सं० भा० १। (३) भद्रवाहुके समयमें उत्तर भारतमें वारह वर्षका दुमिक्ष पड़नेका उल्लेख दिगम्बर और स्वेताम्बर साहित्यमे पाया जाता है । दिगम्बर परम्पराके अनुसार भद्रबाहु स्वामी मौर्यसम्राट चन्द्रगुप्तके साथ अपने संघको लेकर दक्षिण भारतको चले गये थे और वहां कटवप्र नामक पहाड़पर, जो वर्तमानमें चन्द्रगिरि कहलाता है और मैसूर स्टेटके श्रवणवेलगोला ग्राममें स्थित है, उनका स्वर्गवास हुआ था । किन्तु द्वेताम्बर परम्पराके अनुसार वे नैपालदेशकी ओर चले गये थे । जब दुमिक्ष समाप्त हुआ तो साधुसंघ पाटलीपृत्र नगर-में एकत्र हुआ। और सबकी स्मृतिके आधारपर प्यारह अंगोंका सङ्कलन किया गया । किन्तु दृष्टिवाद अंग-का संकलन न हो सका। तब भद्रबाहुके बुलानेके लिये दो मुनियोंको भेजा गया। उन्होंने कहला दिया कि मैंने महाप्राण नामक व्यानका आरम्भ किया है जिसकी साधनामें बारह वर्ष लगेंगे। अतः मैं नहीं आ सकता हूँ। इस पर संघने पुनः दो मुनियोंको भद्रबाहुके पास भेजा और उनसे कहा कि वहां जाकर भद्रबाहुके पूछना कि जो मुनि संघने वासमको न माने तो उसे क्या दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि वह कहें कि उसे संघ-बाहु कहीं वहां प्रक्त वासमको न माने तो उसका वही उत्तर दिया। तब उन दोनों मुनियोंके अनुनय-विनयसे बाहु कहीं प्रक्त किया और उन्होंने भी उसका वही उत्तर दिया। तब उन दोनों मुनियोंके बनुनय-विनयसे वाहु वही प्रक्त किया और उन्होंने भी उसका वही उत्तर दिया। तब उन दोनों मुनियोंके बनुनय-विनयसे

अस्तु, जो कुछ हो, पर इससे सुनिश्चित प्रतीत होता है कि मद्रबाहु श्रुतकेवलीके समयमें कोई ऐसी घटना जरूर घटी थी, जिसने आगे जाकर स्पष्ट संबभेदका रूप घारण कर लिया। भगवान् महावीरका अचेलक निर्प्रन्थ सम्प्रदाय जम्बूस्वामीके बाद ही बिना किसी विशेष कारणके अचेलकताको सर्वथा छोड़ बैठे और उसकी कोई चर्चा भी न रहे यह मान्यता बुद्धिग्राह्म तो नहीं है। अत: भद्रबाहुके समयमें संबभेद होने-की जो कथाएँ दिगम्बर साहित्यमें पाई जातो हैं और जिनका समर्थन शिलालेखोंसे होता है उनमें अर्वाचीनता तथा स्थानादिका मतभेद होने पर भी उनकी कथावस्तुको एकदम काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। अस्तु,

श्रुतकेवली भद्रवाहुके अवसानके साथ ही अन्तके चार पूर्व विच्छिन्न हो गये और केवल दस पूर्वका ज्ञान अविष्ठि रहा। फिर कालक्रमसे विच्छिन्न होते होते वीरिनर्वाणसे ६८३ वर्ष बीतने पर जब अंगों और पूर्वोके एकदेशके ज्ञानका भी लोप होनेका प्रसंग उपस्थित हुआ, तब दूसरे अग्रामणीय पूर्वके चयनलिय नामक अधिकारके चतुर्थ पाहुड कर्मप्रकृति आदिसे षट्खण्डागमकी रचना की गई और ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवें पूर्वके दसवें वस्तु अधिकारके अन्तर्गत तीसरे पेज्जदोषप्रामृतसे कथायप्रामृतकी रचना की गई। और इसप्रकार लुप्तप्राय अंगज्ञानका कुछ अंश दिगम्बर परम्परामें सर्वप्रथम पुस्तकष्ठपमें निबद्ध हुआ जो आज भी अपने उसी रूपमें सुरक्षित है। श्वेताम्बर परम्परामें जो ग्यारह अंगग्रंथ आज उपलब्ब हैं, वी० नि० सं० ९८० में (वि० सं० ५१०) देविद्धगणी क्षमात्रमणने पुस्तकारूढ़ किया था। यह बात मार्के की है कि जो पूर्वज्ञान श्वेताम्बर सम्प्रदायमे सर्वथा लुप्त हो गया उसीका एक अंश दिगम्बर सम्प्रदायमे सुरक्षित है। अत: हम जिस कथायप्राभृत ग्रन्थके एक मागके प्रस्तुत संस्करणको प्रथमवार पाठकोंके करकमलोंमें अपित कर रहे हैं उसका द्वादशाङ्ग वाणीसे साक्षात् सम्बन्ध है और इसिलये वह अत्यन्त आदर और विनयसे ग्रहण करनेके योग्य है।

कषायप्राभृतके इस प्रस्तुत संस्करणमे तीन प्रम्य एक साथ चलते हैं —कषायप्राभृत मूल, उसकी चूर्णवृत्ति और उनकी विस्तृत टीका जयधवला। प्रस्तुत प्रस्तावनाके भी तीन मूल विभाग हैं —एक ग्रन्थपरि-चय, दूसरा ग्रन्थकारपरिचय और तीसरा विषयपरिचय। प्रथम विभागमे उक्त तीनों ग्रन्थोंका परिचय कराया गया है। दूसरे विभागमे उनके रचयिताओंका परिचय कराकर उनके समयका विचार किया गया है, तथा तीसरे विभागमें उनमें चिंवत विषयका परिचय कराया गया है।

उन्होंने स्वीकार किया कि संघ उनके पास कुछ बुद्धिमान् शिष्योंको भेजे तो वे उन्हें दृष्टिवादकी वाचना दें देंगे, आदि। परिशि० प० स० ९, इलो० ५५-७६। तित्योगाली पइम्मयमें लिखा है कि भद्रबाहुके उत्तरसे नाराज होकर स्थिवरोंने कहा-संघकी प्रार्थनाका जनादर करनेसे तुम्हें क्या दण्ड मिलेगा इसका विचार करो। भद्रबाहुने कहा-मैं जानता है कि संघ इस प्रकार वचन बोलनेवालेका बहिष्कार कर सकता है। स्थिवर बोले-तुम संघकी प्रार्थनाका जनादर करते हो, इसिलए श्रमण संघ आजसे तुम्हारे साथ बारहों प्रकारका व्यवहार बंद करता है। आदि।

<sup>(</sup>१) आगे जाकर हमने इसिलए लिखा है कि दिगम्बर परम्परामें विक्रमराजाकी मृत्युके १३६ वें वर्षसे क्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति होनेका उल्लेख मिलता है और क्वेताम्बर सम्प्रदायमें वीर नि० सं० ६०९ (वि० सं० १३९) में अष्टम निन्हव दिगम्बर परम्पराकी उत्पत्ति होनेका उल्लेख आवश्यकनिर्युक्ति आदि प्रश्योंमें मौजूद है। दोनों उल्लेखोंमें केवल तीन वर्षका अस्तर है जो विशेष महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता। मृति कल्याणविजयजीने अपनी पुस्तक असण भगवान् महावीरमें आवश्यकनिर्युक्तिमें अष्टम निह्नवके उत्पत्तिस्थानका तथा के उल्लेख होनेका निषेध किया है, किन्तु उसकी गा० २३८ में अष्टम निन्हवके उत्पत्तिस्थानका तथा गा० २४० में उसके कालका स्पष्ट उल्लेख है। पता नहीं, मृति जी उन्हें क्यों खिपा गये है! शायद इसका कारण यह है कि क्वेताम्बरपरम्परा निर्मुक्तियोंका कर्ता श्रुतकेवली भद्रबाहुको मानती आती है और मृतिजी दिगम्बर सम्प्रदायका उद्भव विक्रमकी छठी शताब्दीमें सिद्ध करना चाहते हैं। यदि वे उनमें

# १ ग्रन्थपरिचय

#### १ कषायप्राभृत

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम कसायपाहुड है जिसका संस्कृत रूप कषायप्राभृत होता है। यह नाम इस ग्रन्थ-को प्रथम गाथामें स्वयं ग्रन्थकारने ही दिया है। तथा चूणिसूत्रकारने भी अपने चूणिसूत्रोंमें इस नामका उल्लेख किया है। जैसे—'कसायपाहुडे सम्मलेति अणिओगद्दारे' आदि। जयधवलाकारने भी नाम अपनी जयधवला टीकाके प्रारम्भमें कसायपाहुडका नामोल्लेख करते हुए उसके रचयिताको नम-स्कार किया है। श्रुतावैतारके कर्ता आचार्य इन्द्रनिन्दने भी इस ग्रन्थका यही नाम दिया है। वतः प्रस्तुत ग्रन्थका कसायपाहुड या कषायप्राभृत नाम निविवाद है।

इस ग्रन्थका एक दूसरा नाम भी पाया जाता है। और वह नाम भी स्वयं चूणिसूत्रकारने अपने चूणिसूत्रमें दिया है। यथा, "तस्से पाहुडस्स हुवे णामघेष्णाणि। सं जहां, पेष्णवासपाहुडे ति वि कसायपाहुडे सि वि"। अर्थात् उस प्राभृतके दो नाम हैं—पेष्णवायप्राभृत और कषायप्राभृत । इस चूणिसूत्रको कषायप्राभृत उत्थानिकामें जयघवलाकार लिखते हैं—'पेष्णं ति पाहुडस्मि दु हवदि कसायाण पाहुडं णाम—पहली का गायाके इस उत्तरार्ध में ग्रन्थकारने इस ग्रन्थके दो नाम बताये हैं—पेष्णदीपप्राभृत और कषाय-नामान्तर प्राभृत । ये दोनों नाम किस अभिप्रायसे बतलाये गये हैं, यह बतलानेके लिये यितवृषम आचार्य दो सूत्र कहते हैं'। जयघवलाकारकी इस उत्थानिकासे यह स्पष्ट है कि उनके मतसे स्वयं ग्रन्थकारने ही प्रकृत ग्रन्थके दोनों नामोंका उल्लेख पहली गायाके उत्तरार्ध में किया है। यद्यपि पहली गायाका सीघा अर्थ इतना हो है कि—'ज्ञानप्रवाद नामक पांचवें पूर्वकी दसवीं वस्तुमें तीसरा पेष्णप्राभृत है उससे कथायप्राभृतको उत्पत्ति हुई है'। तथापि जब चूणिसूत्रकार स्पष्ट लिखते हैं कि उस प्राभृतके दो नाम हैं तब वे दोनों नाम निराधार तो हो नहीं सकते हैं। अतः यह मानना पड़ता है कि पहली गायाके उत्तरार्धके आधार पर ही चूणिसूत्रकारने इस ग्रन्थके दो नाम बतलाये हैं और इस प्रकार इन दोनों नामोंका निर्देश पहली गाथा-के उत्तरार्धमें स्वयं ग्रन्थकारने ही किया है, जैसा कि जयधवलाकारकी उक्त उत्थानिकासे स्पष्ट है। इन्द्र-नित्दने भी 'प्रायोबोषप्राभृतकापरसंबं' लिखकर कथायप्राभृतके इस दूसरे नामका निर्देश किया है।

इस प्रकार यद्यपि इस ग्रन्थके दो नाम सिद्ध हैं तथापि उन दोनों नामोमेंसे कथायप्राभृत नामसे ही यह ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध है और यही इसका मूल नाम जान पड़ता है, क्योंकि चूणिसूत्रकारने अपने चूणिसूत्रों और जयधवलाकारने अपनी जयधवला टीकामें इस ग्रन्थका इसी नामसे उल्लेख किया है। जैसा कि हम अनन्तर पूर्व बतला आये है। घवँला टीकामे तथा लब्धिसीरकी टीकामे भी इस ग्रन्थका इसी नामसे उल्लेख है। पेज्जदोषप्राभृत इसका उपनाम जान पड़ता है जैसा कि इन्द्रनन्दिके 'प्रायोदोषप्राभृतकापरसंत्रं' विशेषणसे भी स्पष्ट है। अतः इस ग्रन्थका मूल और प्रसिद्ध नाम कथायप्राभृत ही समझना चाहिये।

नामपदोंका वर्णन करते हुए जयधवलाकारने इस प्रम्थके दोनों नामोंका अन्तर्भाव गौण्य नामपदमे ं किया है। जो नाम गुणकी मुख्यतासे व्यवहारमे आता है उसे गौण्यनामपद कहते हैं। इस प्रन्थमें पेउज, दोष

अष्टम निन्हवका उल्लेख मान लेते तो उनके काल्पनिक इतिहासकी भित्ति खड़ी न हो पाती । किन्तु अब तो मुनि जीको उसके स्वीकार करनेमें संकोच न होना चाहिए, क्योंकि अब निर्युक्तियोंका कर्ता दूसरे भद्रबाहुको कहा जाता है। (२) अव० भ० महा० पू० २८९।

<sup>(</sup>१) कसायपा० पु० १, पृ० ९। (२) कसायपा० प्रे० का० पृ० ६०७५। (३) कषायपा० पृ० ४। (४) क्लो॰ १५२। (५) कसायपा० पु० १, पृ० १८१। (६) श्रुताव० क्लो॰ १५२। (७) षट्खण्डा॰, पु० १, पृ० २१७ और २२१। (८) प्रथम गाथाकी उत्यानिकामें। (९) कसायपा० पु० १, पृ० ३२।

सीर कवायोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है। इसिलिये इसे पेज्जदोवप्राभृत या कवायप्राभृत कहते हैं। वर्तः ये दोनों नाम सार्थक हैं। पेज्ज रागको कहते हैं और दोवसे आशय देवका है। राग और देव दोनों कवायके ही प्रकार हैं। कवाय किया ता और देव रह नहीं सकते हैं। कवाय कव्यसे राग और देव होनों नामों दोनोंका ग्रहण हो जाता है। किन्तु रागसे अकेले रागका और देवसे अकेले देवका ही ग्रहण होता की है। इसीलिये चूणिसूत्रकारने पेजजदोवप्राभृत नामको अभिन्याहरणनिव्यन्न कहा है और कवाय-सार्थकता प्राभृत नामको नयनिव्यन्न कहा है। 'जिसका यह आशय है कि पेजजदोवप्राभृत नाममें पेज्ज और दोव दोनोंके वाचक शब्दोंको अलग अलग ग्रहण किया है, किसी एक शब्दसे दोनोंका ग्रहण नहीं किया गया; क्योंकि पेज्ज शब्द पेज्ज अर्थको ही कहता है और दोव शब्द दोवरूप अर्थको ही कहता है।

दीष दोनों के वाचक शब्दों को अलग अलग ग्रहण किया है, किसी एक शब्दिस दोनों का ग्रहण नहीं किया गया; क्यों कि पेज्ज शब्द पेज्ज अर्थकों ही कहता है और दोष शब्द दोषक्ष्प अर्थकों ही कहता है। किन्तु कषायप्राभृत नाममें यह बात नहीं है। उसमें एक कषाय शब्दसे पेज्ज और दोष दोनों का ग्रहण किया जाता है, क्यों कि द्रव्यायिकनयकी दृष्टिसे पेज्ज भी कषाय है और राग भी कषाय है। अतः यह नाम नय-निष्पन्न है। सारांश यह है कि इस ग्रन्थमें राग और द्रेषका विस्तृत वर्णन किया गया है और ये दोनों ही कषायरूप हैं। अतः दोनों धर्मों का पृथक् पृथक् नामनिदेंश करके इस ग्रन्थका नाम पेज्जदोषप्राभृत रखा गया है और दोनों को एक कषाय शब्दसे ग्रहण करके इस ग्रन्थका नाम कषायप्राभृत रखा गया है। अतः ये दोनों ही नाम सार्थक हैं और दो भिन्न विवक्षाओंसे रखे गये हैं।

प्रकृत ग्रन्थकी रचना गाथासूत्रोंमें की गई है। ये गाथासूत्र बहुत ही संक्षिप्त है और उनमें प्रतिपाद्य विषयका सूचनमात्र कर दिया है। बहुतसी गाथाएँ तो मात्र प्रश्नात्मक ही है और उनमें प्रतिपाद्य विषयके बारेमें प्रश्नमात्र करके ही छांड़ दिया गया है। यथा—िकस नयकी अपेक्षा कौन कपाय पेजज-कषायप्राभृत रूप है और कौन कपाय दोषरूप है? यदि चूणिसूत्रकार इन गाथासूत्रों पर चूणिसूत्रोंकी रचना की न करते तो इन गाथासूत्रोंका रहस्य उन्हींमें छिपा रह जाता। इन गाथासूत्रोंके विस्तृत विवे-रचनाईली चनोंको पढ़कर यह प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारने गागरमें सागर भर दिया है। असलमे ग्रन्थ-

कारका उद्देश्य नष्ट होते हुए पेज्जदोसपाहुडका उद्धार करना था। और पेज्जदोसपाहुडका प्रमाण बहुत विस्तृत था। श्री जयध्वलाकारके लेखानुसार उसमें १६ हजार मध्यम पद थे, जिनके अक्षरोंका प्रमाण दो कोड़ाकोड़ी, इकसठ लाख सत्तावन हजार दो सौ बानवे करोड़, बासठ लाख, आठ हजार होता है। इतने विस्तृत ग्रन्थको केवल २३३ गाथाओं निबद्ध करना ग्रन्थकारकी अनुपम रचनाचातुरी और बहुजताका सूचक है। शास्त्रकारोंने सूत्रका लक्षण करते हुए लिखा है—जिसमें अल्प अक्षर हों, जो असंदिग्ध हो, जिसमें प्रतिपाद्य विषयका सार भर दिया गया हो, जिसका विषय गूढ़ हो, जो निर्दोष सयुक्तिक और तथ्यभूत हो उसे सूत्र कहते हैं। सूत्रका यह लक्षण कषायप्राभृतके गाथासूत्रोंमें बहुत कुछ अंशमें पाया जाता है। संभवतः इसीसे ग्रन्थकारने प्रतिज्ञा करते हुए स्वयं ही अपनी गाथाओंको सुर्त्तगाहा कहा है और जयध्वलाकारने उनकी गाथाओंके सूत्रात्मक होनेका समर्थन किया है। चूणिसूत्रकारने भी अपने चूणिसूत्रोंमे प्रायः उन्हे 'सुत्त-गाहा' ही लिखा है।

इसप्रकार संक्षिप्त होनेसे यद्यपि कषायप्राभृतको सभी गाथाएँ सूत्रात्मक है, किन्तु कुछ गाथाएँ तो सबमुच ही सूत्रात्मक है; क्योंकि उनका व्याख्यान करनेके लिये स्वयं ग्रन्थकारको उनकी माध्यगाथाएं बनानेको आवश्यकता प्रतीत हुई। ये भाष्यगाथाएं भी कुल २३३ गाथाओं ही सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट है कि सूत्रात्मक गाथाओं की रचना करके भी ग्रन्थकार उन विषयों को स्पष्ट करने में बराबर प्रयत्नशील ये जिनका स्पष्ट करना वे आवश्यक समझते थे। और ऐसा क्यों न होता, जब कि वे प्रवचनवात्सल्यके वश होकर प्रवचनकी रक्षा और लोक कल्याणको शुभ भावनासे ग्रन्थका प्रणयन करने में तत्पर हुए थे।

<sup>(</sup>१) कसायपा० पु० १, पृ० १८१-१८२ । (२) गाषा २२ । (३) कसायपा० पु० १, पृ० १३९ । (४) 'बोच्छामि सुत्तगाहा' गा० २ । (५) कसायपा० पु० १, पृ० १४१ ।

उनकी रचना शैलीका और भी अधिक सौष्ठब जाननेके लिये उनकी गाथाओंके विभाग क्रमपर दृष्टि देनेकी आवश्यकता है। हम पहले लिख आये हैं कि कवायप्राभृतकी कुल गाथासंख्या २३३ है। इन २३३ गाथाओंमेंसे पहली गाथामें प्रत्थका नाम और जिस पूर्वके जिस अवान्तर अधिकारसे प्रत्थकी रचना की गई है उसका नाम आदि बतलाया है। दूसरी गाथामें गाथाओं और अधिकारोंकी संख्याका निर्देश करके जितनी गाथाएं जिस अधिकारमें आई है उनका कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है।

तीसरी गायामें बतलाया है कि प्रारम्भके पांच अधिकारोंमें तीन गायाएं हैं। चौथी, पांचवी और छठी गायामें बतलाया है कि वेदक नामके छठे अधिकारमें चार गायाएं हैं। उपयोग नामके सातवें अधिकारमें सात गायाएं हैं। चतुःस्थान नामके आठवें अविकारमें सोलह गायाएं हैं। व्यञ्जन नामके नौवें अधिकारमें पांच गायाएं हैं। दर्शनमोहोपशामना नामके दसवें अधिकारमें पन्द्रह गायाएं हैं। दर्शनमोहसपणा नामके ग्यारहवें अधिकारमें पांच गायाएं हैं। संयमासंयमलिक नामके बारहवें और चारित्रलिक नामके तेरहवें अधिकारमें एक गाया है। और चारित्रमोहोपशामना नामके चोदहवें अधिकारमें आठ गायाएं हैं। सातवीं और आठवीं गायामें चारित्रमोहसपणा नामके पन्द्रहवें अधिकारके अवान्तर अधिकारोंमें गायासंख्याका निर्वेश करते हुए अद्वाईस गायाएं बतलाई हैं। नौवो ओर दसवीं गायामें बतलाया है कि चारित्रमोहसपणा अधिकार सम्बन्धी अद्वाईस गायाओं कितनी सूत्रगायाएं है और कितनी असूत्रगायाएं हैं। ग्यारहवीं गायामें जिस जिस सूत्रगायाकी जितनी भाष्यगाथाएं हैं, उनका निर्देश किया है। तेरहवी और चौदहवीं गायामें कथायप्रामृतके पन्द्रह अधिकारोंका नामनिर्देश किया है।

प्रारम्भकी इन गाथाओं के पर्यवेक्षणसे पता चलता है कि आजसे लगभग दो हजार वर्ष पहले जब अंगज्ञान एकदम लुत नहीं हुआ था किन्तु लुप होने के अभिमुख था और ग्रन्थरचनाका अधिक प्रचार नहीं था, उस समय भी कवायपाहुड के कर्ताने ग्रन्थके अधिकारोका और उसकी गाथासूचीका निर्देश प्रारम्भकी गाथाओं में कर दिया है। इससे पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि ग्रन्थकारकी रचनाशैली गूढ़ होते हुए भी कितनी क्रमिक और संगत है।

हम पहले लिख आये हैं कि षट्खण्डागमकी रचना दूसरे पूर्वसे की गई है और कषायप्राभृतकी रचना पंचम पूर्वसे की गई है। षट्खण्डागममें विविध अनुयोगद्वारोंसे आठों कमोंके बन्ध बन्धक आदिका बिस्तारसे

वर्णन किया है और कषायप्राभृतमें केवल मोहनीयकर्मका ही मुख्यतासे वर्णन है। षट्खण्डागम-कषायप्राभृत की रचना प्रायः गद्य सूत्रोंमें की गई है जब कि कषायप्राभृत गाथासूत्रोंमें ही रचा गया है। और षट्- दोनोंके सूत्रोंका तुलनात्मक दृष्टिसे अब्ययन करने पर दोनोंकी परम्परा, मतैक्य या मतभेद आदि खण्डागम बातों पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है। यद्यपि ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया तथापि धवला

और जयघवलांके कुछ उल्लेखोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ग्रन्थोंमें किन्हीं मन्तब्योंके सम्बन्धमें मतभेद है। उदाहरणके लिये चूणिसूत्रमें दोषका उत्कृष्ट और जघन्य काल बन्तर्मृहूर्त बतलाया है। उस पर जयघवलांभे शंका की गई कि जीवस्थानमें एक समय काल बतलाया है सो उसका और इसका विरोध क्यों नहीं है? तो उसका समाधान करते हुए जयघवलांकारने दोनोंके विरोधको स्वीकार किया है, और कहा है कि वह उपदेश बन्य आचार्यका है। तथा धवलांभे मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंके क्षपणका विधान करते हुए धवलांकारने लिखा है कि यह उपदेश 'संतकम्मपाहुंख' का है। क्यार्यपाहुंखके उपदेशानुसार तो पहुले आठ कथायोंका क्षपण करके पीछे सोलह प्रकृतियोंका क्षपण करता है। इस अन्तिम मतभेदका उल्लेख श्री नेसिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने भी अपने गोर्मेट्टसार कर्मकाण्डमें 'केई' करके किया है। एक दूसरे स्थानपर चारों कथायोंका अन्तर छ मास बतलाया है और लिखा है कि इसमें पाहुंडसुत्तसे व्यभिचार नहीं आता है, क्योंकि उसका उपदेश मिन्न है। यहां पाहुंडसुत्तसे आश्रय कथायप्राभृतका हो प्रतीत होता है, क्योंकि उसके

<sup>(</sup>१) पु० ३५१-३५२। (२) बट्खण्डा० पु० १, पृ० २१७। (३) गा० १२८। (४) गा० ३९१। (५) बट्खण्डा० पु० ५, पु० ११२।

व्यास्थानमें उत्कृष्ट अन्तर कुछ अधिक एक वर्ष बतलाया है। यहां कषायप्रभतके उपदेशको षट्खण्डागमसे भिन्न बतलानेसे घवलाकारका आशय ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों प्रन्थोंके रचयिताओंको प्राप्त उपदेशोंमें भेद था। यदि ऐसा न होता तो दोनोंके मन्तव्योंमें भेद नहीं हो सकता था।

हम पहले लिख आये हैं कि कवायप्राभृत ग्रन्थ २३३ गाथाओं में निबद्ध है। इन गाथाओं में से 'सम्मा-कवायप्राभृत इट्टी सद्दृहिं और 'मिच्छाइट्टी णियमा' आदि दो गाथाएं, जो कि दर्शनमोहोपशमना नामक और दसवें अधिकारमें आती हैं, ऐसी हैं जो थोड़ेसे शब्दभेद या पाठव्यतिक्रमके साथ गोमटुसार कमें प्रकृति जीवकाण्डमें और अनेक स्वेताम्बर ग्रन्थों में पाई जाती हैं।

रवेताम्बर साहित्यमें कर्मप्रकृति नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जो मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर डभोई (गुजरात) से प्रकाशित हो चुका है। इसके कर्ताका नाम शिवशमंसूरि बतलाया जाता है, मगर उनके समय आदिके बारेमें अभी तक कुछ विशेष प्रकाश नहीं पड़ सका है। इन्हें पूर्वघर कहा जाता है और यह अनुमान किया जाता है कि आगमोद्धारक श्री देवद्धिगणी क्षमाश्रमणसे पहले हो गये है। कर्मप्रकृतिकी गाथासंख्या ४७५ हैं। पहली गाथामें प्रन्थकारने आठ करणोंका तथा उदय और सस्वका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा को है और उपान्त्य गाथामें कहा है-'मैंने अल्पबुद्धि होते हुए भी जैसा सुना वैसा कमंत्रकृतिप्राभृतसे इस प्रन्थका उद्घार किया। दृष्टिबादके ज्ञाता पुरुष स्खलितांशोंको सुधारकर उसका कथन करें।' टीकाकार श्री मलयगिरिने लिख है। कि अग्रायणीय पूर्वके पञ्चम वस्तुके अन्तर्गत कर्मप्रकृति नामके चौथे प्राभृतसे यह प्रकरण रचा गया है। इस कर्मप्रकृतिके संक्रमकरण नामक अधिकारमे कषायप्राभृतके बन्धक महाधिकारके अन्तर्गत संक्रम अनुयोग द्वारकी १३ गाथाएं अनुक्रमसे पाई जाती हैं। कपायप्राभृतमें उनका क्रमिक नम्बर २७ से ३९ तक आता है और कर्मप्रकृतिमें ११२ से १२४ तक आता है। तथा कर्मप्रकृतिके सर्वोपशमना नामक प्रकरणमें भी कपाय-प्राभृतके दर्शनमोहोपशमना नामक अधिकारकी चार गाथाएं पाई जाती हैं। कथायप्राभृतमें उनका क्रमिक नम्बर १००, १०३, १०४ धौर १०५ है और कर्मप्रकृतिमें ३३५ से ३३८ तक है। दोनों ग्रन्थोंमें उक्त गाथाओं के कुछ पदों और शब्दों में व्यतिक्रम तथा अन्तर भी पाया जाता है। कहीं कहीं वह अन्तर सैद्धान्तिक भेदको भी लिये हुए प्रतीत होता है। जैसे, कषायप्राभृतकी गाथा नम्बर ३२ का अन्तिम चरण 'विरदे मिस्से अविरवे य' है और कर्मप्रकृतिमें इसी गाथाका अन्तिम चरण 'णियमा विद्वीकए दुविहे' है। कपायप्राभृतकी गाथा नम्बर ३४ का अन्तिम चरण 'छक्के पणए च बोढ़खा' है और कर्मप्रकृतिमें इसी गाथाका अन्तिम चरण 'सत्तगे छक्क पणगे वा' है।

इन दोनों प्राचीन ग्रन्थोंकी कुछ गायाओं समानता देखकर एकदम किसी निर्णयपर पहुँचना तो सम्मव नहीं है। फिर भी यह समानता घ्यान देने गोग्य तो है ही। वैसे तो अग्रायणीयपूर्वके पञ्चम वस्तु अधिकारके अन्तर्गत चतुर्थ कर्मप्रकृतिप्राभृतसे ही पट्खण्डागमका भी उद्भव हुआ है और इस दृष्टिसे पट्खण्डागम और कर्मप्रकृतिमें सादृश्य पाया जाना सम्भव था, किन्तु पञ्चम पूर्वके दसवें वस्तु अधिकारके अन्तर्गत तीसरे पेज्जदोषप्राभृतसे प्रादुर्भूत कषायप्राभृत और कर्मप्रकृतिका यह सादृश्य विचारणीय है। दोनोंके सादृश्य पर विचार करते समय यह बात घ्यानमें रखनी चाहिये कि कषायप्राभृतमें केवल मोहनीयकर्मको लेकर ही वर्णन किया है, अतः उसके पंज्ञम अनुयोगद्वारमें केवल मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंके ही संक्रमका वर्णन किया है। कर्मप्रकृतिमें भी संक्रमकरणका वर्णन है, किन्तु उसका वही अंश कसायपाहुडसे मेल खाता है जो मोहनीयकर्मको प्रकृतियोंके संक्रमणसे सम्बन्ध रखता है। तथा उपशमना प्रकरणमें भी यहीं बात है। किन्तु इतनी विशेषता है कि दर्शनमोहोपशमनाको हो कुछ गाथाएँ परस्परमें समान है, चारित्रमोहोपशमना की नहीं।

<sup>(</sup>१) 'इय कम्मण्यगडीओ जहा सुयं नीयमप्यमङ्गाबि । सीहियणाओगकयं कहंतु वरदिद्विवायस् ॥४७४॥' (२) ये नम्बर रतलाम संस्थासे प्रकाशित मूल कर्मप्रकृतिके आधारसे दिये गये हैं।

इन्द्रनित्वने वपने भुतावतारमें किया है कि गुलबर व्यावयार्थने कवायप्राभृतकी रक्ता करके नामहत्ती और कार्यमंद्र वाचार्यको उनका व्यावयान किया। उनके पासमें कवायप्राभृतको पढ़कर यतिवृषम वाचार्यने उसपर छह हवार प्रमाण चूणिस्त्रोंको रचना की। यतिवृषम वाचार्यसे उन त्रूणिस्त्रोंका कार्यस्थान व्यावयान करके अच्चारणाचार्यने उत्तपर बारह हजार प्रमाण उच्चारणासूत्रोंकी रचना की। इस की प्रकार गुणबराचार्यके गायासूत्र, यतिवृषम वाचार्यके चूणिस्त्र और उच्चारणाचार्यके उच्चारणा-दीकाएँ सूत्रोंके द्वारा कवायप्राभृत उपसंहत किया गया।

षद्शण्डागम और कषायप्राभृत ये दोनों ही सिद्धान्त ग्रन्थ गुरुपरिपाटीसे कुण्डकुन्द नगरमें श्री पद्मनिन्द मुनिको प्राप्त हुए। उन्होंने षट्खण्डोंमेंसे आदिके तीन खण्डोंपर बारह हुआर प्रमाण परिकर्म नामका
ग्रन्थ रचा। उसके बाद कितना ही काल बीतनेपर शामकुण्ड आचार्यने दोनों आगमोंको पूरी तरहसे जानकर
महाबन्ध नामके छठे खण्डके सिदा शेष दोनों ग्रन्थों पर बारह हुआर प्रमाण प्राकृत संस्कृत और कर्णाटक
भाषासे मिश्रित पद्धतिक्प ग्रन्थकी रचना की। उसके बाद कितना ही काल बीतनेपर तुम्बलूर ग्राममें तुम्बलूर नामके आचार्य हुए। उन्होंने भी षष्ठ खण्डके सिचा शेष पाँच खण्डोंपर तथा कषायग्रामृतपर कर्णाटक
भाषामें ८४ हुजार प्रमाण-चूड़ामणि नामकी महती ग्याख्या रची। उसके बाद स्वामी समन्तभद्र हुए। उन्होंने
भी षट्खण्डागमके प्रथम पाँच खण्डों पर अति बुन्दर संस्कृत भाषामें ४८ हजार प्रमाण टीकाकी रचना की।
जब वे दूसरे सिद्धान्त ग्रन्थ पर ग्याख्या लिखानेको तैयार हुए तो उनके एक सथर्माने उन्हें ऐसा करनेसै
रोक दिया।

इस प्रकार दोनों सिद्धान्त प्रन्थोंका क्षा क्षा गुरुपरम्परासे आता हुआ शुभनन्व और रिवनन्वि मुनिको प्राप्त हुआ। भीमरथी और कृष्णमेक क्षित्रोंके बीचके प्रवेशमें सुन्दर उत्कलिका प्राप्तके समीपमें स्थित प्रसिद्ध मगणवल्ली प्राप्तमें उन दोनों मुनियोंके पास समस्त सिद्धान्तका अध्ययन करके वप्पदेवने आदि सिद्धान्तके पांच खण्डों पर व्याख्याप्रज्ञप्ति नामकी टीका लिखी और क्षायप्राभृत पर भी टीका लिखी। इस टीकाका प्रमाण ६० हजार था और यह प्राकृत भाषामें थी तथा छठे खण्डपर पांच हजार आठ श्लोक-प्रमाण व्याख्या लिखी।

चसके बाद कितना ही काल बीतनेपर चित्रकृटपुरके निवासी एलाचार्य सिद्धान्तोंके झाता हुए। उनके पासमें सकल सिद्धान्तका अध्ययन करके श्री बीरसेन स्वामीने वाटप्राममें आनतेन्द्रके द्वारा बनवाये हुए चैत्यालयमें ठहर कर व्याख्याप्रकृष्टित नामकी टीकाको पाकर वट्खण्डागमपर ७२ हजार प्रमाण घवला दीकाकी रचना की तथा कथायप्राभृतकी चार विभक्तियों पर बीस हजार रलोकप्रमाण टीका किसी। उसके बाद वीरसेन स्वामीका स्वर्गवास हो गया। तब उनके शिष्य जिनसेन स्वामीने शेष कथायप्राभृत पर चालीस हजार रलोकप्रमाण टीका लिसी। इस प्रकार कथायप्राभृतको टीका जयवचलाका प्रमाण ६० हजार हुआ। ये दोनों टीकाएँ प्राकृत और संस्कृतसे मिश्रित भाषामें रजी गई थीं।

श्रुतावतारके इस वर्णनसे प्रकट होता है कि कषायप्राभृतपर सबसे पहले आचार्य यतिवृषभने चूणि-सूत्रोंकी रचना की । उसके बाद उच्चारणाचार्यने उन पर उच्चारणावृत्तिकी रचना की । ये चूणिसूत्र और उच्चारणावृत्ति मूल कषायप्राभृतके इतने अविभाष्य अंग बन गये कि इन तीनोंकी ही संज्ञा कषायप्राभृत पड़

<sup>(</sup>१) तत्त्वातुषा० पु॰ ८७-८९।

<sup>(</sup>२) कथायप्राभृत और वट्खण्डागम शीर्षकमें पहले कथायोंके अन्तर कालको लेकर जिस मतभेदका उल्लेख किया है वह मतभेद जयवैषकामें ही पाया जाता है, क्योंकि उसीमें कथायोंका उत्कृष्ट अन्तर एक वर्षसे अधिक वत्लाया है और इसका निर्देश सम्भवतः उच्चारमावृक्षिके आभारपर किया गया है, क्योंकि अनुयोग्द्वारोंके वर्णनमें जयवाशकाकारके उच्चारणाका ही बहुतायहसे जपयोग किया है और उसका बट्खण्डा- मनकी टीकामें 'बाहुबसुल' करके उल्लेख किया है।

गई और कषायप्राभृतका उपसंहार इन तीनों में ही हुआ कहा जाने लगा।

उसके बाद शामकुण्डाचार्यने पद्धतिरूप टीकाकी रचना की । तुम्बलूर बाचार्यने चूड़ामणि नामकी व्याद्या रची । बप्यदेवगुरुने व्याद्याप्रज्ञप्ति नामक टीकाकी रचना की । आचार्य बीरसेन तथा उनके शिष्य बाचार्य जिनसेनने जयववला टीकाकी रचना को । आचार्य कुन्दकुन्द और स्वामी समन्तभद्रने क्षायप्राभृतपर कोई टीका नहीं रची ।

आचार्यं यतिवृषभके चूर्णिसूत्र तो प्रस्तुत ग्रन्थमें ही मौजूद हैं। जयभवलाकारने उन्हें लेकर ही अपनी यतिवृषभके जयभवला टीकाका निर्माण किया है। मूल गाथाएँ और चूर्णिसूत्रोंको टीकाका नाम ही जय- चूर्णिसूत्र भवला है। इन चूर्णिसूत्रोंके विषयमें आगे विशेष प्रकाश डाला जायगा।

उच्चारणाचार्यकी इस उच्चारणावृत्तिका भी उल्लेख जयधवलामें बहुतायतसे पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वृत्ति बहुत विस्तृत थी। चूणिसूत्रकारने जिन विषयोंका निर्देश मात्र किया था या जिन्हें छोड़ दिया था, उनका भी स्पष्ट और विस्तृत वर्णन इस वृत्तिमें था। जयधवलाकारने उच्चारणावृत्ति ऐसे विषयोंका वर्णन करनेमें, खास करके अनुयोगद्वारके व्याख्यानमें उच्चारणाका खूब उपयोग किया है और उपयोग करनेके कारणोंका भी स्पष्ट निर्देश कर दिया है। मालूम होता है यह वृत्ति उनके सामने मौजूद थी। आज भी यदि यह दक्षिणके किसी भण्डारमें अपने जीवनके शेष दिन बिता रही हो तो अचरज नहीं।

स्यितिविभक्ति नामक अधिकारमें जयन्य क्षेत्रानुगमका वर्णन करते हुए जयधवलाकारने एक स्थानपर लिखा है कि यहाँ मूलुच्चारणांके अभिप्रायसे ऐसा समझना चाहिए। यहाँ मूलुच्चारणांसे अभिप्राय
उच्चारणाचार्य निर्मित वृत्तिसे हैं या अन्य किसी उच्चारणांसे हैं, यह अभी निदिचत रूपसे
मूलुक्चारणा नहीं कहा जा सकता। परन्तु उच्चारणांके पहले मूल विशेषण लगानेसे यह भी संभव हो
सकता है कि उच्चारणाचार्यनिर्मित वृत्तिके लिये ही मूलुच्चारणा शब्द का प्रयोग किया हो,
क्योंकि इन्द्रनिन्दिके लेखके अनुसार कथायप्राभृत पर चूणिसूत्रोंकी रचना हो जानेके बाद उच्चारणाचार्यने ही
उच्चारणासूत्रोंकी रचना की थी और इसलिये वही मूल भाद्य उच्चारणा कही जा सकती है। किन्तु उच्चारणांका उल्लेख जयधवलामें एक सौसे भी अधिक बार होने पर भी जयधवलाकारने उसे कहीं भी मूलुच्चारणां नहीं कहा। उच्चारणा, उच्चारणार्ग्य, उच्चारणाइरियवयण या उच्चारणाइरियवल्विदवक्खाण शब्दसे
ही यत्र तत्र उसका उल्लेख मिलता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मूलुच्चारणा कोई दूसरी उच्चारणा भी, और यदि उसका मूल विशेषण उसे बाद्य उच्चारणा बतलानेके लिये लगाया गया हो तो कहना होगा कि उच्चारणाचार्यकी वृत्तिसे पहले भी कोई उच्चारणा मौजूद थी। किन्तु यह सब संमावना हो है, अन्य भी प्रमाण प्रकाशमें आने पर ही इसका निर्णय हो सकता है।

स्थितिविभक्ति अधिकारमें ही कालानुगमका वर्णन करते हुए एक स्थानमें जयभजलाकारने

<sup>(</sup>१) ''गाथाचूर्ण्यंच्यारणसूत्रेसंहृतं कवायाख्या—। प्राभृतमेवं गुणघरयतिवृषभोच्यारणाचार्यः ॥१५९॥' श्रुतावः।

<sup>(</sup>२) एवं जइवसहाइरियेण स्थिवास अत्यस्स उच्चारणाइरियेण पक्षववयकाणं भणिरसाओ ।" "एत्य ताव मंत्रबुद्धिजणाणुगाहट्युच्चारणा बुच्चवे ।" "एवं बुण्णिसुसत्यपुक्वणं काऊण संपहि उच्चारणा बुच्चवे ।" ज. ध. प्रे. का. पृ. ११३४, १५७१, १९०३ ।

<sup>(</sup>३) "एत्य मूलुक्बारणाहिष्पाएण" भा० ३, पू. ३३६। (४) "बुक्बसूसिन बव्यवेबाइरियलहिबुक्बारणाए च अंतोमुहुसमिवि भणिवो। अम्हेहि लिहिबुक्बारणाए पुण जह० एगसमाओ उपक० संखेळ्या समया० पकविवो।" भाग ३, पू० ३९८।

बण्यदेवावार्य लिखित उच्चारणाका उल्लेख किया है। संभवतः वह वह वृत्ति है जिसका उल्लेख इन्द्रवनिक्ष्ते अपने श्रुतावतारमें किया है। परन्तु उन्होंने उसका नाम व्याख्याप्रज्ञप्ति बतलाया है और व्याख्याप्रज्ञपिका उल्लेख धवलामें आता है। यदि धवलामें उल्लिखित व्याख्याप्रज्ञप्तिके कर्ता वप्यलिखित देवाचार्य ही हों तो कहना होगा कि उन्होंने षट्खण्डागमपर जो टीका रची थी उसका नाम उच्चारणा था; क्योंकि व्याख्याप्रज्ञप्तिका उल्लेख धवलामें आता है और उनकी उच्चारणाका उल्लेख जयधवलामें आता है।

उपर जयधवलामें वप्यदेवाचार्यरचित उच्चारणाके जिस उल्लेखका निर्देश किया है उस उल्लेखके साथ ही जयधवलाकारने 'अम्हेहि लिहिदुच्चारणा'का भी निर्देश किया है जिसका अर्थ 'हमारे द्वारा लिखी हुई स्वामी बीरसेन उच्चारणा' होता है। यहाँ जयधवलाकारने चूणिसूत्र और वप्पदेवाचार्य लिखित उच्चारणासे लिखित अपनी उच्चारणामें मतभेद बतलाया है। इस निर्देशसे तो यही प्रतीत होता है कि स्वामी उच्चारणा वीरसेनने कषायप्राभृतपर उच्चारणा वृत्तिकी भी रचना की थी।

स्थितिविभक्ति अधिकारमें ही उत्कृष्ट कालानुगम तथा अन्तरानुगमके अन्तमें जयधवलाकारने लिखा है कि यतिवृषम आचार्यके देशामर्षक सुत्रोंका प्ररूपण करके अब उनसे सूचित अर्थका प्ररूपण करनेके लिए लिखित उच्चारणांका अनुवर्तन करते हैं। यहाँ उच्चारणांके साथ लिखित विशेषण लगानेसे लिखित जयधवलाकारका क्या अभिप्राय था यह स्पष्ट नहीं हो सका। यदि यह उच्चारणा भी वही उच्चा-उच्चारणा रणा है जिसके अनुवर्तनका उल्लेख अयधवलामें जगह जगह पाया जाता है तो अयधवलाकारने यहीं उसके साथ लिखित विशेषण क्यों लगाया? यदि यह दूसरी उच्चारणा है तो संभव है लिखितके पहले उसके लिखनेवालेका नाम प्रतियोंमें छूट गया हो। यदि ऐसा हो तो कहना होगा कि जयधवलाकारने चूर्णिसूत्रोंका व्याख्यान करनेके लिये उच्चारणाचार्य रचित उच्चारणांके सिवा अन्य उच्चारणांका भी उपयोग किया है।

उच्चारणाचार्य रचित वृत्तिका नाम उच्चारणावृत्ति है। इस वृत्तिको यह नाम सम्भवतः इसी लिये दिया गया था, क्योंकि इसके कर्ताका नाम उच्चारणाचार्य था। किन्तु कर्ताका उच्चारणाचार्य नाम असली मालूम नहीं होता। घव लामें सूत्राचार्य, निक्षेपाचार्य, व्याख्यानाचार्य आदि आचार्योका उल्लेख आता है। ये सब यौगिक संज्ञाएँ या पदिवयाँ प्रतीत होती हैं जो सूत्रोंके अध्यापन आदिसे सम्बन्ध रखती थी। उच्चारणाचार्य भी कोई इसी प्रकारका पद प्रतीत होता है जो सम्भवतः सूत्रग्रन्थोंके उच्चारणकर्ताओंको दिया जाता था। उच्चारणावृत्तिके रचियताको भी सम्भवतः यह पद प्राप्त था और वे उसी पदसे छढ़ हो गये थे। इसीलिये उनकी वृत्ति उच्चारणावृत्ति कहलाई, या उन्होंने ही उसका नाम अपने नाम पर उच्चारणावृत्ति रखा। किन्तु अन्य आचार्योकी वृत्तियोंकी भी उच्चारणा संज्ञा देखकर मन कुछ भ्रममें पड़ जाता है। सम्भव है उच्चारणाचार्य रचित उच्चारणा वृत्तिके पश्चात् आगमिक परम्परामें उच्चारणा शब्द अमुख प्रकारकी वृत्तिके अर्थमें छढ़ हो गया हो और इस लिये उच्चारणा वृत्तिकी शैली पर रची गई वृत्तियोंको उच्चारणा कहा जाने लगा हो। यदि ये वृत्तियाँ प्रकाशमें आर्थे तो इस सम्बन्धमें विशेष प्रकाश पड़ सकता है।

इन्द्रनिन्दिने गाथासूत्र, चूर्णिसूत्र और उच्चारणासूत्रोंमें कषायप्राभृतका उपसंहार हो चुकनेके प्रधात् उनपर जिस प्रथम टीकाका उल्लेख किया है वह शामकुण्डाचार्यरिचत पढिति थी। जयधवलाकारके अनुसार जिसकी शब्दरचना संक्षिप्त हो और जिसमें सूत्रके अशेष अथौंका संग्रह किया गया हो ऐसे

<sup>(</sup>१) षट्कण्डा० पु० १ की प्रस्ता० पृ० ५ । (२) "सुलस्सेव विवरणाए संवितस्सहरयणाए संगिष्टियसुलासेपत्थाए विलिसुलबक्एसावो । "विलिसुलिबक्रणाए टीकाववएसावो । "विलसुलिबसम-प्यभेजियाए पजियावक्रएसावो । "सुलिबिलिबक्रणाए पढाईवक्रएसावो ।" भाग २, पृ० १४ ।

जामकुण्डा- विवरणको वृत्तिसूत्र कहते हैं। वृत्तिसूत्रोंके विवरणको टीका कहते हैं और वृत्तिसूत्रोंके विवम प्रार्थकी पर्दोका जिसमें मंजन-विक्लेषण किया गया हो उसे पंजिका कहते हैं। और सूत्र तथा उसकी पर्दाक्त विवरणको पद्धति कहते हैं। पद्धतिके इस लक्षणसे ऐसा प्रतीत होता है कि शामकुण्डा- पर्दाकी पद्धतिरूप टीका गामासूत्र और चूणिसूत्रोंपर रची गई थी।

जयधवलाकी अन्तिम प्रशस्तिके निम्न श्लोकके द्वारा कथायप्राभृतिषयक साहित्यका विमाग इस प्रकार किया गया है—

> "गाबासूत्राणि सूत्राणि चूर्णसूत्रं तु वार्तिकम्। टीका भीवीरसेनीया शेवाः पद्धतिपश्चिकाः॥ २९॥"

अर्थात्—सूत्र तो गाथा सूत्र है। चूर्णिसूत्र वार्तिक-वृत्तिरूप हैं। टीका श्री वीरसेनरचित है। और शेष या तो पद्धतिरूप हैं या पश्चिकारूप हैं।

इसके द्वारा अयधवलाकारने गाथासूत्र और वीरसेन रिचत जयधवला टीकाके शिवा शेष विकरण प्रन्थोंको पद्धित या पंजिका बतलाया है। यहाँ बहुवचनान्त 'शेषाः' शब्दसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कषाय-प्राभृतपर अन्य भी अनेक विवरण ग्रन्थ थे जिन्हे जयधवलाकार पद्धित या पिद्धिका कहते हैं। उन्हों में शामकुण्डाचार्य रिचत पद्धित भी हो सकती है। किन्तु उसका कोई उल्लेख जयधवलामें दृष्टिगोचर नहीं हो सका।

इन्द्रनन्दिने शामकुण्डाचार्यरचित पद्धतिके पश्चात् तुम्बुलूराचार्य रचित चूड़ामणि नामकी ब्याख्याका तुम्बुलूरा- उल्लेख किया है और बतलाया है कि यह व्याख्या छठवें खण्डके सिवा शेष दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंपर वार्यक्रत थी और इसका परिमाण ८४ हजार था तथा भाषा कनाडी थी। जयधवलामे इस व्याख्या चूड़ामणि या उसके कर्ताका कोई उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया।

भट्टाकलक्क नामके एक विद्वानने अपने कर्नाटक दाब्दानुशासनमें कनाडी भाषामें रिचत चूड़ामणि नामक महाशास्त्रका उल्लेख किया है। और उसे तत्त्वार्थ महाशास्त्रका व्याख्यान बतलाया है तथा उसका परिमाण भी ९६ हजार बतलाया है। फिर भी षट्खण्डकी प्रस्तावनामें यह विचार व्यक्त किया गया है कि यह चूड़ामणि तुम्बुलूराचार्यकृत चूड़ामणि ही जान पड़ती है।

श्रवणवेलगोलाके ५४वें शिलालेखमें चूड़ामणि नामक कान्यके रचयिता श्री वर्द्धदेवका स्मरण किया है और उनकी प्रशंसामें दण्डी कविके द्वारा कहा गया एक श्लोक भी उद्धृत किया है। यथा—

> चूडामणिः कविनां सूडामणिनामसेव्यकाव्यकविः । श्रीवर्द्धवेव एव हि कृतपुण्यः कीर्तिमाहतुं ॥

यं एवम्पक्लोकितो वण्डिना---

जहाी: कन्यां जटाग्रेण बमार परमेश्वर:। भी वैद्वेदेव संधरते जिह्नाग्रेण सरस्वतीं॥"

सम्भवतः इसी परसे चूड़ामणि नामकी समानता देखकर कुछ विद्वानोंने तुम्बुल्राचार्यका असली नाम वर्द्धदेव बतलाया है।

श्रीयुत पै महाशय का कहना है कि भट्टाकलंकके द्वारा स्मृत चूड़ामणि तुम्बुलूराचार्यकृत चूड़ामणि नहीं हो सकता, क्योंकि पहलेका परिमाण ९६ हजार क्तलाया गया है और दूसरे का ८४ हजार। अतः पै

<sup>(</sup>१) "न वैद्या भाषा ज्ञास्त्रानुपयोगिनी, तत्त्वार्थमहाज्ञास्त्रध्याख्यानस्य षण्णवित्तसहस्त्रप्रमितप्रस्थसम्बर्भ- « क्ष्मेष्य पूर्णभयमिकानस्य महाज्ञास्त्रस्थः ।" (२) वद्याख्या पुष्ठ १, प्रस्ताव पृष्ठ ४९ । (३) वैन्निज्ञाला भाग १, पृष्ठ १०३। (४) समस्त्रभन्न पृष्ठ १९०॥ (५) Shre Vardhadev and Tumblura-caryas Jain antiquary Vol. IV. No. IV.

\* 1

महारायका कहना है कि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार की 'कर्बाद्रभावयाक्रतमहतीं चूड़ामणि व्याख्याम्' पंक्ति अञ्चय मालूम होती है। इसमें आमे हुए 'चूड़ामणि' पद को अलग न पढ़कर आगे के 'व्याख्यां' शब्दके साथ मिलाक्तर 'चूड़ामणिव्याख्याम्' पढ़ना चाहिये। तब उस पंक्तिका अर्थ ऐसा होगा—'तुम्बुलूराचार्यने कनड़ीमें चूड़ा-मणि की एक बड़ी टीका बनाई।' इसका आश्रय यह हुआ कि श्री वर्बदेवने तत्त्वार्षमहाशास्त्र पर कनड़ीमें चूड़ामणि नामकी टीका लिखी थी जिसका परिमाण ९६ हजार था और उस चूड़ामणिपर तुम्बुलूराचार्यने ८४ हजार प्रमाण टीका बनाई थी।

इस प्रकार पै महाशयने विभिन्न उल्लेखोंके समीकरण करनेका प्रयास किया है। किन्तु मालूम होता है उन्होंने श्रुतावतारके तुम्बुल्राचार्यविषयक उक्त श्लोकोंके सिवा उनसे ऊपरके श्लोक नहीं देखे; क्योंकि उन्होंने अपने लेखमें जो उक्त श्लोक उद्भुत किये हैं वे 'कर्नाटककविचरिते' परसे किये हैं। यदि वे पूरा श्रुतावतार देख जाते तो 'चूड़ामणिज्याख्याम्' का अर्थ चूड़ामणिकी ब्याख्या न करते; क्योंकि श्रुतावतारमें सिद्धान्तप्रन्थोंके ब्याख्यानोंका वर्णन किया है, तत्त्वार्थ महाशास्त्रके ब्याख्यानोंका नहीं। अतः उनका उक्त प्रयास निष्फल ही प्रतीत होता है।

यथार्थमें श्रीवर्द्धदेव, तुम्बुल्राचार्य और चूड़ामणि विषयक उक्त उल्लेख इस अवस्थामें नहीं हैं कि उनका समीकरण किया जा सके। श्लिलालेखमें श्ली वर्द्धदेवको चूड़ामणि काव्यका रचियता बताया है न कि चूड़ामणि नामक किसी व्याख्याका और वह भी तत्त्वार्थमहाशास्त्रकी। तथा दण्डि कविके द्वारा उनकी प्रशंसा किये जानेसे तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि श्लीवर्द्धदेव एक बड़े भारी कवि थे और उनका चूड़ामणि नामक ग्रन्थ कोई श्लेष्ट काव्य था जिसकी भाषा अवस्य ही संस्कृत रही होगी; क्योंकि एक संस्कृत भाषाके एक अर्जन कविसे यह आशा नहीं होती कि वह धार्मिक ग्रन्थों पर टीका लिखनेवाले किसी कन्नड़ कविकी इतनी प्रशंसा करे।

इसी प्रकार यदि भट्टाकल क्रुके शब्दानुशासनवाले उल्लेखमें कोई गल्ती नहीं है तो उसका भी तात्पर्य तुम्बुलूराचार्यकी चूड़ामणि व्याख्यासे नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि रलोक संख्याके प्रमाणके अन्तरको महत्त्व न भी दिया जाये तो भी यह तो नहीं भुलाया जा सकता कि उसे भट्टाकलंक तत्त्वार्थ महाशास्त्रकी टीका बतलाते हैं। हाँ, यदि उन्होंने भ्रमवश ऐसा उल्लेख कर दिया हो तो बात दूसरी है। राजाविलकथेमें भी तुम्बुलूराचार्यकी चूडामणि व्याख्याका उल्लेख हैं, उसकी भाषा भी कनडी बतलाई है, और प्रमाण भी ८४ हजार ही बतलाया है।

वामुण्डरायने अपने चामुण्डराय पुराणमें, जो कि ई० स० ९७८ में कनडी पद्योंमें रचा गया था, तुम्बुलूराचार्यकी प्रशंसा की है। तुम्बुलूराचार्य और उनकी चूड़ामणि व्याख्याके सम्बन्धमें हमें केवल इतना ही ज्ञात हो सका है और उस परसे केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तुम्बुलूराचार्य नामके कोई आवार्य अवश्य हो गये हैं, और उन्होंने सिद्धान्त प्रन्थोंपर चूड़ामणि नामकी कनडी व्याख्या लिखी थी, जिसका प्रमाण ८४ हजार था।

जर्यधवलामें कितने ही स्थलोंपर अन्य व्याख्यानाचार्यांका अभिप्राय दिया है और उनके अभिप्रायोंकी

<sup>(</sup>१) मट्टाकलंकके इस उल्लेखके आधार पर षट् खण्डागमकी प्रस्तावनामें यह मान लिया गया है कि सिद्धान्त ग्रन्थोंकी प्रसिद्धि तत्त्वार्थमहाशास्त्र नामसे रही है। किन्तु जब तक इस प्रकारके अन्य उल्लेख न मिलें और यह प्रमाणित न हो जाय कि शब्दानुशासनमें जिस चूड़ामणि व्याख्याका उल्लेख है वह तुम्बूलूराचार्यकी सिद्धान्त ग्रन्थोंभर रची नई चूड़ामणि व्याख्या हो है तक तक यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सिद्धान्त ग्रन्थोंकी सरवार्थ महाशास्त्रके नामसे प्रसिद्धि रही है।

<sup>(</sup>२) "एसी उच्चारणाइरिययाणगिहिष्याओ अण्णे पुण वण्याणाइरिया एवं भर्णति।" मा० ३ पु० २१३। "एसा उच्चारणाप्यवहुत्रस्स सर्विही संपति चिरस्तणवण्याणाइरियाणमप्याबहुतं वलइस्सामो।" भाग ३, पु० ५३२।

वालीवना भी की है। कुछ स्वलों पर चिरंतन क्याक्यानावायों के मतांका उल्लेख किया है और उच्चारणावार्यके मतके साथ उनके मतकी तुलना करके उच्चारणावार्यके मतको ही ठीक बतलाया है। ये
क्रम्य चिरन्तन क्याक्यानावार्य कौन थे यह तो कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद इस नामके भी कोई
क्याक्याएँ व्याक्यानावार्य हुए हों। किन्तु यदि चिरन्तन नाम न होकर विशेषण है तो चिरन्तन विशेषण ऐसा प्रक्रीत होता है कि अन्य व्याक्यानावार्योंसे वे पुरातन थे, अन्यथा उनके पहले चिरन्तन विशेषण लगानेकी आवश्यकता ही क्या थी ? सम्भव है वे उच्चारणावार्यसे भी प्राचीन हों। इन या इनमेंसे कुछ व्याक्यानावार्योंने कथाक्यामृत या उसके चूणिसूत्रोंपर व्याक्याएँ लिखी थीं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि ऐसा न होता तो उनके व्याक्यानोंका कहीं-कहीं शब्दशः उल्लेख जयधवलामें न होता। इनमेंसे कुछ व्याक्याएँ तो उन व्याक्याओंसे अतिरिक्त प्रतीत होती हैं जिनका उल्लेख इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें किया है, क्योंकि उनमेंसे उच्चारणावृत्ति, और वप्पदेवकी उच्चारणाका उल्लेख तो जयधवलाकारने नाम लेकर किया है। रह जाती हैं शामकुण्डाचार्य की पक्का विश्वा की स्वान कराणाका उल्लेख तो जयधवलाकारने नाम लेकर किया है। रह जाती हैं शामकुण्डाचार्य की पक्का विश्वा जाना संभव प्रतीत नहीं होता। अतः कथायप्राभृत और चूणिसूत्रपर कुछ अन्य व्याक्याएँ ही थीं ऐसा प्रतीत होता है।

यह महती द्वीका इसी संस्करणमें मुद्रित है अतः उसका विस्तृत परिचय आगे पृथक् रूपसे कराया ज्याबन्धा गया है। इस प्रकार यह मूल प्रन्थ कसायपाहुडका परिचय है। आगे उसके वृत्ति प्रन्थ चूणिसूत्रका परिचय कराया जाता है।

### २ चूणिसूत्र

आचार्य इन्द्रनिन्दिने कषायप्राभृतपर रचे गये वृत्तिसूत्रोमेसे जिन वृत्तिसूत्रोका सर्व प्रथम उल्लेख किया है वे आचार्य यित्रष्विभक्ते द्वारा रचे गये चूर्णिसूत्र ही है। आचार्य इन्द्रनिन्दिने उन्हें चूर्णिसूत्र कहा है। जय- घवलाकार भी अपनी जयधव ला टीकामें स्थान स्थानपर चूर्णिसूत्रके नामसे उनका उल्लेख करते हैं। नाम अधवलामें भी उन्होंने इसी नामसे उनका उल्लेख किया है। किन्तु जयधवलामें जो चूर्णिसूत्र पाये जाते हैं जनमें हमें यह नाम नहीं मिल सका। हो सकता है कि चूर्णिसूत्रोंकी जो प्रति रही हो उसमें यह नाम दिया हो, क्योंकि यितवृष्क्रमेके दूसरे ग्रन्थ तिलोयप पण्णित्तिके अन्तमें यह नाम दिया है और उसके आधार परसे यह कहा जा सकता है कि ग्रन्थकारने ही अपने वृत्तिसूत्रोंको चूर्णिसूत्र नाम दिया था। किन्तु यह नाम क्यों दिया गया? इस बारेमें कोई उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया। क्वेताम्बर आगमोंपर भी चूर्णियाँ पाई जाती हैं और इस तरह यह नाम आगमिकपरम्परामें टीका-विशेषके अर्थमें न्यवहृत होता आया है ऐसा प्रतीत होता है।

प्रयमवलाकारके अनुसार जिसकी शब्द रचना संक्षिप्त हो और जिसमें सूत्रके अशेष अर्थका संग्रह किया गया हो ऐसे विवरणको वृत्तिसूत्र कहते हैं। वृत्तिसूत्रका यह लक्षण चूणिस्त्रोंमें अक्षरशः घटित होता है। उनकी शब्दरचना संक्षिप्त है इस बातका समर्थन इसीसे होता है कि उन पर उच्चारणावृत्ति रचना शैली बनानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई और जयघवलाकारको उनका विशेष खुलासा करनेके लिए जगह-जगह उच्चारणाका अवलम्बन लेना पड़ा। इसे ही यदि दूसरे शब्दोंमें कहा जाय तो यूँ कहना होगा कि चूणिस्त्रकारने छः हजार ग्रन्थ परिमाणके अन्दर जो कुछ कहा था उसका व्याख्यान जयधवलाके

<sup>(</sup>१) विरंतणाइरिवश्वाणं पि एत्य अप्पणो प्रमपुढिववश्वाणसमाणं।'' भाग ३, पृ० ५३४। अण्णेसि वश्वाणाइरियाणमहिष्पाओं ''तं जहां ''एवस्स भावत्यों। प्रे० का० ६५६३ पृ०। (२) ''सचुण्यि- सुलाणं विवरणं कस्सामो। '''चुण्णिसुत्तस्स आवीए''''। कवायपा० पृ० ५। (३) ''क्षं कसायपाठुवें- 'चुण्णिसुत्तवंसणावो।'' वद् सं० पु० ७, ४, २३३। (४) ''चुण्णिसकवत्यककरणराक्ष्पवमाणं होति कि जं साध्री।''

कपमें ६० हजारमें समाया अर्थात् जिस बातके कहनेके लिए दस शब्दोंकी आवश्यकता थी उसे सम्होंने एक ही शब्दसे कह विया ।

गाया सूत्रोंके अशेष अर्थका संग्रह भी उनमें किया गया है। और यह बात दसीसे सिद्ध है कि कसायपाहुद और चूणिसूत्रोंके व्याख्याता जयघवलाकार, जिन्होंने वृत्तिसूत्रका उक्त लक्षण लिखा है, चूणिसूत्रोंको
स्वयं बृत्तिसूत्र कहते हैं। यह भी संभव है कि चूणिसूत्रोंमें उक्त बातें देखकर ही उन्होंने वृत्तिसूत्रका उक्त
लक्षण किया हो। अस्तु, जो कुछ हो, पर इतना निश्चित है कि चूणिसूत्रोंकी रचनाशैली अति संक्षिप्त और
अर्थपूर्ण है और उनका रहस्य जयघवलाकार श्री वीरसेन स्वामी जैसे बहुश्रुत विद्वान् ही दृदयंगम कर सकते
हैं। उदाहरणके लिये, चूणिसूत्रकारने कहीं-कही चूणिसूत्रोंके आगे अंक भी दिये हैं और जयघवलाकारने उन्न
अंकों तक की सार्थकताका समर्थन किया है। मूलपर्योडविमत्तिमें एक स्थानपर शिष्य शङ्का करता है कि
यतिवृषम आचार्यने यहाँ यह दोका अङ्क क्यों रखा है? तो जयधवलाकार उसका उत्तर देते हैं कि अपने
मनमें स्थित अर्थका ज्ञान करानेके लिये चूणिसूत्रकारने यहाँ दोका अंक स्थापित किया है। इसपर शिष्य पुनः
प्रश्न करता है कि उस अर्थका कथन अक्षरोंमें क्यों नहीं किया? तो आचार्य उत्तर देते है कि इस प्रकार
वृत्तिसूत्रोंका अर्थ कहनेसे चूणिसूत्रग्रन्थ बेनाम हो जाता, इस भयसे चूणिसूत्रकारने अपने मनमें स्थित अर्थका
कथन यहाँ अंकद्वारा किया, अक्षरद्वारा नहीं किया। इस उदाहरणसे चूणिसूत्रोंकी संक्षिप्तता और अर्थगाम्भीर्यपर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

जयधवला कारने अनेक स्थलोंपर चूणिसूत्रोंको देशामर्षक लिखा है। अर्थात् उन्हों विवक्षित कथनके एक देशका ग्रहण करनेवाला बतलाया है। और इसलिये उन्होंने कहीं-कहीं लिखा है कि इससे सूचित अर्थका कथन उच्चारणावृत्ति के साहाय्यसे और एलाचार्यके प्रसादसे करता हूँ। इससे भी चूणिसूत्रों का गाम्भीर्य सिद्ध होता है। इसप्रकार संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होने पर भी चूणिसूत्रोंकी रचनार्शली विशद और प्रसन्न है। भाषा और विषयका साधारण जानकार भी उनका पाठ रुचिपूर्वक कर सकता है। तथा उसमें गाथाके किसी आवश्यक अंशको अन्याख्यात नहीं छोड़ा है। यद्यपि कुछ गायाएँ ऐसी भी है जिनपर चूणिसूत्र नहीं पाये जाते है, किन्तु उन्हें सरल और स्पष्ट समझकर ही चूणिसूत्रका उने छोड़ दिया है।

चूर्णिसूत्रोंकी रचनाशैलीके बारेमें और भी विशेष जाननेके लिए उनकी व्याख्यानशैली पर दृष्टि डालना चाहिये। सबसे प्रथम गाथा 'पुष्विम्म पंचमिम दु' आदि पर सबसे पहला चूर्णिसूत्र व्याख्यानशैली निम्न प्रकार है। 'णाणप्यवावस्स पुष्वस्स दसमस्स बत्थुस्स तदियस्स पाहुडस्स पंचिवहो उवक्कमो, तं जहा—आणुपुष्वो, णामं, पमाणं, वलव्वदा, अत्थाहियारो चेदि।'

इसके द्वारा चूणिसूत्रकारने ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवें पूर्वके दसवें वस्तु अधिकारके अन्तर्गत जिस तीसरे कसायपाहुडसे प्रकृत कषायप्राभृत ग्रन्थका उपसंहार किया है, उसके नाम, विषय, अधिकार आदिका ज्ञान कराने के लिये पाँच उपक्रमोंका कथन किया है। जिस प्रकार दार्शनिकपरम्परामें ग्रन्थके आदिमें सम्बन्ध आदिके निरूपणकी प्रथा है, उसी प्रकार आगमिक परम्परामें ग्रन्थके आदिमें उक्त पाँच उपक्रमोंके कथन करनेकी प्रथा है, उससे श्रोताको ग्रन्थके नामादिका परिचय हो जाता है।

<sup>(</sup>१) "जइबसहाइरियेण एसो बोण्हमंको किमहुमैत्यहुविदो ? सगिहयिहुयअत्यस्स जाणावणहुं । सो अत्थो अवखरेहि किण्ण परूविदो ? वित्तिमुत्तस्स अत्थे भण्णमाणे णिण्ण मो गंधो होति ति भएण ण परूविदो ।" भाग २ पू॰ १४ । (२) "एवेण वयणेण मुत्तस्स देस मासियतं जेण जाणाविदं तेण चउण्हं गईण उत्तृ न्यारणा-वरुण एलाइरियवसाएण च सेसकम्माणं परूवणा कीरदे ।" भाग ४, पृ० १६९ । (३) "सपिह विविधादि-गाहाणमत्थो सुगमोत्ति चुण्णिसुत्ते ण परूविदो ।" भाग ८, पृ० ११४ । "अदो चेव चुण्णिसुत्त्यारेण दोण्हमेदासि मुलगाहाणं समुविकत्त्रणा विहासा च णाहता ।" प्रे० का० पृ० ७५४५ ।

नामाविका निरूपण करके चूर्णसूत्रकारने अन्यके नाम मेज्यदोसमाहुक और कसामपाहुक्षमें आमे हुए पेजज, दोस, कसाय और पाहुड शब्दों प्रकृत अर्थका ज्ञान कराने के लिये चारोंमें निक्षेपका वर्णन किया है। उसके बाद निक्षेपोंमें नययोजना करके यह बतलाया है कि कौन नय किस निक्षेपको चाहुता है। इस प्रकार अन्यका नाम, उसका अर्थ, उसके अधिकार आदिका निरूपण कर चुकनेके बाद चूर्णसूत्रकार 'पेण्जं वा बोसं वा' इत्यादि बाईसवीं गाथासे प्रकृत अर्थका कथन प्रारम्भ करते हैं। इस गाथाके पहले 'एको सुलसमोबारो' यह चूर्णसूत्र है कि आगे अधिकारसम्बन्धी गाथासूत्रका अवतार होता है। उसके बाद उक्त गाथा सूत्र है। उस गाथासूत्र पर पहला चूर्णसूत्र है—'एबिस्से गाहाए पुरिमद्धस्स विहासा कायक्या।' अर्थात् इस गाथाके पूर्वार्द्धको विभाषा करना चाहिये। सूत्रसे सूचित अर्थके विशेष विवरण करनेको विभा 'पा कहते हैं। इस प्रकार गायाके पूर्वार्द्धका व्याख्यान करनेका विधान करके चूर्णसूत्रकार आगे उसका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं। उनकी व्याख्यानशैलीका प्रायः यही क्रम है। वे पहले गाथासूत्रोंका अवतार करते है, उसके बाद उनका व्याख्यान करते है। इसपर और भी प्रकाश डालनेके लिये आगेके अधिकारोंपर दृष्टि डालना जरूरी है।

बन्धक नामके अधिकारको लीजिये। इसके प्रारम्भका चूणिसूत्र है—'बंग्रगेस्ति एदस्स वे अणिओगद्दाराणि तं जहा—बंबो च संकमो च।' इसके द्वारा चूणिसूत्रकार बन्धक अधिकारके प्रारम्भ होनेकी तथा उसके
अन्तर्गत अनुयोगद्वारोंकी सूचना करके आगे लिखते हैं—'एर्थ बुस्तगहां' इसके बाद सूत्रगाथा आजाती हैं।
उसके बाद गाथासे सूचित होनेवाले समुदायार्थका कथन करके 'पदच्छेदो तं जहां' लिखकर पदच्छेदके द्वारा
गायाके प्रत्येक अंशका व्याख्यान शुरू हो जाता है। इस अधिकारका मुख्य वर्णनीय विषय है संकम। अतः
चूणिसूत्रकार संक्रमका वर्णन प्रारम्भ करनेके पहले उसके प्रकृत अर्थका ज्ञान करानेके लिये पांच उपक्रमोंका
कथन करते हैं। और यह बतलाकर कि यहां प्रकृतिसंक्रमसे प्रयोजन है। वे लिखते हैं—'एत्य तिष्णि मुस्तगाहाओ हवंति, तं जहा।' अर्थात् प्रकृतिसंकमके प्रकृतसंक्रमसे प्रयोजन है। वे लिखते हैं—'एत्य तिष्णि मुस्तगाहाओ हवंति, तं जहा।' अर्थात् प्रकृतिसंकमके प्रकृतिसंक्रम अनुयोगद्वारमें हैं जो इस प्रकार है। उसके बाद
गाथाएं आती हैं और उनके बाद वे पुनः लिखते हैं—एदाओ तिष्णि गाहाओ प्रविसंक्रमे। एदाहि गाहाणं
पदच्छेदो। तं जहा।' अर्थात् ये तीन गाथाएं प्रकृतिसंक्रम अनुयोगद्वारमें हैं, और इन गाथाओंका पदच्छेद—
अवयवार्थ इस प्रकार है। अर्थ कह चुकनेके बाद चूणिसूत्र आता है—'एसो सुसकासो।' जो इस बात की
सूचना देता है कि यहां तक सूत्रगाथाओंके अवयवार्थका विचार किया। इस विवरणसे पाठक जान सकतें कि
चूणिसूत्रकारकी व्याख्यानवैली कितनी क्रमबद्ध और स्पष्ट हैं। गाथासूत्रोंके बिना भी पाठक यह जान सकता
है कि कहां पर कौन गाथा है और किस गाथाका कौन अर्थ है ? तथा गाथाके किस किस पदसे क्या-क्या

अन्तिम पन्द्रहवें अधिकारमें सबसे अधिक गाथाएं हैं और उनमें कुछ सूत्रगाथाएं हैं और कुछ उनकी माध्यगाथाएं है। चूर्णिसूत्रकारने प्रत्वेक सूत्रगाथा और उससे सम्बद्ध भाष्यगाथाओंका निर्देश जिस क्रमबद्ध शैलीसे करके उनका व्याख्यान किया है उससे उनकी रुचिकर व्याख्यानशैलीपर सुन्दर प्रकाश पड़ता है।

कसायपाहुडका परिचय कराते समय हम यह लिख आये हैं कि उसकी तेरहवी और चौदहवी गाथामें ग्रन्थकारने स्वयं ही कसायपाहुडके अधिकारोंका निर्देश कर दिया है। और यह भी बतला चूणिसूत्रमें दिया है कि किस अधिकारमें कितनी गाथाएँ हैं, फिर भी चूणिसूत्रकारने जो अधिकार निर्धारित अधिकार किये हैं वे कसायपाहुडमें निर्दिष्ट अधिकारोंसे कुछ भिन्न हैं। कसायपाहुडमें अधिकारोंका निर्देश इस प्रकार किया है—

''पेरजबोसविहसो ठिवि अणुभागे च अंधगे के या। वेबग-उचकोगे वि स सावहण-विसंत्रको के सा॥१३॥

<sup>(</sup>१) "सुलेण सूचिवत्यरस विसेसियूण भासा विहासा विवरणं ति वृत्तं होति।" कसायपा० भाग ७,

### सम्बद्धानियो संजय उपसामका व सक्या है। वंसक्यारिसामकिहेसी॥ १४॥"

जयधवलाकारके द्वारा किये गये व्याख्यानके अनुसार १ पेज्जदोसविभक्ति, २ स्थितिविभक्ति, ३ अनुभागगविभक्ति, ४ बन्धक, ५ संक्रम, ६ वेदक, ७ उपयोग, ८ चतुःस्थान, ९ व्यंजन, सम्यक्त्व से १० दर्शनमोहकी
उपशामना और ११ क्षपणा, १२ देशविरति, १३ संयम, १४ चारित्र मोहनीयकी उपशामना और १५ क्षपणा
ये पन्त्रह अधिकार कसायपाहुडके रचयिताको इष्ट हैं। किन्तु चूणिसूत्रकारने इन गाथाओं पर जो चूणिसूत्र बनाये हैं उनमें वे अधिकारोंका निर्देश नम्बर डालकर इस प्रकार करते हैं—

"अत्याहियारो पण्णारसिवहो । तं जहा-पेण्जबोसे १ । विहस्तिट्ठिविअणुभागे च २ । बंधगे सि बंधो च ३, संकमो च ४ । वेदए सि उवओ च ५, उदीरणा च ६ । उवजोगे च ७ । चउट्ठाणे च ८ । वंजणे च ९ । सम्मते सि वंसणमोहणीयस्स उवसामणा च १०, वंसणमोहणीयस्तवणा च ११ । देसविरदी च १२ । 'संजमे उवसामणा च खवणा च' चरिसमोहणीयस्स उवसामणा च १३, खवणा च १४ । '' अद्यापरिमाणणिहेसो सि १५ ।''

दोनोंका अन्तर इस प्रकार है-'पेज्जदोसविहत्ती ट्ठिदिअणुभागे च, से ग्रन्थकारको तीन अधिकार इष्ट हैं जब कि चूणिसूत्रकार उससे दो ही अधिकार लेते हैं। 'वेदग' पद से ग्रन्थकारको एक ही अधिकार इष्ट हैं किन्तु चूणिकार उससे दो अधिकार लेते हैं। 'संजम' पदसे ग्रन्थकारको संयम नामका एक अधिकार इष्ट हैं, किन्तु चूणिकार उसे सप्तम्यन्त रखकर उसका सम्बन्ध 'उवसामणा च खवणा च' से कर देते हैं। और उस कमीकी पूर्ति वे अद्धापरिमाणनिर्देशको स्वतन्त्र अधिकार मानकर करते हैं। इस प्रकार संख्या तो पूरी हो जाती है किन्तु अधिकारोंमें अन्तर पड़ जाता है।

इस पर यह कहा जा सकता है कि कसायपाहुडके कर्ताने अपनी गायाओंका अर्थ स्वयं तो किया नहीं और चूणिसूत्रोंके आघार पर ही जयववलाकारने कसायपाहुडका न्यास्थान किया है। अतः अधिकारसूचक गाथासूत्रोंका जो अर्थ चूणिसूत्रकारने किया है उसे ही कषायप्राभृतके कर्ताका अभिप्राय समझना चाहिये, न कि जो जयधवलाकारने किया है उसे ? इस आशङ्काका समाधान कषायप्राभृतके उन गाथासूत्रोंसे हो जाता है जिनमे यह बतलाया गया है कि किस अधिकारमें कितनी गाथाएँ है ? वे गाथासूत्र इसप्रकार हैं—

''पेज्जबोसिबह्सो ट्ठिविअजुंबहों स बंघगे जेब।
तिण्णेवा गाहाओं पंचसु अस्थेसु णावस्वा॥ ३॥
चतारि वेबयिन वु उबजोगे सत्त होंति गाहाओ।
सोलस य चउट्ठाणे वियंजणे पंच गाहाओ।। ४॥
वंसणमोहस्सुवसामणाए पण्णारस होंति गाहाओ।
पंचेच सुत्तगाहा बंसणमोहस्स सबणाए॥ ५॥
लढी य संजमासंजमस्स लब्धो तहा चरित्तस्स।
वोसु वि एक्का गाहा अट्ठेचुवसामणव्यक्ति॥ ६॥
चत्तरि य पट्ठवए गाहा संकामए वि चतारि।
ओबट्टणाए तिण्णि दु एक्कारस होंति किट्टीए॥ ७॥
चतारि य सवणाए एक्का पुण होंबि सीणमोहस्स।
एक्का संगहणीए अट्ठावीसं ससमासेण ॥ ८॥

इनमें से पहली गायामें बतलाया है कि पाँच अधिकारोंमें तीन गाथाएँ हैं। इस गाथाके पूर्वीईमें उन तीनों गाथाओंका तो निर्देश किया ही है, साथ ही साथ जिन पाँच अधिकारोंमें वे लीन गाथाएँ हैं उनका भी निर्देश इसी पूर्वाद्वीमें है। जयधवलाकारके व्याख्यानके अनुसार वे अधिकार हैं—१ पेज्जदोसविहस्ति, २ द्विविहस्ति, ३ अणुभागविहस्ति, ४ बंधग और च पद से ५ संक्रम । किन्तु चूर्णिसूत्रकार उससे चार ही अधिकार लेते हैं १ पेज्जदोस, २ विहस्तिद्विद अणुभागे च, ३ बंध और ४ संक्रम ।

दूसरी गाथामें बतलाया है कि बेदक अधिकारमें चार, उपयोग अधिकारमें सात, चतुःस्थान अधिकारमें सोलह और व्यंजन अधिकारमें पाँच गाथाएँ हैं। तीसरी गाथामें बतलाया है कि दर्शनमोहकी उपशामना नामक अधिकारमें पन्द्रह और दर्शनमोहकी अपणा नामक अधिकारमें पाँच सूत्र गाथाएँ हैं। चौथी गाथामें बतलाया है कि संयमासंयमकी लिब्ध नामक अधिकारमें और चारित्रकी लिब्ध नामक अधिकारमें एक ही गाथा है। और चारित्रमोहकी उपशामना नामक अधिकारमें आठ गाथाएँ हैं।

पौचवी और छठी गाथामें चारित्रमोहकी क्षपणा नामक अधिकारके अवान्तर अधिकारोंमें गाथा संख्या-का निर्देश करके कुल गाथाएँ २८ बतलाई है। इस प्रकार पन्द्रह अधिकारोंमे ग्रन्थकारने जब स्थयं गाथा संख्याका निर्देश किया है तब तो उक्त आशंकाके लिये कोई स्थान ही नहीं रहता है।

इन गाथाओं पर चूर्णिसूत्र नहीं हैं। इस पर से यह आशंका की जा सकती है कि चूर्णिसूत्रकारके सामने ये गाथाएँ नहीं थीं। यदि ऐसा होता तो अधिकारनिर्देशमें अन्तर पड़नेकी समस्या सरलतासे सुलझ जाती। किन्तु इन गाथाओं पर चूर्णिसूत्र न रच कर भी चूर्णिसूत्रकारने इन गाथाओं का न केवल अनुसरण किया है किन्तु उनके पदोंकों भी अपने चूर्णिसूत्रोंमे लिया है और यह बात उनके चूर्णिसूत्रोंके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाती है।

जैसे, चूणिसूत्रकारने चारित्रलब्धि नामका अधिकार नहीं माना है फिर भी चौथी गाथाका 'लद्धी तहा चिरत्तस्स' पद चूणिसूत्रमें पाया जाता है। यथा— लद्धी तहा चरित्तस्सेत्ति अणिओगद्दारे पुक्वं गमणिज्जं सुत्तं। तं जहा, जा चेव संजमासंजमे भणिदा गाहा सा चेव एत्थ वि कायका।' इससे स्पष्ट है कि उक्त गाथाएँ सूणिसूत्रकारके सामने थी। ऐसी परिस्थितिमे उन्होंने क्यों पृथक् अधिकारोंका निर्देश किया? यह प्रश्न एक जिज्ञासुके चित्तमें उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता।

जयधवलाकारने भी अपने विवरणमें इस प्रश्नको उठाया है। प्रश्नकर्ताका कहना है कि जब गुणधर मट्टारकने स्वयं पन्द्रह अधिकारोका निर्देश कर दिया था तो चूणिसूत्रकार यतिवृषम आचार्यने उन्हे दूसरे प्रकारसे क्यों कहा और ऐसा करनेसे उन्हें गुरुकी अवज्ञा करनेवाला क्यों न कहा जाय ? इस प्रश्नका समाध्यान जयधवलाकारने यह कह कर किया है कि 'गुणधर भट्टारकने अधिकारोंकीं दिशामात्र दरसाई थी, अतः उनके बतलाये हुए अधिकारोंका निषेध न करके दूसरे प्रकारसे उनका निर्देश करनेसे यतिवृषभको गुणधर भट्टारकका अवज्ञा करनेवाला नहीं कहा जा सकता। अधिकारोंके और भी प्रकार हो सकते है। श्री वीरसेन स्वामीके इस समाधानसे मनमें एक आकांक्षा शेष रह जाती है कि यदि वे उपस्थित होते तो उनके चरणार-विन्दमें जाकर पूछते कि भगवन्! सूत्रकारके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारोंके रहते हुए भी वृत्तिकारने बिना किसी खास कारणके क्यों अधिकारोंमें अन्तर किया ?

चूणिसूत्रमें निर्दिष्ट अधिकारोंके सम्बन्धमें घ्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि जयधवलाकारने लिखा है कि चूणिसूत्रकारने अपने द्वारा निर्दिष्ट अधिकारोंके अनुसार ही चूणिसूत्रोंकी रचना की है किन्तु अद्यापरिमाणनिर्देश नामके उनके पन्द्रहवें अधिकारपर एक भी चूणिसूत्र नहीं मिलता। यों तो जयधवलामें इस नामका कोई अधिकार ही नहीं है किन्तु इसका कारण यह है कि जयधवलाकारने गुणधर आचार्यके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारोंका ही अनुसरण किया है। ऐसी परिस्थितिमें कहीं उस अधिकारको जयधवलाकारने छोड़ तो नहीं दिया? किन्तु अद्यापरिमाणका निर्देश करनेवाली गाथाओं पर चूणिसूत्र ही नहीं पाये जाते हैं अतः

<sup>(</sup>१) कसायया० पु० १६९-१७०।

उक्त संभावना तो बेबुनियाद प्रतीत होती है। किन्तु यह जिज्ञासा बनी ही रहती हैं कि यदि बद्धापरिमाणके निर्देशके सम्बन्धमें चूणिसूत्रकारने कुछ भी नहीं लिखा तो इस नामका पृथक् अधिकार ही क्यों रखा ? हो सकता है कि चूणिसूत्रकार अद्धापरिमाणनिर्देशको पृथक् अधिकार मानते हों किन्तु तत्सस्बन्धी गायाओंको सरल समझकर उनपर चूणिसूत्र न रचे हों जैसा कि जयधबलाकारने कहा है। किन्तु ऐसी अवस्थामें उनके अधिकारोंमें से यही एक ऐसा अधिकार रह जाता है जिसपर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा।

यों तो चूणिसूत्र में किसी ऐसे ग्रन्थका निर्देश नहीं मिलता जो आज उपलब्ध हो, किन्तु आगम ग्रन्थोंका उल्लेख अवश्य मिलता है। चारित्रमोहकी उपशामना नामके अधिकारमें चूणिसूत्रिकारने लिखा है चूणिसूत्रमें कि अकरणोपशामनाका वर्णन कर्मप्रवाद में है और देशकरणोपशामनाका वर्णन कर्मप्रकृतिमें है। ग्रन्थ निर्देश- कर्मप्रवाद आठवें पूर्वका नाम है। और कर्मप्रकृति दूसरे पूर्वके पंचम वस्तु अधिकारके चौथे प्राभृतका नाम है। इसी प्राभृतसे षट्खण्डागमकी उत्पत्ति हुई है। इन दो नामोके सिवा उसमें अन्य किसी ग्रन्थका उल्लेख हमारे देखनेमे नहीं आया।

उपयोग अधिकारकी चतुर्थ गाथाका व्याख्यान करके चूर्णिसूत्रकार लिखते हैं-

'एक्केण उबएसेण चंडस्थीए गाहाए विहासा समला भविष । पवाइज्जंतेण उबएसेण चंडस्थीए चूर्णिसूत्रमें विहासा।'

दो उपदेश अर्थात् 'एक उपदेशके अनुसार चतुर्थ गाथाका विवरण समाप्त होता है। अब पवाइज्जंत उपदेशके परम्परा अनुसार चतुर्थ गाथाका व्याख्यान करते हैं।

इसीप्रकार आगे भी कई विषयों पर चूर्णिसूत्रकारने पवाइज्जंत और अपवाइज्जंत उपदेशोंका उल्लेख किया है यह पवाइज्जंत उपदेश क्या है? यह बतलाते हुए जयधवलाकारने लिखा है — 'जो उपदेश सब आचार्योंको सम्मत होता है और चिरकालसे अविच्छिन्न सम्प्रदाय क्रमसे आता हुआ शिष्य परम्पराके द्वारा प्रवाहित होता है — कहा जाता है या लाया जाता है उसे पवाइज्जत कहते हैं। अथवा यहाँ भगवान् आर्यमंशु का उपदेश अपवाइज्जंत है और नागहस्तिक्षपणकका उपदेश पवाइज्जंत है।'

इससे स्पष्ट है कि चूर्णिसूत्रकारको विविध विषयों पर दो प्रकारके उपदेश प्राप्त थे। उनमेसे एक उपदेश आचार्य परम्परासे अविच्छिन्नरूपसे चला आया होनेके कारण तथा सर्वाचार्य सम्मत होनेके कारण प्रवाइज्जंत कहलाता था और दूसरा अपवाइज्जंत। उन दोनो उपदेशोंका संग्रह चूर्णिसूत्रकारने अपने चूर्णि-सूत्रोंमें किया है।

उच्चारणावृत्तिका परिचय कराते हुए लिख आये हैं कि चूणिसूत्रोंमें जिन विषयोंका निर्देश मात्र था या जिन्हें छोड़ दिया गया था उनका भी विस्तृत वर्णन इस वृत्तिमें था। जयधवलाकारने अपनी चूणिसूत्र जयधवला टीकामें इस वृत्तिका खूब उपयोग किया है। उनके उल्लेखोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि और न केवल चूणिसूत्रोंमें निर्दिष्ट अर्थका विस्तृत वर्णन ही उच्चारणामे किया गया है किन्तु उच्चा- उणाकी रचना ही चूणिसूत्रोंपर हुई थी और उसमें चूणिसूत्रोंका व्याख्यान किया गया था। जयधवलाके कुछ उल्लेख निम्न प्रकार हैं—

<sup>(</sup>१) "एसा कम्मपवादे ।" कसायपा. प्रे. का. पृ. ६५६२ । (२) "एसा कम्मपयद्वीसु ।" कसायपा. प्रे. का. पृ. ६५६७ । (३) "सम्बाहरियसम्मदो चिरकालमध्वोच्छिण्णसंपदायकमेणागच्छमाणो जो सिस्सपरंप-राए पवाइण्जदे पण्णविज्जदे सो पवाइण्जंतोवएसो सि भण्णदे । अथवा अञ्जमंखुभयवंताणमुवएसो एत्यापवा-इण्जमाणो णाम । णागहरिगसवणाणमुवएसो पवाइण्जंतो सि घेतच्यो ।" भाग १२, पृ. ७१-७२ ।

- १ '' एवं बहवसहाइरिएण सूचिदस्स अत्यस्स उच्चारणइरियेण पकविदवक्काणं भणिस्सामी'' भाग ३, पू० २११।
- २ ''एवं जइवसहाइरियसुत्तपरूवणं करिय एवेण चेव सुत्तेण वेसामासिएण सूचिवस्थाणमुख्यारणा-इरियपरूविववस्थाणं भणिस्सामी।'' भाग ३, पू० ३८९।
  - ३ "संपहि एक्स्स सुसास्त उच्चारणाइरियकयवक्काणं वत्तइस्सामी।" भाग ३, पू० २११।
- ४ ''संपित एवस्स अत्यसमप्पणासुत्तस्स मन्यावदीए उच्चारणाए पसाएण पञ्जवद्वियपक्रवणं भणि-स्तामो ।'' भाग ७, पृ० १३३ ।

इन उल्लेखोंसे, खास करके तीसरे उल्लेखसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उच्चारणामें चूणिसूत्रोंका ध्याख्यान भी था। यह संभव है कि सब सूत्रोंका व्याख्यान न हो किन्तु जो सूत्र देशामर्थक हैं उनका उसमें व्याख्यान अवस्य जान पड़ता है। इस प्रकार एक प्रकारसे चूणिसूत्रका वृत्तिग्रन्थ होते हुये भी उच्चारणा और चूणिसूत्रमें मतभेदोंकी कमी नहीं है। जयधवलाकारने उनके मतभेदोंका यथास्थान उल्लेख किया है। यथा—

- १ "एसो चुण्णिस्ताउबएसो, उचारणाए पुण वे उवएसा।" भाग ३, पृ० ३२०।
- २ ''चुण्णिसुत्ते आणवाविसु सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणं अवद्विवविहत्ती णत्यि एत्य पुण उच्चारणाए अस्थि।'' भाग ४, प० १०४।
  - ३ ''उच्चारणाए अभिष्पाएण असंखेज्जगुष्मा, जहवसहगुरूवएसेण संखेजजगुष्मा। भा ४, पू० ३१२।
  - ४ ''णवरि एवंविहसंभवी उच्चारणाकारेण ज विविक्तिओ ।'' प्रे॰ का पु॰ ५२७८।

कई स्थानोंपर तो जयधवलाकारने स्पष्ट कह दिया है कि कहीं कहीं चूर्णिसूत्र और उच्चारणामे भेद है। यथा—

"संपित जुण्णिसुसेण देसामासिएण सूद्रदमत्यमुच्चारणाइरिएण पक्षविदं वत्तद्वस्सामो । अपुण रक्तत्यो चेव किण्ण बुग्नदे ? ण; कत्यिव खुण्णिसुसेण उच्चारणाए भेदो अत्यि सि तं भेदपदुष्पायणदुवारेण पउणरुत्तिया-भावादो ।" भाग ७, पृ० २७ ।

यह भेद केवल सैद्धान्तिक विषयोंको ही लेकर नहीं है, किन्तु अनुयोगद्वारोंके भी विषयमें है। वेदक अधिकारमें उदीरणास्थानोंके अनुयोगद्वारोंका वर्णन करते हुए चूर्णिसूत्रकारने संन्यास नामका भी एक अनुयोग-द्वार रखा है। किन्तु जयधवलाकारका कहना है कि उच्चारणामें संन्यास अनुयोगद्वार नही है उसमें केवल सत्रह ही अनुयोगद्वारोंका प्ररूपण किया है। यथा—

''उच्चारणाहिप्पाएण पुण सिष्णियासो णित्थि, तत्थ सत्तारसण्हमेवाणिओगद्दाराणं परूवणादी ।'' प्र० पु० ४८४७ ।

चूर्णिसूत्र की कुछ चूर्णिसूत्रोंका व्याख्यान करते हुए जयधवलाकारने उनके पाठान्तरोंकी चर्चा की है और अन्य व्याख्याएँ – लिखा है कि कुछ आचार्य ऐसा पाठ मानते हैं। यथा—

'संगह-वबहाराणं बुद्धो सम्बदम्बेसु पियायदे सम्बदम्बेसु इदि केसि पि आइरियाणं पाढी अत्य'। भागे एक जगह लिखा है—

'अण्णे बुण 'तमुबरि हम्मबि' सि पाठंतरमबलंबमाणा एवबेस्य सुत्तत्यसमस्थणं करेंति ।' कसायपा० प्रे० यू० ६४२५ ।

वर्षात् 'अन्य आचार्य 'तमुविर हम्मदि' ऐसा पाठान्तर मानकर ईसप्रकार ईस सूत्रके अर्थका समर्थन करते हैं।'

<sup>(</sup>१) कसायपा० पु० ३४० ।

इन उस्लेखोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मवतः उच्चारणावृत्तिके सिवा चूणिसूत्रकी कुछ अम्य व्याख्याएँ भी जयधवलाकारके सम्मुख उपस्थित थीं। ये व्याख्याएं कसायपाहुडकी उन व्याख्याओंसे, जिनकी चर्चा पहले कर आये हैं, पृथक् थीं या अपृथक्, यह तो तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उन्हें देखा न जाय, फिर भी इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि चूणिसूत्रपर भी अनेक बृत्ति यां लिखी गईं थीं और इसका कारण यह हो सकता है जैसा कि हम पहले लिख आये हैं कि कसायपाहुडको बिना उसके चूणिसूत्रोंके समझना दुक्ह था। अतः जो कसायपाहुडको पढ़ना या उसपर कुछ लिखना चाहता था उसे चूणिसूत्रोंका आश्रय अवश्य लेना पड़ता था। दूसरे, ईन पाठान्तरोंसे यह भी व्वनित होता है कि जयधवलाकी रचना होनेसे पहले आचार्यपरम्परामें चूणिसूत्रोंके पठन-पाठनका बाहुल्य था, क्योंकि ऐसा हुए बिना पाठमेद और उन पर आचार्योंके मतोंकी सृष्टि नहीं हो सकती। जो हो, किन्तु इतना स्पष्ट है कि चूणिसूत्र एक समय बड़े लोकप्रिय रहे हैं।

कसायपाहुडका परिचय कराते हुए हम कसायपाहुड और षट्खण्डागमके मतभेदकी चर्चा कर आये हैं और यह भी लिख आये हैं कि धवलाकारने दोनोंके मलभेदकी चर्चा करते हुए कसायपाहुडके उपदेशको भिन्न चूणिसूत्र और बतलाया है। जब कसायपाहुडका ही उपदेश भिन्न है तो उसपर रचे गये चूणिसूत्रोंका भी षट्खण्डागम-षट्खण्डागमसे मतभेद होना संभव है। जयधवलाकारने इस मतभेद की चर्चा कई जगह की है।

प्रदेशिवभिक्तिमें मिध्यात्वके जवन्य प्रदेशोंका अस्तित्व बतलानेवाले चूर्णिसूत्रका व्याख्यान करते हुए जयधवलाकार लिखते है—

''वेयणाए पलिबो॰ असंखे॰ भागेणूणियं कम्मट्ठिबि सुहुमेइंबिएसु हिंडाबिय तसकाइएसु उप्पाइबो। एत्य पुण कम्मट्ठिवि संपुण्णं भमाविय तससं णीबो। तबो बोण्हं सुसाणं जहा बिरोहो तहा बस्प्वमिवि। जइ-वसहाइरियोवएसेण खविबकम्मंसियकालो कम्मट्ठिबिमेसो 'सुहुमणिगोदेसु कम्मट्ठिबिमिच्छवाउओ' सि सुस-णिहोग्जवस्तीवो। भूबबिलआइरियोवएसेण 'पुण खिबकम्मंसियकालो पिलबोबमस्स असंखेण्जभागेणूणं कम्मट्ठिविमेसो।''

अर्थात् 'वेदनाखंडमें पत्योपमके असंख्यातवें भाग कम कर्मस्थितिप्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें भ्रमण कराकर त्रसपर्याय-त्रसकायिक जीवोंमें उत्पन्न कराया है और यहाँ चूणिसूत्रमें सम्पूर्ण कर्मस्थितिप्रमाण भ्रमण कराकर त्रसपर्याय-को प्राप्त कराया है। अतः दोनों सूत्रोंमें जिस प्रकार अत्रिरोध हो उस प्रकार कहना चाहिये, यतिवृषभ आचार्य-के उपदेशसे क्षपितकर्माशका काल कर्मस्थितिप्रमाण है, क्यों कि यदि ऐसा न होता तो 'सुहुमणिगोदेसु कम्म-ट्ठिदिमच्छिदाउओ' ऐसा सूत्र नहीं हो सकता था। किन्तु भूतबलि आचार्यके उपदेशसे क्षपितकर्माशका काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग कम कर्मस्थितिमात्र है।'

इससे स्पष्ट है कि चूर्णिसूत्र और षट्खण्डागममें किन्ही विषयोंको लेकर मतभेद है। आगे उपयोग अधिकारमे क्रोघादि कषायोंसे उपयुक्त जीवका काल बतलाते हुए जयधवलाकार लिखते हैं—

''कोहें। विकसायोपजोगजुलाणं जहण्यकालो मरणवाघावेहि एकसमययेलो लि जीबट्टाणाविसु परूविदो सो एत्य कि ण दक्षिणजदे ? ण; चुण्णिसुलाहिप्पाएण तहा संभवाणुदलंभादो।''

शक्का-क्रोधादिकषायोंके उपयोगसे युक्त जीवोंका जवन्य काल मरण व्याघात आदिके होने पर एक-समयमात्र होता है ऐसा जीवस्थान आदिमें कहा है। वह यहाँ क्यों नहीं इच्ट है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि चूणिसूत्रके अभिप्रायसे वैसा संभव नहीं है।

जीवस्थान षट्लण्डागमका ही पहला सण्ड है। अतः इस शङ्का-समाधानसे भी स्पष्ट है कि चूणिसूत्र

<sup>(</sup>१) भाग ६, पु० १३४-१२५। (२) भाग १२, पु० १५।

और षद्कण्डागमका अभिप्राय एकसा नहीं है। और ऐसा क्यों न हो, जब कि जयभवलाकार दोनोंको भिक्ष उपवेश बतलाते हैं।

अभी तक हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल सका है जिसके आधारपर निद्वयपूर्वक कहा जा सके कि कृषिसूत्र जूणिसूत्रकारके सामने प्रथम सिद्धान्तग्रन्थ षट्खण्डागम उपस्थित था। कसायपाहुडके बन्धक विशेष अधिकार में चूणिसूत्र इस प्रकार आता है—

महाबन्ध

'सो पुण पयिडिद्विअणुभागपदेसबंधो बहुसो प्रकृषिदो।'

जयभवलाकारने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—'गाथाके पूर्वार्धसे सूचित प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका वर्णन ग्रन्थान्तरोंमें विस्तारसे किया है, इसलिये उन्हें वहीं देख लेना चाहिये। यहाँ उनका वर्णन नहीं किया है।'

यद्यपि चूणिसूत्रके अवलोकनसे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः चूणिसूत्रकार अपने ही लिये ऐसा लिख रहे हैं कि स्वयं उन्होंने ही कहीं इन बन्धोंका विस्तारसे वर्णन किया है। किन्तु जयधवलाकारने इन बन्धोंका विस्तृत वर्णन महाबन्धके अनुसार कर लेनेका निर्देश किया है। इससे यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि चूणिसूत्रकारका संकेत भी महाबन्धकी ही ओर था, किन्तु यदि ऐसा हो तो असंभव नहीं है, क्योंकि षट्खण्डाणमकी तीसरी पुस्तककी प्रस्तावनामें महाबन्धके परिचयमें जो उसके थोड़ेसे सूत्र दिये गये हैं उनके साथ चूणिसूत्रोंकी तुलना करनेसे ऐसा लगता है कि चूणिसूत्रकारने महाबन्धको देखा था, क्योंकि न केवल दोनों प्रन्थोंके सूत्रोंकी शैली और रचनामें ही साम्य झलकता है किन्तु शब्दसाम्य भी मालूम होता है। उदाहरणके लिये दोनोंके कुछ सूत्र आगे दिये जाते हैं—

महाबन्ध
तत्थ जो सो पयिडबंधो सो दुविहो,
मूलपयिडबंधो उत्तरपयिडबंधो चेवि।
तत्य जो सो मूलपयिडबंधो सो थप्पो,
जो सो उत्तरपयिडबंधो सो दुविहो,
एगेगुत्तरपयिडबंधो अध्वोगाढउत्तरपयिडबंधो चेवि। तत्थ जो सो एगेगुत्तरपयिडबंधो तस्स चडबीस अणिओगद्दाराणि
णादध्वाणि भवंति। तं जहा।

इमाणि अणिओगद्वाराणि । तं जहा ।

कसायपाहुड के साथ जिस क्वेताम्बरीय ग्रन्थ कर्मप्रकृतिकी तुलना कर आये हैं उसी कर्मप्रकृतिपर एक चूणि भी है। किन्तु उसके रचयिताका पता नहीं लग सका है। जैसे कसायपाहुड के संक्रम अनुयोगद्वार की कुछ गाथाएँ कर्मप्रकृतिके संक्रमकरणसे मिलती हुई हैं उसी प्रकार उन्हीं गाथाओं पर की चूणिसूत्र और चूणिमें भी परस्परमें समानता है। हम लिख आये हैं कि कसायपाहुड के संक्रम अनुयोगद्वार कर्मप्रतिकों की १३ गाथाएँ कर्मप्रकृतिके संक्रमकरणमें हैं। इन गाथाओं मेंसे पहली ही गाथापर यतिवृषभ चूणि— ने चूणिसूत्र रचे हैं। कर्मप्रकृतिके संक्रमकरणमें हैं। इन गाथाओं मेंसे पहली ही गाथापर ही चूणि पाई जाती है, शेष ग्यारह गाथाओं पर चूणि ही नहीं है। उससे आगे किर उन्हीं गाथाओं से

<sup>(</sup>१) ''एवं संते जहणदश्वादो उदकरसदश्वमसंखेशजागुणं ति भणिदवेशणाधुण्णिसुले हि बिरोहो होदि सि ण पञ्चबद्ठेयं. भिण्णोबएसत्तादो ।'' भाग ७, पू॰ ६७ (२) भाग ८, पू॰ ६। (३) भाग २, पू॰ १७ (४) भाग २, पू॰ ८०।

चूंण प्रारम्भ होती है जो कसायपाहुडमें नहीं है। यह सावृत्य काकतालीयन्यायसे अचानक ही हो गया है या इसमें भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य है यह अभी विचाराधीन है। अस्तु, यह समानता तो चूंणिकी रचना करने और न करने की है। वोनों चूंणियोंनें कहीं कहीं अक्षरशः समानता भी पाई जाती है। जैसे—कसायपाहुडके चारित्रमोहीपशामना नामक अधिकारमें चूंणिसूत्रकारने उपशामनाका वर्णन इस प्रकार किया है—

"उन्नसामणा बुविहा-करणोवसामणा अकरणोवसामणा च । जा सा अकरणोवसामणा तिस्से बुवे णामभेयाणि अकरणोवसामणा ति वि अणुविण्णोवसामणा ति वि । एसा कम्मपवावे । जा सा करणोव-सामणा सा बुविहा-वेसकरणोवसामणा ति वि सन्वकरणोवसामणा ति वि । वेसकरणोवसामणाए बुवे णामाणि वेसकरणोवसामणा ति वि अप्पसत्य उन्नसामणा ति वि । एसा कम्मपय होसु । जा सा सन्वकरणोवसामणा तिस्से वि बुवे णामाणि सन्वकरणोवसामणा ति वि । पस्थकरणोवसामणा ति वि ।"

इसकी तुलना कर्मप्रकृतिके उपशमनाकरणकी पहली और दूसरी गाथाकी इस चूर्णिसे करना चाहिये।

- (१) ''करणोवसामणा अकरणोवसामणा वृधिहा उपसामणत्य। वितिया अकरणोवसामणा तीसे बुबे नामिकजाणि-अकरणोवसामणा अणुबिन्नोवसामणा त्य । .... सा अकरणोवसामणा ताते अणुओगो वोच्छिको।''
- (२) 'सा करणोवसामणा वुविहा-सञ्वकरणोपसामणा देसकरणोवसामणा च । एक्केक्का वो वो णामा। सञ्जोवसामणाते गुणोवसमणा पसत्थोपसामणा य णामा। देसोपसमणावे तासि विवरीया दो नामा अगुणोपसमणा अपसत्थोपसमणा य।''

यहाँ यह बात घ्यानमें रखनी चाहिये कि उपशमनाके ये भेद और उनके नाम कर्मप्रकृतिके उपशमनाकरणको पहली और दूसरी गाथामें दिये हैं, उन्हींके आधार पर चूर्णकारने चूर्णमें दिये हैं। किन्तु कसायपाहुडकी गाथाओं में 'उबसामणा कविविधा' लिखकर ही उसकी समाप्ति कर दो गई है। और चूर्णसूत्रकारने
स्वयं ही गाथाके इस अंशका व्याख्यान करनेके लिये उक्त चूर्णिसूत्र रचे हैं। दूसरी बात घ्यानमें रखने
योग्य है कि चूर्णिसूत्रकार अकरणोपशामनाका वर्णन कर्मप्रवाद नामक पूर्वमें बतलाते हैं जब कि कर्मप्रकृतिकी
चूर्णिमें लिखा है कि 'अकरणोपशामनाका अनुयोग विच्छिन्न हो गया' और कर्मप्रकृतिके रचिता भी उससे
अनभिज्ञ थे।

कसायपाहुडके उक्त अधिकारमें उपशमश्रीणिसे प्रतिपातका कारण बतलाकर यह भी बतलाया है कि किस अवस्थामें गिरकर जीव किस गुणस्थानमें आता है। गाधा निम्नप्रकार है—

> ''वुविहो खलु पिडवादो भवनखयाबुवसमनखयादो वु । सृहुमे च संपराए बादररागे च बोद्धव्या ॥११७॥''

इस पर चूणिसूत्र इस प्रकार हैं-

''दुविहो पिडवादो भवनखयेण च उबसामणान्खयेण च। भवनखयेण पदिदस्स सम्बाणि करणाणि एगसमएण उग्वादिदाणि। पहमसमए चेव आणि उदीरिज्जंति [कम्माणि ताणि उदयावित्यं पवेसयाणि। जाणि ण उदीरिन्जंति] ताणि वि ओनकदियूण आवित्यवाहिरे गोबुन्छाए सेढीए णिनिस्ताणि। जो उवसामणा-नस्त्रयेण पिडवहित तस्स विहासा।''

इसका मिलान कर्मप्रकृतिके उपशमनाकरणका ५७ वीं गाथा की इस चूर्णिसे कीजिये---

''इयाणि पविवातों सो दुविही-भववखएण उसमद्वनसएण य । जो भववखएण पविवद्ध सस्स सन्वाणि करणाणि एगसमतेण उग्वावियाणि भवंति । पदमसमते जाणि उद्योरिणजंति कम्माणि ताणि उदयावित्रगं ववेसमाणि। जाणि च उदीरिकांति ताथि उवकद्दिकण उदयावित्वाहिषतो उद्यश्चि गोपुण्कागितीते सेठीते रतेति। जो उदसमदाक्षएणं परिपष्ठति तस्स विहासा।"

यह ज्यानमें रखना चाहिये कि प्रतिपातके इन मेदोंकी चर्चा कर्मप्रकृतिकी उस गांधामें तो है ही नहीं जिसकी यह चूणि है, किन्तु अन्यत्र भी हमारी दृष्टिसे नहीं गुजर सकी। दूसरे 'तस्स विभासा' करके लिखने की शैली चूणिसूत्रकार यतिवृषभकी ही है यह हम पहले उनकी व्याख्यानशैलीका परिचय कराते हुए लिख आये हैं। कर्मप्रकृतिकी कमसे कम उपशमनाकरणकी चूणिमें तो 'तस्य विभासा' लिख करके गांथाके व्याख्यान फरनेका कम इसके सिवाय अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं हो सका। कर्मप्रकृतिके चूणिकार तो गांथाका पद देकर ही उसका व्याख्यान करते हैं। जैसे इसी गांथाके व्याख्यानमें—''उवसंता य अकरण त्ति—उवसंतातो मोह-पगंडीतो करणा यण भवंति।'' उनका सर्वत्र यही कम है। तीसरे, एक दूसरे की रचनाको देखे विना इतना साम्य होना संभव प्रतीत नहीं होता। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मप्रकृतिके चूणिकारने कसायपाडुडके चूणिसूत्रोंको देखा था।

#### ३ जयधवला

इस संस्करणमें कसायपाहुड और उसके चूणिसूत्रोंके साथ जो बिस्तृत टीका दी गई है उसका नाम जयधवला है। यों तो टीकाकारने इस टीकाकी प्रथम मंगलगाथाके आदिमें ही 'जयइ धवलंगतेए-' पद नाम- देकर इसके जयधवला नामकी सूचना दे दी हैं। किन्तु अन्तमें तो उसके नामका स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। यथा—

#### ''एत्थ समप्पइ घबलियतिहुवणभवणा पसिद्धमाह्पा। पाहुडसुत्ताणिममा जयधवलासिणिया टीका॥१॥''

अर्थात्—तीनों लोकोंके भवनोंको धविलित करनेवाली और प्रसिद्ध माहात्म्यवाली कसायपाहुड-सूत्रोंकी यह जयभवला नामकी टीका यहाँ समाप्त होती है।। १।।

क्रपरके उल्लेखोंसे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इस टीकाका नाम जयधवला है। किन्तु यह जाननेइस नामका की आकांक्षा बनी ही रहती है कि इसको यह नाम क्यों दिया गया? टीकाकारने स्वयं तो इस
कारण— सम्बन्धमें स्पष्ट रूपसे कुछ भी नहीं लिखा, किन्तु उनके उल्लेखोंसे कुछ कल्पना जरूर की जा
सकती है। टीकाके प्रारम्भमें टीकाकारने भगवान् चन्द्रप्रभ स्वामीकी जयकामना करते हुए
उनके धवलवर्ण शरीरका उल्लेख किया है। ८ वें तीर्थक्कर श्री चन्द्रप्रभ स्वामीके शरीरका वर्ण धवल-श्वेत
या यह प्रकट ही है। अतः इस परसे यह कल्पना की जा सकती है कि जिस वाटग्रामपुरमें इस टीकाकी
रचना हुई है उसके जिनालयमें चन्द्रप्रभ स्वामीकी कोई श्वेतवर्ण मूर्ति रही होगी, उसीके सान्निध्यमें होनेके
कारण टीकाकारने अपनी टीकामें चन्द्रप्रभ भगवानका स्तवन किया है और उसीपरसे जयधवला नामकी
सृष्टि की गई है। किन्तु यह कल्पना करते समय हमें यह न भुका देना चाहिये कि टीकाकार शी वीरसेन
स्वामीने इससे पहले प्रथम सिद्धान्तप्रन्थ पट्खण्डागमपर धवला नामकी टीका बनाई थी। उसके परचात् इस
जयधवला टीकाका निर्माण हुआ है। अतः इस नामका मूकाधार तो प्रथम टीकाका धवला नाम है। उसीपरसे इसका नाम जयधवला रखा गया है और दोनोंमें भेद डालने के लिये घवलाके पहले 'जय' विशेषण
लगा दिया गया है। फिर भी यतः मूल नाम घवला, है अतः उस नामकी कुछ सार्यकता तो इसमें होनी ही
बाहिये, सम्भवतः इसीलिये इम्र टीकाके प्रारम्भमें धवलशारीर श्री चन्द्रप्रभ भगवानका स्तवन किया गया है।

षद्खण्डागमके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें उसकी टीका घवलाके नामकी सार्थकता बतलाते हुए लिखा है कि 'बोरसेन स्वामीने अपनी टीकाका नाम घवला क्यों रका यह कहीं बतलाया गया दृष्टियोचर नहीं हुआ। अवलका शब्दार्थं शुक्लके अतिरिक्त शुद्ध, विशद, स्पष्ट भी होता है। संभव है अपनी टीकाके इसी प्रसाद गुणको ब्यक्त करनेके लिये उन्होंने यह नाम चुना हो। "" यह टीका कार्तिक मासके धवल पक्ष-की त्रयोदशीको समाप्त हुई थी। अत एव संभव है इसी निमिक्तसे रचिताको यह नाम उपयुक्त जान पड़ा हो। "" यह टीका अमोधवर्ष (प्रथम) के राज्यके प्रारम्भ कालमें समाप्त हुई थी। अमोधवर्षकी अनेक उपाधियोंमें एक उपाधि 'अतिशयधवल' भी मिलती है। " संभव है उनकी यह उपाधि धवला नामकरणमें एक निमिक्त कारण हुई हो। '

उक्त संभावित तीनों ही कारण इस जयघवला टीकामें भी पाये जाते हैं। प्रथम, धवलाकी तरह यह भी विशद है ही। दूसरे, इसकी समाप्ति भी शुक्ल पक्षमें हुई है और तीसरे, वह अमोधवर्ष (प्रथम) के राज्य कालमें समाप्त हुई है। अतः यदि इन निमित्तोंसे टीकाका नाम घवला पड़ा हो तो उन्हीं निमित्तोंसे इसका नाम भी घवला रखकर भेद डालमेंके लिये उसके पहले 'जय' विशेषण लगा दिया गया है। अस्तु, जो हो, किन्तु यह तो सुनिश्चित ही है कि नामकरण पहले घवलाका ही किया गया है और वह केवल किसी एक निमित्तरे ही नहीं किया गया। हमारा अनुमान है कि घवला टीकाकी समाप्तिके समय उसका यह नामकरण किया गया है और नामकरण करते समय भूतबिल पुष्पदन्तके घवलामल अङ्गको जरूर घ्यानमें रखा गया है। भूतबिल पुष्पदन्तके शरीरकी धविलमा, कुन्देंदुशंखवर्ण दो वृषभोंका स्वप्नमें घरसेनके पादमूलमें आकर नमना, घवल पक्षमें और 'अतिशय घवल' उपाधिके घारक राजा अमोघवर्षके राज्यकालमे ग्रन्थकी समाप्ति होना आदि निमित्तोंसे पहली टीकाका नाम घवला रखना ही उपयुक्त प्रतीत हुआ होगा।

ये तो हुए बाह्य निमित्त । उसके अन्तरंग निमित्त अथवा धवला नामकी सार्थकताका उल्लेख तो पूर्वमें उद्धृत जयधवलाको प्रशस्तिके प्रथम पद्यमें 'धविलयितहुअणभवणा' विशेषणके द्वारा किया गया प्रतीत होता है । यद्यपि यह विशेषण जयधवला टीकाके लिये दिया गया है, किन्तु इसे धवला टीकामें भी लगाया जा सकता है । यथार्थमे इन टीकाओंको उज्जवल ख्यातिने तीनों लोकोंको धविलत कर दिया है । अतः इनका धवला नाम सार्थक है । इस प्रकार जब पहली टीकाका नाम धवला रख लिया गया तो दूसरी टीकाके नाम-करणमें अधिक सोचने विचारनेकी आवश्यकता नहीं रही । धवलाके पहले 'जय' विशेषण लगा कर उसका नाम जयधवला रख लिया गया । और टीकाको प्रारम्भ करते हुए 'जयइ धवलंग' आदि लिखकर उसकी सूचना दे दी गई । इस विशेषणसे इस टीकाका नाम जयधवला क्यों रखा गया ? इस प्रकन पर प्रकाश पड़ता है ।

घवलाकी प्रतियोंके अन्तमें एक वाक्य पाया जाता है—'एवं सिद्धान्ताणंवं पूर्तिमगमत्।' अर्थात् इस जयघवला प्रकार सिद्धान्तसमुद्र पूर्ण हुआ। उसके पश्चात् यह गाथा दी हुई है— सिद्धान्त प्रन्थ ''जस्स सेसाएण (पसाएण) मए सिद्धांतिमिवि (मिवं) हि अहिलहुन्दी।

महु सो एलाइरियो पसियउ वरवीरसेणस्स ॥१॥"

अर्थात्-'जिसके प्रसादसे मैंने यह सिद्धान्त ग्रन्थ लिखा वह एलाचार्य मुझ वीरसेन पर प्रसन्न हों।'
पूर्वके दोनों उल्लेखोंमें धवला टीकाको सिद्धान्त ग्रन्थ बतलाया है। किन्तु उसे सिद्धान्त संज्ञा क्यों
दी गई यह नहीं बतलाया। जयधवला टीकाके अन्तमें इसका कारण बतलाते हुए लिखा है—

''सिद्धानां कीर्तनावन्ते यः सिद्धान्तप्रसिद्धवाक् । सोऽनाद्यनन्तसन्तानः सिद्धान्तो नोऽवताच्चिरम् ॥ १ ॥''

अर्थ-'अन्तमें सिद्धोंका कथन किये जानेके कारण जो सिद्धान्त नामसे प्रसिद्ध है, वह अनादि-अनन्त सन्तानवाला सिद्धान्त हमारी चिरकाल तक रक्षा करे।। १॥'

<sup>(</sup>१) "धं बलामलबहुविहविणयविहुसियंगा" खबला, पु० ६७ ।

इस रहोकसे यह स्पष्ट है कि चूँकि धवला और खयधवला टीका के अन्तमें सिद्धोंका कथन किया गया है, इसिक्ये उन्हें सिद्धान्त कहा जाता है। उसके बिना कोई ग्रन्थ सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता। और सम्भवतः इसी लिये कसायपाहुडके अन्तमें सिद्धोंकी चर्चा की गई है।

बात यह है कि कसायपाहुडका व्याख्यान समाप्त करके जयधवलाकारने चूणिसूत्रमें निरूपित पिष्टचम-स्कन्ध नामके अधिकारका वर्णन किया है। धातियाकमोंके क्षय हो जानेपर अधातिया कर्मस्वरूप जो कर्मस्कन्ध पीछेसे रह जाता है जसे पिष्टचमस्कन्ध कहते हैं, क्योंकि उसका सबसे पीछे क्षय होता है, इसलिये उसका नाम पिश्चमस्कन्ध न्याय्य है, आदि । इस पिश्चमस्कन्ध अधिकारका व्याख्यान करते हुए ग्रन्थकारने लिखा है कि 'यहाँ ऐसी आधाक्का न करना कि कसायपाहुडके समस्त अधिकारों और गाथाओंका विस्तारसे वर्णन करके, उसे समाप्त करनेके पश्चात् इस पिश्चमस्कन्ध नामक अधिकारका यहाँ समवतार क्यों किया ? क्योंकि क्षपणा अधिकारके सम्बन्धसे ही पिश्चमस्कन्धका अवतार माना गया है । और अधातिकमोंकी क्षपणाके बिना क्षपणा-धिकार सम्पूर्ण होता नहीं है । अतः क्षपणा अधिकारके सम्बन्धसे ही यहाँ उसके चूलिकारूपसे पिश्चम-स्कन्धका वर्णन किया जाता है, इसलिये यह सुसम्बद्ध ही है। तथा ऐसी भी आशंका न करना कि यह अधिकार तो महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके चौबीस अनुयोगद्वारोसे सम्बद्ध है अतः उसका यहाँ कसायपाहुडमे कथन क्यों किया, नयोंकि, उसको दोनों ग्रन्थोंसे सम्बद्ध माननेमे कोई बाधा नही पाई जाती है ।'

इस शक्का-समाधानसे यह स्पष्ट है कि जो पिश्चमस्कन्ध महाकर्मप्रकृतिप्राभृतसे सम्बद्ध है उसका कथन कसायपाहुडके अन्तमें चूणिसूत्रकारने इसिलये किया है कि उसके बिना कसायपाहुडका चारित्रमोहकी क्षपणा नामका अधिकार अपूर्ण सा ही रह जाता है। जयधवलाकारका यह भी कहना है कि यह पिश्चमस्कन्ध नामका अधिकार सकल श्रुतस्कन्धके चूलिकारूपसे स्थित है, अतः उसे शास्त्रके अन्तमे अवश्य कहना चाहिये। इस पिश्चमस्कन्धमें अधातिकर्मों के क्षयके द्वारा सिद्धपर्यायकी प्राप्ति करनेका कथन रहता है। और जिसके अन्तमें सिद्धोंका वर्णन हो वही सिद्धान्त है। इसिलये धवला और जयधवलाको सिद्धान्त प्रन्थ भी कहते हैं। यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रथम सिद्धान्त प्रन्थ पट्खण्डागमका उद्भव तो महाकर्मप्रकृतिप्राभृतसे ही हुआ है अतः उसके अन्तमें तो पिश्चमस्कन्ध अधिकार होना आवश्यक ही है किन्तु कसायपाहुडका उद्गम महाकर्मप्रकृति प्राभृतसे नहीं हुआ है और इसिलये उसके अन्तमें जो पिश्चमस्कन्धका वर्णन किया गया है वह इसिलए किया गया है कि उसके बिना उसकी सिद्धान्त संज्ञा नहीं बन सकती थी, क्योंकि सिद्धोंका वर्णन कसायपाहुडमें नहीं है। इस विवरणसे पाठक यह जान सकेंगे कि इन प्रन्थोंको सिद्धान्त क्यों कहा जाता है?

सिद्धान्त शब्द पुल्लिंग है और धवला जयधवला नाम स्त्रीलिङ्ग है। स्त्रीलिङ्ग शब्दके साथ पुल्लिंग शब्दकी सङ्गति ठीक बैठती नहीं। इसलिये धवला और जयधवलाको धवल और जयधवल रूप देकरके धवल<sup>3</sup> सिद्धान्त और जयधवल सिद्धान्त नाम प्रचलित हो गया है।

<sup>(</sup>१) ''पश्चाद्भवः पश्चिमः । पश्चिमश्चासौ स्कन्धश्च पश्चिमस्कन्धः । खीणेसु चादिकम्मेसु जो पच्छा समुवलन्भइ कम्मव्खंघो अधाइचउवकसरूवो सो पच्छिमव्खंघो ति भण्णदे; खयाहिमुहस्स तस्स सम्वपच्छिमस्स तहा ववएसिस्डीए णाइयत्तादो ।'' कसायपा० प्रे. पू० ७५६७ । (२) प्रे. का. प्. ७५६७ ।

<sup>(</sup>३) ''सिद्धान्तु धवलु जयधवलु णाम ।'' महापु० १, ९, ८, ।

<sup>(</sup>४) एक दो विद्वानोंका विचार है कि कुछ श्रावकाचारोंमें श्रावकोंके लिए जिन सिद्धान्त ग्रन्थोंके अध्ययनका निषेध किया गया है, वे सिद्धान्त ग्रन्थ यही हैं। अतः गृहस्थोंको उनके पढ़नेका अधिकार नहीं है। यह सत्य है कि कुछ श्रावकाचारोंमें श्रावकोंको सिद्धान्तके अध्ययनका अनिधकारी बतलाया है, किन्तु उस सिद्धान्तका आशय इन सिद्धान्त ग्रन्थोंसे नहीं है। जिन श्रावकाचारोंमें उक्त चर्चा पाई जाती है उनमेंसे एकके

जयभवलाकी अन्तिम प्रशस्तिमें कुछ पद्य ऐसे आते हैं जिनसे जयभवलाकी रचनाशैकीपर अच्छा रचनाशैकी—प्रकाश गढ़ता है। उनमें से एक पद्य इस प्रकार है—

> "प्रायः प्राकृतभारत्या ववश्वित् संस्कृतिमध्या । मणिप्रवालन्यायेन प्रोक्तोऽयं ग्रन्यविस्तरः ॥ ३७ ॥"

इसमें बतलाया है कि इस विस्तृत ग्रन्थकी रचना प्रायः प्राकृत भारतीमें की गई है, बीचमें कहीं-कहीं उसमें संस्कृतका भी मिश्रण हो गया है। प्राकृतके साथ संस्कृतका यह मेल ऐसा प्रतीत होता है मानों मणियोंकी मालाके बीचमें कहीं-कहीं मूंगेके दाने पिरो दिये गये हैं। मणि और मूगेका यह मेल सचमुच सिबा अन्य किसी भी श्रावकाचारके रचियताने यह नहीं लिखा कि सिद्धान्तसे उनका क्या आश्य है ? केवल पंडितप्रवर श्री आशाधरने अपने सागारधर्मामृतके सातवें अध्यायमें श्रावकोंको सिद्धान्तके अध्ययनका अनिधकारी बतलाकर उसकी टीकामें स्पष्ट किया है कि सिद्धान्तका क्या अभिप्राय है ? सागारधर्मामृतका वह श्लोक और उसकी टीकाका आवश्यक अंश इस प्रकार है—

''भावको वीरवर्याहःप्रतिमातापनाविषु । स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥५०॥

टोका--न स्यात् । कोऽसौ, श्रावकः, किविशिष्टः, अधिकारी योग्यः । नव, वीरेत्यावि - । तथा सिद्धान्तस्य परमागमस्य सूत्ररूपस्य रहस्यस्य च प्रायश्चित्तशास्त्रस्याध्ययने पाठे श्रावको नाधिकारी स्याविति सम्बन्धः ॥५०॥

इस इलोकमें बतलाया है कि श्रावक बोरचर्या, दिनप्रतिमा, आतापन आदि योगका और सिद्धान्त तथा रहस्यके अध्ययनका भी अधिकारी नहीं हैं। तथा टीकामें सिद्धान्तका अर्थ सूत्ररूप परमागम किया है। जिसका मतलब यह है कि श्रावक गणधरदेवके द्वारा रिश्त बारह अङ्गों और चौदह पूर्वोंका अध्ययन नहीं कर सकता है। उनके अध्ययनका अधिकार मुनिजनोंको ही है। किन्तु उनसे उद्धृत जो उद्धारप्रन्थ है उन्हें वह पढ़ सकता है और उनके पढ़नेका विधान भी सागारधर्मामृतमें ही किया है। यथा—

''तत्वार्षं प्रतिपद्य तीर्थंकथनादावाय देशवतं, तदीक्षाप्रधृतापराजितमहामन्त्रोऽस्तवुर्देवतः । आकृः पौर्वमधार्थसंग्रहमधीत्याधीतशास्त्रान्तरः. पर्वान्ते प्रतिमासमाधिमुपयन्धन्यो निहन्त्यं घसी ॥२१॥''

टोका------कि कृत्वा, अधीत्थ-पठित्वा। कम्, अर्थसंग्रहम्-उद्धारग्रन्थम्। उपश्रुत्य सूत्रमिष, किविशिष्टम्, आङ्गम्-आचाराङ्गादि द्वावशाङ्गाभितम्। न केवलमाङ्गं पौर्वं च चतुर्वशपूर्वगत-धृताभितम्।। २-२१।।

इस इलोकमें मिथ्यादृष्टिकी आठ दीक्षान्वयिक्षयाओंका वर्णन करते हुए बतलाया है कि धर्माचार्य अथवा गृहस्थाचार्यके उपदेशसे जीवादिक तत्त्वोंको जानकर, पञ्च नमस्कार महामन्त्रके धारणपूर्वक देश-वत्की दीक्षा लेकर, कुदेवोंका त्याग करके, और न केवल उद्धार ग्रन्थोंको ही पढ़कर, अपि तु बारह अङ्ग और चौदह पूर्वसे सम्बन्ध रखनेवाले सूत्र ग्रन्थोंको भी पढ़कर इत्तर मतके शास्त्रोंको अध्ययन करने-वाला जो पुरुष प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुर्दशीकी राजिमें प्रतिमायोग धारण करके पापोंका नाश करता है वह धन्य है।

इसमें जब इतर धर्मको छोड़कर जैनधर्मकी दीक्षा लेनेवाले श्रावकके लिए भी ऐसे शास्त्रोंके पढ़नेका विधान किया है जो द्वादशाज़ुसे साक्षात् सम्बन्ध रखते हैं, तब यह कैसे माना जा सकता है कि सिद्धान्तसे हृदयहारी है। इस सिद्धान्त समुद्रमें गोता लगाने पर जब पाठककी दृष्टि प्राकृत भारतीरूपी मणियोंपरसे उतराती हुई संस्कृतरूपी प्रवालके दानोंपर पड़ती है तो उसे बहुत ही अच्छा मालूम होता है।

घवलाकी अपेक्षा जयघवला प्राकृतबहुल है। इसमें प्रायः दार्शनिक चर्चाओं और व्युत्पत्ति आदिमें ही संस्कृत भाषाका उपयोग किया है। सैद्धान्तिक चर्चाओं के लिये तो प्रायः प्राकृतका ही अवलम्बन लिया है। किन्तु फिर भी दोनों भाषाओं के उपयोगकी कोई परिधि नहीं है। ग्रन्थकार प्राकृतकी मिणयों के बीचमें जहाँ कहीं भी संस्कृतके प्रवालका मिश्रण करके उसके सौन्दर्यको द्विगुणित कर देते हैं। ऐसे भी अनेक वाक्य मिलेंगे जिनमें कुछ शब्द प्राकृतके और कुछ शब्द संस्कृतके होंगे। दोनों भाषाओं पर उनका प्रभुत्व है और इच्छानुसार वे दोनों का उपयोग करते है। उनकी भाषाका प्रवाह इतना अनुषम है कि उसमें दूर तक प्रवाहित होकर भी पाठक थकता नहीं है, प्रत्युत उसे आगे बढ़नेकी ही इच्छा होती है।

टीकाकारका भाषापर जितना प्रभुत्व है उससे भी असाधारण प्रभुत्व तो उनका ग्रन्थमें चर्चित विषयपर है। जिस विषयपर वे लेखनी चलाते है उसमें ही कमाल करते है। ऐसा मालूम होता है मानो किसी ज्ञानकुबेरके द्वारपर पहुँच गये है जो अपने अटूट ज्ञानभण्डारको लुटानेके लिये तुला बैठा है। यह किसीको निराश नहीं करना चाहता और इसलिये सिद्धान्तकी गहन चर्चाओंको शङ्काएं उठा-उठाकर इतना स्पष्ट कर डालना चाहता है कि बुद्धिमें दिरद्रसे दिरद्र व्यक्ति भी उसके द्वारसे कुछ न कुछ लेकर ही लौटे। वह शब्दों और विकल्पोंके जालमें डालकर अपने पाठकपर अपनी विद्वत्ताकी धाक जमाना नहीं चाहता, किन्तु चिंत विषयको अधिकसे अधिक स्पष्ट करके पाठकके मानसपर उसका चित्र खींच देना चाहता है।यही उसकी रचना शैलीका सौष्ठव है। इसलिये जयधवलाके अन्तकायह पद्य जयधवलाकारने यथार्थ ही कहा है—

मतलब उपलब्ध सिद्धान्त ग्रन्थोसे ही है ? उपलब्ध सिद्धान्तग्रन्थ तो पौर्व ग्रन्थ है जिनके पढ़नेका उसमें स्पष्ट विधान किया है।

शायद कहा जाये कि पं० आशाधरजी उपलब्ध सिद्धान्त ग्रन्थोंसे अपरिचित थे, इसलिये उन्होंने अपनी टीकामें सिद्धान्तका अर्थ द्वादशाङ्गसूत्ररूप परमागम कर दिया है। किन्तु ऐसा कहना अनुचित है, क्योकि अपने अनगारधर्मामृतकी टीकामे उन्होंने प्रथम सिद्धान्तग्रन्थ षट्खण्डागमसे एक सूत्र उद्धृत किया है। यथा—

''उक्तञ्च सिद्धान्तसूत्रे—'आवाहीणं पवाहीणं तिवखुत्तं तिओणदं चवुस्सिरं बारसावतां चेवि ।'' अन-गार० पृ० ६३८ ।

यह विद्वानोसे अपरिचित नहीं है कि पं० आशाधरजी गृहस्थ थे। जब पं० आशाघरजी श्रावकको सिद्धान्तक अध्ययनका अनिधकारी बतलाकर स्वयं गृहस्थ होते हुए भी उपलब्ध सिद्धान्त ग्रन्थोंका अध्ययन कर सकते हैं तो इससे स्पष्ट है कि सिद्धान्तसे मतलब इन सिद्धान्त ग्रन्थोंसे नही है। अत. उन्हे विद्वान् और शास्त्रस्वाध्यायके प्रेमी श्रावक बडे प्रेमसे पढ़ सकते हैं। उनकी रचना ही इस शैलीमें की गई हैं कि मन्दसे मन्द बुद्धि जीवोंका भी उपकार हो सके और वे भी उसे सरलतासे समझ सकें। जयधवलाकारने जहाँ कहीं विस्तारसे वर्णन किया है वहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि मन्दबुद्धिजनोंके अनुग्रहके लिए ऐसा किया जाता है। इस पहले खण्डमें ही पाठक ऐसे अनेक उल्लेख पार्येगे। यदि इनका पठन-पाठन श्रावकोंके लिये विजत होता तो जयधवलाकार जगह-जगह "मन्दबुद्धिजगाणुग्गहट्ठं" न लिखकर कमसे कम उनके पहले मृनि पद जरूर लगा देते। किन्तु प्राणिमात्रके उपकारकी भावनासे प्रेरित होकर शास्त्र-रचना करनेवाले उन उदार जैनाचार्योंने ऐसा नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उन्हें पढ़कर सब भाई जिनवाणीके कुछ कणोंका रसास्वादन करके आत्मिक सुलमें निमन्न होनेकी चेष्टा कर सकते हैं। तथा इन्हें सिद्धान्तप्रक्थ क्यों कहा जाता है इसे भी जयधवलाकारने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। अतः केवल सिद्धान्त कहे जानेक कारण गृहस्थोंके लिए इनका पठन-पाठन निषिद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

#### ''होद्दें सुगमं पि दुग्गममणिबुणवक्काणकारवोसेण । जयषवलाकुसलाणं सुगमं वि य दुग्गमा वि अत्यगई ॥ ७ ॥''

अर्थात्—अनिपुण व्यास्याताके दोषसे सुगम बात भी दुर्गम हो जाती है। किन्तु जयधवलामें जो कुशक हैं उनको दुर्गम अर्थका भी ज्ञान सुगम हो जाता है।

वास्तवमें जयघवलाकार कुशल व्याख्याता थे और उन्होंने अपनी रुचिकर व्याख्यान-शैलीसे दुर्गम पदार्थोंको भी सुगम बना दिया है, जैसा कि आगेके लेखसे स्पष्ट है।

हम पहले लिख आये हैं कि जयधवला कोई स्वतंत्र रचना नही है, किन्तु कसायपाहुड और उसके चूणिसूत्रोंका सुविशद व्याख्यान है। जब कि कसायपाहुड २३३ गाथाओं में निबद्ध है और चूणिसूत्र ६ हजार श्लोक प्रमाण है तब जयधवला ६० हजार श्लोकप्रमाण है। अर्थात् चूणिसूत्रोंसे जयधवला को उनकी टीकाका प्रमाण प्रायः दसगुना है। इसका कारण उसकी रचना-धैलोकी विशदता व्याख्यान है। जिसका स्पष्ट आभास उनकी व्याख्यानशैलीमें मिलता है। अतः जरा उनकी व्याख्यानशैलीमें मिलता है। अतः जरा उनकी व्याख्यानशैलीमें शिलीम शैलीपर घ्यान दीजिये।

जयधवलाकार सबसे पहले स्वतंत्र भावसे गाथाका व्याख्यान करते हैं। उसके पश्चात् चूर्णिसूत्रोंका व्याख्यान करते हैं। गाथाका व्याख्यान करते हुए वे चूर्णिसूत्रोंपर आश्चित नहीं रहते, किन्तु गाथाओंका अनुगम करके गाथासूत्रकारका जो हृद्य है उसे ही सामने रखते हैं और जहाँ उन्हें गाथासूत्रकारके
आश्चिस चूर्णिसूत्रकारके आश्चम भेद दिखाई देता है वहाँ उसे वे स्पष्ट कर देते हैं और उसका कारण भी
बतला देते हैं। जैसा कि अधिकारोंके मतभेदके सम्बन्धमें हम चूर्णिसूत्रोंका परिचय कराते हुए लिख आये
हैं। चूर्णिसूत्रोंका व्याख्यान करते समय वे उनके किसी भी अंशको वृष्टिसे ओझल नहीं होने देते। यहाँ
तक कि यदि किन्हीं चूर्णिसूत्रोंके आगे १, २ आदि अब्दू पड़े हुए हों तो उन तकका भी स्पष्टीकरण कर देते
हैं कि यहाँ ये अंक क्यों डाले गये हैं? उदाहरणके लिये अर्थाधिकारके प्रकरणमे प्रत्येक अर्थाधिकार सूत्रके
आगे पड़े हुए अंकोंकी सार्थकताका वर्णन इसी भागमें देखनेको मिलेगा। जहाँ कहीं चूर्णिसूत्र संक्षिप्न होता
है वहाँ वे उसके व्याख्यानके लिये उच्चारणावृत्ति वगैरहका अवलम्बन लेते हैं, और जहाँ उसका अवलम्बन
लेते हैं वहाँ उसका स्पष्ट निर्देश कर देते हैं।

जयधवलाकी व्याख्यानशैलीकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जयधवलाकार गाथासूत्रकारका, चूणिसूत्रकारका, अन्य किसी आचार्यका या अपना किसी सन्बन्धमें जो मत देते हैं वह दृढताके साथ अधिकारपूर्वक देते हैं। उनके किसी भी व्याख्यानको पढ़ जाइये, किसीमें भी ऐसा प्रतीत न होगा कि उन्होंने अमुक विषयमें झिक्षक खाई है। उनके वर्णनकी प्राञ्जलता और युक्तिवादिताको देखकर पाठक दंग रह जाता है और उसके मुखसे वरबस यह निकले विना नहीं रहता कि अपने विषयका कितना प्रौढ असाधारण अधिकारी विद्वान था इसका टीकाकार। वह अपने कथनके समर्थनमें प्रमाण दिये बिना आगे बढ़ते ही नहीं, उनके प्रत्येक कथनके साथ एक 'कुदो' लगा हो रहता है। 'कुदो' के द्वारा इधर प्रकन किया गया और उधर तड़ाकसे उसका समाधान पाठकके सामने आ गया। फिर भी यदि किसी 'कुदो' की संमावना बनी रही तो शंका-समाधानकी झड़ी लग जाती है। जब वे समझ लेते हैं कि अब किसी 'कुदो' की गुंजाइश नहीं है तब कहीं आगे बढ़ते हैं। उनके प्रक्तोंका एक प्रकार है—'तं कुदो णब्बदे'। जिसका अर्थ होता है कि तुमने यह कैसे जाना ? इस प्रकारके प्रक्तोंका उत्तर देते हुए टीकाकार जहाँसे उन्होंने वह बात जानी है उसका उल्लेख कर देते हैं। किन्तु कुछ बातें ऐसी भी होती है जिनके बारेमें कोई शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। उनके बारेमें वे जो उत्तर देते हैं वही उनकी दृढता, बहुजता और आत्मविश्वासका परिचायक है। यथा, इस प्रकारके एक प्रक्तका उत्तर देते हुए वे लिखते हैं—

''जरिय एस्य अम्हाणं विसिद्धोबएसी किंतु एक्केक्किन्ह कास्तिहाणे एक्को वा वो वा उक्कस्सेण असं-सेक्का वा जीवा होति त्ति अम्हाणं जिच्छओ ।'' ज० घ० प्रें० पृ १८७८ ।

अर्थात्-'इस विषयमें हमें कोई विशिष्ट उपदेश प्राप्त नहीं हैं, किन्तु एक एक फालिस्थानमें एक अथवा दो अथवा उत्कृष्टसे असंस्थात जीव होते हैं ऐसा हमारा निश्चय है।'

एक दूसरे प्रश्नके उत्तरमें वे कहते है-

"एत्य एलाइरियवच्छयस्स णिच्छओ" ज० घ० भाग ४, पू० ३३४।

"इस विषयमें एलाचार्यके शिष्य अर्थात् जयधवलाकार श्रीवीरसेनस्वामीका ऐसा निश्चय है।"

जो टीकाकार उपस्थित विषयोंमें इतने अधिकारपूर्वक अपने मतका उल्लेख कर सकता है उसकी व्याख्यानशैलीकी प्राञ्जलतापर प्रकाश डालना सूर्यको दीपक दिखाना है।

किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि टीकाकारने आगमिक विषयों में मनमानी की है। आगमिक परम्पराको सुरक्षित रखनेकी उनकी बलवती इच्छाके दर्शन उनकी व्याख्यानरीलीमें पद पदपर होते हैं। हम लिख आये हैं कि जयघवलामें एक ही विषयमें प्राप्त विभिन्न आचार्यों के विभिन्न उपदेशोंका उल्लेख है। उनमें से अमुक उपदेश असत्य है और अमुक उपदेश सत्य है ऐसा जयघवलाकारने कहीं भी नहीं लिखा। उदा-हरणके लिये इसी भागमें आगत भगवान महावीरके कालकी चर्चाको ही ले लीजिये। एक उपदेशके अनुसार अगवान महावीरकी आयु ७२ वर्ष है और दूसरे उपदेशके अनुसार ७१ वर्ष ३ माह २५ दिन बतलाई गई है। जब जयघवलाकारसे पूछा जाता है कि इन दोनोंमे कौन ठीक है तो वे कहते है—

''बौसु वि उवदेसेसु को एत्थ समंजसो ? एत्थ ज बाहद जीवभमेलाइरियवच्छओ अलक्कोवदेसलादो । बौण्हमेक्कस्स पहाजुबलंभादो । किंतु दोसु एक्केण होदव्वं, तं च उवदेसं लहिय बलव्वं ।'' कसायपा० घा० १ पृ० ७४ ।

'इन दोनों उपदेशोंमें कौन ठीक है? इस विषयमें एलाचार्यके शिष्यको अपनी जबान नहीं चलाना चाहिये, क्योंकि दोनोंमेंसे किसी एककी प्रधानता पाई जाती है, किन्तु होना तो दोनोंमेंसे एक ही चाहिये और वह कीन है यह बात उपदेश प्राप्त करके ही कहना चाहिये।'

भला बताइये तो सही जो आचार्य इस प्रकारके उपदेशोंके विरुद्ध भी तबतक कुछ नहीं कहना चाहते जब तक उन्हें किसी एक उपदेशकी सत्यताके बारेमें परम्परागत उपदेश प्राप्त न हो, उनके बारेमें यह कल्पना करना भी कि वे आगमिक विषयों में मनमानी कर सकते हैं, पाप है। ऐसे निष्पक्षपात स्फुटबुद्धि आचार्योंके निर्णय कितने प्रामाणिक होते हैं यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं हैं, अतः जयधवलाकी व्याख्यान शैलीकी विवेचनपरता, स्पष्टता और प्रामाणिकता आदिको दृष्टिमें रखकर यही कहना पड़ता है—''टीका श्रीवीर-सेनीया शेषाः पद्धतिपंजिकाः।'' 'यदि कोई टीका है तो वह श्री वीरसेनस्वामी महाराजकी धवला और जयभवला है, शेष या तो पद्धति कही जानेके योग्य है या पंजिका।'

### जयभवलामें निर्दिष्ट ग्रन्थ और ग्रन्थकार

जयधवलामें कसायपाहुड और उसके वृत्तिग्रन्थों तथा उनके रचिताओं के जो नाम आये हैं उनका निर्देश पहले यथास्थान कर आये हैं तथा आगे भी समयनिर्णयमें करेंगे। उनके सिवा जिन ग्रन्थ और ग्रन्थ-कारोंका उल्लेख आया है उनका परिचय यहाँ कराया जाता है।

इस मुद्रित भागके प्रारम्भमें मङ्गलचर्चामें यह कहा गया है कि गीतम स्वामीने चीबीस अनुयोग

<sup>(</sup>१) 90 01

महासर्ग द्वारक बादि में मङ्गल किया है। तथा जयभवलाके अन्तमें परिकारकण्यमें कहा गया है कि
प्रकृति और यह अधिकार महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके चौबीस अनुयोगद्वारोंमें प्रतिबद्ध है। इससे स्पष्ट
कौबीस है कि महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके चौबीस अनुयोगद्वार थे। अतः ये दोनों एक ही प्रन्थके
अनुयोग नाम हैं। मूल नाम महाकर्मप्रकृतिप्राभृत है और उसमें चौबीस अनुयोगद्वार होनेसे
हार उसे चौबीस अनुयोगद्वार भी कह देते हैं। यह महाकर्मप्रकृति प्राभृत अग्रायणीयपूर्वके
चयनलिंग नामक पाँचवें वस्तु अधिकारका चौथा प्राभृत है। इसीके ज्ञाता घरसेन स्वामी थे। जिनसे अध्ययन
करके मूत्रबल्ज और पृष्पदन्तने षट्खण्डागमको रचना की। चूँकि यह महाकर्मप्रकृति पूर्वका ही एक अंग्र है
और अञ्ज तथा पूर्वोकी रचना गौतमगणधरने की थी, अतः उसके कर्ता गौतम स्वामी थे। जैसा कि घवलाके
इस अंशसे भी प्रकट है—

''महाकम्मपयिद्याहुद्धस्स कविश्वविद्यविद्यविद्यागावयवस्स आदीए गोवमसामिणा प्रकृतिदस्स ।'' संत कम्म- जयभवला के पन्द्रहवें अधिकारमें एक स्थानपर लिखा है—
पाहुद्ध और ''एत्य एदाओ भवपच्चद्वयाओ एदाओ च परिणामपच्चद्वयाओ लि एसो अत्यविसेसो संतकम्मउसके खण्ड पाहुद्धे वित्यारेण भणिदो । एत्थ पुण गंथगउरवभएण ण भणिदो ।'' प्रे० का० प० ७४४१ ।

अर्थात्—''अमुक प्रकृतियाँ भवप्रत्यय हैं और अमुक प्रकृतियाँ परिणामप्रत्यय हैं यह अर्थविद्योष संतकम्मपाहुड या सत्कर्मप्राभृतमें विस्तारसे कहा है। किन्तु यहाँ ग्रन्थगौरवके भयसे नहीं कहा।''

षट्खण्डागमके प्रथम पुस्तककी प्रस्तावनामें डा० हीरालालजीने षट्खण्डागमका ही नाम सत्कर्म प्राभृत सिद्ध किया था। इसीसे हमने भी अपनी प्रस्तावनामें दोनोंको एक बतलाया था। किन्तु पीछे अनु सन्धान करनेपर हमें दोनों एक प्रतीत नहीं होते।

इन्द्रनिन्दिने अपने श्रुताबतारमें कहा है कि बीरसेन गुरुने एलाचार्यसे सम्पूर्ण सिद्धान्तका अध्ययन करके ऊपरके निबन्धन आदि आठ अधिकारोंको लिख लिया और वाटग्रामके आनतेन्द्रकृत चैत्यालयमें ठहरकर निबन्धन आदि अठारह अधिकारोंको लेकर सत्कर्म नामके छठे खण्डकी रचना की और इस तरह इन छह खण्डों पर ७२ हजार क्लोक प्रमाण टीका रची।

इन्द्रनिन्दका उक्त कथन यथार्थ है, पाँचवें वर्गणाखण्डके परचात् निबन्धन आदि अठारह अनुयोगद्वारोंका संकलन हैं। जो मुद्रित षट्खण्डागमके १५ वें १६ वें भागमें मुद्रित हैं। इनमेसे आदिके चार अनुयोगद्वारोंपर संतकम्मपंजिया भी है। इसके प्रारम्भमें लिखा है कि 'महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके २४ अनुयोगद्वारोंमेंसे कृति और वैदनाका वेदनाखण्डमें, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बन्धनके भेदोंमेंसे बन्ध, बन्धनीयका वर्गणाखण्डमें, बन्ध विधान नामक अनुयोगद्वारका महाबन्धमें और बन्धकका खुद्दाबन्धमें विस्तारसे वर्णन किया। इनसे शेष रहे अठारह अनुयोगद्वारोंका संतकम्ममें कथन किया। फिर भी उसके अत्यन्त गम्भीर होनेसे विषम पदोंका अर्थ पंजिकारूपसे कहते हैं।'

हमारे अभिप्रायानुसार यह संतकम्म ही सत्कर्मप्राभृत है समस्त खण्डागमका नाम सत्कर्मप्राभृत नहीं है। इस नामसे जो कथन किया गया है वह सब इसीमें मिलता है। जैसे हमने पहले जयधवलाके पन्द्रहवें अधिकारसे जो उद्धरण दिया है, जिसमें कहा है 'इसका कथन संतकम्मपाहुडमें विस्तारसे किया है' सो यह कथन पट्खण्डागम भाग १५ में मुद्रित सत्कर्मके पृ० १७२ आदि पर वणित है। इसी तरह अन्य कथन भी मिलते हैं।

चारित्रमोहको उपद्यामना नामक चौदहवें अधिकारमें करणोंका वर्णन करते हुए लिखा है—

<sup>(</sup>१) में ० का ० प्रदट । (२) म० पु० ९, पु० १०३ । (३) पु० १५, पु० १७२ ।

दसकरणि- ''वसकरणीसंग्रहे पुण पयिष्ठबंधसंभवमेत्रमबेक्षिय वेवणीयस्स वीधरायगुणहाणेसु बि संग्रह- बंधणाकरणमोवष्टुणाकरणं च वो वि भणिवाणि । प्रे० पु० ६६००।

अर्थात्—''दसकरणीसंग्रह नामक ग्रन्थमें प्रकृतिबन्धके सम्भवमात्रकी अपेक्षा करके बीतरागगुण-स्थानोंमें भी बन्धनकरण और अपकर्षणकरण दोनों ही कहे हैं।''

इस दसकरणीसंग्रह नामक ग्रन्थका पता अभी तक हमें नहीं चल सका है। इस ग्रन्थमें, जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट है, दस करणोंका संग्रह है। ऐसा मालूम होता है कि करणोंके स्वरूपका इसमें विस्तारसे विचार किया गया होगा। दक्षिणके भण्डारोंमें इसकी खोज होनेकी आवश्यकता है।

प्रकृत भागमें नयोंकी चर्चा करते हुए तत्त्वार्थस्त्रका उल्लेख किया है और उसका एक सूत्र इस तस्वार्थस्त्र प्रकार उद्भृत किया है—''प्रमाणनयैर्वस्विधगमः।''

आजकल तत्त्वार्थस्त्रके जितने स्त्रपाठ मिलते हैं सबमें "प्रमाणनयैरिधगमः" पाठ ही पाया जाता है। यहाँ तक कि पूज्यपाद, भट्टाकलंक, विद्यानन्द आदि टीकाकारोने भी यही पाठ अपनाया है। किन्तु धवला और जयधवला दोनों टीकाओमें श्री वीरसेनस्वामीने उक्त पाठको ही स्थान दिया है। इस अन्तर का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

प्रदेशविभक्ति अधिकारमे एक स्थानपर लिखा है— परिकर्म ''ण परियम्भेण वियहिचारो, तत्य कलासंखाए विवक्लाभावादो।''

अर्थात्—''पिरकर्मसे व्यभिचार नहीं आता है, क्योंिक वहाँ कलाकी संख्याकी विवक्षा नहीं है।'' इससे स्पष्ट है कि यह पिरकर्म गणितशास्त्रका ग्रन्थ है। धवलामे भी इसका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता है। पहले धवलाके सम्पादकोंका विचार था कि यह पिरकर्म कुन्द-कुन्दाचार्यकृत कोई व्याख्याग्रन्थ है, किन्तु बादको गणिशास्त्रविषयक उसके उद्धरणोंको देखकर उन्हें भी यही जंचा कि यह कोई गणितशास्त्रका ग्रन्थ है। इसकी खोज होना आवश्यक है।

नयके विवरणमें जयधवलाकारने नयका एक लक्षण उद्धृत करके उसे सारसंग्रह नामक ग्रन्थ का बतलाया है। धवलामे भी ''सारसंग्रहेप्युक्तं पूज्यपादैः करके यह लक्षण उद्धृत किया गया सारसंग्रह है। इससे स्पष्ट है कि श्री पूज्यपादस्वामीका सारसंग्रह नामक भी एक ग्रन्थ था। यह ग्रन्थ आज अनुपलब्ध है, अतः उसके सम्बन्धमे कुछ कहना शक्य नहीं है।

निक्षेपोंमें नययोजना करते हुए जयधवलाकारने 'उत्तं च सिद्धसेणेण' लिखकर एक गाथा उद्धृत की है। यह गाथा सन्मतितर्कके प्रथम काण्डकी छठवीं गाथा है। आगे उसी गाथाके सम्बन्धमें लिखा है। 'ण च सम्मद्दसुत्तेण सह विरोहो।' अर्थात्—ऐसा माननेसे सन्मतिके उक्त सूत्रके साथ विरोध नहीं आता सिद्धसेनका है। इससे स्पष्ट है कि सिद्धसेन और उनके सन्मतितर्कका उल्लेख किया गया है। जैन परम्परासम्मद्दस्त में सिद्धसेन एक बड़े भारी प्रखर तार्किक हो गये है। आदिपुराण और हरिवंशपुराणके प्रारम्भमें

उनका स्मरण बड़े आदरके साथ किया गया है। दिगम्बर परम्परामें उनके सन्मतिसूत्रका काफी आदर रहा है। जयधवलाके प्रकृत मुद्रित भागमें ही उसकी अनेकों गाथाएँ उद्धृत हैं।

नयकी चर्चा करते हुए जयधवँ लाकारने सारसंग्रहीय नयलक्षणके बाद तत्त्वार्धभाष्यगत नयके लक्षणको उद्धृत किया है। यथा—

<sup>(</sup>१) पृ० १९१ । (२) प्रमाणनवैर्वस्त्वियामः इत्यनेन सूत्रेणापि नेवं व्याख्यानं विघटते।" ध०, पृ० ९, पृ० १६४ । (३) प्रे० का० पृ० २५६६ । (४) वद्खण्डा० १ भा । प्रस्ता० पृ० ४६ । (५) पृ० १९१ । (६) पृ० २६० । (७) पृ० २१० ।

सरकार्य- 'प्रवास प्रकाशितार्थिक के विकास करें । अयं वाक्यनयः तत्त्वार्थभाष्यकतः । अस्यार्थं उच्यते— भाष्य प्रकर्षेण भानं प्रभाणं सकलावेशीत्पर्यः । तेन प्रकाशितानां प्रमाणपरिगृहीतानाणित्पर्यः । तेवामर्था-माणितत्त्वनाहितत्विनित्यात्तित्वाद्यनत्त्वात्ममां जीवाविनां ये विशेषाः वर्थायाः तेवां प्रकर्षेण रूपकः प्रकृपकः निवद्यवीषानुषक् द्वारेणेत्यर्थः स नयः ।

यह नयका छक्षण श्री मट्टाकलंकदेवके तत्त्वार्थवार्तिकका है। तत्त्वार्थसूत्रके पहले अध्यायके अस्तिम सूत्रका पहला वार्तिक है—''प्रमाणिप्रकाशतार्थिवशेषप्रकृषको नयः।'' और अनन्तरपूर्वे जो उसका अर्थ दिया गया है वह अकलंकदेवकृत उसका व्याल्यान है। श्री वीरसेन स्वामीने घवला और जयधवलामें अकलंकदेवके तत्त्वार्थवार्तिकका खूब उपयोग किया है और सर्वत्र उसका उल्लेख तत्त्वार्थभाष्यके नामसे ही किया है।

घवेलामें एक स्थान पर नयका उक्त लक्षण इस प्रकार दिया गया है---

''पुज्यपादभट्टारकैरप्यभाणि—सामान्यलक्षणमिदमेव । तद्यथा—प्रमाणप्रकाशितार्थं विशेषप्ररूपको नय इति।" इसके भागे 'प्रकर्षेण मानं प्रमाणम्' आदि उक्त व्याख्या भी दी है। इससे स्पष्ट है कि धवलाकार यहाँ 'पूज्यपाद भट्टारक' शब्दसे अकलंकदेवका ही उल्लेख कर रहे हैं, न कि सर्वार्थसिद्धिके रचयिता पूज्यपाद स्वामीका, क्योंकि सर्वार्थसिद्धिमें नयका उक्त लक्षण नहीं पाया जाता है। यह ठीक है कि अकलंकदेवका उल्लेख 'पूज्यपाद भट्टारक' के नामसे अन्यत्र नहीं पाया जाता है। किन्तु जब घवलाकार उनका उल्लेख इस अत्यन्त आदरसूचक विशेषणसे कर रहे हैं तो उसमें आपित ही क्या है? एक बात और भी व्यान देनेके योग्य है कि जयधवलाकारने पृज्यपाद स्वामीका उल्लेख केवल 'पूज्यपाद' शब्दसे ही किया है। अतः 'पूज्य-पाद भट्टारक' में जो 'पूज्यपाद' पद है वह भट्टारकका विशेषण है, और उसके साथमें भट्टारक पद इसीलिये लगाया गया है कि उससे प्रसिद्ध पूज्यपाद स्वामीका आशय न ले लिया जाय । इसी प्रकार तत्त्वार्यभाष्यसे समन्तमद्ररचित गन्धहस्तीमहाभाष्यकी भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि नयका उक्त लक्षण और उसका व्याल्यान तत्त्वार्थसूत्रकी उपलब्ध टीकाओंमें न पाया जाता तो उक्त कल्पनाके लिए कुछ स्थान हो भी सकता था, किन्तु जब तत्त्वार्थवार्तिकमें दोनों चीजें अक्षरशः उपलब्ध हैं तब इतनी क्लिष्ट कल्पना करनेका स्थान ही नहीं है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि तत्त्वार्थवातिकका उल्लेख किसी भी आचार्यने तत्त्वार्थभाष्यके नामसे नहीं किया। न्यार्यदोपिकामें सत्त्वार्थवातिकके वार्तिकोंका वार्तिकरूपसे और उसके व्याख्यानका भाष्य रूपसे उल्लेख पाया जाता है। अतः नयके उक्त लक्षणको पूज्यपाद स्वामीकी सर्वार्थसिद्धिमें उद्धृत बतलाकर उसे समन्तभद्रकृत गन्धहस्तिमहाभाष्यका समझना भ्रमपूर्ण है।

नयके निरूपणमें जयघवलाकारने नयका एक लक्षण उद्धृत किया है और उसे प्रभाचन्द्रका बतलाया प्रभाचन्द्र है, यथा—''अयं वाक्यनयः प्रभाचन्द्रीयः ।''

घवलाके वेदनाखण्डमें भी नयका यह लक्षण 'प्रभावन्द्रभट्टारकैर यभाणि' करके उद्धृत है। यह प्रभावन्द्र वे प्रभावन्द्र तो हो ही नहीं सकते जिनके प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदवन्द्र नामक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, क्योंकि प्रथम तो नयका उक्त लक्षण उन ग्रन्थोंमें पाया नहीं जाता, दूसरे उनका समयं भी वीरसेन स्वामीके पश्चात् सिद्ध हो चुका है। तीसरे अन्यत्र कहीं भी इन प्रभावन्द्रका उल्लेख प्रभावन्द्रभट्टारकके नामसे नहीं पाया जाता है।

हमारा अनुमान है कि यह प्रभावन्द्र भट्टारक और आदिपुराण तथा हरिवंशपुराणके आदिमें स्मृत प्रभावद्र एक ही व्यक्ति हैं। हरिवंशपुराणमें उनके गुरुका नाम कुमारसेन बतलाया है और विद्यानन्दने अपनी अष्टसहस्रोके अन्तमें लिखा है कि कुमारसेनकी उत्तिसे उनकी अष्टसहस्री वर्धमान हुई है। इससे प्रतीत होता

<sup>(</sup>१) था पु ९, पृ १६५ । (२) पृ १२ । (३) देखो जैन कोशक वर्ष ५९, अंक ४ में क्षुल्लक भी सिदिसागर जो महाराजका लेख । (४) पृ १९२ ।

है कि यह अच्छे दार्शनिक थे, अतः उनके शिष्य प्रभाचस्त्र भी अच्छे दार्शनिक होने चाहिये और यह बात उनके नयके उक्त लक्षणसे ही प्रकट होती है।

इस प्रकार जयभवलाका स्थूलदृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर जिन ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंका नाम उपलब्ध हो सका उनका परिचय यहाँ विया गया है। यों तो जयभवलामें इनके सिवाय भी अनेकों प्रन्थोंसे उद्धरण दिये गये हैं। यदि उन सब ग्रन्थोंका पता लग सके तो जैन साहित्यकी अपार श्रीवृद्धिके होनेमें सन्देह नहीं है।

लब्धिसार ग्रम्थकी प्रथम गाथाकी उत्थानिकामें टीकाकार श्रीकेशववर्णीने लिखा है— जयभक्ता ''श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तचकवर्ती सम्यक्तवचूडामणिप्रभृतिगुणनामाच्द्रितचामुण्डरायप्रदना-

और नुसारेण कवायप्राभृतस्य जयमबलाख्यद्वितीयसिद्धान्तस्य पंचवशानां महाधिकाराणां मध्ये पश्चिम-लब्बिसार- स्कन्धाख्यस्य पंचवशस्यार्थं संगृह्य लब्बिसारनामधेयं शास्त्रं ......।"

अर्थात्—"सम्यक्त्वचूणामणि आदि सार्थक उपाधियोंसे विभूषित चामुण्डरायके प्रश्नके अनुसार जय-धवलानामक द्वितीय सिद्धान्तप्रम्थ कषायप्राभृतके पन्द्रह महाअधिकारोंमेंसे पिष्यमस्कन्ध नामक पन्द्रहवें अधि-कारके अर्थका संग्रह करके श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती लब्धिसार नामक शास्त्रको प्रारम्भ करते हैं।"

इससे प्रकट है कि श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने जैसे प्रथम सिद्धान्त ग्रन्थका सार लेकर गोमद्रसार को रचा वैसे ही दितीय सिद्धान्तग्रन्थ और उसकी जयभवलाटीकाका सार लेकर उन्होंने लब्धिसार-क्षपणासार ग्रम्थकी रचना की । लब्धिसार और क्षपणासारके अवलोकनसे भी इस बातका समर्थन होता है । किन्तू ऐसा मालूम होता है कि टीकाकारको सिद्धान्त ग्रन्थोंके अवलोकनका सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका था, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है कि कषायप्राभृतमें पन्द्रह अधिकार हैं। किन्तु पन्द्रहवां अधिकार चारित्रमोहकी क्षपणा नामका है. उसके पश्चात् पश्चिमस्कन्धको सकल श्रुतस्कन्धकी चूलिका मानकर अन्तमें उसका कथन किया गया है। तथा लिब्धसार और क्षपणासारकी रचना केवल इस अधिकारके आधारपर ही नहीं हुई है, वयोंकि पश्चिम-स्कन्धमें तो केवल अधातिया कर्मोंके क्षपणका विभान है जबकि लब्धिसार-क्षपणासारमें तो दर्शनमोह और चारित्रमोहकी उपशमना और क्षपणका भी विस्तृत कथन है। लब्धिसारमें केवल चारित्रमोहकी उपशमना तकका ही निरूपण है और क्षपणाका निरूपण क्षपणासारमें है। अतः इन ग्रन्थोकी रचना मस्यतया दर्शनमोहकी उपशमना, क्षपणा तथा चारित्र मोहकी उपशमना और क्षपणा नामक अधिकारोके आधारपर की गई है। इन अधिकारोंकी अनेक मूल गाथाएँ लब्धिसार-क्षपणासारमें ज्यों की त्यों सम्मिलित कर ली गई हैं। जैसे घवला और जयघवला टीकाने प्रथम और द्वितीय सिद्धान्त ग्रन्थोंका स्थान लेकर मूलको अपनेमें छिपा लिया और प्रथम सिद्धान्त ग्रन्थ घवल, दूसरा सिद्धान्तग्रन्थ जयघवल और महाबंध महाधवल कहा जाने लगा। वैसे ही इन सिद्धान्त ग्रन्थोंका सार लेकर रचे गये कर्मकाण्ड, जीवकाण्ड लिधसार-क्षपणासारने भी अपने उद्गम स्थानको जनताके हृदयसे विस्मृतसा करा दिया। अच्छी रचनाओंकी यही तो कसौटी है। यथार्थमें सिद्धान्त प्रम्थोंको जैसा टीकाकार प्राप्त हुआ वैसा ही टीकाकारको संरहकार भी मिल गया। इसे जिनवाणीका सौमाग्य कहा जाये या उसके पाठकों का ?

श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीरचित क्षपणासारकी भाषाटीकामें गाथा नं० ३९२ का अर्थ करते हुए अध्यक्षका स्वर्गीय पं० टोडरमलजीने कुछ गाथाएँ इस प्रकार उद्घत की हैं—

और

भपणासार

''कसायसवणो ठाणे परिणामो केरिसो हवे। कसाय उवजोगो को लेस्सा वेशा य को हवे।। १।। काणि वा पुण्वबद्धाणि को बा झंसेण बंधवि। कवियाविल पविसंति कविण्हं वा पबेसगो।। २।। केट्ठिय सेण्झीयवे पुष्यं बंधेण उवयेण वा। अंतरं वा कहि किल्ला के के संकासगो कहि।। ३।। केट्टिवियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा । जनकट्टिवूण सेसाणि कं ठाणं पविवक्तवि ॥ ४ ॥"

ये गाषाएँ कवायप्राभृतके सम्यक्त अनुयोगद्वारकी हैं और उसमें इसी क्रमसे पाई जाती हैं। संभवतः लिपिकारोंके प्रमादसे कुछ पाठमेंद हो गया है जो अशुद्ध भी है। कवायप्राभृतमें ये इस रूपमें हैं—

> ''दंसणमोह उवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे। कोगे कसाय उवजोगे लेस्सा बेदो य को भवे।।१॥ काणि वा पुरुव द्वाणि के वा असे णिवंशिद। कि आविलयं पिवसंति किरण्हं वा पवेसगो।।२॥ के असे शीयदे पुरुवं बंधेण उवएण वा। अंतरं वा किह किच्चा के के उबसामगो किहं॥३॥ कि ट्ठिदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा। ओवट्टेंद्रण सेसाणि कं ठाणं पिडवज्जिद।।४॥''

पं० जीकी भाषाटीकार्म कषायप्राभृतको उक्त गाथाओंको देखकर हमें यह जाननेकी उत्सुकता हुई कि आचार्य नेमिचन्द्ररचित ग्रन्थोंमें उक्त गाथाओंके नहीं होते हुए भी पं० जीको ये गाथाएं कहांसे प्राप्त हुई ? क्या उन्हें सिद्धान्तग्रन्थोंके अवलोकनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था ? किन्तु संदृष्टि अधिकारके अन्तमें उन्होंने जो ग्रन्थप्रशस्ति दी है उससे तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ; क्योंकि उसमें उन्होंने लिब्धसारकी रचनाके विषयमें वही बात कही है जो संस्कृत टोकाकार केशववणींने लिब्धसारकी गाथाकी उत्थानिकामें कही है। यदि उन्होंने कथायप्राभृतका स्वयं अनुगम करके उक्त गाथाएं दी होतीं तो वे लिब्धसारकी रचना जयभवलके पन्द्रहवें अधिकारसे न बतलाते। और न सिद्धान्तग्रन्थोंके रचिताओंके बारेमें यही लिखते—

''मुनि भूतविल यतिवृषभ प्रमुख भए तिनिहूंने तीन प्रन्थ कीने सुखकार हैं। प्रथम षवल, अर दूजो है जयधवल तीजो महाधवल प्रसिद्ध नाम बार हैं।।''

इस प्रकारकी बातें तो जनश्रुतिके आधार पर ही लिखी जा सकती हैं। अतः हमारी उत्सुकता दूर नहीं हो सकी।

अचानक ग्रन्थप्रशस्तिके इन छन्दोंपर हमारी निगाह पड़ी-

''उपशमधेणि कथन पर्यन्त, ताकी टीका संस्कृतवंत : वेकी वेके शास्त्रिन माहि, संपूरण हम वेकी नाहि ॥२४॥ माधवचन्वयतीकृत प्रन्थ, वेक्यो क्षपणासार सुपंथ । संस्कृतघारामय सुक्षकार, क्षपकश्रेणि वर्णनयुत सार ॥२५॥ यह टीका यह शास्त्र विचार, तिनिकिर किछू अर्थ अवधार । कविधसारकी टीका करी, भाषामय अर्थन सौं भरी ॥२६॥'

पं० टोडरमलजीका कहना है कि लब्बिसारकी संस्कृतटीका उपशमधीणके कथनपर्यन्त ही मुझे प्राप्त हो सकी, संपूर्ण टीका प्राप्त नहीं हुई । तब हमने माचवचन्द्रयितकृत क्षपणासारप्रन्थ देखा, जो संस्कृतमें रचा हुआ था और उसमें क्षपकथे पिका वर्णन था। उस प्रम्थको तथा उपशमश्रे णिपर्यन्तकी संस्कृतटीकाको देखकर हमने लब्बिसारकी यह टीका बनाई। यह माघवचन्द्र यति सम्भवतः आचार्यनेमिचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्र निवस हो जान पड़ते हैं। उन्होंने संस्कृत क्षपणासारकी रचना कथायप्राभृत और जयभवलाको देखकर ही की होगी। उसीसे कथायप्राभृतकी उक्त गाथाएं पं० टोडलमलजीने अपनी भाषाटीकामें छीं, ऐसा जान पड़ता है।

## २ ग्रन्थकार परिचय

# १--२ कसायपाष्ट्रड और चूर्णिसूत्रोंके कर्ता

श्रो वीरसेनस्वामीने अपनी जयधवला टीकाके प्रारम्भमें मंगलाचरण करते हुए गुणधर भट्टारक, आचार्य आर्यमंक्षु, नागहस्ति और यतिवृषभ नामक आचार्योका इन शब्दोंमें स्मरण किया है—

गुणघर

''जेणिह कसायपाष्टुडमणेयमुञ्जलं अणंतत्थं।

और यतिवृषभ गाहाहि वित्यरियं तं गुणहरभडारयं वंदे ॥ ६ ॥

गुणहरवयणविणिग्गयगाहाणत्थोबहारिस्रो सम्बो।

जेणक्जमंखुणा सो स णागहत्थी वरं वेऊ ॥ ७ ॥

जो अज्जमंखुसीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्स ।

सो वित्तिसुत्तकता जइवसहो मे वरं देऊ ।। ८॥"

अर्थात्—''जिन्होंने इस आर्यावर्तमें अनेक नयोंसे युक्त, उज्ज्वल और अनन्त पदार्थोंसे व्याप्त कषाय-प्राभृतका गाथाओं द्वारा व्याख्यान किया उन गुणधर भट्टारकको मैं वीरसेन आचार्य नमस्कार करता हूँ।।६।।

जिन आर्यमंक्षु आचार्यने गुणघर आचार्यके मुखसे प्रकट हुई गाथाओंके समस्त अर्थका अवघारण किया, नागहस्ती आचार्यसहित वे आर्यमंक्षु आचार्य मुझे वर प्रदान करें ॥७॥

जो आर्यमंक्षु आचार्यके शिष्य हैं और नागहस्ती आचार्यके अन्तेवासी हैं, वृत्तिसूत्रके कर्ता वे यतिवृषभ मुझे वर प्रदान करें ॥८॥"

उक्त गाथाओं से स्पष्ट है कि कषायप्राभृतके रचयिता आचार्य गुणधर है, उन्होंने गाथासूत्रों में कषाय-प्राभृतको निबद्ध किया था। उन गाथासूत्रों के समस्त अर्थके जाननेवाले आर्यमं क्षु और नागहस्ती नामके आचार्य थे। उनसे अध्ययन करके यितवृषभने कषायप्राभृत पर चूर्णिसूत्रों की रचना की थी। उक्त कषाय-प्राभृत और उसपर रचे गये चूर्णिसूत्रों पर ही श्री वीरसेनस्वामीने इस जयधवला नामक सिद्धान्तग्रन्थकी रचना की है, जैसा कि उनके इस प्रतिज्ञावाक्यसे स्पष्ट है—

"णोणप्पवाद्यामलदसमवत्थुतिवयकसायपाहुड्विहजलिणवह्यवद्धालियमद्दणाणलोयणकलावपच्चवद्धीकय-तिहुवणेण तिहुवणपरिपालएण गुणहरभडारएण तित्यवोवछेदभयेणुवद्दहुगाहाणं अवगाहिय सयलपाहुडत्थाणं सचुण्णिसुत्ताण विवरणं कस्सामो ।"

अर्थात्—ज्ञानप्रवाद नामक पूर्वकी निर्दोष दसवीं वस्तुके तीसरे कषायप्राभृतरूपी समुद्रके जलसमूहसे घोए गए मतिज्ञानरूपी लोचनोंसे जिन्होंने त्रिभुवनको प्रत्यक्ष कर लिया है और जो तीनों लोकोंके परिपालक हैं, उन गुणघर भट्टारकके द्वारा तीर्थके विच्छेदके भयसे कही गई गांधाओंका, जिनमें कि सम्पूर्ण कषायप्राभृतका अर्थ समाया हुआ है, चूर्णसूत्रोंके साथ मैं विवरण करता हूँ।

इस प्रकार कषायप्राभृत और उसपर रचे गये चूर्णिसूत्रोंका व्याख्यान करनेवाले जयघवलाकार श्री वीरसेन स्वामोके उक्त उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि कषायप्राभृतके रचयिता श्रीगुणधर भट्टारक हैं और चूर्णिसूत्रोंके रचयिता आचार्य यतिवृषभ हैं। जयधवलाकारके पश्चाद्भावी श्रुतावतारोंके रचयिता आचार्य इन्द्रनिद्द शौर विबुध श्रीधरका भी ऐसा ही अभिप्राय है।

<sup>(</sup>१) भा० १, पू० ३-४। (२) तस्वानु० पू० ८६, इलो० १५०—१५३। (३) सिद्धान्त-सा० पू० ३१७।

जयधनलामें जो चूणिसूत्र है उनमें न तो कहीं कवायप्राभृतके कर्ताका नाम वाता है और न चूणि-सूत्रोंके कर्ताका ही नाम वाता है। किन्तु त्रिकोकप्रश्नसिके अन्तमें दो गांधाएं इस प्रकार पाई जाती है—

> ''पणमह जिणबरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं। वहूण परिसवसहं जिब्बसहं बम्बसुत्तपाढरवस (वसहं) ॥८०॥ जुण्णिसस्वत्यं करणसंस्वपमाण होइ कि जलं। अहसहस्सपमाणं तिलोयपण्णित्तणामाए ॥८१॥''

,

पहली गाथामें प्रन्थकारने श्लेषक्ष्पमें अपना नाम दिया है और अपने नामके अन्तमें वसह-वृषभ शब्द होनेसे उसका अनुप्रास मिलानेके लिये द्वितीयाविभमत्यन्त सब शब्दोंके अन्तमें वसह पदको स्थान दिया है। जिनवरवृषभ और गणधरवृषभका अर्थ तो स्पष्ट ही है, क्योंकि वृषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे और उनके प्रथम गणघरका नाम भी वृषभ ही था। किन्तु 'गुणवसहं' पद स्पष्ट नहीं है, यों तो -गुणवसहं' को 'गणहर-वसहं'का विशेषण किया जा सकता था, किन्तु यही गाथा जयधवलाके सम्यक्त्व अनुयोगद्वारके प्रारम्भमें मङ्गलाचरणके रूपमें पाई जाती है और इससे उसमें कुछ अन्तर है। गाथा इस प्रकार है—

#### ''पणमह जिणवरक्सहं गणहरवसहं तहेव गुणहरवसहं। बुस्सहपरीसहविसहं बद्दवसहं धम्मसुत्तपाढरवसहं॥''

यहाँ 'गुणवसहं' के स्थानमें 'गुणहरवसह'' पाठ पाया जाता है। जो गुणधराचार्यका बोध कराता है। अतः यदि 'गुणवसह'' का मतलब गुणघराचार्यसे है तो स्पष्ट है कि यतिवृषभने कषायप्राभृतके कर्ता गुणधराचार्यका उल्लेख किया है और इस प्रकार उनके मतसे भी इस बातको पुष्टि होती है कि कषायप्राभृतके कर्ताका नाम गुणधर था, क्योंकि किसी दूसरे गुणधराचार्यका तो कोई अस्तित्व पाया ही नही जाता है, और यदि हो भी तो उनको स्मरण करनेका उन्हे प्रयोजन भी क्या था? दूसरी गाथाका पहला पाद यद्यपि सदोष प्रतीत होता है किर भी किसी किसी प्रतिमें 'त्यं करण'के स्थानमें 'छक्करण' पाठ भी पाया जाता है। और इस परसे यह अर्थ किया जाता है कि चूणिस्वरूप (?) और छक्करण स्वरूप ग्रन्थोंका जितना प्रमाण है उतना ही अर्थात् आठ हजार श्लोकप्रमाण त्रिलोकप्रक्रितका है। यहां 'चूणि' पदसे ग्रन्थकार सम्भवता कथायप्राभृत पर रचे गये अपने चूणिसूत्रोंका उल्लेख करते हैं। अतः इससे प्रमाणित होता है कि त्रिलोकप्रक्रितके रचयिता आचार्य यतिवृषभ ही चूणिसूत्रोंके भी रचयिता हैं।

कसायप्राभृतकी कुल गायाएँ २३३ हैं, यह हम पहले लिख आये हैं, किन्तु दूसरी गाया 'गाहासवे कसायपाहुडको असीबे' के आदिमें प्रन्थकारने १८० गायाओं के ही रचनेकी प्रतिज्ञा की है। इसपर कुछ गायाओं की आचार्योका मत है कि १८० गायाओं के सिवाय १२ सम्बन्धगाथाएं ६ अद्धापरिमाणनिर्देशसे कर्तृकतामें सम्बन्ध रखनेवाली गायाएं, और ३५ संक्रमसम्बन्धी गाथाएं नागहस्ति आचार्यकी बनाई हुई मतभेद है। इसलिये 'गाहासवे आसीबे' आदि जो प्रतिज्ञा है वह नागहस्ति आचार्यने की है। किन्तु जयधवलाकार इस मतसे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि 'उक्त ५३ गाथाओं का कर्ता यदि नागहस्ति आचार्यको माना जायेगा तो ऐसी अवस्थामें गुणधराचार्य अल्पज्ञ ठहरेंगे। अतः २३३ याथाओं के होते हुए भी

<sup>(</sup>१) बै॰ सा॰ इ॰ पृ॰ ६। (२) ''असीदिसदगाहाओं मोत्तृण अवसेससंबंधद्वापरिमाणणिद्देससंकमणगाहाओं जेण णागत्थिआइरियकयाओं तेण 'गाहासदे असीदे' ति भणिदूण णागहत्थिआइरिएण पइज्जा कदा
इदि के वि वक्खाणाइरिया भणंति, तण्ण घडदे; संबंधगाहाहि अद्वापरिमाणणिद्सगाहाहि संकमगाहाहि य
विणा असीदिसदगाहाओं चैव भणंतस्स गुणहरभडारयस्स अयाणत्तप्यसंगादो। तम्हा पुञ्जूत्तस्यो चैव घेतक्यो।''
पृ० १६८।

जो 'गाहास वे असी वे' आदि प्रतिक्षा की है वह पन्द्रह अधिकारों में से अमुक अमुक अधिकार में इतनी इतनी गाथाएं हैं यह बतलाने के लिये की है। अर्थात् 'गाहास वे आसी वे' के द्वारा प्रम्थकार ने कथा प्राप्त कि कुल गाथाओं का निर्देश नहीं किया है किन्तु जो गाथाएँ पन्द्रह अधिकारों से सम्बन्ध रखती हैं उनका ही निर्देश किया है। और ऐसी गाथाएँ १८० हैं। शेष ५३ गायाओं में से १२ सम्बन्ध गायाएं किसी एक अधिकार से सम्बद्ध नहीं है, क्यों कि ये गाथाएं अमुक अमुक अधिकार से सम्बन्ध रखने वाली गाथाओं का निर्देश करती हैं। अद्धापरिमाणनिर्देश सम्बन्ध रखने वाली ६ गाथाएँ भी किसी एक अधिकार से सम्बद्ध नहीं है, क्यों कि अद्धा-प्रिमाणनिर्देश न तो कोई स्वतंत्र अधिकार है और न किसी एक अधिकार का ही अंग है। रह जाती हैं शेष ३५ गाथाएं, सो ये गाथाएं तीन गाथाओं में कहे गये पांच अधिकार ों में से बन्धकनाम के अधिकार में प्रतिबद्ध है अतः उनको भी १८० में सम्मिलित नहीं किया है।

जयभवलाकार श्री वीरसेनस्वामीका उक्त समाधान यद्यपि हृदयको लगता है फिर भी यह जिज्ञासा बनी ही रहती है कि जब संक्रमवृत्तिसम्बन्धी ३५ गाथाएँ बन्धक अधिकारसे सम्बद्ध हैं तो उनको १८० में सिम्मिलत क्यों नहीं किया ? यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि श्री वीरसेनस्वामीने जयधवलामें जहाँ कहीं कसायपाहुडकी गाथाओंका निर्देश किया है वहाँ १८० का ही निर्देश किया है, समस्त गाथाओंकी गिनती करानेके सिवा अन्यत्र कहीं भी २३३ गाथाओंका उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया। जब कि १८० का उल्लेख इसी खण्डमें अनेक जगह आता है। यहाँ यह स्मरण दिला देना अनुचित न होगा कि श्वेताम्बर-प्रमथ कर्मप्रकृतिमें कपायप्राभृतकी जो अनेक गाथाएं पाई जाती है वे संक्रमवृत्तिसम्बन्धों इन ३५ गाथाओंमें से ही पाई जाती हैं। और कुछ आचार्य इनका कर्ता नागहस्ति आचार्यको मानते हैं। श्वेताम्बरसम्प्रदायमें वाचकवंशके प्रस्थापक और कर्मप्रकृतिके वेत्ता एक नागहस्ति आचार्यको नाम आता है जैसा कि हम आगे बतलायेंगे। शायद इसीलिये तो संक्रमवृत्ति सम्बन्धी कुछ गाथाएँ उधर नहीं पाई जाती है ? अस्तु, जो कुछ हो। किन्तु इतना स्पष्ट है कि कसायपाहुडकी १८० गाथाओंके सम्बन्धमें तो उनके रचियताको लेकर कोई मतभेद नहीं था, सभी उनका कर्ता गुणधर आचार्यको मानते थे। किन्तु शेष ५३ गाथाओंके रचियताके सम्बन्धमें मतभेद था। कुछ आचार्य उनका कर्ता नागहस्ति आचार्यको मानते थे और कुछ गुणधराचार्यको ही मानते थे। आचार्य यतिवृषभका इस बारेमें क्या मत था यह उनके चूणिसुत्रोंसे ज्ञात नहीं होता।

कसायपाहुडके रचियता आचार्य गुणघरके सम्बन्धमें यदि कुछ थोड़ा बहुत ज्ञात हो सकता है तो वह केवल जयधवला और श्रुतावतारोंसे ही ज्ञात हो सकता है। अन्यत्र उनका कुछ भी उल्लेख नहीं आचार्य पाया जाता। द्वेताम्बर परम्परामें भी इस नामके किसी आचार्यके होनेका कोई सङ्केत नहीं गुणघर मिलता। जयधवला भी केवल इतना ही बतलाती है कि महावीर भगवानके निर्वाणलाभके और पश्चात् ६८३ वर्ष बीत जाने पर भरतक्षेत्रमें जब सभी आचार्य सभी अंगों और पूर्वोंके एकदेशके उनका समय धारक होने लगे तो अंगों और पूर्वोंका एकदेश आचार्यपरम्परासे गुणघरको प्राप्त हुआ। वे ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्वके दसवें वस्तु अधिकारके अन्दर्गत तीसरे कसायपाहुडक्ष्पी समुद्रके पारगामी थे। अङ्गकानका दिन पर दिन लोप होते हुए देखकर उन्होंने श्रुतका विनाश हो जानेके भयसे प्रवचनवात्सल्यसे प्रेरित होकर प्रकृत कषायप्राभृतका उद्धार किया।

भगवान महावीररूपी हिमाचलसे उद्भूत होकर द्वादशाङ्गवाणीरूपी गङ्गा जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई आचार्य गुणघरको प्राप्त हुई उसका वर्णन करते हुए जयधवळाकारने लिखार है—

'भगवान महावीरने अपने गणघर आर्य इन्द्रभूति ग्रीतमको अर्थका उपदेश किया। गौतम गणघरने उस अर्थको अवघारण करके उसी समय द्वादशाङ्गकी रचना की और सुधर्माचार्यको उसका व्यास्यान किया।

<sup>(</sup>१) पु ७९ (२) पु ७५ ।

कुछ कालके परवात् इन्द्रभृति गणघर केवलज्ञानको प्राप्त करके और बारह वर्षतक केवलीरूपते विहार करके मोक्षको चले गये। जिस दिन वे मुक्त हुए उसी दिन सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामी आदि अनेक आचार्यों को द्वाद-बाज्यका व्याख्यान करके केवली हुए और बारह वर्ष तक विहार करके मोक्षको प्राप्त हुए। उसी दिन जम्बू-स्वामी विष्णु भाचार्य आदि अनेक ऋषियोंको द्वादशाङ्गका व्याख्यान करके केवली हुए और अड़तीस वर्ष तक विहार करके मोक्षको प्राप्त हुए। ये इस अवस्पिणीकालमें अन्तिम केवली हुए।

'इनके मोक्ष चले जानेपर सकल सिद्धान्तके ज्ञाता विष्णु आचार्य निन्दिमित्रवाचार्यको द्वादशाङ्ग समपित करके देवलोकको चले गये। पुनः इसी क्रमसे अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रवाहु ये तीन श्रुतकेवली और हुए। इन पांचों ही श्रुतकेविलियोंका काल सौ वर्ष है। उसके बाद मद्रवाहु भगवान्के स्वर्ग चले जानेपर सकल श्रुतज्ञानका विच्छेद हो गया। किन्तु विशाखाचार्य आचार आदि ग्यारह अंगोंके और उत्पाद पूर्व आदि दस पूर्वोंके तथा प्रत्याख्यान, प्राणावाय, क्रियाविशाल और लोकविन्दुसार इन चार पूर्वों के एकदेशके धारक हुए। पुनः अविच्छिन्न सन्तानरूपसे प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्य, धृतिसेन, विजय, बृद्धिल्ल, गंगदेव, और धमंसेन ये ग्यारह मुनिजन दस पूर्वों धारी हुए। उनका काल एकसी तेरासी वर्ष होता है। भगवान् धमंसेनके स्वर्ग चले जानेपर भारतवर्षमे दस पूर्वोंका विच्छेद हो गया। किन्तु इतनी विशेषता है कि नक्षत्राचार्य, जसपाल, पांडु, धृवसेन, कंसाचार्य ये पाँच मुनिजन ग्यारह अंगके धारी और चौदह पूर्वोंके एकदेशके धारी हुए। इनका काल दो सौ बीस वर्ष होता है। पुनः ग्यारह अंगोंके धारी कंसाचार्यके स्वर्ग चले जानेपर भरतक्षेत्रमें कोई भी ग्यारह अंगका धारी नहीं रहा।

'किन्तु उसी समय परम्पराक्रमसे सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चार आचार्य आचारांगके घारी और शेष अंगों और पूर्वोंके एकदेशके घारी हुए। इन आचारांगधारियोंका काल एकसी अठारह वर्ष होता है। लोहाचार्यके स्वर्ग चले जानेपर आचाराङ्गका विच्छेद हो गया। इन सब आचार्योंके कालोंका जोड़ ६८३ वर्ष होता है।'

'उसके बाद अंगों और पूर्वोका एकदेश ही आचार्यपरम्परासे आकर गुणधराचार्यको प्राप्त हुआ। पुनः उन गुणघर मट्टारकने, जो ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्वके दसवें वस्तु अधिकारके अन्तर्गत तीसरे कषायप्राभृतके पार क्रुत थे, प्रवचनात्सल्यके वशीभूत होकर ग्रन्थके विच्छेदके भयसे सोलह हजार पदप्रमाण पेजजदोसपाहडका एकसी अस्सी गाथाओं के द्वारा उपसंहार किया। पुनः वे ही सूत्रगाथाएँ आचार्यपरम्परासे आती हुई आर्यमं क्षु और नागहस्ती आचार्यको प्राप्त हुई। उनसे उन एकसी अस्सी गाथाओं को भले प्रकार श्रवण करके प्रवचन-वत्सल यतिवृषभ भट्टारकने उनपर चूर्णिसूत्रों की रचना की।

श्री बीरसेन स्वामीके उक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि भगवान महावीरके निर्वाणलाभ करनेके परचात् ६८३ वर्ष तक अंगज्ञानकी प्रवृत्ति रही। उसके बाद गृणधर भट्टारक हुए। उन्हें आचार्यपरम्परासे अंग और पूर्वीका एकदेश प्राप्त हुआ। ग्रन्थविच्छेदके भयसे उन्होंने ज्ञानप्रवाद पूर्वके तीसरे वस्तु अधिकारके अन्तर्गत कसायपाहुङको संक्षिप्त करके उसे १८० गाथाओं ने निबद्ध किया।

श्री वीरसेन स्वामीके पश्चात्के आचार्य इन्द्रनिन्दने भी अपने श्रुतावतारमें कषायप्राभृतकी उत्पत्तिका विवरण दिया है। प्रारम्भमें उन्होंने श्री महावीरके पश्चात् होनेवाले अंगज्ञानके भारक आचार्योंकी परम्परा देकर ६८३ वर्ष तक अंगज्ञानकी प्रवृत्ति बतलाई है। उसके बाद कुछ अन्य आचार्योंका उल्लेख करके उन घरसेन स्वामीका अस्तित्व बतलाया है, जिनसे अध्ययन करके आचार्य पुष्पदन्त और भूतवलिने षट्खण्डागमकी रचना की श्री। षट्खण्डागमकीरचना का इतिवृत्त देकर उन्होंने कषायप्राभृत सूत्रकी उत्पत्तिका वर्णन करनेकी भितिज्ञा

<sup>(</sup>१) तस्वामु० भुताव० गा० १९४-१५०।

की है और उसके आगे किसा है कि ज्ञानप्रवाद नामक पञ्चम पूर्वके दसवें वस्तु अधिकारके अन्तर्गत तीसरे प्रामृतके ज्ञाता गुणवर मुनीनद्र हुए।

यद्यपि इन्द्रनिन्दिने यह स्पष्ट नहीं लिखा कि भगवान महावीरके पश्चात् कब गुणघर आचार्य हुए। किन्तु उनके वर्णनसे भी यही प्रकट होता है कि अंगज्ञानियोंकी परम्पराके पश्चात् ही गुणधराचार्य हुए हैं। कितने काल पश्चात् हुए हैं इसका भी कोई स्पष्ट उन्लेख नहीं मिलता। यदि गुणघराचार्यकी गुरुपरम्पराका कुछ पता चल जाता तो उसपरसे भी सहायता मिल सकती थी। किन्तु इन्द्रनिन्द अपने श्रुतावतारमें स्पष्ट लिखते हैं—

#### ''गुणधरधरसेमान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः। न श्रायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात्॥ १५१॥''

अर्थात्—गुणधर और घरसेनके गुरुवंशका पूर्वापरक्रम हम नहीं जानते हैं; क्योंकि उनके अन्वयके कहनेवाले आगम और मुनिजनोंका अभाव है।

श्रीयुत पं० नाथूराम जी प्रेमीका 'अनुमान है कि श्रुतावतारके कर्ता वे ही इन्द्रनिन्द हैं जिनका उल्लेख आचार्य नेमिचन्द्रने गोम्मटसार कर्मकाण्ड की ३९६ वीं गाथामें गुरुक्पसे किया है। उनके इस अनुमानका आधार क्या है? यह तो उन्होंने नहीं बतलाया। श्रुतावतारका यथासम्भव जो प्रामाणिक वर्णन इन्द्रनिन्दिने दिया है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उक्त रलोक है उसीके आधारपर प्रेमी जीने उक्त अनुमान किया हो। अस्तु, जो कुछ हो, किन्तु यह निश्चित है कि धवला और जयधवलाके रचियता श्री वीरसेनस्वामी भी धरसेन और गुणधर आचार्यकी गुरुपरम्परासे अपिरिचित थे। सम्भवतः उनके समयमें भी इन दोनों आचार्योंकी गुरुपरम्पराको कहनेवाला कोई आगम या मुनिजन नहीं थे। अन्यथा वे धवला और जयधवलाके प्रारम्भमे श्रुतावतारका इतिवृत्त लिखते हुए उसे अवश्य निबद्ध करते। अतः जब षट्खण्डागम और कथायप्राभृतके आदरणीय टीकाकारने ही उक्त दोनों आचार्योंकी गुरुपरम्पराके बारेमें कुछ भी नहीं लिखा तो उनके पश्चा-द्रावी इन्द्रनिद्रको थि यह लिखना पड़े कि हम गुणधर और धरसेनकी गुरुपरम्पराको नहीं जानते हैं तो इसमें अचरज ही क्या है?

जयधेवलामें एक स्थानपर गुणधर को वाचक लिखा है। यथा--

#### "एतेनाशक्का द्योतिता आत्मीया गुणधरवाचकेन।"

वाचक शब्द वाचनासे बना है। और प्रन्थ, उसके अर्थ अथवा दोनोंका देना वाचना कहलाता है। अर्थात् जो साघु शिष्योंको प्रन्थदान और अर्थदान करते थे उन्हें शास्त्राम्यास कराते थे वे वाचक कहे जाते थे। वाचकशब्दका मौगिक अर्थ तो इतना ही है। श्वेताम्बरसाहित्यमें भी वाचकका यही अर्थ किया है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वाचक एक पद था और वह पद उन आवार्योंको दिया जाता था जो अङ्गों और पूर्वोंके पठन पाठनमें रत रहते थे। इन वाचकाचार्योंके द्वारा ही अर्थ और सूत्रक्प प्रवचन शिष्य-प्रशिष्य-परम्परासे प्रवाहित होता था। श्वेताम्बरपरम्परामें तो वाचकका अर्थ ही पूर्ववित् इत हो गया है। जो मुनि पूर्वप्रन्थोंका जानकार होता था उसे ही वाचक कहा जाता था। आचार्य गुणधर भी पूर्ववित् थे, सम्भवतः इसीलिये वे वाचक कहे जाते थे।

जयभवलामें लिखा है कि गुणधराचार्यके द्वारा रची गई गायाएँ आचार्यपरम्परासे आकर आर्यमंशु

<sup>(</sup>१) तत्त्वानु की प्रस्ताः । (२) पृ० ३३२ । (३) "वायंति सिस्साणं कास्त्रियपुग्वसुत्तं ति वायगा आचार्या इत्यर्थः । गुरुसण्यिषे वा सीसभावेण वाइतं सुत्तं लेहि ते वायगा ।" नं क्षू । "विनेयेभ्यः पूर्वगतं सूत्रमन्यच्च वाचयन्तीति वाचकाः ।" नन्वो० हरि० कृ ।

क्षीर नागहस्ती आचार्योंको प्राप्त हुई। इन दोनों आचार्योंके मतोंका उल्लेख जयधवलामें अनेक जगह जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जयधवलाकारके सामने इन दोनों बाचार्योंकी कोई कृति मौजूद यी आर्यक्ष या उन्हें गुरुपरपम्परासे इन दोनों आचार्योंके मत प्राप्त हुए थे, क्योंकि ऐसा हुए विना निश्चित और रीतिसे अमुक अमुक विषयोंपर दोनोंके जुदे जुदे मतोंका इसप्रकार उल्लेख करना संमय प्रतीत नागहस्ती नहीं होता। इन दोनोंमें आर्यमंक्ष जेठे मालूम होते हैं, क्योंकि सब जगह उन्होंका पहले उल्लेख किया गया है। किन्तु जेठे होने पर भी आर्यमंक्षके उपदेशको अपवाइज्जमाण और नागहस्तीके उपदेशको पवाइज्जमाण कहा है। जो उपदेश सर्वाचार्यसम्मत होता है और चिरकालसे अविच्छित सम्प्रदायके क्रमसे चला आता हुआ शिष्यपम्पराके द्वारा लाया जाता है वह पवाइज्जमाण कहा जाता है। अर्थात् आर्यमंक्षका उपदेश सर्वाचार्यसम्मत और अविच्छित्न सम्प्रदायके क्रमसे आया हुआ नहीं था, किन्तु नागहस्ती आचार्यका उपदेश सर्वाचार्यसम्मत और अविच्छित्न सम्प्रदायके क्रमसे आया हुआ नहीं था, किन्तु नागहस्ती आचार्यका उपदेश सर्वाचार्यसम्मत और अविच्छित्न सम्प्रदायके क्रमसे आया हुआ नहीं था, किन्तु नागहस्ती आचार्यका उपदेश सर्वाचार्यसम्मत और अविच्छित्न सम्प्रदायके क्रमसे चला आया हुआ था। पिक्षमस्कन्धमें एक जगह इसीप्रकार दोनों आचार्योंके मतोंका उल्लेख करते हुए जयधवलाकारने लिखा है।

"एत्य बुवे उवएसा अत्यि सि के वि भणंति। ते कथम् ? महाबाचयाणमञ्जमंभुसवणाणमृवदेतेण लोगे पूरिवे आउगतमं णामागोदवेदयणायाणं ट्ठिविसंतकममं ठवेवि। महावाचयाणं णागहत्थिसवणाणमृवएतेण लोगे पूरिवे णामागोदवेद्यणीयाणं ट्ठिविसंतकममंतोमुहुस्तपमाणं होवि। होतं पि आउगादो संखेळजगुणमेसं ठवेविसि। णवरि एसो वश्लाणसंपदाओ चुण्णिस्सिविद्धो । चुण्णिसुरो मुसकंठमेव संखेळजगुणमाउआवो सि णिहिटुसादो। तदो पवाइज्जंतोबएसो एसो चेव पहाणभावेगावलंबेद्यको ॥" प्रे० का० पृ० ७५८१।

अर्थात्—इस विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं। वे उपदेश इसप्रकार हैं—महावाचक आर्यमंश्रु क्षपणके उपदेशसे लोकपूरण करने पर नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मकी स्थितिको आयुक्ते समान करता है। और महानवाचक नागहस्ती क्षपणके उपदेशसे लोकपूरण करनेपर नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण करता है। अन्तर्मृहूर्त प्रमाण करनेपर भी आयुसे संख्यातगुणीमात्र करता है। इन दोनों उपदेशों मेंसे पहला उपदेश चूणिसूत्रमें विरुद्ध है, क्यों कि चूणिसूत्रमें स्पष्ट हो 'संखेण्जगुणमाउआवो' ऐसा कहा है। अतः दूसरा जो पवाइण्जंत उपदेश है उसीका मुख्यतासे अवसम्बन करना चाहिये।'

यद्यपि सम्यक्त्व अनुयोणद्वारमें दोनोंके ही उपदेशोंको पवाइज्जंत कहा है। यथा--

''पवाइज्जंदेण पुण उवएसेण सःवाइरियसम्मदेण अज्जमंखुणागहत्थिमहाबाचयमृहकमलविणिगायेण सम्मत्तस्य अट्ठवस्साणि ।'' प्रे० पृ० ६२६१ ।

किन्तु इसका कारण यह मालूम होता है कि यहाँ दोनों आचार्योमें मतभेद नही है। अर्थात् आर्य-मंधुका भी वही मत है जो नागहस्तीका है। यदि आर्यमंधुका मत नागहस्तीके प्रतिकूल होता तो यहाँ भी उसे अपवाइज्जंत ही कहा जाता। अतः यह स्पष्ट है कि जेठे होने पर भी आर्यमंधुकी अपेक्षा प्रायः नाग-हस्तीका मत ही सर्वाचार्यसम्मत माना जाता था, कमसे कम जयभवलाकारको तो यही इष्ट था। इन दोनों आचार्यों को भी जयभवलाकारने महावाचक लिखा है और इन दोनों आचार्यों का भी उल्लेख भवला, जय-धवला और श्रुतावतारके सिवाय उपलब्ध दिगम्बर साहित्यमें अन्यत्र नहीं पाया जाता है।

किन्तु कुछ <u>प्वेताम्बर पट्टाविकयों</u>में अञ्जमंगु और अञ्जनागहत्थीका उल्लेख मिलता है। निन्दसूत्रकी पट्टावलीमें अञ्जमंगुको नमस्कार करते हुए लिखा है—

<sup>(</sup>१) ''सब्बाइरियसम्मदादो चिरकारुमब्बोच्छिण्णसंपदायकमेणागच्छमाणो जो सिस्सपरंपराए पवाइज्जदे पण्णिबज्जदे सो पनाइज्जंतोवएसो ति भण्णदे । अथवा अज्जमंसुमयवंताणमुबएसो एत्यापनाइज्जमाणो णाम । णागहत्थिखवणाणमुबएसो पवाइज्जंतओं ति चेतव्यो ।'' भाग १२ पृ० ७१—७२

#### "भणगं करनं झरनं पभावमं जाजवंसजगुणाणं । वंदामि अज्जमंगुं सुपसागरपारगं घीरं ॥ २८॥

अर्थात्—'सूत्रोंका कथन करनेवाले, उनमें कहे गये आचारका पालन करनेवाले, ध्यानी, जान और दर्शन गुणोंके प्रभावक तथा श्रुतसमुद्रके पारगामी घीर आर्यमंगुको नमस्कार करता हूँ।'

आगे नागहस्तीका स्मरण करते हुए लिखा है-

#### बह्दउ वायगवंसो जसवंसो अञ्जणागहत्यीणं । वागरणकरणभंगियकम्मपयडीपहाणाणं ॥ ३०॥"

अर्थात्—'व्याकरण, करण, चतुर्भङ्गी आदिके निरूपक शास्त्र तथा कर्मप्रकृतिमें प्रधान आर्य नाग-हस्तीका यशस्वी याचक वंश बढ़े।'

नित्त्स्त्रमें आर्यमंगुके पश्चात् आर्य नित्त्लिका स्मरण किया है और उसके पश्चात् नागहस्तीका। नित्त्स्त्रको चूर्णि तथा हारिभद्रीय वृत्तिमें भी यही क्रम पाया जाता है। तथा दोनोंमें आर्यमंगुका शिष्य आर्य-नित्त्ल और आर्यनित्लिका शिष्य नागहस्तीको बत्तलाया है। यथा—

"आर्यमंगुशिष्यं आर्थनन्दिलक्षपणं शिरसा बन्दे । अर्थनन्दिलक्षपणशिष्याणां आर्यनाग-हस्तीगां स्थापं हा० वृ० ।

इससे आर्यमंगुके प्रशिष्य आर्यनागहस्ति थे ऐसा प्रमाणित होता है। तथा नागहस्तीको कर्मप्रकृतिमें प्रघान बतलाया है और उनके वाचक वंशकी वृद्धिकी कामना की है। कुछ श्वेताम्बरीय ग्रन्थोंमे आर्यमंगुकी एक कथा भी मिलती है जिसमें लिखा है कि वे मथुरामें जाकर भ्रष्ट हो गये थे। नागहस्तीको वाचकवंशका प्रस्थापक भी बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि वे वाचक जरूर थे तभी तो उनकी शिष्यपरम्परा वाचक कह-लाई। इन सब बातोंपर दृष्टि देनेसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्वेताम्बरपरम्पराके आर्यमंगु और नागहस्ती तथा घवला जयवधलाके महावाचक आर्यमंक्षु और महावाचक नागहस्ति सम्भवतः एक ही हैं, किन्तु मुनि कल्याणविजय ने जी आदिका कहना है कि आर्यमंगु और आर्यनिन्दलके बीचमें चार आचार्य और हो गये हैं। उनका यह भी कहना है कि निन्दसूत्रकी पट्टावलीमें आर्यमंगु और आर्यनन्दिलके बीचमे होनेवाले उन चार आचार्योंके सम्बन्धकी दो गाथाएं छूट गई है जो अन्यत्र मिलती हैं। अपने इस मतकी पुष्टिमे उनका कहना है कि आर्यमंगुका युगप्रधानत्व बीरनि० सम्वत् ४५१ से ४७० तक था। परन्तु आर्यनन्दिलका समय आर्य-मंगुसे बहुत पीछेका है, क्योंकि वे आर्यरक्षितके पश्चात्भावी स्थविर थे, और आर्यरक्षितका स्वर्गवास वीरनि० सम्वत् ५९७ में हुआ था। इसलिये आर्यनिन्दल ५९७ के पीछेके स्थिवर हो सकते हैं। इस प्रकार मुनिजीकी कालगणनाके अनुसार आर्यमंगु और आर्यनन्दिलके बीचमें १२७ वर्षका अन्तर रहता है। और उसमें आर्य-निन्दलका समय और जोड़ देने पर आर्थमंगु और नागहस्तिके बीचमें १५० वर्षके लगभग अन्तर बैठता है। अतः आर्यमंगु और नागहस्ति समकालीन व्यक्ति नहीं हो सकते। किन्तु जयधवलाकार चूर्णिस्त्रोंके कर्ता आचार्य यतिवृषभको दोनोंका शिष्य बतलाते हैं।

#### "जो अण्जमंखुसिस्सो जंतेवासी वि नागहस्थिस्स । सो वित्तिसुत्तकता जद्दवसहो मे वरं देउ ॥"

समयकी इस समस्याको सुलझानेके लिये यतिवृषमको आर्यमंक्षुका परम्पराशिष्य और आर्य नाग-हस्तिका साक्षात् शिष्म मान लिया जा सकता था और ऐसा माननेमें जयबवलाकारके उक्त उल्लेखसे कोई

<sup>&</sup>quot; (१) अभि० रा० को० में अङ्जमंगु शब्द। (२) बीरनिर्वाण सम्बत् और जैनकाल गणना, पु० १२४।

विरोध नहीं काता था, क्योंकि वे यतिनृषमको आर्यमंतुका शिष्य और नागहस्तीका अन्तेनासी बतलाते हैं। क्यांप साधारण कौरपर शिष्य और अन्तेनासीका एक ही अर्थ माना जाता है फिर भी अन्तेनासीका शब्दार्थ निकटमें रहनेवाला भी होता है और इसलिये नागहस्तिका उन्हें निकटनतीं-साक्षात् शिष्य और आर्यमंशुका शिष्य-परम्परा शिष्य सान लिया जा सकता था। किन्तु उससे भी समस्या नहीं सुलक्षती है, क्योंकि जय-घनलाइका कहना है कि गुणधरचित वाधाएँ आचार्य परम्परासे आकर आर्यमंश्रु और नागहस्ति आचार्यको प्राप्त हुई और गुणधर आचार्य अञ्चानियोंकी परम्पराके परचात् अर्थात् वीर नि० सम्बत् ६८३ के बादमें हुए। अब यदि वार्यमंश्रुका अन्त वी० सं० ४७० में ही हो जाता है तो उन्हें गुणधरकी गायाएं प्राप्त ही नहीं हो सकतीं; क्योंकि गुणधरका समय उनसे दो सौ वर्षसे भी बादमें पड़ता है। रह जाते हैं नागहस्ति। उनका युगप्रधानस्वकाल क्षेताम्बर परम्परामें ६९ वर्ष माना गया है। अतः यदि वे वी० नि० सं० ६२० में पट्टासीन होते हैं तो उनका समय ६८९ तक जाता है। यदि गुणधरको घी० नि० सं० ६८३ के लगभगका ही बिद्रान् मानकर सीधे गुणधरसे ही नागहस्तिको कसायपाहुडको प्राप्त हुई मान ली जाय जैसा कि इन्द्रन न्त्रिका मत है तो गुणधर और नागहस्तिका पौर्वापर्य ठीक बैठ जाता है। किन्तु उसमें एक दूसरी अड़वन उपस्थित हो जाती है।

जयधवलाकार और इन्द्रनिन्द दोनोंका कहना है कि आर्यमंशु और नागहस्तिके पासमें कपायप्राभृतका अध्ययन करके आचार्य यितवृष्मने उनपर चूणिसूत्र रखे। किन्तु आचार्य यितवृष्मका समय, जैसा कि हम आगे बतलायेंगे, वी० नि० सं० १००० के लगभग बैठता है। अतः यदि जयधवलाके आर्यमंशु और नागहस्ति माना जाता है तो गुणघर, आर्यमंशु और नागहस्ति तथा यितवृष्मका वह पौषापर्य नहीं बैठता जिसका उल्लेख जयधवलाकारने किया है और जो श्रुतावतारके कर्ता इन्द्रनिदकों भी अभीष्ट है। उनका ऐक्य माननेसे गुणघर और नागहस्तिका पौर्वापर्य वन जानेपर भी कमसे कम आर्यमंश्रु और नागहस्ति तथा यितवृष्मका गुरुशिष्यभाव तो छोड़ना ही पड़ता है। यह भी ध्यानमे रखनेकी बात है कि स्वयं यितवृष्म इस तरहका कोई उल्लेख नहीं करते हैं। उन्होंने अपने गुरुश्य या कथायपाहुडसूत्रकी प्राप्ति होनेका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। अपने चूणिसूत्रोंमें वे पवाइज्जमाण और अपवाइज्जमाण उपदेशोंका निर्देश अवश्य करते हैं, किन्तु किसका उपदेश पवाइज्जमाण है और किसका उपदेश अपवाइज्जमाण है इसकी कोई चर्च नहीं करते। यह चरचा करते हैं जयधवलाकार श्री वीरसेन स्वामी, जिन्हें इस विषयमें अवश्य ही अपने पूर्वके अन्य टीकाकारोंका उपदेश प्राप्त था। ऐसी अवस्थामें एकदम यह भी कह देना शव्य नहीं है कि आर्यमंश्रु, नागहस्ति और यितवृष्यभके गुरुशिष्यभावकी कल्पना श्रान्त है। तब क्या दिगम्बर परम्परामे इन नामोंके कोई पृयक् हो आचार्य हुए है जो महावायक और क्षमाश्रमण जैसी उपाधियोंसे विभूषित थे? किन्तु इसका भी कहीं अन्यत्रसे समर्थन नहीं होता है।

हमने कुछ पूर्व जो यतिवृषभका समय बतलाया है वह त्रिलोकप्रक्राप्त और चूणिसूत्रोंके रचयिता यति-वृषभको एक मानकर उनकी त्रिलोकप्रक्रप्तिके आधारपर लिखा है। यदि यह कल्पना की जाये कि चूणि-सूत्रकार यतिवृषभ कोई दूसरे व्यक्ति ये जो नागहस्तिके समकालीन ये तो जयधवलाकारके उल्लेखकी संगति ठीक बैठ जाती है, किन्तु इस नामके दो आचार्योंके होनेका भी अभी तक कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हो सका है। दूसरे त्रिलोकप्रक्रप्तिके अन्तकी एक गायामें चूणिसूत्र और गुणधरका उल्लेख पाया जाता है। अतः दोनोंके कर्ता दो यतिवृषभ नहीं हो सकते। गुणधर, आर्यमंक्षु और नागहस्ति तथा यतिवृषभके पौर्वापर्यकी इस चर्चाको बीचमें ही छोड़कर हम आगे यतिवृषभके समयका विचार करेंगे।

आचार्य यतिवृषभ अपने समयके एक बहुत ही समर्थं विद्वान थे। उनके चूर्णिसूत्र और त्रिलोकप्रक्राप्त

१. तरवान० श्रुतान० इस्रो० १५४ ।

मामक प्रम्य ही उनकी विद्वलाकी साक्षीके लिये पर्याप्त हैं। जयभवलाकारने जयभवलामें जगह-जगह आबार्य जो उनके मन्तव्यों की चर्चा की है, और चर्चा करते हुए उनके मन्तव्यों से यतिवृषमके यतिवृषमका प्रति जो आदर और श्रद्धा टपकती है उन सबसे भी इस बातका समर्थन होता है। उदाहरणके समय लिये यहाँ एक दो प्रसंग उद्धत किये जाते हैं।

जयववलाकारको यह शैली है कि वे अपने प्रत्येक कथनकी साक्षीमें प्रमाण दिये बिना आगे नहीं बढ़ते। एक जगह कुछ चर्चा कर चुकने पर शाक्काकार उनसे प्रश्न करता है कि आपने यह कैसे जाना? तो उसका उत्तर देते हैं कि यतिवृषम आचार्यके मुखकमलसे निकले हुए इसी चूणिसूत्रसे जाना। इसपर शक्का-कार पुनः प्रश्न करता है कि चूणिसूत्र मिध्या क्यों नहीं हो सकता? तो उसका उत्तर देते हैं कि राग, देष और मोहका अभाव होनेसे यतिवृषभके वचन प्रमाण हैं, वे असत्य नहीं हो सकतें। कितना सीधा-सादा और भावपूर्ण समाधान है।

इसी प्रकारके एक दूसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है—विपुर्लीचलके शिखरपर स्थित महाबीरक्ष्पी दिवाकरसे निकलकर गौतम, लोहार्य, जम्बुस्वामी आदि आचार्यपरम्परासे आकर, गुणधरा-चार्यको प्राप्त होकर गाथारूपसे परिणत हो पुनः आर्यमंश्रु-नागहस्तिके द्वारा यतिवृषभके मुखसे चूणिसूत्र-रूपसे परिणत हुई दिव्यध्वनिरूपी किरणोंसे हमने ऐसा जाना है।

यतिवृषभकी वीतरागता और उनके वचनोंकी भगवान महावीरकी दिव्यघ्वनिके साथ एकरसता बत-लानेसे यह स्पष्ट है कि आचार्यपरम्परामें यतिवृषभके व्यक्तित्वके प्रति कितना समादर था और उनका स्थान कितना महान और प्रतिष्ठित था।

इत यतिवृषभने अपनी त्रिलोकप्रश्निमं भगवान महाबोरके निर्वाणके पश्चात्की आचार्यपरम्परा और उसकी कालगणना इस प्रकार दी है—

> ''जावो सिद्धो वीरों तिह्वसे गोवमो परमणाणी। जावे तिस्स सिद्धे सुभम्मसामी तवो जावो।। ६६।। तिस्म कदकम्मणासे जंबूसामि सि केवली जावो। तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणो णत्थि अणुबद्धा।। ६७।। वासट्टी वासाणि गोवमपहुवीण णाणवंताणं। भम्मपयट्टणकालो परिमाणं पिडक्वेण।। ६८।।''

अर्थ—जिस दिन श्री वीर मगवानका मोक्ष हुआ उसी दिन गौतम गणघर केवलज्ञानी हुए। उनके सिद्ध होनेपर सुधर्मास्वामी केवली हुए। सुधर्मास्वामी केवली हुए। सुधर्मास्वामी केवली हुए। उनके सिद्धि प्राप्त कर छेनेपर कोई केवली नहीं हुआ। इन गौतम आदि केवलियोंके धर्मप्रवर्तनके कालका परिमाण पिण्डरूपसे ६२ वर्ष है।। ६६-६८॥

"णंदी य णंदिमित्ती विदिओ अवराजिदो तहं जाया (तईओ य)। गोवद्धणो चडत्थो पंचमओ भहबाहु स्ति ॥ ७२ ॥

१. "कुदो णव्यदे ? एदम्हादो चेव जइवसहाइरियमुहकमळविणिग्गयचुण्णिसुत्तादो । चुण्णिसुत्त-मण्णहा किण्ण होदि ? ण, रायदोसमोहाभावेण पमाणत्तमुवगयजइवसहवयणस्स असच्चत्तविरोहादो ।" प्रे० पृ० १८५९ । २. "एदम्हादो विउलगिरिमत्थयत्यवड्ढमाणिदवायरादो विणिग्गमिय गोदमळोहजजजम्बु-सामियादिआइरियपरंपराए आगंतूण गुणहराइरियं पाविय गाहासच्येण परिणमिय अज्जमंखुणागहत्थीहितो जदवसहमुवणिमय चुण्णिसुत्तायारेण परिणददिव्यज्झुणिकिरणादो णब्बदे ।" भाग ५, पृ० ३८८ ।

यंच इमे पुरिसवरा चडासपुरवी जगम्मि विश्वादा । ते वारसञ्जगभरा तित्ये सिरिवड्डमाणस्स ॥ ७३ ॥ पंचाण मेलिदाणं कारूपमाणं हवेदि वाससवं। वारिम्मि य पंचमए भरहे सुदक्षेवली णस्यि॥ ७४ ॥

अर्थ-निन्द, दूसरे निन्दिमित्र, तीसरे अपराजित, चौथे गोवर्धन और पाँचवें भद्रबाहु, ये पांच पुरुष-श्रोष्ठ श्रीवर्द्धमान स्वामीके तीर्थमें जगतमें प्रसिद्ध चतुर्दशपूर्वधारी हुए। ये द्वादशांगके ज्ञाता थे। इन पाँचोंका काल मिलाकर एकसौ वर्ष होता है। इनके बाद भरतक्षेत्रमें इस पंचमकालमें और कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ। । ७२-७४।।

> "पढमो विसाहणामो पुट्ठिल्लो खिलाओ जाओ जाओ। सिद्धत्यो घिविसेणो विजाओ बुद्धिल्लगंगदेवा य।। ७५॥ एक्करसो य सुबन्मो दसपुरुवधरा इमे सुविक्खादा। पारंपरिजवगमदो तेसीविसदं च ताण बासाणि॥ ७६॥ सम्बेसु विकालवसा तेसु भवीदेसु भरहखेतिम्म। वियसंतभक्षकमला ण संति वसपुरुविविवसरगरा॥ ७७॥"

अर्थ—विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और सुधर्म ये ग्यारह आचार्य एकके बाद एक क्रमसे दसपूर्वके धारी बिख्यात हुए। इनका काल १८३ वर्ष है। कालवशसे इन सबके अतीत हो जानेपर भरतक्षेत्रमें भेव्यरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाले दसपूर्वके धारक सूर्य नहीं हुए।। ७५-७७।।

''णक्सारो पंच इमे वोरतित्थिम्म ॥ ७८ ॥ एक्कारसंगधारी पंच इमे वोरतित्थिम्म ॥ ७८ ॥ वोण्णिसया वोसजुवा वासाणं ताण पिडपरिमाणं। तेसु अतीवे णत्थि हु भरहे एक्कारसंगधरा॥ ७९ ॥''

वर्ध-नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, घ्रुवसेन और कंस ये पांच आचार्य वीर भगवानके तीर्थमें ग्वारह अंगके घारी हुए। इनके समयका एकत्र परिमाण २२० वर्ष होता है। इनके बाद भरतक्षेत्रमे ग्यारह अंगोंका घारक कोई नहीं हुआ।। ७८-७९।।

''पहमो सुभइ णामो जसभइो तह य होवि जसबाहु।

तुरिमो य लोयणामो एवे आयारअंगधरा॥ ८०॥

सेसेक्करसंगाणि (गाणं) चोइसपुन्वाणसेक्कदेसधरा।

एक्कस यं अदृठारसबासजुवं ताण परिमाणं॥ ८१॥

तेसु अवीवेसु तवा आचारधराण होति भरहम्मि।

गोवममुणिपहुवीणं वासाणं छस्सबाणि तेसीवी॥ ८२॥

अर्थ-सुभद्र, यशोगद्र, यशोबाहु और लोह ये चार आचार्य आचाराष्ट्रके बारी हुए। से सभी आचार्य शेष गारह अंग और चौबह पूर्वके एक देशके जाता थे। इनके समयका परिमाण ११८ वर्ष होता है। इनके

१. माननीय प्रेमीजीने 'लोकविभाग और तिलोयपण्यत्ति' नामक अपने लेखमें (जैनसा० इ०) इस

बाद भरतक्षेत्रमें आचाराष्ट्रके बारी नहीं हुए। गौतमगणबरसे केकर इन सभी आचार्योका काल ६८३ वर्ष हुआ।। ८०-८२।।

इस प्रकार त्रिलोकप्रक्रप्तिमें भगवान महावीरके बादकी जो आचार्यपरम्परा तथा कालगणना दी है उसका क्रम इस प्रकार होता है—

६२ वर्षमें ३ केबलजानी
१०० वर्षमें ५ श्रुतकेवली
१८३ वर्षमें ११ ग्यारह अंग और दस पूर्वके धारी
२२० वर्षमें ५ ग्यारह अंगके धारी
११८ वर्षमें ४ आचारांगके धारी
६८३ वर्ष

जहाँ तक हम जानते हैं भगवान् महावीरके बादकी आचार्य परम्परा और कालगणनाका यह उल्लेख कमसे कम दिगम्बर परम्परामें तो सबसे प्राचीन है। इसके बाद हरिवंश पराण, ज्ञवला, जयभवला, आदि-पुराण, इन्द्रनिन्दिके श्रुतावतार और ब्रह्महेमचन्द्रके श्रुत स्कन्धमें भी उक्त उल्लेख पाया जाता है। जो प्रायः त्रिलोकपक्त पिलता जुलता है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों के नामों में थोड़ा सा अन्तर है जो प्राकृत नामोका संस्कृतमें रूपान्तर करनेके कारण भी हुआ जान पड़ता है। किन्तु सभी उल्लेखों में गौतम स्वामी से लेकर लोहाचार्य तकका काल ६८३ वर्ष ही स्वीकार किया है। स्पष्टीकरणके लिये उक्त सभी उल्लेखों तालिका आगे दी जाती है—

अंशका अर्थ इस प्रकार किया है--'शेष कुछ आचार्य ग्यारह अंग चौदह पूर्वके एक अंशके ज्ञाता थे। ये सब ११८ वर्षमें हुए। माननीय पं० जुगलिकशोरजी मुख्तारने भी ऐसा ही अर्थ किया है। वे लिखते हैं--'त्रिलोकप्रशस्तिमें इतना विशेष जरूर है कि आचारांगधारियोंकी ११८ वर्षकी संख्यामें अंग और पूर्वोंके एक देशघारियोंका भी समय शामिल किया है। (समन्तभद्र० पू० १६१)। इन्द्रनन्दिके श्रुताबतारके ८४ वें रलोकको या ब्रह्म हेमचन्द्रके अतरकत्थको दृष्टिमें रखकर उक्त अर्थ किया गया जान पड़ता है। क्योंकि उनमें लोहार्यके पश्चात् विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, और अर्हदत्त नामके चार आचार्योको अंगों और पूर्वोंके एक-देशका घारी बतलाया है। किन्तु त्रिलोकप्रश्नप्तिके उक्त अंशका ऐसा अभिप्राय नहीं है। उसमें आचाराङ्गके भारक सुमद्र आदि चार आचार्योंको ही शेष ग्यारह अंगों और चौदह पूर्वोंके एक देशका घारी बतलाया हैं। 'सेस' पद 'एक्कारसंगाण' के साथ समस्त है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अमुक अमुक अंगों और पूर्वीके पूर्ण ज्ञाता आचायोंके अवसानके बाद उन उन अंगों और पूर्वीका एकदम छोप नहीं हो गया, किन्तु उनके एकदेशका ज्ञान अन्त तक बराबर चला आया, जैसा कि खबला (वेदना खण्ड) तथा जयधवला (पृ० ७६) में दिये गये श्रुतावतारसे स्पष्ट है। यदि ऐसा न होता तो पूर्वोंके एकदेशका ज्ञान घरसेन और गुणधर आचार्यों तक न आता और न षट्खण्डागम और कवायप्राभृतकी रचना होती, क्योंकि दूसरे अग्रायणीय पूर्वसे बद्सप्डायमका उद्गम हुआ है और पांचर्वे ज्ञानप्रवाद पूर्वसे कवायप्राभृतका उद्गम हुआ है।' (१) सर्ग ६० इली० ४७९-४८१ तथा सर्ग ६६ इली० २२-२४। (२) पर्व २, इली० १३९-१५० (३) तस्वानुकार, पूर्व ८० । (४) तस्वानुकार पूर्व १५८-१५९ ।

| ų r | পি০ স০       | चक्ता<br>(वेदनासम्ह) | ज॰ धवला     | आदिपु ०     | श्रुतावतार  | काल                      |
|-----|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|     | १ गोतम       | गौतम<br>स्रोहार्य    | गीतम        | मीलम        | गीतम 🤇      |                          |
|     | २ सुषमी      | <b>कोहें।</b> र्य    | सुषम        | सुधर्म      | सुषर्भ }    | ३ केवली६२ वर्ष           |
|     | ३ जम्बू      | जम्बू                | जम्बू       | जम्बू       | जम्बू )     |                          |
|     | १ मन्दि      | विष्णु               | विष्णु      | विष्णु      | विष्ण       |                          |
|     | २ नन्दिमित्र | निव                  | सन्दिमित्र  | निष्दिभित्र | नस्य )      | T.                       |
|     | ३ अपराजित    | अपराजित              | अषराजित     | अपराजित     | अपराजित 💃   | ५ श्रुतकेवली१०० वर्ष     |
|     | ४ गोबर्दन    | गोबर्द्धन            | गोबर्द्धन   | गोबर्डन     | गोबर्द्धन 📗 | •                        |
|     | ५ भद्रबाहु   | भद्रबाहु             | भद्रबाहु    | भद्रबाहु    | मद्रबाहु )  | /                        |
|     | १ विशाख      | विशाख                | विशाखाचार्य | विशाखाचार्य | विशासदस )   |                          |
|     | २ प्रोष्ठिल  | प्रोष्ठिल            | प्रोष्ठिल   | प्रोष्ठिल   | प्रोष्ठिल   |                          |
|     | ३ क्षत्रिय   | क्षत्रिय             | क्षत्रिय    | क्षत्रिय    | क्षत्रिय    |                          |
|     | ४ जय         | जय                   | जयसेन       | जयसेन       | जयसेन       |                          |
|     | ५ नाग        | नाग                  | नागसेन      | नागसेन      | नागसेन      |                          |
|     | ६ सिद्धार्थ  | सिद्धार्थ            | सिद्धार्थ   | सिद्धार्थ   | सिद्धार्थ 📐 | ११ दसपूर्वी १८३ वर्ष     |
|     | ७ घृतिसेन    | घृतिसेन              | धृतसेन      | धृतिसेन     | घृतिषेण     |                          |
|     | ८ विजय       | विजय                 | विजय        | विजय        | विजयसेन     |                          |
|     | ९ बुद्धिल    | बुद्धिल              | बुद्धिल     | बुद्धिल     | बुद्धिमान्  |                          |
|     | १० गंगदेव    | गंगदेव               | गंगदेव      | गंगदेव      | गङ्ग        |                          |
|     | ११ सुधर्म    | धर्मसेन              | धर्मसेन     | घर्मसेन     | धर्म        |                          |
|     | १ नक्षत्र    | नक्षत्र              | नक्षत्र     | नक्षत्र     | नक्षत्र [   |                          |
|     | २ जयपाल      | जयपाल                | जसपाल       | जयपाल       | जयपाल )     |                          |
|     | ६ पाण्डु     | पाण्डु               | पाण्डु      | पाण्डु      | पाण्डु 💃    | ५ एकादशांगधारी-२२० वर्षे |
|     | ४ ध्रुवसेन   | घुवसैन               | ध्रुवसैन    | ध्रुवसेन    | हुमसेन      |                          |
|     | ५ कँसार्य    | ।<br>कस              | कंसाचार्य   | कसाचार्य    | कंस         |                          |
|     | १ सुभद्र     | सुभद्र               | सुभद्र      | सुभद्र      | सुभद्र 🦳    |                          |
|     | २ यशोभद्र    | यशोभद्र              | यशोभद्र     | यशोभद्र     | अभयभद्र     |                          |
|     | ३ यशोबाहु    | यशोबाहु              | यशोबाहु     | भद्रवाहु    | जयबाहु      | ४ आचारांगघारी-११८ वर्ष   |
|     | ४ लोहार्य    | लोहाचार्य            | लोहाचार्य   | लोहार्य     | लोहार्य )   | ६८६                      |

<sup>(</sup>१) लोहार्य सुधर्माचार्यंका ही दूसरा नाम था। यह बात अम्बद्घोवपण्णिक एक उल्लेखसे स्पष्ट हैं। (२) सम्भवतः इनका पूरा नाम विष्णुनन्दि था, जिसका आधा अंध विष्णु और नन्दिके नामसे पाया जाता है। हरिवंशपुराणके छ्यासठवें सर्गमें भगवान महावीरसे लेकर लोहाचार्य तककी वही आचार्यपरम्परा दी है जो जिल्लोकप्रकृति आदिमें पाई जाती है। अर्थात् ६२ वर्ष मे तीन केवली, १०० वर्षमें पाँच श्रुतकेवली, १८३ वर्षमें ग्यारह दसपूर्वके पाठी, २२० वर्षमें पाँच ग्यारह अंगके घारी और फिर ११८ वर्षमें सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चार आचाराङ्गधारी हुए।

उत्तरपुराणके छिहत्तरवें अध्यायमें भी यही आचार्य परम्परा दी है। विशेषता केवल इतनी है कि प्रथम श्रुतकेवलीका नाम निन्द दिया है तथा आचारा क्षके धारियोंमें यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम है जैसा कि आदिपुराणमें भी है। अन्बूझीपप्रकक्षिमें भी यह आचार्यपरम्परा इसी प्रकार पाई जाती है।

इस प्रकार जिलोकप्रकासिमें आचार्य यतिवृषसमें भगवान महानीरसे लेकर लोहाचार्य तककी आचार्य परम्परा और उसकी कालगणनाका जिस क्रमसे उल्लेख किया है उत्तरकालीन साहित्यमें वह उसी क्रमसे उपलब्ध होती है। उसके अनुसार भगवान बीरके बाद ६८३ वर्षतक अंग्रज्ञानकी प्रवृत्ति सिद्ध होती है। यह तो हुए साहित्यक उल्लेख, अब विलालेख और पट्टावलियोंपर भी एक दृष्टि डाल लेंना उचित है। इस प्रकार बीर निर्वाणके बादकी आषार्य परम्पराका उल्लेख करके त्रिलोकप्रशक्तिमें बीर निर्वाणके बादकी राजकाल गणना भी दी है, जो इस प्रकार है—

"जं काले बीरिजणो णिस्स यससंपर्ध समावण्णो।
तक्काले अभि सित्तो पालयणायो अवंतिसुवो।।९५॥
पालकरज्जं सिंह इगिसयपणवण्णिबजयवंसभवा।
चालं मुख्यपवंसा तीसं थस्सा दु पुस्सिमत्तिम्म ॥९६॥
वसुमित्त अगिमित्ता सिही गंधक्यमा वि सययेक्कं।
मरबाहणो य चालं तत्तो भत्यदुणा जावा॥९७॥
भत्यदुणाण कालो दोण्णि सयाइं हवंति बाबाला।
तत्तो गुत्ता ताणं रज्जो वोण्णियसयाणि इगितीसा ॥९८॥
तत्तो कक्की जावो इंवसुवो तस्स चउ मुहो णामो।
सत्तरिवरिसा आऊ विगुणिय-इगवीस रज्जनो ॥९९॥

अर्थ—जिस समय वीर भगवानने मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त किया, उसी समय अवन्तिक पुत्र पालकका अभिषेक हुआ। पालकका राज्य ६० वर्ष तक रहा। उसके बाद १५५ वर्ष तक विजय वंशके राजाओंने, ४० वर्ष तक मरुदय (मौर्य) वंशने, तीस बर्ष तक पुष्यिमत्रने, ६० वर्ष तक वसुमित्र अग्निमित्रने, सौ वर्ष तक गंधवं राजाओंने और ४० वर्ष तक नरवाहनने राज्य किया। उसके बाद मृत्यान्ध्र राजा हुए। उन भृत्यान्ध्र राजाओंका काल २४२ वर्ष होता है। उसके बाद २३१ वर्ष तक गुप्तोंने राज्य किया। उसके बाद इन्द्रका पुत्र चतुर्मुख नामका कल्की हुआ। उसकी आयु सत्तर वर्षकी थी और उसने ४२ वर्ष तक राज्य किया। इस तरह संबको मिलानेसे ६० + १५५ + ४० + ३० + ६० + १०० + ४० + २४२ + २३१ + ४० = १००० वर्ष होते हैं।

इस समय निन्दसंघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पट्टावली, सेनगणकी पट्टावली और काष्टा-संघकी पट्टावली हमारे सामने हैं। उनमें भी उक्त क्रम ही पाया जाता है। केवल इतना अन्तर है कि तीनों पट्टावलियोंमें निन्दकी जगह विष्णु नाम मिलता है, तथा निन्दसंघ और काष्टासंघकी पट्टावलीमें यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम मिलता है। सेनगणकी पट्टावलीमें दसपूर्वियोंके नौ ही नाम दिये हैं—सिद्धार्थ और नाग सेनका नाम छूट गया है, तथा विशाखाचार्यके स्थानमें वृतघर लिखा है। काष्टासंघकी पट्टावलीमें दसपूर्वियोंके नामोंमें बुद्धिल नाम नहीं है, दस ही नाम हैं। मालूम होता है लेखकों आदिकी गल्तीसे ये नाम छूट गये है। काष्टासंघकी पट्टावलीमें तो कालगणना दी ही नहीं गई है। सेनगणकी पट्टावलीमें तीन केवलियोंका काल ६२ वर्ष, पांच श्रुतकेवलियों का १०० वर्ष, दसपूर्वियोंका १८० वर्ष, ग्यारह अंगके घारियोका २२२ वर्ष, और आचारांगके धारियोंका ११८ वर्ष लिखा है। इस कालगणनामें दसपूर्वियोंके समयमें जो ३ वर्षकी कमी की है, उसमेंसे दो वर्ष तो ग्यारह अंगके घारियोंके कालमें बढ़ाकर पूरे किये हैं शेष एक वर्षकी कमी रह जाती है।

नित्संघकी प्राकृत पट्टावलीमें जो कालगणना दी गई है, वह पूर्वोक्त सभी कालगणनाओंसे कई दृष्टिसे विशिष्ट है। प्रथम तो उसमें प्रत्येक आचार्यका पृचक् पृथक् काल बतलाया है। दूसरे ५ एकादशाङ्गधारियों और ४ आचाराङ्गधारियोंका का काल २२० वर्ष बतलाकर भगवान महावीरसे लोहाचार्य तकका काल ५६५ वर्ष ही बतलाया है और शेष एक सौ अट्टारह वर्षमें अर्हद्बलि, माधनन्ति, घरसेन और भूतबिल आचार्योका गिनाया है। अर्थात् पट्टावलीकार भी गणना तो ६८३ वर्षकी परम्पराको ही मानकर करते हैं किन्तु वे ६८३ वर्ष भूतबिल आचार्य तक पूर्ण करते हैं। इस प्रकार इस पट्टाबलीकी कालगणनामें क्या गणनाओंसे ११८ वर्ष का अन्तर है, जो विचारणीय है।

इस प्रकार भगवान महाचारके निर्याणसे १००० वर्ष तकके राजवंशोंकी गणना करके जिलोकप्रकृतियें पुनः किया है---

> "आचारंगघरादो पणहत्तरिज्ञतदुसयवाहेसु। बोलीणेसुं बद्धो पट्टो कक्कीसणरबद्दणो॥ १००॥"

सर्थात्—आषारांगधारियोंके बाद २७५ वर्ष बीतनेपर किलकराजाका पट्टाभिषेक हुक्क कार्यान-बारियोंका अस्तित्व बीर नि० सं० ६८३ तक बतलाया है। उसमें २७५ जोड़नेसे ९५८ होते हैं। इसमें कृत्किके राज्यके ४२ वर्ष मिळानेसे १००० वर्ष हो जाते हैं।

मगवान महावीरके निर्वाणसे एक हजार वर्ष तककी इस राजकाल गणनाके रहते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि त्रिकोकप्रज्ञतिके कर्ता उससे पहले हुए हैं ? यदि यह राजकालगणना काल्पनिक होती और उन राजवंशोंका भारतीय इतिहासमें कोई अस्तित्व न मिलता, जिनका कि उसमें निर्देश किया गया है तो उसे दृष्टिसे बोझल भी किया जा सकता था। किन्तु जब उन सभी राजवंशोंका अस्तित्व उसी क्रमसे पाया जाता है जिस कमसे वह त्रिकोकप्रज्ञति में दिया गया है तो हुसे कैसे भुलाया जा सकता है ? खास करके बांध्रवश तो भारतके प्रख्यात राजवंशोंमें है। त्रिकोकप्रज्ञति में गुप्तवंशके बाद कल्किके राज्यका निर्देश किया है और लिखा है—

व्वेताम्बरप्रन्य तित्योगाली पद्मपमं भी बीरनिर्वाणसे शककाल तक ६०५ वर्षमें होनेवाले राजवंशोंका उल्लेख इसी प्रकार किया है। यथा—

> "जं रयणि सिद्धिगको क्षरहा तित्यंकरो महाबीरो। तं रयणिमबंतीए अभितिसो पाळको राया।। पालकरण्णो सिंहु पुण पण्णसर्य विद्याण गंवाणं। मुरियाणं सिंहुसयं पणतीसा पुस्सिमसाणं।। बलमित्त भाणुमित्ता सही चत्ता य होति नहसेणे। गइभसयमेगं पुण पश्चिको तो सगो राया।।"

अर्थात्—''जिस रातमें अर्इन्त तीर्थक्क्रींका निर्वाण हुआ उसी रात्रिमें अवंति—उज्जैनीमें पालकका राज्याभिषेक हुआ। पालकके ६०, मन्दवंशके १५०, मौथोंके १६०, पुष्यमित्रके ३४, बलमित्र-भानुमित्रके ६०, नभःसेक्के ४० और गर्दभिल्लोंके १०० वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ।''

स्वेताम्बरोंके तीर्थोद्धार प्रकरणमें वीद्रिक्षणिसे विक्रमादित्यके राज्यारम्भ तक ४७० वर्षमें होनेवारे राजवंशोंकी कारुगणना की प्रायः इसी प्रकाह ही है। यथा—

> "वं रयणि कालगओ अरिहा क्रियंकरो महाबीरो। सं रयणियमंतिका मिशिसिली कालको राया।। सही पालगरण्यो क्यापण्यस्य तु होई जंबाणं। अहसर्य मृरियाणं तीसं पुण पुस्समिलका।। अलिक्स भाणुनिसा सहि वरसाणि क्या मरसहणो। सह महिमस्करण्यो हेक्स परिसा समस्य क्या।

<sup>(</sup>१) त्रिलोकप्रकासिके ही आघारपर जिनसेनाचार्यने भी अपने हरिबंधपुराणमें इस राजकालगणनाको स्थान दिया है। प्राकृत शब्दोंका संस्कृत रूपान्तर करनेकि कारण एक दो राजवंशके नामोंमें कुछ अन्तर पड़ गया है।

मणीय - 'पालको ६०, मन्दोंके १५५, मीयोंके १०८, पुष्पमित्रके ३०, बलमित्र-मानुमित्रके ६०, नरवाहनके ४०, गर्दभिस्त्रके १३ और शकके ४ वर्ष बीतनेपर बीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य राजा हुआ।''

त्रिलोकप्रसिक्ति कर्ताने वीर निर्वाणसे कल्किके समय तक १००० वर्षमें होनेवाले राजवंशोंकी गणना की है और क्वेतान्वराक्षायोंने वीरनिर्वाणसे शकसंवत् तथा विक्रम संवत्के प्रारम्भ तक क्रमशः ६०५ और ४७० वर्षमें होनेवाले राजवंशोंकी कालगणना की है। दोनोंने वीरनिर्वाणके दिन उज्जैनीमें पालक राजाका अभिवेक तथा उसका राज्यकाल ६० वर्ष माना है। उसके बाद त्रिलोकप्रसिक्ति कर्ता विजयवंशका उस्लेख करते हैं जब कि क्वेताम्बराचार्योंने नन्दवंशको अपनी गणनाका आधार बनाया है। किन्तु दोनों वंशोंका काल समान है। अतः कालगणनामें कोई अन्तर नहीं पड़ता। तिल्बोगाली पद्दस्यमें नन्दोंके १५० वर्ष लिखे हैं। शेष ५ वर्षकी कमी पुष्यमित्रके ३५ वर्ष लिखकर पूरी कर दी गई है।

त्रिकोकप्रक्रिक्त मौर्यवंशका राज्यकाल केवल ४० वर्ष लिखा है जब कि तित्योगास्त्रीयइस्वमं १६० तथा तीर्योद्धारप्रकरणमें १०८ वर्ष लिखा है। भारतीय इतिहासके क्रमका विचार करते हुए १६० वर्षका उल्लेख ही ठीक जंचता है। आधुनिक इतिहासलेखक भी मौर्यवंशका राज्यकाल ३२५ ई० पू० से १८० ई० पू० तक के लगभग ही मानते हैं। तीर्योद्धारके कर्ताने १६०-१०८ शेष ५२ वर्षकी कमीको गर्दभिल्लोंके १५२ वर्ष मानकर पूर्ण कर दिया है, किन्तु त्रिस्लोकप्रक्रिकी गणनामें १२० वर्षकी कमी रह गई है।

जैनहिसेवी भा० १३ अंक १२ में प्रकाशित 'गुसराजाओं का लाल मिहिरकुल और किल्क' शीर्षक प्रो॰ पाठक के लेखसे भी उक्त कभी प्रकट होती है। पाठक महोदयने मंदसौरके शिलालेख तथा हरिवं अपुराणकी काल गणनाके आधारपर गुप्त साम्राज्यके नाशक मिहिरकुलको किल्क सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। आपने लिखा है—'कुमारगुप्त राजा विक्रम सं० ४९३, गुप्त सं० ११७ और शकाब्द ३५८ में राज्य करता था।' अतः ४९३ में से ११७ वर्ष कम करनेपर वि० सं० ३७६ में गुप्त राज्य या गुप्तसंवत्का प्रारम्भ होना सिद्ध होता है। अर्थात् डाक्टर पलीटके मतानुसार वि० तथा गुप्त सं० में ३७५ वर्षका अन्तर आता है। अब यदि वि० स० से ४७० वर्ष ५ मास या ४७१ वर्ष पूर्व बीर निर्वाण माना जाग जैसे कि वर्तमानमें प्रचलित है, तो बीर निर्वाणसे ४७१ + ३७६ = ८४७ वर्ष बाद गुप्तराज्य प्रारम्भ होना चाहिये। किन्तु जिलोकप्रकृतिके पालक राजासे गुप्त राज्यके प्रारम्भ तकके गणना अंकोंके जोड़नेसे ६० + १५५ + ४० + ३० + ६० + १०० + ४० + २४२ = ७२७ वर्ष ही होते हैं। अतः ८४७ - ७२७ = १२० वर्ष की कमी स्पष्ट हो जाती है। इस कमी का कारण क्या है?

जिलोकप्रश्निमं शकराजाके बारेमें कई मतोंका उल्लेख किया है। जिनमेंसे एक मत यह भी है कि बीर निर्वाणके ४६१ वर्ष बाद शक राजा हुआ। मालूम होता है ग्रम्थकारको यही मत अभीष्ठ था। उन्होंने ६०५ – ४६१ = १४४ वर्ष कम करनेके लिये १२० वर्ष तो मीर्यकालमें कम किये, शेष २४ वर्ष शककालके बादके गुप्त बंशके समयमें २३१ की जगह २५५ वर्ष रखकर पूर्ण किये, क्योंकि जिलोकप्रश्निमं लिखा है—

''जिन्दाजादे वीरे खड सदश्चसद्विवासविष्केदे । जादो च सगर्जीरदी रज्जं वस्सस्स दुसयवादाला ॥ दोज्जिसया पणवण्णा गुलाणं जडमुहस्स वादालं । जस्सं न्होदि सहस्सं केई एवं पच्चंति॥''

अर्थात्—'नीरनिर्वाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शकराका हुआ। उसके वंशजोका राज्यकाल २४२ वर्ष तक रहा। उसके बाद गुप्तवंशीय राजाओंने २५५ वर्षे तक राज्य किया। फिर चतुर्मुख करिक ने ४२ ''यह साहियाण करकी जियबीको जनपवे पयत्ते थ ।

सुवर्ण जावि सुद्धी पिन्हं (पिंडं) जाव ताव समजाओ ॥१०१॥

वावूणं पिंडकां समजा काली य अंतराणं पि ।

गर्कांत ओहिणाणं उपज्जब तेसु एक्कं पि ॥१०२॥

अह का वि असुरदेवा ओहीदी मुणिगणाण उवसरां ।

णावूणं तक्कको मारेदि हु जन्मवीहि ति ॥१०३॥

किसससुदो अजिवं जयणामो रक्लंति णमिव तक्वरणे ।

तं रक्लादि असुरदेओ धन्मे रज्जं करेज्जं ति ॥१०४॥

तत्तो दोवे बासो सम्मं धन्मो पयप्दि जणाणं ।

कमसो दिवसे विससे कालमहण्येण हाएदे ॥१०५॥

एवं बस्ससहस्से पुह पुह कक्की हवेड् एक्केक्को ।

पंजसयवच्छरेसु एक्केक्को तहय उवकक्की॥१०५॥

वर्ष राज्य किया। कोई कोई इस तरह एक हजार वर्ष बतलाते हैं। अतः ४६१ वर्षकी मान्यताके आधारपर मौर्यराज्यके समय में १२० वर्षकी कमी की गई जान पड़ती है, जो इतिहासके अनुकूल नहीं है।

मौयोंके बाद पुष्यमित्र तथा वसुमित्र, अग्निमित्र, या बलमित्र, भानुमित्रकी राज्यकाल गणनामें कोई अन्तर नहीं है।

वसुमित्र अग्निमित्रके बाद त्रिलोकप्रक्षिकि कर्ता गंधर्वसेन और नरवाह्नका उल्लेख करते हैं। जब कि श्वेताम्बराचार्य नमःसेन या नरवाहनके बाद गर्दिमिल्लका राज्य बत्तजाते हैं। त्रिलोकप्रक्षिकी किसी किसी प्रतिमें 'गह्क्या' पाठ भी पाया जाता है। जिसका अर्थ गर्दिमिल्ल किया जा सकता है। हरिबंश पुराणकारने सम्भवतः इसी पाठके आधारपर गर्दभका पर्याय शब्द रासम प्रयुक्त किया है। गम्धवंसेन राजा गर्भभी विद्या जाननेके कारण गर्दिमिल्ल नामसे क्यात हुआ। हिन्दू धर्मके भविष्य पुराणमें भी विक्रम राजाके पिताका नाम गंधवंसेन ही लिखा है। गर्दिमिल्लोंके बाद ही नरवाहन या नहपानका राज्य होना इतिहाससे सिद्ध है, क्योंकि तिस्थोगाली पहन्त्रयकी गणनाके अनुसार मौर्थोंके १६० वर्ष मानकर यदि गर्दिमिल्लोंसे प्रथम नरवाहनका राज्य मान लिया जाय तो गर्दिमिल्ल पुत्र विक्रमादित्यका काल वीरनिर्वाणसे ५१० वर्ष बाद पड़ेगा। अतः इस विषयमें त्रिलोकप्रक्रिका क्रम ठीक प्रतीत होता है।

गर्दभिल्लोंके बाद शकराज नरवाहन या नहपानका राज्य ४० वर्ष तक बतलाया है। अन्त समय मृत्यवंशके गौतमीपुत्र सातकर्णी (शालिबाहन) ने उसे जीतकर शकोंको जीतनेके उपलक्ष्यमें बीर निर्वाण से ६०५ वर्ष ५ मास बाद शालिबाहन शकाब्द प्रचलित किया। त्रिलोकप्रक्षिमें नरवाहनके बाद आन्ध्र- भृत्य राजाओंका राज्यकाल बतलाया है जो उक्त ऐतिहासिक मान्यताके अनुकूल है।

जिलीकप्रक्रांतिके कर्ताने वीर निर्वाणसे कितने समय परचात् शकराजा हुआ इस बारेमें कई मतोंका उल्लेख किया है। उनमेंसे एक मतके अनुसार ६०५ वर्ष ५ मास भी काल बतलाया है। हरिबंशपुराण तथा जिलोकसारके रचियताओंने इसी मतको स्थान दिया है और इसीके अनुसार वर्तमानमें शक सम्बत् प्रचलित है। किन्तु म्हैस्रके आस्थान विद्वान श्री पं० ए० शान्तिराजैन्या इसे विक्रम सम्वत्के प्रारम्भका काल समझते हैं। अर्थात् आपका कहना है कि प्रचलित विक्रम सम्वत्सै ६०५ वर्ष ५ माह पूर्व महाबीरका निर्वाण हुआ है और विलोकसारमें को उल्लेख है वह भी विक्रम राजाके बारेमें ही है, क्योंकि ससकी संस्कृत टीकामें सकका अर्थ विक्रमांक शक किया है। किन्तु ऐसा माननेसे तमाम कालगणना अस्त-व्यस्त हो आती है। बीद सन्धोंने जो बुदके समकालमें महाबीर भगवानके जीवनका उल्लेख पाया जाता है वह भी कहीं बनेवा। राजा श्रेणिक और भगवानकी समकालता भी भज्न हो जायेगी। अतः उक्त वि० अन

### जयभवलासहित कवायप्रामृत

अवित् "प्रयस्त करके अपने योग्य देशोंको जीत छेनेपर करकी छोभी बनकर जिस तिस अमण-जैतमुलिसे कर माँगते छगता है। तब ध्रमण अपना पहला ग्रास दे देकर भोजनमें अन्तराय हो जानेसे कछे जाते हैं। उनमेंसे एकको अविध्वान हो जाता है। उसके बाद कोई असुरदेव अविध्वानसे मुनियोंके उपसर्गको जानकर धर्मद्रोही समझकर उस करकीको मार डाछता है। किल्किक पुत्रका नाम अजितक्षय है वह उस असुरके चरणोंमें पड़ जाता है। असुर उसकी रक्षा कराता है और उससे धर्मराज्य करता है। उसके बाद दो वर्ष तक छोगोंमें धर्मकी प्रवृति अच्छी तरह होने छगती है। किन्तु काछके प्रभावसे फिर दिनोंदिन घटने छगती है। इस प्रकार प्रत्येक एक हजार वर्षके बाद एक करकी होता है और क्रमशः प्रत्येक पांच सौ वर्षके बाद एक उपकरकी होता है।

इससे ऐसा मालूम होता है कि गुप्त राज्यको नष्ट करके कल्किने अपने राज्यका विस्तार किया था। इतिहाससे सिद्ध है कि गुप्तबंशके अन्तिम प्रसिद्ध राजा स्कन्दगुप्तके समयमें भारतपर खेतहणींका आक्रमण हुआ। एक बार स्कन्दगुप्तने उन्हें परास्त कर भगा दिया, किन्तु कुछ काल पश्चात् पुनः उनका आक्रमण हुआ। इस बार स्कन्दगुप्तको सफलता न मिली और गुप्तसाम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। किन्तु इसके बाद भी कुछ समय तक गुप्तराजाओंका नाम भारतमें चलता रहा। ५०० ई० के करीबर्मे हूणराजा तौरमाणने गुप्त साम्राज्यको कमजोर पाकर पंजाबसे मालवा तक अधिकार कर लिया, और गुप्त नरेश भानुगुप्तको तोरमाणके बेटे मिहिरकुलको अपना स्वामी मानना पड़ा। यह मिहिरकुल बड़ा अत्याचारी था। इसने श्रमणींपर बड़े अत्याचार किये थे। चीनी पर्यटक ह्यान्त्सांगने अपने यात्रा विवरणमें उसका विस्तारसे वर्णन किया है। इस मिहिरकुलको विष्णुयशोवर्माने परास्त किया था। श्रीयुत स्व० के० पी० जायसवालका विचार था कि यह विष्णुयशोवमी ही कल्की राजा है, क्योंकि हिन्दु पुराणोंमें कल्कीको धर्मरक्षक और लोकहित कर्ता मतलाया है। किन्तु जैन ग्रन्थोंमें उसे अत्याचारी और धर्मधातक बतलाया है अतः स्व० डा० के० बी० पाठकका मत्र है कि मिहिरकुल ही कल्की है। किन्तु दोनों पुरातत्त्ववेत्ताओंने कल्कीका एक ही काल माना है और वह भी दिगम्बर ग्रन्थोंके उल्लेखके आधारपर । यद्यपि कल्कीके सम्बन्धमें जो बार्ते त्रिलीकप्रश्निमें लिसी हैं उन सब बातोंका सम्बन्ध किसीके साथ नहीं मिलता है, फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिसे इतना ही मानकर चला जा सकता है कि गुप्त राज्नके बाद एक अत्याचारी राजाके होनेका उल्लेख किया गया है। स्व॰ जायसवालजीके लेखानुसार ईस्वी सन् ४६० के लगभग गुप्तसाम्राज्य नष्ट हुआ और उसके बाद<sup>3</sup> तोर-

अन्योंमें जो शकका उल्लेख है वह शालिबाहन शकका ही उल्लेख है। शालिबाहन शकका भी उल्लेख किकमांक पदके साथ जैन परम्परामें पाया जाता है। जैसे, धवलामें उसका रचना काल बतलाते हुए किसा है— 'अट्टतीसन्हि सलसए विकामरायंकिए सुसगणामें।'

यदि इसे भी ७३८ विक्रम सम्बत् मान लेते हैं तो प्रशस्तिमें दी हुई काल गणना और राजाओंका अल्लेख गड़बड़में पड़ जाता है। जतः यही मत ठीक है कि वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ माह बाद शालि-बाह्म शक प्रचलित हुआ, न कि विक्रम सं०।

<sup>(</sup>१) "कल्कि अवतारकी ऐतिहासिकता" जै० हि० भा० १३, अं० १२ :

<sup>(</sup>२) ''गुप्त राजाओंका कास, बिहिरकुरु और कृत्की'' जै० हि०, भा० १३, अं० १२।

<sup>(</sup>३) हम लिस आये हैं कि जिनसेनाचार्यने अपने हरिबंसपूराणमें जिस्तोकप्रकासिके अनुसार ही राज-काल गणना दी है और भगवान महाबीरके निर्वाणसे कस्कीके राज्यकालके अन्त तक एक हजार वर्षका समय-जिस्तोकप्रकासिके अनुसार ही बतलाया है। किन्दु शक राजाकी उत्पत्ति महाबीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ ग्रास साथ बतलायी है और खिसा है कि महाबीर भगवानके मुक्ति चले जानेके प्रत्येक एक हजार वर्षके बाद जैस वर्षका बिरोबी कल्की उत्पन्न होदा है समा-

स्वयं और उसके पुत्र मिहिरकुलके खत्याचारोंसे भारतभूमि त्रस्त हो वठी । अतः विकोकप्रवासिकी रचना जन्यों बारी हैं। यह समय विक्रमकी छठी शताब्दीका उत्तरार्थ और शककी पाँचवी वादाब्दीका पूर्वार्थ पड़ता है। इससे पहले उसकी रचना माननेसे उसमें गुप्तराज्य और उसके विनायक कल्कोराज्यका उस्केंस होना संभव प्रतीत नहीं होता। अतः इसे वतिवृद्धके समयकी पूर्व वाद्यां माना जा समृता है। उत्तर अवधिके बारेमें और विचार करना होगा।

- रै. बबैताम्बर सम्प्रदायमें कर्मप्रकृति नामका एक ग्रम्थ है जो परम्परासे किन्हीं शिवधार्म सूरिके द्वारा रिचित कहा जाता है। इन शिवधार्मसूरिको व्वेताम्बर विक्रमको पांचवी शताब्दीका विद्वान मानते हैं। कर्म-प्रकृतिपर एक चूणि है जिसके रचयिताका पता नहीं है। इस चूणिकी तुलना चूणिसूत्रोंके साथ करके हम पहले बतला आये हैं कि कहीं कहीं दोनोंमें कितना अधिक साम्य है। कर्मप्रकृतिके उपशमनाकरणकी ५७ वी मायाकी चूणि तो चूणिसूत्रसे बिल्कुल मिलतो हुई है और खास बात यह है कि उस चूणिमें जो चर्चा की गई है वह कर्मप्रकृतिकी ५७ वीं गाधामें तो है ही नहीं, किन्तु आगे पीछे भी नहीं है। दूसरी खास बात यह है कि उस चूणिमें तस्से बिहासां किखकर गाधाके पदका व्यास्थान किया गया है जो कि चूणिसूत्रकी अपनी क्षेत्री है। कर्मप्रकृतिकी चूणिमें उस शैलीका जन्यत्र आभास भी नहीं मिलता। इन सथ बातोंसे हम इसी निर्णय पर पहुँच सके हैं कि चूणिकारने चूणिसूत्र अवस्य देखे हैं। अता चूणिसूत्रोंकी रचना कर्मप्रकृतिकी चूणिके पहले हुई है।
- २. चूर्णिनामसे स्वेतान्वर सम्प्रदायमें बहुतसा साहित्य पाया जाता है। जैसे आवश्यकचूर्ण, निशीधचूर्ण, उत्तराघ्ययनचूर्ण आदि। एक समय आगमिक प्रम्थोपर इस चूर्णि साहित्यके रचना करनेकी खूब
  प्रवृत्ति रही है। जिनदासगणि महत्तर एक प्रसिद्ध चूर्णिकार हो गये हैं जिन्होंने वि० सं० ७३३ में निष्टचूर्णि
  बनाई थी। किन्तु चूर्णिसाहित्यका सर्जन गुसेकालसे ही होना शुरू हो गया था ऐसा स्वेतान्वर विद्वान मानते
  हैं। अतः चूर्णिसूत्र भी गुसकालके लगभगकी ही रचना होनी चाहिये।
- ३. आचारा क्वित्युक्ति तथा विशेषायरैयक भाष्यमें भी चूर्णिसूत्रके समान ही कषायकी प्ररूपणाके आठ विकल्प किये गये हैं। निर्युक्तिमें तो विकल्पोंके केवल नाम ही गिनाये हैं, किन्तु विशेषावश्यकमें उनका वर्णन भी किया गया है। चूर्णिसूत्र इस प्रकार हैं—"

"क्षाओं तांओं णिविकविषको णामॅकसाओं हुवणकसाओ वन्वकसाओ वन्वयकसाओ समुप्पत्तियकसाओ आवेसकसाओ रसकसाओ भावकसाओ केवि।"

> ''वर्षाणी वट्वातीं त्यक्ता पञ्चापं मासपञ्चकम् । मुक्ति गते महाबीरे शकराजस्ततोऽभवत् ॥५५१॥ मुक्ति गते महाबीरे प्रतिवर्षसहस्रकम् । एकैकों बायते कल्की जिमवर्गविरोषकः ॥५५२॥"

जिलोकसारमें भी महाबीरके निर्वाणके ६०५ वर्ष पांच मास बाद शकराजाकी और १००० वर्ष बाद

"पण्डस्सयबास यमभासन् व गणिय वीरणिज्युहरो। समराजी ली कपकी चतुणवित्यमहिषसगमासं॥८५०॥"

जिलोकप्रवासिक और इन प्रत्योंके करकीके समयमें ४२ वर्षका अन्तर पढ़ जाता है। शकके ३९५ वर्ष भाव करकीकी उरकेत भागनेते काकीका समय ३९५ + ७८ = ४७३ ई० जाता है जो गुप्तसामाध्यके निवास और उसके नाशक मिहिरकुरू करकीके समयके व्यक्ति अनुकूरू है।

(१) युवान केन सान ६० पुन १३१ । (२) पुन २३-२४ । (३) गुवान केन सान ६०, पुन १३० ।

#### विशेषायस्यकारे किया है-

### 'मामं क्यणा बिष्ट् उप्पत्ती प्रवाह य आएसे । रस-माय-मसाह वि प्रकाणा तेसिमा होद्र ॥२९८०॥

दन विकल्पोंका निरूपण करते हुए भाष्यकार भी चूणिसूत्रकारकी ही तरह नामकवाय, स्थापनाकणांव और बन्धकणायको सुगम जानकर छोड़ देते हैं और केवल नोकर्मद्रव्यकणायका उदाहरण देते हैं और वह भी वैसा ही देते हैं जैसा चूणिसूत्रकारने दिया है। यथा—'' श्रीआणणवश्यकसाओ जहा सज्जकसाओ सिरिसकसाओ एकणांव ।'' पूठ सूठ। और विठ भाठ में है—''सज्जकसायाईओ नोकम्मदन्यओ कसाओऽयं।''

इसके परकात् समुत्पिकषाय और आदेशकषायके स्वरूपमें शब्दभेद होते हुए भी आशयमें भेद नहीं है। यहाँ तकके ऐक्यको देखकर यह कह सकना कठिन है कि किसने किसका अनुसरण किया है। किन्तु आगे आदेशकषायके स्वरूपमें अन्तर पड़ गया है। चूणिसूनकारका कहना है कि चित्रमें अन्तिर क्रोघी पुरुषकी आकृतिको आदेशकषाय कहते हैं। यथा—

"मैं। वेसकसारण जहा जित्तकमी सिहिबो कोहो कसिबो किवलिबणिडालो भिउढि काऊण।" अर्थात्—क्रोधके कारण जिसकी भृकुटि चढ़ गई है और मस्तकमें तीन वली पड़ गई हैं ऐसे रुष्ट मनुष्यकी चित्रमें अच्चित आकृतिको आदेशकषाय कहते हैं।

किन्तु भाष्यकारका कहना है कि अन्तरंगमें कषायके नहीं होनेपर भी जो कोघी मनुष्यका छन्यरूप घारण किया जाता है जैसा कि नाटकमें अभिनेता वगैरहको स्वांग धारण करना पड़ता है वह आदेशकषाय है। आदेशकषायका स्वरूप बतलाकर भाष्यकार चूणिसूत्रमें निर्दिष्ट स्वरूपका 'केचित्' करके उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि वह स्थापनाकषायसे भिन्न नहीं है। अर्थात् चूणिसूत्रमें जो आदेशकषायका स्वरूप बतलाया है, भाष्यकारके मतसे उसका अन्तर्भाव स्थापनाकषायमें हो जाता है। यथा—

#### "आएसओ कसाओ कइयबकयभिउडिभंगुराकारो । केई विसादगओ ठबणाणस्थंतरो सोऽयं ॥२९८१॥"

इस प्रकार चूणिसूत्रगत बादेशकषायके स्वरूपपर भाष्यकारने जो आपित की, उसका समाधान जय-घवलामें देखनेको मिलता है जयधर्य लाकारने आदेषकषाय और स्थापनाकषायके भेदको स्पष्ट किया है। अतः भाष्यकारने 'केई' करके आदेशकषायके जिस स्वरूपका निर्देश किया है वह चूणिसूत्रमें निर्दिष्ट स्वरूप ही है। अतः चूणिसूत्रकार यतिवृषभ भाष्यकार श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणसे पहले हुए हैं।

रवेताम्बर पट्टाविष्योंके अनुसार क्षमाश्रमणजीका समय विक्रमकी सातवीं सदीका पूर्वार्घ माना जाता है। यह भी मालूम हुआ है कि विशेषावश्यकभाष्यकी एक प्रतिमें उसका रचनाकाल शकसम्बत् ५३१ (वि० सं० ६६६) दिया है। बतः यतिवृषभ वि० सं० ६६६ के बादके विद्वान् नहीं हो सकते। इस प्रकार उनकी उत्तर अविध विक्रम सं० की सातवीं शताब्दीका मध्य भाग निश्चित होती है।

इस विवेचनसे हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि यतः जिलोकप्रश्निम गुप्तवंस और उसके नाशक किंक राजाका उल्लेख है अतः यतिवृषभ विक्रमकी छठी शताब्दीके उत्तरार्धसे पहलेके बिद्वान् नहीं हो सकते । और यतः उनके मतका निर्देश विशेषावस्थकभाष्यमें पाया जाता है, जिसकी रचना वि० सं० ६६६ में होनेका निर्देश मिलता है अतः वे विक्रमकी सातवीं शताब्दीके मध्यभागके बादके विद्वान नहीं हो सकते । अतः वि० सं० ५५० से बि० सं० ६५० तकके समयमें यतिवृषभ हुए हैं।

यतिवृषमके इस समयके प्रतिकृष्ण कुछ आपत्तियाँ सड़ी होती हैं अतः उनपर भी विचार करना आव-

<sup>(</sup>१) पु॰ २५९ । (२) पु॰ २७४ । (३) पु॰ २७४ । (४) श्रीमान् मुनि जिनविजयजीने जैसलमेर भंडारके विशेषावश्यकभाष्यको एक प्रतिमें इस रचनासंवत्के होनेका उस्केस पं॰ सुसलालजीके पत्रमें किया है।

इत्यमिक्ते अपने श्रुताबतारमें कवायमामृतपर चूणिसूनों और उच्चारणावृत्तिकी रचना हो वानेके बाद कुण्डकुल्दपुरमें प्रधानिक मुनिको उसकी प्राप्ति हुई ऐसा लिखा है। और उसके बाद सामकुण्डाचार्य, सुम्बुलु-राचार्य, और समन्तपद्रको उसकी प्राप्ति होनेका उल्लेख किया है। यदि यदिवृत्तमका समय विक्रमकी छठी ग्राताब्दी माना जाता है तो ये सब बाचार्य उसके बादके विद्वान ठहरते हैं जो कि मान्य नहीं हो सकता। अतः यह विचार करना आवश्यक है कि इन्द्रनन्दिके द्वारा निर्दिष्ट क्रम कहाँ तक ठीक है। सबसे पहले हम कुण्डकुन्दपुरके आचार्य प्रधानिक्को ही लेते हैं। यहाँ यह बतला देना अनुपयुक्त न होगा कि कुण्डकुन्दपुरके प्रधानिक्से आवार्य कुन्दकुन्दका अभिप्राय लिया जाता है।

आचार्य कुन्दकुन्दको यतिनृषभके पश्चात्का विद्वान बतलानेवाला उल्लेख श्रुतावतारके सिवाय आचार्य सम्पन्न हमारे देखनेमें नहीं आया। इन्द्रनिदकी इस मान्यताका आधार क्या या यह भी उन्होंने कुन्दकुन्य नहीं लिखा है। यदि दोनों या किसी एक सिद्धान्त ग्रन्थपर आचार्य कुन्दकुन्दकी तथोक्त टीका अपेर उपलब्ध होती तो उससे भी इन्द्रनिदके उक्त कथनपर कुछ प्रकाश पड़ सकता था किन्तु उसके यतिवृषभ अस्तित्वका भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। ऐसी अवस्थामें इन्द्रनिदके उक्त कथनको प्रमाण-कोटिमें कैसे लिया जा सकता है?

१. इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके सिवाय आचार्य कुन्दकुन्द और यतिवृषभके पौर्वापर्यपर त्रिलोकप्रक्रांतिसे भी कुछ प्रकाश पड़ता है। त्रिलोकप्रक्रिमों नो अधिकार हैं। ग्रन्थके प्रारम्भमें तो ग्रन्थकारने पंच परमेष्ठीका स्मरण किया है, किन्तु आगे प्रत्येक अधिकारके अन्त और आदिमें क्रमशः एक एक तीर्थंकरका स्मरण किया है। जैसे प्रथम अधिकारके अन्तमें आदिनाथको नमस्कार किया है। दूसरे अधिकारके आदिमें अजितनाथकों और अन्तमें सम्भवनाथको नमस्कार किया है। इसी प्रकार आगे भी प्रत्येक अधिकारके आदि और अन्तमें एक एक तीर्थंकरको नमस्कार किया है। इस तरह नौवें अधिकारके प्रारम्भतक १६ तीर्थंकरोंका स्तवन हो जाता है। शेष रह जाते हैं आठ तीर्थंकर। उन आठोंका स्तवन नौवें अधिकारके अन्तमें किया है। उसमें भगवान महावीरके स्तवनकी ''एस सुरासुरमणुसिंखबंबिदं'' आदि गाथा वही है जो कुन्दकुन्दके प्रवचनसारके प्रारम्भमें पाई जाती है। अब प्रश्न यह है कि इस गायाका रचित्रता कीन है—कुन्दकुन्द या यतिवृषभ ?

🐠 🎨 अवचनसारमें इस गाथाकी स्थिति ऐसी है कि वहांसे उसे पृथक् नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अवयामें भगवान महाबीरको नमस्कार करके उससे आगेकी गाथा 'सेसे पूण तित्वयरे' में शेष तीर्थं करोंको नमस्कार किया गया है। यदि उसे अलग कर दिया जाता है तो दूसरी गाथा लटकती हुई रह जाती है। कहा जा सकता है कि इस गाथाको त्रिलोकप्रक्रियसे लेकर भी जसके आधारसे दूसरी गाया या गाथाएँ ऐसी बनाई जा सकती हैं जो सुसम्बद्ध हों। इस कथनपर वह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या मंगलगाथा भी दूसरे प्रन्थसे खषार ली जा सकती है ? किन्तु यह प्रश्न त्रिलोकप्रक्रप्तिकी ओरसे भी किया जा सकता है कि जब राम्यकारने तेईस तीर्थ् क्यूरोंके स्तवमकी गाथाओंका निर्माण किया तो क्या केवल एक गाथाका निर्माण वे स्वयं नहीं कर सकते थे ? अतः इन सब आपत्तियों और उनके परिहारोंको एक ओर रखकर यह देखनेकी जरूरत है कि स्वयं गाया इस सम्बन्धमें कुछ प्रकाश डालटी है या नहीं ? हमें गायाके प्रारम्भका 'एस' पद विकोकप्रशप्तिकारकी दृष्टिसे उतना संगत प्रतीत नहीं होता जितना वह प्रवचनसारके कर्ताकी दृष्टिसे संगत प्रतीत होता है। त्रिलोकप्रक्षप्तिमें प्रथम तो अन्य किसी तीर्थक्करके स्तबनमें 'एस' पद नहीं आया है। दूसरे नमस्कारको समाप्त करते हुए मध्यमें वह इतना अधिक उपयुक्त नहीं अँचता है जितना प्रारम्भ करते हुए र्जेयता है। हीसरे इस गायाके बाद 'जयउ जिजवरियो' आदि लिखकर 'पणमह चडबीसजिये' आदि गायाके दारा चौबीसों तीर्थक्टरोंको नमस्कार किया गया है। उधर प्रवचनसारमें उक्त गाथाके द्वारा सबसे प्रथम महा-बीर ममबानको नमस्कार किया गया है और उसके पश्चात् 'सेसे प्रूण लिल्बयरे' के द्वारा चौबीसों तीर्थकुरोंको नमस्कार किया गया है। रोष तीर्षकुरोंको नमस्कार न करके पहले महाबीरको नमस्कार क्यों किया? इसका उत्तर गायाका 'तिर्थं जन्मस्स कलारं' पद देता है। चूँकि वर्तमानमें प्रचलित भर्मतीर्थके कर्ता मनवान महाबीर

हैं है इस्तिन वर्ष वहुँ वहुँ नमस्कार करके 'पूण' उसके बाद शेष दीय दूरीको नमस्कार करना उचित ही है। अन्यक्ति पांच गांचावाका कुलक है अदः उक्त प्रथम गांचाके 'एस' पदकी अनुवृक्ति पांचवी कानाके अन्यके अन्यके अव्यक्ति सक्ते पांच गांचावाका कुलक है अदः उक्त प्रथम गांचाके 'एस' पदकी अनुवृक्ति पांचवी कानाके अन्यके अव्यक्ति सक्ते पांच गांचा है। इस सम्बन्धमें अधिक लिखना व्यर्थ है, दोनों स्थलोंको देखनेते ही विद्वान पाठक स्वयं सक्ता अक्ते हैं कि उक्त गांचा किस प्रत्य की हो सकती है ? इसके सिवा अदि प्रवचनसारकी यही गांच विकार वाद्यों पार्च गांचा किस प्रत्य की हो सकती है ? इसके सिवा अदि प्रवचनसारकी यही गांच विकार वाद्यों पार्च गांचा किस प्रत्य की हो सकती है ? इसके सिवा मी अनेकों गांचाएं तिलोकप्रकृतिमें पार्च विकार वाद्य गांचा पार्च गांचा पार्च गांचा है । उनमें प्रत्य की भाग मानकर दरगुजर किया जा सकता है, किन्तु कुछ गांचाएँ तो हैती है जो प्रत्य कारा उनकी स्थित आवश्यक एवं उचित है। जैसे सिद्धलोक अध्यासकों अपता है हो पार्च वाती है और उनमें उनकी स्थित आवश्यकी को बायाय है उनमें अनेक माचाएँ अव्यक्ति अपता है है अन्य किसी प्रत्यमें नहीं पार्च जातीं। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कुन्दकुन्दके प्रत्य-कि कहतीं गांचाएं विलोकप्रक्रारित है और इसिक्रये कुम्दकुन्द यतिवृष्यके बादके विद्वान नहीं हो सकते।

असलमें जिलोकप्रकृष्टिक देखनेसे ऐसा प्रतीत हीता है कि यह एक संग्रह ग्रन्थ है। जिलोकप्रकृष्टिआरमें उसमें चिंवत विषयके सम्बन्धमें पाये आनेवाले अनेक मतमेशोंका संग्रह तो किया हो है। साथ ही
साथ उन्हें अपनेसे पूर्वके आचार्यों की जो गावाएँ उपयोगी और आवश्यक प्रतीत हुई यथास्थान उनका भी
उपयोग वृद्धि किया है। व्याप उनके आक्ष्यकी उन्होंके समक्ष्य गायाएँ वे स्वयं भी बना सकते थे, किन्तु
पूर्वाचार्यों के बार्विक विकास विकास विकास करना कि वह उनकी इति कही जाय, उनके जैसे वीतरागी और
आचार्य पराचरके उनके विकास विकास होता नहीं हुआ होगा। क्योंकि उनकी ग्रन्थरचनाका उद्देश
भूतकी रक्षा करना था न कि अपने कर्तृत्वको क्यापन करना। अतः यदि उन्होंने कुन्दकुन्द जैसे आचार्यके
वचनोंको अपने बन्धमें शंकलित किया हो तो कोई अचरजकी बात नहीं है।

२. कुर्ब इन्सक्रिप्शंसमें मर्कराका एक ताम्रान प्रकट हुआ है। उसमें कुन्दकुन्दान्वयके छह आचार्यो-

मृति जीने मट्टार शब्दकी ही तरह कुछ अन्य शब्दोंको कुम्दकुम्दके ग्रन्थोंमेंसे सोजकर उनके आधार-पर अपनी मान्यताको पुष्ट करनेकी व्यर्थ चेप्टा की है।

कुन्दकुन्दानार्यने अपने समयासारमें कहा है कि लोगोंके विचारमें प्राणियोंकी विन्तु बनाता है। इस-तर मुनिजीका कहना है कि विन्तुको कर्ता मानतेवाले बैच्नव सम्प्रदायकी उत्पत्ति ई॰ स॰ की तीसरी बाराबदीमें हुई थी अतः कुन्दकुन्य उसके बावके हैं। किन्तु विच्नु देवता तो वैदिक कालीन है, बतः वैच्नव सम्प्रदायकी उत्पत्तिसे पहले विष्णुको कर्ता नहीं माना बादा का इससमें क्या प्रमाय है ? कर्तृत्ववादकी कावना बहुत प्राचीन है। इसी प्रकार शिव बाबि भी पौराणिककालके देवता नहीं है। हिन्दतत्त्वकानकी इसिहासमें किना है—

<sup>(</sup>१) 'अमण अगवान महावीरमें' मृति कल्याणविष्यकाने कुन्यकुन्यका समय विक्रमकी छठी क्षाताब्दी माना है। यतः उक्त ताअपत्र आपकी इस मान्यताके विरुद्ध जाता है अतः आपका कहना है कि वा तो उस पर पड़ा हुआ संवत् कोई अविचिन सम्वत् है वा किर वह ताअपत्र ही जाली है। हसवे कई इतिहासकोंसे मालूम किया तो उनसे यही कात हुआ कि इस कि वितने भी ताअपत्र प्राप्त हुए हैं वे सक सम्वत्के ही पाये गये हैं। अतः प्रकृत ताअपत्र पर की किक सम्वत् ही होना चाहिये। ताअपत्रको आकी कहना तो अतिसाहसका कात्र हैं। अतः प्रकृत ताअपत्र पर की कि सम्वत् हैं। होना चाहिये। ताअपत्रको आकी कहना तो अतिसाहसका कात्र हैं। अतः प्रकृत ताअपत्र पर की ताअपत्र में ही 'मट्टार' शब्द पाया आता है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि व्याव्यक्ति युन विक्रमकी सातवीं शताब्दीके मन्तमें होनेवाले गृत्य-कंकी नरेश कुमारगृत्तके सिक्कोंने सन्हें परम मट्टारक किसा हुआ मिलता है। बतः उसी समयके उक्त काअपत्रमें 'मट्टार' शब्दका व्यवहार पाया जानेसे वह अविचिन या जाली कैसे कहा जा सकता है?

"आर्थोंना रहनी अने द्राविद्योंना शिवनी भावनानुं सम्बेलन रामायण यहेला ययेलु जणाय छे। ई० स० पू० ५०० ना आरसामां हिन्दुओंनी वैदिकधमं तामीलदेशमां प्रवेश पाम्पो त्यारे विष्णु अने शिवसंबंधी भिक्तभावना क्रमशः संसार अने त्यागने पोषनारी दाखल धवा पामी। वन्ने प्रणालिका अविरोधी भाव थी हकी रही। परन्तु ज्यारे बौद्धीअ अने जैनोऐ ते वे देवोनी भावनाने द्रणाववा प्रयत्न कर्यां त्यारे प्रत्येक प्रणालिकाए पोतपोताना देवनी महस्ता बधारी अनुयायिओंना विशेष जगन्यो।"

इससे स्पष्ट है कि द्रविड देशमें कुन्दकुन्दके पहलेसे ही शिवकी उपासना होती थी। अतः यदि कुन्दकुन्दने अपने ग्रन्थोमें विष्णु शिव आदि देवताओंका उल्लेख किया तो उससे कुन्दकुन्द पौराणिक कालके कैसे हो सकते हैं ? प्रत्युत उन्हें उसी समयका विद्वान् मानना चाहिये जिस समय तामिलमें उक्त भावना प्रवल थी।

इसी प्रकार चैत्यगृह, आयतन, प्रतिमाकी चर्चा करनेसे वे चैत्यवासके समयके और यंत्र तंत्र मंत्रका उल्लेख करनेसे तांत्रिक मतके समयके विद्वान् नहीं कहे जा सकते हैं। जिनालय और जिनविम्बोंके निर्माणकी प्रथा चैत्यवाससे सम्बन्ध नहीं रखती। 'चैत्यवास चला' इससे ही स्पष्ट है कि चैत्य पहलेसे ही होते आये हैं। यंत्र तंत्र मंत्रके कारण दान देनेकी प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है जो किसी सम्प्रदायके उद्भवसे सम्बन्ध न रखकर पंचम कालके मनुष्योंकी नैसर्गिक विचको द्योतित करती है। अतः इनके आधारसे भी कुन्दकुन्दको विक्रमकी छठी शताब्दीका विद्वान् नहीं माना जा सकता। हां, रयणसार प्रम्थसे जो कुछ उद्धरण दिये गये है वे अवश्य विचारणीय हो सकते थे। किन्तु उसकी भाषाशैली आदि परसे प्रो० ए० एन० उपाध्येने अपनी प्रवचनसारकी भूमिकामें उसके कुन्दकुन्दकृत होनेपर आपित्त की है। ऐसा भी मालूम हुआ है कि रयणसारकी उपलब्ध प्रतियोंमें भी बड़ी असमानता है। अतः जब तक रयणसारकी कोई प्रामाणिक प्रति उपलब्ध न हो और उसकी कुन्दकुन्दके अन्य प्रन्थोंके साथ एकरसता प्रमाणित न हो तब तक उसके आधारपर कुन्दकुन्दको विक्रमकी छठी शताब्दीका विद्वान् नहीं माना जा सकता।

जिस प्रकार मुनिजीने मर्कराके उक्त ताम्रपत्रको जाली कहनेका अतिसाह्स किया है उसी प्रकार उन्होंने एक और भी अति साहस किया है। मुनिजी लिखते है—

### 'पट्टाबलियोंमें कुन्दकुन्दसे लोहाचार्यं पर्यन्तके सात आचार्योंका पट्टकाल इस क्रमसे मिलता है-

| १ कुन्दकुन्दाचार्य | 4 84-4 8 8                   |
|--------------------|------------------------------|
| २ अहिबल्यासार्य    | ५२०-५६५                      |
| ३ माधनन्द्याचार्य  | <b>५६६</b> ५ <b>९</b> ३      |
| ४ घरसेनाचार्य      | ५९४–६१४                      |
| ५ पुष्पबन्ताचार्य  | <b>६१५-६३३</b>               |
| ६ भूतवस्याचार्यं   | <b>६३४६६३</b>                |
| ७ लोहाचार्य        | \$ <b>\$</b> \_ <b>\$</b> <0 |

'पट्टावलीकार उक्त वर्षोंको वीर निर्वाणसम्बन्धी समझते हैं, परन्तु बास्तवमें ये वर्ष विक्रमीय होने वाहियें, क्योंकि विगम्बर परम्परामें विक्रमकी बारहवीं सदीतक बहुधा शक और विक्रम संवत् लिखनेका ही प्रचार था। प्राचीन विगम्बराचार्योंने कहीं भी प्राचीन घटनाओंका उस्लेख बीर संवत्के साथ किया हो यह हमारे देखनेमें नहीं आया तो किर यह कैसे मान लिया जाय कि उक्त आचार्योंका समय लिखनेमें उन्होंने वीर सम्वत्का उपयोग किया होगा। जान पड़ता है कि सामान्यक्रपमें लिखे हुए विक्रम वर्षोंको पिछले पट्टावलीलेखकोंने निर्वाणाब्द मानकर थोझा खाया है और इस भ्रमपूर्ण मान्यताको यथार्थ मानकर पिछले इतिहासविचारक भी वास्तविक इतिहासको विगाड़ बैठे हैं।' अ० म० पू० ३४५-३४६।

कायरुके है। तथा उसके लिखे जानेका समय सन्तन् ३८८ भी उसमें दिया है। इन छ ह आचारोंका समय यदि १५० वर्ष भी मान लिया जाय तो ताम्रपत्रमें उल्लिखित अन्तिम श्री गुणनन्दि आचार्यका समय शक सं० २३८ (वि० सं० ३७३) के लगभग ठहरता है। ये गुणनन्दि कुन्दकुन्दान्वयके प्रथम पृष्य नहीं थे किन्तु कुन्दकुन्दान्वयमें हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि कुन्दकुन्दान्वय उससे भी पहलेसे प्रचलित था। और इसिक्षिये आचार्य कुन्दकुन्द विक्रमकी तीसरी शताब्दीसे भी पहलेके विद्वान् थे। किन्तु श्रीयुत प्रेमीजीका मन्तव्य है कि कुन्दकुन्दान्वयका अर्थ आचार्य कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परा न करके कीण्डकुन्दपुर ग्रामसे निकली हुई परम्परा करना चाहिये। उसका कारण यह है कि कुन्दकुन्दके नियमसारकी सतरहवी गाथामें लोकविभाग नामक ग्रंथका उल्लेख है। और वर्त्तमानमें जो संस्कृत लोकविभाग पाया जाता है, उसके अन्तमे लिखा है कि पहले सर्वनन्दी आचार्यने शक सं० ३८० में शास्त्र (लोकविभाग) लिखा था, उसीकी भाषाको परिवर्तित करके यह संस्कृत लोकविभाग रचा गया है। इस परसे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यतः कुन्दकुन्दने अपने नियमसारमें शक सं० ३८० में रचे गये लोकविभाग ग्रन्थका उल्लेख किया है अतः वे मर्करा ताम्रपत्रमे उल्लिखत कुन्दकुन्दान्वयके प्रवर्तक नहीं हो सकते।

नियमसारकी वह गाथा तथा उससे पहलेकी गाथा इस प्रकार है-

''माणुस्सा दुवियम्पा कम्ममहीभोगभूमिसंजादा।
सत्तिवहा णेरद्वया णादम्बा पुढिविभेएण॥१६!।
चउदह भेदा भणिवा तेरिच्छा सुरगणा चउठभेदा।
एदेसि विस्थारं लोयविभागेसु णादम्बं॥१७॥

पद्मप्रभ मलघारी देवने इसकी टोकामे लिखा है कि इन चार गतिके जीवोके भेदोका विस्तार लोक-विभाग नामके परमागममें देखना चाहिये।

वर्तमान लोकविभागमें अन्य गतिके जीबोंका तो थोड़ा बहुत वर्णन प्रमङ्गवण किया भी गया है किन्तु तिर्यञ्चोंके चौदह भेदोंका तो वहां नाम भी दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः यदि नियमसारमें लोकविभाग नामके परमागमका उल्लेख हैं तो वह कमसे कम वह लोकविभाग तो नहीं है जिसकी भाषाका परिवर्तन करके संस्कृत लोकविभागकी रचना की गई है और जो शक सं० ३८० में सर्वनिन्दिक द्वारा रचा गया था।

त्रिलोकप्रक्रप्तिमें भी लोकविभाग, लोकविनिश्चय आदि ग्रन्थोंके मतोंका उल्लेख जगह जगह मिलता है। लोकविभागके मतोंको वर्तमान लोकविभागके खोजनेपर उनमेसे अनेकोंके बारेमे हमे निराश होना पड़ा है। यहां हम उनमेंसे कुछको उद्गृत करते हैं—

मुनि जी त्रिलोकप्रशिको कुन्दकुन्दसे प्राचीन मानते हैं, और त्रिलोकप्रशिसमें वीरनिर्वाणसे बादकी जो कालगणना दो हैं वह हम पहले लिख आये हैं। बादके ग्रम्थकारो और पट्टावलीकारोंने भी उसीके आधारपर कालगणना दी हैं। ६८३ वर्षकी परम्परा भी वीरनिर्वाण सम्वत्के आधारपर है। नन्दो संघकी पट्टावलीमें भी जो काल गणना दी है वह भी स्पष्ट रूपमें वीर निर्वाण सम्वत्के आधारपर दी गई है। मालूम होता है मुनिजीने इनमेंसे कुछ भी नही देखा। यदि देखा होता तो उन्हें यह लिखनेका साहस न होता कि प्राचीन विगम्बराचारोंने कहीं भी प्राचीन घटनाओंका उल्लेख वीर सम्वत्के साथ किया हो यह हमारे देखनेमें नहीं काया। आध्वर्य है कि मुनि जो जैसे इतिहासकेलक कुछ भी देखे बिना ही दूसरी परम्पराके सम्बन्धमें इस प्रकारकी कल्पनाओंके आधारपर भ्रम फैलानेकी चेष्टा करते है और स्वयं वास्तविक इतिहासको बिगाड़ कर पिछले इतिहास विचारकोंपर वास्तविक इतिहासको बिगाड़नेका लांछन लगाते हैं। किमाइवर्यमत:परम्।

े १. त्रि. प्र. में लिखा है कि लोकविमागमें लोकके ऊपर वायुका वनफल बमुक बतलाया है। यथा--''दो-छ-बारसभागन्महिओ कोसो कमेण वाउघणं।
लोयजबरिम्मि एवं लोयविभावम्मि पण्णलं॥२८२॥'

किन्तु लोकविभागमें लोकके ऊपर तोनों वातवलयोंकी केवल मोटाई बतलाई है। यथा-

''लोकाग्रे क्रोशयुग्मं तु गन्यूतिन्यू नगोरतं । न्यूनप्रमाणं धनुषां पंचविशचतुःशतम् ॥''

२. त्रि॰ प्रत्में लिखा है कि लोकविभागमें लवणसमुद्रकी शिखापर जलका विस्तार दस हजार योजन है। यह बात वर्तमान लोकविभागमें पाई जाती है। किन्तु यहाँ त्रिलोकप्रश्रमिकार लोकविभागके साथ 'संगाइणिए' विशेषणका प्रयोग करते है। यथा—

> ''जलसिहरे विक्खंभो जलणिहिणो जोयणा वससहस्सा । एवं संगाइणिए लोयविभाए विणिहिट्ठं ॥४१॥''

यहाँ 'संगाइणिए' विशेषण सम्भवतः किसी अन्य लोकविभागसे इसका पृथक्त बतलानेके लिये लगाया गया है। किन्तु इससे यह न समझ लेना च।हिये कि यह संगाइणी लोकविभाग हो वर्तमान लोक-विभाग है; क्योंकि त्रिलोकप्रजितिमें संगाइणीके कर्ताके जो अन्य मत दिये हैं वे इस लोकविभागमें नहीं पाये जाते। यथा—

''पणुवीस जोयणाइं धारायमृहम्मि होदि विक्संभा । संगायणिकसारो एवं णियमा पक्षेदि ॥१८॥ वासिट्ठ जोयणाइं दो कोसा होदि कुंदिविक्डारो । संगायणिकसारो एवं णियमा पक्षेदि ॥२०॥ -

इनमें संगायणिक कर्तांके मतसे गंगाका विष्कंभ २५ योजन और जिस कुण्डमें वह गिरती है उस कुण्डका विस्तार ६२ योजन दो कोस बतलाया है। किन्तु लोकविभागमें गंगाका विष्कम्भ तो बतलाया ही नहीं और कुण्डका विस्तार भी ६० योजन ही बतलाया है। अतः प्रकृत लोकविभाग न तो वह लोकविभाग ही है और न संगायणी लोकविभाग ही है।

३. जिस तरह त्रिलोकप्रज्ञितमें लोकविभाग और संगायणि लोकविभागका उल्लेख किया है उसी तरह एक लोगाइणि ग्रन्थका भी उल्लेख किया है। यथा—

> "अमावस्साए उवही सरिसे भूमीए होवि सिवपक्षे । कम्म वट्टेवि णहेण कोसाणि बोण्णि पुणमीए ॥३६॥ हायवि किण्हपक्षे तेण कमेणं च जाव विद्वगवं । एवं लोगाइणिए गंधपवरिम्म णिहिट्ठं ॥८४॥"

इसमे बतलाया है कि लोगाइणि ग्रन्थमे कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षमें लवण समुद्रके ऊपर प्रतिदित दो कोस जलकी हानि और वृद्धि होती है ऐसा कहा है। किन्तु प्रकृत लोकविभागमें बतलाया है कि अमावस्यासे पूर्णमासी तक ५००० योजन जलकी वृद्धि होती है अतः पाँच हजारमें १५ का भाग देनेसे प्रतिदिन जलकी वृद्धिका परिमाण आ जाता है।

४. त्रि प्र में अन्तर्दीपजोंका वर्णन करके लिखा हैं-

"लोयविभागद्ररिया दीवान कुमानुसेहि बुत्ताणं। अण्णसक्त्वेण द्विविं भार्ससे तप्यक्वेमो ॥८४॥" अर्थात्—लोकविभागके कर्ता आचार्य कुमुनुष्योसे युक्त द्वीपोंकी स्थित अन्य प्रकारसे कहते हैं, उसका हम प्ररूपण करते हैं।

किन्तु प्रकृत लोकविभागमें अन्तर्दीपोंका जो वर्णन किया है वह त्रिलोकप्रक्राप्तिसे मिलता हुआ है और इसका एक दूसरा सबूत यह है कि उसके समर्थनमें संस्कृत लोकविभागके रचयिताने त्रिलोकप्रक्रियको गायाएँ उद्धृत करते हुए उक्त गायासे कुछ पहले तककी ही गायाएँ उद्धृत की हैं।

इसी तरहके अन्य भी अनेक प्रमाण उद्धृत किये आ सकते है किन्तु उनसे पन्थका भार व्यर्थ ही बढ़ेगा। अतः इतनेसे ही सन्तोष मानकर हम इस निर्णयपर पहुँचते है कि एक तो नियमसार और त्रिलोक-प्रक्रिति जिस लोकिविभाग या लोकिविभागोंकी चर्चा है वह यह लोकिविभाग नहीं है। दूसरे, लोकिविभाग नामके कई ग्रन्थ प्राचीन आचार्योंके द्वारा बनाए गये थे। कमसे कम वे दो अवश्य थे, और सर्वनन्दीके लोकिविभागसे पृथक् थे। सम्भवतः इसीसे नियमसारमे बहुवचन 'लोखिकागेसु' का प्रयोग किया है, क्योंकि प्राकृतमें द्विवचनके स्थानमें भी बहुवचनका प्रयोग होता है। अतः लोकिवभागके उल्लेखके आधारपर कुन्दकुन्दको शक सं० ३८० के बादका विद्वान् नही माना जा सकता, और इसिलये मर्कराके ताम्रपत्रमें जिस कुन्दकुन्दान्वयका उत्लेख है उसकी परम्परा कुन्दकुन्द ग्रामके नामपर न मानकर कुन्दकुन्दाचार्यके नामपर माननेमें कोई आपित्त नहीं है। जब कि आचार्य कुन्दकुन्द गूलसंघके अग्रणी विद्वान् कहे जाते हैं तो कुन्दकुन्दान्वयका उद्भव उन्हींके नामपर हुआ मानना ही उचित प्रतीत होता है। अतः आचार्य कुन्दकुन्द यित्वष्यके बादके विद्वान् नहीं हो सकते और इसिलये आचार्य इन्द्रनिन्दने जो आचार्य कुन्दकुन्दको द्विषय सिद्धान्तकी प्राप्ति होनेका उल्लेख किया है जिसमें आचार्य यितवृष्यके चूणिसूत्र और उच्चारणाचार्यकी वृत्ति भी सम्मिलत है वह ठीक नहीं है। यदि कुन्दकुन्दको दूसरा सिद्धान्तग्रन्थ प्राप्त हुआ होगा तो वह केवल गुणधररचित कपायप्राभृत प्राप्त हुआ होगा। किन्तु उसके राम्बन्धमें भी इन्द्रनिन्दके उल्लेखके सिवाय दूसरा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः श्रुतावतारका उक्त उल्लेख आवार्य यतिवृष्यके उक्त समयमें बाधक नहीं हो सकता।

आचार्य इन्द्रनिन्दिने कुन्दकुन्दके बाद शामकुण्डाचार्य, तुम्बुलूराचार्य और आचार्य समन्तभद्रको द्विविध सिद्धान्तको प्राप्ति होनेका उल्लेख किया है। तथा बतलाया है कि इनमेसे पहलेके दो आचार्योने कषाय-प्राभृतपर टीकाएं भी लिखी थी। इन टीकाओं सम्बन्धमे हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। आचार्य कुन्द-कुन्दको तरह आचार्य समन्तभद्रको भी किसी सिद्धान्त ग्रन्थपर कोई वृत्ति उपलब्ध नहीं है और न उसका किसी अन्य आधारसे समर्थन हो होता है। तथा समन्तभद्रको शामकुण्डाचार्य और तुम्बुलूराचार्यके पश्चात्का बिद्धान् मानना भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। अतः इन आचार्योका उल्लेख भी यतिवृष्ठभके उक्त समयमें तबतक बाधक नहीं हो सकता जबतक यह सिद्ध न हो जाये कि इन आचार्योका उक्त पौवापर्य टीक है तथा उनके सामने यतिवृष्ठभके चूणिसूत्र मौजूद थे। अतः आचार्य यतिवृष्ठभका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका उत्तरार्घ माननेमे कोई भी बाधक नजर नहीं आता। और यतः उनसे पहले कषायप्राभृतपर किसी अन्य वृत्तिके होनेका कोई उल्लेख नहीं मिलता अतः कषायप्राभृतपर जिन वृत्तिटीकाओंके होनेका उल्लेख पहले कर आये हैं बे सब विक्रमकी छठी शताब्दीके बादकी ही रचनाएं होनी चाहिये।

इस प्रकार यतिवृषभके समयपर विचार करके हम पुनः आचार्य गुणघरकी ओर आते हैं। गुणघरके समयपर विचार करते हुए यह भी देखनेकी जरूरत है कि षट्खण्डागम और कयायप्राभृतमेंसे किसकी रचना पहले हुई है। दोनों ग्रम्थोंकी तुलना करते हुए हम पहले लिख आये हैं कि अभी तक यह नहीं जाना जा

<sup>(</sup>१) 'आबार्य कुन्वकुन्व और यतिवृषभमें पूर्ववर्ती कौम' शीर्वकसे अमेकान्त वर्ष २, कि॰ १ में लेख लिखकर सर्वप्रथम पं॰ जुगुलकिशोरजी मुस्तारने ही आबार्य कुन्दकुन्दको यतिवृषभका पूर्ववर्ती विद्वान् बतलाया था। उनकी अन्य युक्तियोंका निर्देश उक्त लेखमें देखना चाहिये।

# É

सका है कि इन दोनोंमेंसे एकका दूसरेपर प्रभाव है। किन्तु दोनोंके मतमेदोंकी चर्चा घवला-जबघवलाकार स्वयं करते हैं तथा यह भी कहते हैं कि षट्खण्डागमसे कथायप्राभृतका उपदेश भिन्न है। इससे इतना ही स्पष्ट होता है कि भूतविल पुष्पदन्तकी गुरुपरम्परासे गुणवराचार्यकी गुरुपरम्परा भिन्न थी। किन्तु दोनोंमें कीन पहले हुआ और कौन पीछे? इसपर कोई भी स्पष्ट प्रकाश नहीं डालता। दोनोंको ही बी० नि० ६८३ के बादमें हुआ बतलाते हैं।

श्रुतावतारमे पहले षट्खण्डागमकी उत्पत्तिका वर्णन किया है और उसके पक्ष्वात् कथायप्राभृतकी उत्पत्तिका वर्णन किया है। श्रीवीरसेन स्वामीने भी षट्खण्डागमपर पहले टीका लिखी है और कथायप्राभृत-पर बादमे। तथा श्रुतावतारों अनुसार षट्खण्डागम पुस्तकके रखे जानेपर ख्येष्ठ शुक्ल पंचमीके दिन उसका पूजा महोत्सव किया गया। इन सब बातोंको दृष्टिमें रखते हुए तो ऐसा लगता है कि षट्खण्डागमके बाद कथायप्राभृतकी रचना हुई है। किन्तु हमारी यह केवल कल्पना ही है। तो भी दोनोंके रचनाकालमें अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये; क्योंकि दोनोकी रचनाएं ऐसे समयमें हुई हैं जब अंगज्ञानके अविशय्ट अंश भी लुप्त होते जाते थे और इस तरह परमागमके विच्छेदका भय उपस्थित हो चुका था। यो तो पूर्वोका विच्छेद वीरनिर्वाणसे ३४५ वर्षके पश्चात् ही हो गया था किन्तु उनका आंशिक ज्ञान बराबर चला आता था। जब उस बचे खुचे आंशिक ज्ञानके भी लोपका प्रसंग उपस्थित हुआ तब उसे सुरक्षित रखनेकी चिन्ता हुई। जिसके फलस्वरूप षट्खण्डागम और कयायप्राभृतकी रचना हुई।

यतिवृपभके समयका विचार करते हुए हुम त्रिलोकप्रज्ञाप्तिमे दी गई ६८३ वर्षकी अञ्ज्ञानियोंकी आचार्य परम्पराका उल्लेख कर आये हैं और फुटनोटमे यह भी बतला आये हैं कि निन्दसङ्क्षको पट्टावलीसे उसमें ११८ वर्षका अन्तर है। त्रिलोकप्रज्ञप्तिके अनुसार अन्तिम आचारांगधर लोहाचार्य तक वीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष होते हैं किन्तु निन्दसंघकी पट्टावलीके अनुसार ५६५ वर्ष ही होते हैं। इसप्रकार दोनोंमे ११८ वर्षका अन्तर है। यदि अन्तिम आचारांगधर लोहाचार्यके समयकी जांच हो सके तो इस अन्तरका स्पष्टी-करण हो सकता है। किवदन्ती है कि इन लोहाचार्यके समयकी जांच हो सके तो इस अन्तरका स्पष्टी-करण हो सकता है। किवदन्ती है कि इन लोहाचार्यके अग्रवालोको जैन धर्ममे दीक्षित किया था। यदि अग्रोहाके टीलेसे कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सके तो शायद उससे इस समस्यापर कुछ प्रकाश पड़ सके। किन्तु जब तक ऐसा नही होता तब तक यह विषय विवादगस्त बना ही रहेगा। फिर भी आचार्य कुन्दकुन्द वगैरहके समयको देखते हुए त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें जो ग्यारह अंगके धारी ५ आचार्योका समय २२० वर्ष और आचारांगके घारी ४ आचार्योका समय ११८ वर्ष दिया है वह पूर्वके अन्य आचार्योका कालकी अपेक्षा अधिक प्रतीत होता है और उससे पट्टावली प्रतिपादित १२३ और ९७ वर्षका समय अधिक उपयुक्त जैचता है। यदि यही समय ठीक हो तो आचार्य गुणधरको बीर नि० सं० ५६५ के लगभगका आचार्य मानना होगा। यह समय इवेताम्बर पट्टावली प्रतिपादित आर्य नागहस्तीके समयके भी अनुकूल है।

यदि आर्यमंक्षु नागहस्तीके दादागुरु रहे हों तो उन्हें भी आचार्य गुणधरका समकालीन विद्वान् होना चाहिए और उस अवस्थामें आर्यमंक्षु और नागहस्तिको गुणधरसे ही गाथाओंकी प्राप्ति होनी चाहिए न कि आचार्य परम्परासे। यदि ये सब सम्भावनाएं ठीक हों तो गुणधरका समय वीर नि॰ सं॰ ६०० तक, और आर्यमंक्षुका समय ६२० तक तथा नागहस्तिका समय ६२० से आगे समझना चाहिये। किन्तु इस अवस्थामें यतिवृषम आर्यमंक्षु और नागहस्तिके शिष्य नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिलोकप्रज्ञप्तिके आधारसे वे वीर नि॰ सं॰ १००० के बादके विद्वान् ठहरते हैं। यदि चूणिसूत्रकार यतिवृषम उन्हीं नागहस्तिके अन्तेवासी हैं जिनका उल्लेख ध्वेताम्बर पट्टाविलयोंमें है तो वे कमसे कम वर्तमान स्वरूपमें उपलब्ध त्रिलोक प्रज्ञप्तिके रचिता तो

<sup>(</sup>१) वर्तमानमें त्रिलोकप्रश्नित ग्रन्थ जिस रूपमें पाया जाता है उसी रूपमें आचार्य यतिवृषभने उसकी रचना की थी, इस बातमें हमें सन्देह है। हमें रूगता है कि आचार्य यतिवृषभकृत त्रिलोकप्रश्निमें कुछ अं

हरिगज नहीं हो सकते। किन्तु यदि दिगम्बर परम्पराके आर्यमंशु और नागहस्ती स्वेताम्बर परम्परासे भिन्न ही व्यक्ति हों तो उनका समय विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीका अन्त और छठीका आदि होना च।हिये और गुणबरको विक्रमकी लीसरी शताब्दीका विद्वान् होना चाहिये। ऐसी अवस्थामें गुणधरद्वारा रचित कथाय-प्राभृतकी प्राप्त आर्यमंश्च और नागहस्तीको आचार्य परम्परासे ही प्राप्त होनेका जो उल्लेख जयधवलाकारने किया है वह भी ठीक बैठ जाता है, और यतिवृषभ और आर्यमंश्च तथा नागहस्तिका गुरुशिष्यभाव भी बन जाता है।

ऐसा भी है जो बादमें सम्मिलित किया गया है और कुछ अंश ऐसा भी है जो किसी कारणसे उपलब्ध प्रतियोमें लिखनेसे छूट भी गया है। हमारे उक्त सन्देहके कारण इस प्रकार हैं—

१ त्रिलोकप्रक्रिके अन्तकी एक गाथामे उसका परिमाण आठ हजार बतलाया गया है, किन्तु हमारे सामने जो प्रति है उसकी श्लोक संख्याका प्रमाण ९३४० होता है। इतने पर भी उसमें देवलोकप्रक्रिति और सिक्कोकप्रक्रिका कूछ भाग छूटा हुआ है।

२ ज्योतिलॉकप्रज्ञिसके अन्तमे मनुष्यलोकके बाहरके ज्योतिबिम्बोंका परिमाण निकालनेका वर्णन गद्यमें किया गया है। यद्यपि इस प्रकारका गद्य भाग इस प्रन्थमें यत्र तत्र पाया जाता है। किन्तु प्रकृत गद्यभाग धवलाके चतुर्थखण्डमें अक्षरशः पाया जाता है और उसमे कुछ इस प्रकारकी चर्चा है जो त्रिलोकप्रज्ञितिकारकी अपेक्षा धवलाकारकी दृष्टिसे अधिक संगत प्रतीत होती है। उक्त गद्यका वह भाग इस प्रकार है—

उक्त गद्यका भावार्थ शंका-समाधानके रूपमे इस प्रकार है— शंका—स्वयंभूरमण समुद्रके परे राजुके अर्थच्छेद होते है, यह कैसे जाना ?

समाधान—ज्योतिष्कदेवोंका प्रमाण निकालनेके लिये 'वेछप्पणंगुलसदवग्ग' आदि जो सूत्र कहा है उससे जाना।

शंका—'द्वीप और सागरोंकी जितनी संख्या है तथा जम्बूदीपके जितने अर्घच्छेद प्रतीत होते हैं छ अधिक उतने ही राजुके अर्थछेद होते हैं।' इस परिकर्मसूत्रके साथ यह व्याख्यान विरोधको क्यों नही प्राप्त होता है ?

समाधान—उक्त व्याख्यान परिकर्मसूत्रके साथ भले ही विरोधको प्राप्त हो किन्तु उक्त सूत्रके साथ बिरोधको प्राप्त नहीं होता है। इसिलये इसी व्याख्यानको मानना चाहिये, परिकर्मको नहीं, क्योंकि वह सूत्र-विरुद्ध है। और जो सूत्रविरुद्ध हो वह व्याख्यान नहीं है क्योंकि उसको व्याख्यान माननेसे अतिप्रसंग दोष आता है।

पांका- रवयंभूरमणसे परे ज्योतिष्कदेव नहीं हैं यह कैसे जाना ?

## समाचान-'बेखप्पण्णंगुलसदबमा' आदि सूत्रसे ही जाना।

राजुके अर्थ छेद लानेके योग्य संख्यात अधिक जम्बूदीपके अर्द्ध च्छेद सहित द्वीप सागरोकी संख्या प्रमाण राजुके अर्द्ध च्छेदोंकी जो परीक्षाविधि दी है वह अन्य आचार्योकी उपदेश परम्पराका अनुसरण नहीं करती है किन्सु केवल त्रिलीकप्रकासिसूत्रका अनुसरण करनेवाली है और ज्योतिष्क देवोंका भागहार धतलानेवाले सूत्र-का अवलम्बन करनेवाली युक्तिके बलसे हगने उसका कथन किया है।

यह जो गद्य भाग दिया है वह धवलासे दिया है और यह भाग मामूली शब्दमेदके साथ जो कि अगुद्धियोंको लिये हुए है और लेखकोके प्रमादका फल जान पड़ता है त्रिलोकप्रशक्तिमें पाया जाता है। उक्त मद्य भागसे यह स्पष्ट है कि ज्योतिष्क देवोंका प्रमाण निकालनेके लिये जो राजुके अर्द्धच्लेद धवलाकारने बतलाये हैं जो कि परिकर्मसे विरुद्ध है. यद्यपि वे त्रिलोकप्रज्ञिसमें नहीं बतलाये गये, किन्तु त्रिलोकप्रज्ञिसमें जो ज्योतिष्क देवोंका प्रमाण निकालनेके लिए भागहार बतलाया है उसपरसे उन्होंने यह फलितार्थ निकाला है. जैसा कि उक्त गद्यके अन्तिम अंशसे स्पष्ट है। धवलामें 'अम्हेहि परूविदा'के आगे दो ऐसी बातें उदाहरणरूपमे और बतलाई है जिनका निरूपण केवल घवलाकारने ही किया है। किन्तु त्रिलोकप्रशसिमें वह अंश नही पाया जाता है और न 'अम्हेहि' पाया जाता है। उसमें-'पयदगच्छसाहणद्वमेसा परूवणा परूविदा तवो ण एत्य इवमेवेसि एयंतपरिगाहो कायव्यो आदि पाया जाता है। इस परने यह कहा जा सकता है कि त्रिलोकप्रज्ञासिकी गद्यमें आवश्यक परिवर्तन करके उसे धवलाकारने अपना लिया है। किन्तु यदि उक्त गद्य त्रिलोकप्रज्ञिमको होती तो त्रिलोकप्रज्ञिमकारको स्वयं ही ज्योतिविम्बोका प्रमाण निकालनेके लिये राज्के अर्धच्छेदोंको न कहकर अपनी ही त्रिलोकप्रशासिक एक सूत्रके आधारपरसे उनके प्रमाणको फलित करनेकी क्या आवश्यकता थी और फलित करके भी यह लिखना कि 'राजूके अर्हच्छेदोंके प्रमाणकी जो परीक्षाविधि है वह त्रिलोकप्रक्षप्तिके अनुसार है और अमुक सूत्रका अवलम्बन लेकर युक्तिके बलसे प्रकृत गच्छका साधन करनेके लिये कही गई है' तथा प्रकृत व्याख्यान सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता है' आदि त्रिलोकप्रज्ञप्ति-कारकी दृष्टिसे बिल्कुल ही असंगत लगता है। यदि त्रिलोकप्रज्ञितकारने अपनी त्रिलोकप्रश्निका कोई व्याख्यान भी रचा होता तब भी एक बात थी, किन्तु ऐसा भी नहीं है। अतः कमसे कम उक्त गद्य तो अवश्य ही किसीने घवलासे उठाकर आवश्यक परिवर्तनके साथ त्रिलोकप्रक्रिसमें सम्मिलित कर दी है, ऐसा प्रतोत होता है।

३ धवला खं० ३, पृ० ३६ मे लिखा है-

'वुगुण वुगुणो वुवागो णिरंतरो तिरियलोगोसि' तिलोयपण्णतिसुत्तावो य णब्वदे । किन्तु प्रयत्न करनेपर भी उक्त गाथांश त्रिलोकप्रक्रसिमें हमें तही मिल सका।

४ जिलोकप्रकासिमें वीर निर्वाणसे वाक राजाका काल बतलाते हुए लिखा है कि ४६१ वर्ष पश्चात् चाक राजा हुआ और उसके पश्चात् तीन मत और दिये हैं जिनके अनुसार ९७८५ वर्ष मास बाद अथवा १४७९३ वर्ष बाद अथवा ६०५ वर्ष ५ मास बाद शक राजाकी उत्पत्ति बतलाई है। धवलाके बेदना खण्डमें मी शकराजाका उत्पत्तिकाल बतलाया है, किन्तु उसमें ६०५ वर्ष ५ मास वाली मान्यताको ही प्रथम स्थान दिया गया है और उसके सिवा दो मत और दिये हैं। एकके अनुसार बीर निर्वाणसे १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ। यह मत जिलोकप्रकासिमें भी दिया है। और दूसरेके अनुसार ७९९५ वर्ष ५ मास बाद शक राजा हुआ। यह मत जिलोकप्रकासिमें नहीं हैं। तथा जिलोकप्रकारिके शेष दो मत भी यहां तक कि ४६१ वर्ष वाला वह मत भी जो जिलोकप्रकासिके कर्ताको मान्य है उसमें नहीं हैं। तथा तीनों मतोंके लिये जो गाथाएं उद्धृत की गई हैं वे भी जिलोकप्रकासिकों नहीं हैं, किन्तु बिल्कुल जुदी हो हैं। इस परसे मनमें अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं जिलोकप्रकासिके सामने होते हुए भी घवलाकारने उस मतको स्थान क्यों नहीं दिया जो उसके आदरणीय कर्ताको इण्ट था? क्या जिलोकप्रकासिकों उक्त मत प्रक्षिप्त है ? आदि। यद्यपि नं० ४ की बातोंको आदरणीय कर्ताको इण्ट था ? क्या जिलोकप्रकासिकों उक्त मत प्रक्षिप्त है ? आदि। यद्यपि नं० ४ की बातोंको

जहां तक चूणिसूत्रकार आचार्य यतिवृषभकी आम्नायका सम्बन्ध है उसमें न तो कोई मतभेद ग्रन्थकारोंको है और न उसके लिये कोई स्थान ही है, क्योंकि उनकी त्रिलोकप्रज्ञिप्तमें दी गई आचार्य आक्नाय परम्परासे ही यह स्पष्ट है कि वे दिगम्बर आम्नायके आचार्य थे। किन्तु कषायप्राभृतके रचिता आचार्य गुणघरके सम्बन्धमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे उनकी आम्नायके सम्बन्धमें कुछ भ्रम हो सकता है या भ्रम फैलाया जा सकता है। अतः उन बातोंके सम्बन्धमें थोडा उहापोह करना आवश्यक है। वे बातें इस प्रकार हैं—

प्रथम आचार्य गुणघरको वाचक कहा गया है। दूसरे, उनके द्वारा रची गई गाथओं को प्राप्ति आर्यमं क्षु और नागहस्तिको होनेका और उनसे अध्ययन करके यतिवृषभके उनपर चूणिसूत्रों को रचना करनेका उल्लेख पाया जाता है। तीसरे, घवला और जयघवलामें पट्खण्डागमके उपदेशसे कषायप्राभृतके उपदेशको भिन्न बतलाया है इनमें से पहले वाचकपदको ही लेना चाहिये।

तत्त्वार्धसूत्रका जो पाठ दवेताम्बर आम्नायमें प्रचलित है उसपर रचे गये तथोक्त स्वोपज्ञ भाष्यके अन्तमें एक प्रशस्ति है। उस प्रशस्तिमें सूत्रकारने अपने गुरुओंको तथा अपनेको वाचक लिखा है। तत्त्वार्थसूत्रके अपने गुजराती अनुवादकी प्रस्तावनामें पं० सुखलालजीने सूत्रकार उमास्वातिकी परम्परा बतलाते हुए लिखा था।

'उमास्त्रामीके' बाचक वंशका उस्लेख और उसी वंशमें होनेवाले अग्य आचार्योका वर्णन व्वेताम्बरीय पट्टाबलियों पन्नवण्णा और नम्बीकी स्थविरावलीमें पाया जाता है।'

'ये दलीले बा॰ उमास्वातिको इबेताम्बर परम्पराका मनवाती हैं और अब तकके समस्त इबेताम्बर आबार्य उन्हें अपनी परम्पराका पहलेसे मानते आये हैं। ऐसा होते हुए भी उनकी परम्पराके सम्बन्धमें कितने ही वाचन तथा विचारके पश्चात् जो कल्पना इस समय उत्पन्न हुई है उसको भी अभ्यासियोंके विचारसे दे वेना यहाँ उचित समझता हैं।'

'जब किसी महान् नेताके हाथसे स्थापित हुए सम्प्रवायमें मतभेवके बीज पड़ते हैं, पक्षोंके मूल बंधते हैं और घोरे घोरे वे विरोधका रूप लेते हैं तथा एक दूसरेके प्रतिपक्षरूपसे स्थिर होते हैं। तब उस मूल सम्प्रवायमें एक ऐसा वर्ग खड़ा होता है जो परस्पर विरोध करनेवाले और लड़नेवाले एक भी पक्षकी हुराप्रही तरफवारी नहीं करता हुआ अपनेसे जहां तक बने वहां तक मूल प्रवर्तक पुरुषके सम्प्रवायको तटस्थरूपसे ठीक रखनेका और उस रूपसे ही समझानेका प्रयत्न करता है मनुष्य स्वभावके नियमका अनुसरण करने बाली यह कल्पना यवि सत्य हो तो प्रस्तुत विवयमें यह कहना उचित जान पड़ता है कि जिस समय दवेताम्बर बौर विसम्बर वोनों पक्षोंने परस्पर विरोधीपनेका रूप धारण किया और अमुक विषयसम्बन्धमें मतभेवके अगड़ेकी तरफ वे उले उस समय भगवान् महावीरके शासनको भाननेवाला अमुक वर्ग वोनों पक्षोंसे तटस्य रहकर अपनेसे जहां तक बने वहां तक मूल सम्प्रवायको ठीक रखनेके काममें पड़ा। इस वर्गका मुख्य काम धरम्परासे खले आये हुए शास्त्रोंको कण्ठस्थ रख उन्हें पढ़ना पढ़ाना था और परम्परासे प्राप्त हुए तस्वज्ञान सथा आचारसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातोंका संग्रह रखकर उसे अपनी शिष्ट परम्पराको वे देना था।

स्रकेले उतना महत्त्व नहीं दिया जा सकता तथापि पूर्वकी बातों के रहते हुए उन्हें दृष्टिसे ओझल भी नहीं किया जा सकता। अन्य भी कुछ इसी प्रकारकी बातें हैं, जिनके समाधानके लिए त्रिलोकप्रवासिकी उपलब्ध प्रतियोंकी सूक्ष्म दृष्टिसे जांच होना आवश्यक प्रतीत होता है। उसके बाद ही किसी निर्णयपर पहुँचना उचित होगा।

<sup>(</sup>१) देखो अनेकान्त, वर्ष १, पू० ३९८।

जिस प्रकार वैवरकार पाठक भृतियोंको बराबर कण्ठस्य रक्षकर एक भी मात्राका केर त पड़े ऐसी साम्रवाकी रक्षते स्रोर जिल्पपरम्पराको सिकाते थे, उसी प्रकार यह तटस्य वर्ग जैन खुतको कंठस्य रक्षकर उसकी क्षाक्याओंको समझता, उसके पाठभेवों तथा उनसे संबन्ध रक्षनेवाली करूपनाको सँघालता और ज्ञव्य तथा ज्ञवंसे पठन-पाठन द्वारा अपने खुतका विस्तार करता था । यही वर्ग वाचककपसे प्रसिद्ध हुआ । इसी कारकासे इसे बहुाबकों वाचकवंश कहा गया हो ऐसा जान पड़ता है।

इसप्रकार पं जीने वाचक उमास्वातिका दिगम्बर तथा इवेताम्बर इन दोनों पक्षोंसे बिल्कुल लटस्थ ऐसी एक पूर्वकालीन जैनपरम्पराका विद्वान् बतलाकर तस्वार्थसूत्र और उसके स्वोपज्ञ भाष्यसे ऐसी बहुत सी बातें भी प्रमाणरूपसे उपस्थित की थी जिनके आधारपर उन्हें वाचकवंशकी तटस्थताकी कल्पना हुई थी। किन्तु इचर उनके तस्वार्थसूत्रके गुजराती अनुवादका जो हिन्दी भाषान्तर प्रकट हुआ है उसकी प्रस्ताबनामेंसे उन्होंने तटस्थताकी ये सब बातें निकाल दी है और जिन बातोंके आधारपर उक्त कल्पना की थी उनकी भी कोई चर्चा नहीं की है और न अपने इस मतपरिवर्तनका कुछ कारण ही लिखा है। उमास्वातिने अपनी तथोक्त स्वोपज्ञ प्रशस्तिमें अपनेको और अपने गुरुओंको वाचक जरूर लिखा है किन्तु बाचकवंशी नहीं लिखा है। इसीसे मुनि दर्शनविजय जीने लिखा था—'वाचक उमास्वाति जी वाचक थे किन्तु वाचकवंशके नहीं थे।'

अतः वाचकवंशका सम्बन्ध भले ही श्वेताम्बर परम्परासे रहा हो किन्तु वाचक पदका सम्बन्ध किसी एक परम्परासे नहीं था। यदि ऐसा होता तो जयधवलाकार गुणधरको वाचक और अपने एक गुरु आर्यनिन्दिको महावाचक पदसे अलंकत न करते। अतः मात्र वाचक कहे जानेमात्रसे गुणधराचार्यको श्वेताम्बर परंपराका विद्वान् नहीं कहा जा सकता। अब रह जाती है समस्या आर्यमंश्रु और नागहस्तीको, जिन्हे परम्परासे गुणधर आचार्यकृत गाथाएँ प्राप्त हुई थी। इन दोनों आचार्योका नाम नंदिसूत्रकी पट्टावलीमें अवश्य आता है और उसमें नागहस्तीको वाचकवंशका प्रस्थापक और कर्मप्रकृतिका प्रधान विद्वान् भी कहा गया है। किन्तु इन दोनों आचार्योके मन्तव्यका एक भी उल्लेख श्वेताम्बर परम्पराके आगमिक या कर्मविषयक साहित्यमें उपलब्ध नहीं होता, जब कि धवला और जयधवलामें उनके मतोंका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः जयधवलाकारके सन्मुख इन दोनों आचार्योको कोई कृति रही हो। इन्हीं दोनो आचार्योके पास कसायपाहुडका अध्ययन करके आचार्य यतिवृषभने अपने चूणिसूत्रोंकी रचना की थी, और वादको उन्हींके आधारपर अनेक आचार्योंने कसायपाहुड वृत्तियाँ आदि लिखी थी। सारांश यह है कि दिगम्बरपरम्पराको कसायपाहुड और उसका ज्ञान आर्यमंक्षु और नागहस्तीसे ही प्राप्त हुआ था। यदि ये दोनों आचार्य श्वेताम्बर परम्पराके ही होते तो कसायपाहुड या तो दिगम्बर परम्पराको प्राप्त ही नहीं होता, यदि होता भी तो श्वेताम्बर परम्परा उससे एक दम अख्ती न रह जाती।

शायद कहा जाये, जैसा कि हम पहले लिख आये हैं, कि कषायप्रामृतके संक्रम अनुयोगद्वारकी कुछ गायाएँ कर्मप्रकृतिमें पाई जाती हैं अतः क्वेत म्बर परम्पराको उससे एकदम अछूता तो नहीं कहा जा सकता। इसके सम्बन्धमें हमारा मन्तव्य है कि प्रथम तो संक्रम अनुयोगद्वारसम्बन्धी गायाओं के गुणधर रचित होने में पूर्वाचार्यों में मतभेद था। कुछ आचार्योंका मत था कि उनके रचयिता आचार्य नागहस्ति थे। यद्यपि जय-धवलाकार इस मतसे सहमत नहीं हैं, फिर भी मात्र उतनी गायाओं के कर्मप्रकृति पाये जाने से यह नहीं कहा जा सकता कि आचार्य गुणधरका बारसा दिगम्बर परम्पराकी तरह क्वेताम्बर परम्पराको भी प्राप्त था। दूसरे, यह हम पहले बतला आये हैं कि कषायप्राभृतकी संक्रमवृत्तिसम्बन्धी जो गाथाएँ कर्मप्रकृतिमें पाई जाती हैं, उनमें कषायप्राभृतको गाथाओं कुछ भेद भी है और बह भेद सैदान्तिक मतभेदको लिये हुए है। यदि कषायप्राभृतमें उपलब्ध पाठ क्वेताम्बरपरम्पराको सान्य होता तो कर्मप्रकृतिमें उसे हम ज्योंका त्यो पाते, कमसे कम उसमें सैदान्तिक मतभेद न होता। अतः वाषक पदाकडकूत होनेसे या आर्यमंगु और नाग-

<sup>(</sup>१) अनेकान्त वर्ष १, ५० ५७८।

श्रुव्ही नाम व्येताम्बर वरम्परामें पाया जानेसे कवायप्राभृतके रचयिता आचार्य गुणधरको स्वेताम्बर परंपसका विद्वान् नहीं माना जा सकता है ।

अब रह जाती है शेष तीसरी बात । किन्तु उससे भी यह नहीं कहा जा सकता कि षट्सन्धानमसे क्यायप्राभृतकी आम्नाय ही भिन्न थी । एक ही आम्नायमें होनेवाले आचार्यों में बहुधा मतमेद पाया जाता है कि उन आचार्यों की गुरुपरम्पराएँ यिन्न थीं । जिसकी गुरुपरम्परासे जो उपदेश प्राप्त हुआ उसने उसीको अपनाया । कर्मशास्त्रविषयक इन मतभेदोंकी चर्ची दोनों ही सम्प्रदायों में बहुतायतसे पाई जाती है । अतः भिन्न उपदेश कहे जानेसे भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि षट्खण्डागमसे कथायप्राभृत भिन्न सम्प्रदायका ग्रन्थ है । अतः कपायप्राभृतके रचित्रा दिगम्बर सम्प्रदायके ही आचार्य थे।

### ३ जयधवलाके रचयिता

जयधवलाके अन्तमें एक लम्बी प्रशस्ति है, जिसमे उसके रचयिता, रचनाकाल तथा रचनादेशके सम्बन्धमें प्रकाश डाला गया है। रचयिताके सम्बन्धमें प्रशस्तिमें लिखा है—

"आसीबासीबबासम्भव्यसस्वकुमुद्रतीम् । मुद्रतीं कर्तुमीशो यः शशाक्त इव पुष्कलः ।।१८।। वीरसेन इत्पात्तभट्टारकपृथ्प्रथः। प।रवृश्वाधिविद्यानां साक्षाविव स केवली ।।१९।। प्रीणितप्राणिसंपत्तिराकान्ताशेषगोचरा । भारती भारतीवाज्ञा षट्खण्डे यस्य नास्खलत् ॥२०॥ यस्य नैसर्गिकीं प्रज्ञां वृष्ट्वा सर्वार्थगामिनीम् । जाताः सर्वजसद्भावे गिरारेका मनीविणः ॥२१॥ यं प्राष्ट्रः प्रस्फुरव्बोधवीधितिप्रसरोवयम् । धृतकेबलिनं प्राज्ञाः प्रज्ञाधमणसत्तमम् ॥२२। प्रसिद्धसिद्धान्तवाधिवाधौतशुद्धधी: । सार्धं प्रत्येकबुर्द्धयः स्पर्धते घीद्धबुद्धिभः ॥२३॥ पुस्तकानां चिरन्तानां गुरुत्विमह कुर्वता । येनातिशयिताः पूर्वे सर्वे पुस्तकशिष्यकाः ॥२४॥ यस्तपोदीव्तकिरणैर्भक्याम्भोजानि बोधयन्। व्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पञ्चस्तूपान्वयाम्बरे ॥२५॥ प्रशिप्यवचन्द्रसेनस्य यः विषयोऽप्यार्यनिक्ताम् । कुलं गणं च सन्तानं स्वगुणैरुदजिज्वलत् ॥२६॥ तस्य शिष्योऽभवच्छीमान् जिनसेनः समिद्धधीः । सविद्वाविष यत्कर्मी विद्वी जानशलाकया ॥२७॥ यस्मिन्नासम्नभव्यत्वान्भुक्तिलक्ष्मीः समुत्युका । स्वयं वरीतुकामेव भौति मालामयूयुजत् ॥२८॥ येनानुचरिता (तं) बाल्याइत्रह्मवतमस्विव्हतम् । स्वयंवरविधानेन वित्रमुढा सरस्वसी ॥२९॥

यी नातिसुन्वराकारों न चातिचतुरी मुनिः।
तथाप्यनन्यशरणा यं सरस्वत्युपाचरत्।।३०३।
थीः शमो विनयश्चेति यस्य नैसींगकाः गुणाः।
सूरीनाराधयंति स्म पुणराराज्यते न कः।।३१॥
यः कृशोऽपि शरीरेण न कृशोऽभूसपोपुणैः।
न कृशत्वं हि धारीरं गुणरेब कृशः कृशः।।३२॥
ये (यो) नाप्रहीस्कपिलिका नाप्यचिन्तयवश्चसा।
सवाप्यच्यात्मविद्याव्येः परं पारमशिव्ययत्।।३२॥
सानाराधनया यस्य गतः कालो निरन्तरम्।
ततो ज्ञानमयं पिण्डं यमाहुस्तस्वद्यशिनः।।३४॥
तेनेवमनतिश्रोडमितना गुरुशासनात्।
लिखितं विशवैरेभिरकारः पुण्यशासनम् ॥३५॥
गुरुणाथँऽग्रिमे भूरिवयतस्ये संप्रकाशिते।
तिश्वरीक्याल्पवक्तव्यः पश्चार्थस्तेन पूरितः॥३६॥
राश्वरीक्याल्पवक्तव्यः पश्चार्थस्तेन पूरितः॥३६॥

इस प्रशस्तिके पूर्वार्धमें आचार्य वीरसेनके गुणोंका वर्णन किया गया है और उत्तरार्धमे उनके शिष्य आचार्य जिनसेनका । इसमे सन्देह नहीं कि आचार्य वीरसेन अपने समयके एक बहुत बड़े विद्वान् थे । उन्होंने अपनी दोनों टीकाओम जिन विविध विषयोंका संकलन तथा निरूपण किया है उन्हें देखकर यदि उस समयके भी विद्वानोकी सर्वज्ञके सद्भाविषयक शङ्का दूर हो गई थी तो उसमें अचरज आचायं बीरसेन नहीं है, क्योंकि इस समय भी उसे पढ़कर विद्वानोंको यह अचरज हुए बिना नहीं रहता कि एक भोर व्यक्तिको कितने विषयोंका कितना अधिक ज्ञान था। इसके साथ ही साथ वे दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंके रहस्यके अपूर्व वेत्ता थे तथा प्रथम सिद्धान्त ग्रन्थ पट्खण्डागमके छहों खण्डोंमे तो उनकी जिनसेन भारती भारती आज्ञाके समान अस्खिलितगति थी। सम्भवतः वे प्रथम चक्रवर्ती भरतके ही समान प्रथम सिद्धान्तचक्रवर्ती थे। उनके बादसे ही सिद्धान्तग्रन्थोके जाताओंको यह पद दिया जाने लगा था। उनके आगमविषयक ज्ञान और बुद्धिचातूरीको देखकर विद्वान् उन्हे श्रुतकेवली और प्रज्ञाश्रमणोमे श्रेष्ठ तक कहते थे। ग्यारह अंग और चौदह पूर्वका पाठी न होने पर भी श्रुतावरण और वीर्यान्तरायके प्रकृष्ट क्षयोप-शमसे जो असाधारण प्रज्ञाशक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके कारण द्वादशागके विषयोका निःसंशय कथन किया जा सकता है उसे प्रजाश्रमण ऋदि कहते हैं और उसके धारक मुनि प्रजाश्रमण कहलाते हैं। श्री वीर-सेन स्वामीकी इस प्रजाशक्तिके दर्शन उनकी टीकाओमे पद-पद पर होते हैं। प्रशस्तिकारके इन उल्लेखोंसे पता चलता है कि अपने समयमे ही वे किस कोटिके ज्ञानी और संयमी समझे जाते थे। वे प्राचीन पुस्तकोंके पढनेके भी इतने प्रेमी थे कि वे अपनेसे पूर्वके सब पुस्तक पाठकोंसे बढ़ गये थे। उनकी टीकाओंमें जिन विविध-प्रन्थोंसे उद्धरण लिये गये हैं और उनसे सिद्धान्त प्रन्थोंकी अनेक टीकाओंके संलोहनका परिचय मिलता है उससे भी उनके इस पुस्तकप्रेमका समर्थन होता है।

इन साक्षात् सर्वज्ञसम, प्रज्ञाश्रमणों में श्रेष्ठ श्री वीरसेनस्वामीके शिष्य श्री जिनसेन भी अपने गुरुके अनुरूप ही विद्वान थे। मालूम होता है वे बाल्यकालसे ही गुरुकुलमे वास करने रूगे थे, इसीलिये उनका कनछेदन भी न हो सका था। वे शरीरसे कुश थे, अति सुन्दर भी नहीं थे, फिर भी उनके गुणोंपर मोक्षलक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही मुग्ध थीं। एक ओर वे अखण्ड ब्रह्मचारी और परिपूर्ण संयमी थे तो दूसरो ओर अनुपम विद्वान थे। इन दोनों गुरु-शिष्योंने ही इस जयधवला टीकाका निर्माण किया है। प्रशस्तिके ३५ वें क्लोकसे यह स्पष्ट है कि यह प्रशस्ति स्वयं श्री जिनसेनकी बनाई हुई है, क्योंकि उन्नमें वे लिखते हैं कि उस अनितिष्ठीक्षमित जिनसेनने गुरुकी आज्ञासे यह पुण्य शासन-पवित्र प्रशस्ति लिखी।

प्रशस्तिक ३६ वें श्लोकमें लिखा है कि प्रम्थका पूर्वार्घ गुरु वीरसेनने रचा था और उत्तरार्ध शिष्य जिनसेनने। किन्तु वह पूर्वार्ध कहाँ तक समझा जाग इसका कोई स्वष्ट निर्देश नहीं है, न कही बीचमें ही कोई इस प्रकारका उल्लेख वगैरह मिल सका है जिससे यह निर्णय किया जा सके कि यहां किसने कितना तक श्रीवीरसेन स्वामीकी रचना है। यद्यपि श्री जिनसेन स्वामीने जयधवलाके स्वरचित प्रम्थ भागको पद्धति कहा है और श्रीवीरसेन स्वामी रचित भागको टीका कहा है, फिर भी प्रन्थके वनाया वर्णनक्रममें भी कोई ऐसी स्पष्ट भेदक शैली नहीं मिलती जिससे यह निर्णय किया जा सके कि किसने कितना भाग रचा था। हां, श्रुतावतारमे भाचार्य इन्द्रनिन्दिने यह अवस्य निर्देश किया है कि कथाय-प्राभृतकी चार विभक्तियोंपर बीस हजार इलोक प्रमाण रचना करके श्रीवीरसेन स्वामी स्वर्गको सिधार गये। उसके पश्चात् उनके शिष्य जयसेन गुहने ४० हजार इलोकप्रमाणमें उस टीकाको समाप्त किया और इस प्रकार वह टीका ६० हजार इलोकप्रमाण हुई। प्रशस्तिमें एक इलोक इस प्रकार है —

"विभक्तिः प्रथमस्कन्धो द्वितीयः संक्रमोदयः । उपयोगदच दोषस्तु तृतीयः स्कन्ध इष्यते ॥१०॥"

अर्थात्—इस ग्रन्थमे तीन स्कन्ध है। उनमेसे विभक्ति तक पहला स्कन्ध है। संक्रम उदय और उपयोगाधिकार तक दूसरा स्कन्ध है और शेष भाग तीसरा स्कन्ध माना जाता है।

इसके अनुसार पेउजदोषिक्यात्ति, प्रकृतििक्यात्ति, स्थितिविभिक्ति, अनुभागविभिक्ति और प्रदेशिवभिक्ति तक पहला स्कन्ध होता है। और चूँकि झोणाझीण और स्थित्यन्तिक अधिकार प्रदेशिवभिक्ति अधिकारके ही चूलिकारूपसे कहे गये है तथा दूसरा स्कन्ध संक्रम अधिकारसे गिना है, इस लिये इन्हें भी विभक्तिस्कन्धमें ही सिमिलित समझना चाहिये।

हन्द्रनिस्दिके कथनानुसार पहले स्कन्धको टोका श्री वीरसेन स्वामीने रची थी। यद्यपि वे चार विभक्तियोंपर टीका लिखनेका उल्लेख करते हैं किन्तु पेज्जदोषभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति और प्रदेशिवभक्तिने उक्त सभी अधिकार गित समझे जाते हैं अतः चार विभक्तिके उल्लेखसे उनका आश्य प्रथम स्कन्धका मालूम होता है। किन्तु जयधवलाकी प्रतिके आधारसे गणना करनेपर विभक्ति अधिकार पर्यन्त ग्रन्थका परिणाम लगभग साढ़े २६ हजार श्लोक प्रमाण बैठता है। यही तक ग्रन्थका विवेचन विस्तृत और स्पष्ट भी प्रतीत होता है, आगे उतना विस्तृत वर्णन भी नहीं है। अतः सम्भवतः पहले स्कन्ध पर्यन्त श्रो वीरसेन स्वामीको रचना है। इन्द्रनिस्ते प्रत्येक स्कन्धको एक एक भाग समझकर मोटेरूपसे उसका परिमाण २० हजार लिख दिया जान पड़ता है। अथवा यह भी सभव है कि उन्होंने चार विभक्तिसे केवल चार ही बिभक्तिका ग्रहण किया हो और पूरे प्रथम स्कन्धका ग्रहण न किया हो। अस्तु, जो कुछ हो, किन्तु इतना स्पष्ट है कि इन्द्रनिस्के कथनानुसार एक भागके रचयिता श्री वीरसेन स्वामी थे और शेष दो भाग प्रमाण ग्रन्थ उनके जिथ्य जिनसेनने रचकर समाप्त किया था। इस बारेमें जिनसेन स्वयं इतना हो कहते हैं कि बहुवक्तव्य पूर्वार्धकी रचना उनके गुकने की और अल्पवक्तव्य पश्चार्धकी रचना उन्होंने की। वह बहुवक्तव्य पूर्वार्ध विभक्ति अधिकार पर्यन्त प्रतीत होता है।

<sup>(</sup>१) "प्राह्मतभाषामिश्रां टीकां विस्तित्व घवलाव्याम्।
जावध्वकां च कवायप्राभृतके चत्तमूणां विभक्तीनाम् ॥१८२॥
विद्यतिसहस्रसद्ग्रन्यरचनया संयुतां विरच्य दिवम्।
यातस्त्रतः पुनस्तिच्छिच्यो जयसेनगुद्दनामः ॥१८३॥
तच्छेषं चत्वारिदाता सहस्रेः समापितवान्।
जयध्वस्त्रेवं विश्वसहस्रग्रन्थोऽभवद्दीका ॥१८४॥"

जबंधवलाकी अन्तिम प्रशस्तिके आरम्भमें उसकी रचनाका काल और स्थान बतलाते हुए लिखा है—

जयमक्ता

''इति भी बीरसेनीया टीका सुत्रार्थदेशिनी ।

रचनाकारः

बाटग्रामपुरे भीमद्गुर्जरायांनुपालिते ॥६॥ काल्युणे मासि पूर्वाण्हे वक्षम्यां शुक्लपक्षके । प्रवर्द्धमानपुकोरुनस्वीदवरमहोत्सवे ॥७॥ अमोधवर्षराजेन्द्रराज्यप्राच्यगुणोदया । निष्टिता प्रचयं यायावाकस्वान्तममल्पिका ॥८॥ एकाञ्चषष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयबबलात्राभृतव्याख्या ॥११॥"

इसमें बतलाया है कि कवायप्राभृतकी व्याख्या श्री वीरसेन रचित जयधवला टीका गुर्जरायंके द्वारा पालित बारमामपुरमें, राजा अमोधबर्धके राज्यकालमें, फाल्गुन शुक्ला दशमीके पूर्वापहमें जब कि नन्दीस्वर महोत्सव मनाया जा रहा था, शकराजाके ७५९ वर्ष बीतनेपर समाप्त हुई। इससे स्पष्ट है कि शक सम्वत् ७५९ के फाल्गुन मासके गुक्ल पक्षकी दशमी तिथिको जयधवला समाप्त हुई थी। धवलाकी अन्तिम प्रशस्तिमे उसका रचनाकाल शक सम्वत् ७३८ दिया है। शक सम्वत् ७३८ के कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीके दिन धवला समाप्त हुई। अतः धवलासे जयधवला अवस्थामें भी २१ वर्ष और चार मासके लगभग छोटी है।

धवलामें उस समय जगतुंगदेवका राज्य बतलाया है और अन्तके एक इलोकमें यह भी लिखा है कि उस समय नरेन्द्र चूडामणि बोइणराय पृथ्वीको भोग रहे थे। किन्तु जयधवलामे स्पष्टरूपसे अमोघर्ष राजाके राज्यका उल्लेख किया है। यह राजा जैन या और स्वामी जिनसेनाचार्यका भक्त शिष्य था। जिनसेनके शिष्य श्री गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणके अन्तमें लिखा है कि राजा अमोघवर्ष स्वामी जिनसेनके चरणोंमे नमस्कार करके अपनेको पवित्र हुआ मानता था । यथा---

> ''यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्वारम्तराविभंब-त्पांबाम्भोरजःपिशङ्गमुक्टप्रत्यप्ररत्नद्यतिः। संस्मर्ता स्वममोघवर्षनुपतिः पूर्तोऽहमद्येत्यलं स श्रीमाञ्जिनसेनप्ज्यभगवत्पादी जगन्मज्ञलम् ॥१०॥

अमोधवर्षकी राजधानी मान्यखेट थी। निजाम राज्यमे शोलापुरसे ९० मील दक्षिण-पूर्वमे जो मलखेड़ा ग्राम विद्यमान है, उसे ही मान्यखेट कहा जाता है। शक सं० ७३६ में इसका राज्यारोहण हुआ माना जाता है। इस हिसाबसे धवला उसके राज्यके दूसरे वर्षमें समाप्त हुई थी। जगत्तु अमोधवर्षके पिता का नाम था, और वोद्दणराय सम्भवतः अमोषवर्षका नाम था। इतिहासज्ञोंका मत है कि अमोघवर्ष नाम नहीं था किन्तु उपाधि थी। परन्तु कालान्तरमें रूढ़ हो जानेके कारण वही नाम हो गया। सम्भवतः इसी लिए धवलाकी प्रशस्तिमें अमोधवर्ष नाम नहीं पाया जाता, क्योंकि घवलाकी समाप्तिके समय अमोधवर्षका राज्यभिषेक हुए थोड़ा ही समय बीता था और अमोधवर्ष नामसे उसकी स्याति नही हो पाई थी। किन्तू जयषवलाकी समाप्तिके समय अमोषवर्षको राज्य करते हुए २३ वर्ष हो रहे थे। अतः उस समय वे इसी नामसे प्रसिद्ध हो चुके होंगे। यही कारण है कि जयधवलामें अमोधवर्ष राजेन्द्रके राज्यका उल्लेख मिलता है।

धवलाकी प्रशस्तिमें धवलाके रचनास्थानका निर्देश नहीं किया। किन्तु जयधवलाकी प्रशस्तिमें वाटग्रामपुरमें जयभवलाकी समाप्ति होनेका उल्लेख किया है और यह भी लिखा है कि वाटग्रामपुर गुर्जरायें द्वारा पालित था। आगे प्रशस्तिके रलोक नं॰ १२ से १५ तकमे गुर्जरनरेन्द्रको बड़ी प्रशंसा की है और बतलाया है कि गुर्जरनरेन्द्रकी चन्द्रमाके समान स्वच्छ कीर्तिके मध्यमें पड़कर गुप्तनरेश शककी कीर्ति मच्छर-के समान प्रतीत होती है। यह गुर्जरनरेन्द्र कौन था ? और उससे पालित वाटग्रामपुर कहाँ है ?

यह तो स्पष्ट ही है कि वह कोई गुजरातका राजा था, - और उससे पालित वाटग्राम भी सम्भवतः गुजरातका ही कोई ग्राम होना चाहिये । किन्तु वह गुर्जरनरेन्द्र अमोधवर्ष ही था, या कोई दूसरा था ?

अमोधवर्षके पिता गोविन्दराज तृतीयके समयके श० सं०७३५ के एक ताम्रपत्रसे प्रतीत होता है कि उसने लाटदेश-गुजरातके मध्य और दक्षिणी भागको जीतकर अपने छोटे भाई इन्द्रराजको वहाँका राज्य दे दिया था। इसी इन्द्रराजने गुजरातमें राष्ट्रकूटोंकी दूसरी शाखा स्थापित की। शक सं० ७५७ का एक ताम्रपत्र बडौदासे मिला है। यह गुजरातके राजा महासामन्ताषिपति राष्ट्रकूट ध्रुवराजका है। इससे प्रकट होता है कि अमोधवर्षके चाचाका नाम इन्द्रराज था और उसके पुत्र कर्कराजने बगावत करनेवाले राष्ट्र-कटोंसे युद्ध कर अमोधवर्षको राज्य दिलवाया था। कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि लाटके राजा घुवराज प्रथमने अमोधवर्षके खिलाफ कुछ गड़बड़ मचाई थी। इसीसे अमोधवर्षको उसपर चढ़ाई करनी पड़ी और सम्भवतः इसी युद्धमे वह मारा गया । हमारा अनुमान भी ऐसा ही है। यद्यपि अमोघवर्षसे पहले उसके पिता गोविन्दराज तृतीयने ही गुजरातके कुछ भागको जीतकर अपने छोटे भाई इन्द्रराजको वहाँका राजा बना दिया था, किंतु अमोघवर्षके राज्यकालमे लाटके राजा घ्रुवराजके द्वारा बगावत की जानेपर अमोघवर्षको उसपर चढ़ाई करनी पड़ी और संभवतः गुजरात उसके राज्यमे आ गया। यह घटना जयधवलाकी समाप्ति-के कुछ ही समय पहलेकी होनी चाहिये, क्योंकि ध्रुवराज प्रथमका ताम्रपत्र २० सं० ७५७ का है और जयधवलाकी समाप्ति ७५९ श० सं० में हुई है। डा० आल्टेकरका अनुमान है कि यह वाटग्राम बड़ोदा हो सकता है; क्यों कि बड़ोदाका प्राचीन नाम वटपद था और वह गुजरात में भी है तथा वहाँसे राष्ट्रकृट राजाओं के कुछ ताम्रवत्र भी मिले हैं। वाटप्रामके गुजरातमे होने और गुजरातका प्रदेश उसी समयके लगभग अमोघवर्षके राज्यमें आनेके कारण ही सम्भवतः श्री जिनसेनने गर्जरनरेन्द्र करके अमोघवर्षका उल्लेख किया है। हम पहले लिख आये है कि गुर्जरनरेन्द्रकी प्रशंसा करते हुए उसकी कोर्तिके सामने गुप्तनरेशकी कीर्तिको भी अतितुच्छ बतलाया है। गुजरातके संजान र स्थानसे प्राप्त एक ताम्रपत्रमे अमोघवर्षकी प्रशंसामे एक रलोक इस प्रकार मिलता है-

> "हत्वा भातरमे वराज्यमहरत् देवीं च बीनस्तथा, लक्षं कोटिमलेखयत् किल कली दाता स गुप्तान्वयः। येनात्याजि तन् स्वराज्यमसकृत् बाह्यार्थकैः का कथा, स्नीस्तस्योभितराष्ट्रकूटतिलक वातेति कीर्त्यामिप ॥४८॥

<sup>(</sup>१) भा० प्रा० रा०, भा० ३, पू० ३८। (२) भा० प्रा० रा०, भा० ३, पू० ४०। (३) बी० नि० सं० २४३५ में प्रकाशित पाइर्बाम्युवय कान्यकी प्रस्तावनामें डा० के० बी० पाँठकने जयबबलाकी प्रशस्तिके जी दलोक उद्भुत किये हैं, उनमें 'बाट्यामपुरे' के स्थानमें 'मट्यामपुरे' पाठ मुद्रित है। यह पाठ उपलब्ध प्रतियोंमें तो नहीं है। संभवतः यह पाठ स्वयं डा॰ के० बी० पाठकके द्वारा ही कल्पित किया गया है। चूंकि अमोधवर्षकी राजधानी मान्यकेट थी जिसे आजकल मलखेड़ा कहते हैं। उससे मिलता जुलता होनेसे बाट्यामके स्थानमें उन्हें 'मट्याम' पाठ शुद्ध प्रतीत हुआ होगा। यद्यपि इस सुधारसे हम सहमत नहीं हैं फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि डा० पाठक भी गुर्जरनरेन्द्रसे अमोधवर्षका ही ग्रहण करते थे। (४) एपि० ६०, जिल्द १८, पू० २३५। इस उद्धरणके लिये हम हि० वि० वि० काशीमें प्राचीन इतिहास और संस्कृति विभागके प्रधान डाक्टर आल्टेकरके बाभारी हैं।

प्रस्तावना ७१

इसमें बतलाया है कि जिस अमोधवर्ष राजाने अपना राज्य और घरीर तक त्याग विया उसके सामने वह दीन गुप्तवंशी नरेश क्या चीज है जिसने अपने सहोदर भाईको ही मारकर उसका राज्य और पत्नी तकको हर लिया।

भारतीय इतिहाससे परिचित जन जानते हैं कि गुप्तबंघमें समुद्रगुप्तका पुत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य बड़ा प्रतापी राजा हुआ है। इसने भारतसे शक राज्यको उखाड़ फेका था। यह समुद्रगुप्तका छोटा बेटा था। समुद्रगुप्त इसीको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। परन्तु मन्त्रियोने बड़े पुत्र रामगुप्तको ही राज्य दिलवाया। उसके राज्य पाते ही कुषानवंशी राजाने गुप्त साम्राज्यपर चढ़ाई कर दी। रामगुप्त चिर गया। और अपनी रानी ध्रुवस्वामिनीको सौंप देनेकी शर्तपर उसने शत्रुमे छुटकारा पाया। तब चन्द्र-गुप्तने कायर भाईको अपने मार्गसे हटाकर उसके राज्य और देवी ध्रुवस्वामिनीपर अपना अधिकार कर लिया। उक्त दलोकमें अमोघवर्षकी प्रशंसा करते हुए इसी घटनाका वित्रण किया गया है। इस चित्रणके आधारपर हमारा अनुमान है कि जयधवलाकी प्रशस्तिके १२ वें दलोकमे जिस गुप्तनृपत्तिका उल्लेख किया गया है वह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ही होना चाहिये। झकोंको भगानेके कारण उसकी उपाधि शकारि भी थी। सम्भवतः 'ज्ञकस्य' पदसे उसकी उसी उपाधिकी ओर या उसके कार्यकों ओर सङ्कृत किया गया है। इस परसे हमारे इस अनुमानकी और भी पुष्टि होती है कि गुर्जरनरेन्द्रसे आशय अमोघवर्षका ही है। अतः जयधवलाकी अन्तिम प्रशस्तिसे यह स्वष्ट है कि जयधवलाकी रचना अमोघवर्षके राज्यमे शक सं ० ५५९ म हुई थी।

धवला और जयधवलाके रचनाकालसे आचार्य बीरसेन और जिनसेनके कार्यकालपर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह तो स्पष्ट ही है कि धवलाके समाप्तिकाल श० सं० ७३८ में वीरसेन जीवित थे। धवलाको समाप्त करके उन्होने जयधवलाको हाथमें लिया। किन्सु उसका पूर्वार्थ ही उन्होने बना पाया। उत्तरार्धकी रचना उनके शिष्य जिनसेनने पूर्ण की। जिस समय जयधवलाकी प्रशस्तिके ३५वें वीरसेन रलोकमें यह पढ़ते हैं कि गुरुकी आज्ञासे जिनसेनने उनका यह पुण्यशासन लिखा तो ऐसा ओर जिनसेनका लगता है कि शायद उस समय भी स्वामी वीरसेन जीवित थे, किन्तु अतिवृद्ध हो जानेके कार्यकाल कारण जयधवलाके लेखनकार्यको चलानेमे वे असमर्थ थे, इसलिये उन्होंने इस कार्यको पूर्ण करनेका भार अपने सुयोग्य शिष्य जिनसेनको सौंप दिया था। किन्तु जब उसी प्रशस्तिके ३६वें रलोकमें हम जिनसेन स्वामीको यह कहते हुए पाते हैं कि गुरुके द्वारा विस्तारसे लिखे गये पूर्वार्धको देखकर उसने (जिनसेनने) पश्चार्धको लिखा तो चित्तको एक ठेस सी लगती है और अन्तः करणमे एक प्रश्न पैदा होता है कि यदि वीरसेन स्वामी उस समय जीवित होते तो जिनसेनको उनके बनाये हुए पूर्वार्धको ही देखकर पश्चार्धके पूरा करनेकी क्या आवश्यकता थी ? वे वृद्ध गुरुके चरणोमे बैठकर उसे पूरा कर सकते थे।

<sup>(</sup>१) पहले हम लिख आये हैं कि अमोधवर्षका राज्यकाल श० सं० ७३६ से ७९९ तक माना जाता है। किन्तु इसमें एक बाधा आती है। वह यह कि जिनसेन स्वामीने अपने पार्क्वाम्युद्ध्य काव्यके अन्तिम सर्गके ७०वें श्लोकमें अमोधवर्षका उल्लेख किया है और पार्क्वाम्युद्ध्यका उल्लेख शक सं० ७०५ में समाप्त हुए हरि-वंशपुराणके प्रारम्भमे पाया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श० सं० ७०५ से पहले अमोधवर्षका राज्यामिषेक हो चुका था। किन्तु यह बात शिलालेखोसे प्रमाणित नहीं होती। तथा हरिवंशपुराणके ही जिस श्लोकमें उनका रचना काल दिया है उसीमें उस समय बक्षिणमें इन्लाक पुत्र श्रीवल्लभका राज्य लिखा है। कोई इस श्रीवल्लभको गोविन्द द्वितीय कहते हैं और कोई गोविन्द तृतीय। गोविन्द द्वितीय अमोधवर्षक दादा थे और गोविन्द तृतीय पिता। इससे स्पष्ट है कि उस समय अमोधवर्ष राजा नहीं थे। तथा अमोधवर्षका राज्य शक सं० ७९९ तक होनेके उल्लेख मिलते हैं। अतः शक सं० ७०५ में तो उनका जन्म होनेमें भी सन्देह होता है। इन सब बातोंसे प्रतीत होता है कि पार्थाम्युद्धकी रचना तो शक सं० ७०५ से पहले ही हो गई थी किन्तु उसमें उक्त श्लोक बादमें अमोधवर्षके राज्यकालमें अपने शिष्यके प्रेमका जोड़ा गया है।

अतः इससे यही निष्कर्ष विकालना पड़ता है कि जयववलाके कार्यको अधूरा हो छोड़कर स्वामी वीरसेन विवंगत हो गये थे।

षवलाकी समाप्ति श॰ सं० ७३८ में हुई थी और जयधवलाकी समाप्ति उससे २१ वर्ष पश्चात्। यदि स्वामी वीरसेनने धवलाको समाप्त करके ही जयधवलामें हाथ लगा दिया होगा तो उन्होंने जयधवलाका स्वरचित माग अधिकसे अधिक ७ वर्षके लगभग श० सं० ७४५ में बना पाया होगा। इसी समयके लगभग उनका अन्त होना चाहिये।

शक सं० ७०५ में समाप्त हुए हरियंशपुराणके प्रारम्भमें स्वामी वीरसेन और उनके शिष्य जिनसेनको स्मरण किया गया है। स्वामी वीरसेनको कवि चक्रवर्ती लिखा है और उनके शिष्य जिनसेनके विषयमे सिला है कि पारवीम्युदय नामक काव्यमें की गई पार्श्वनाथ भगवानके गुणोंकी स्तूति उनकी कीर्तिका संकीर्तन करती है । इसका मतलब यह हुआ कि शक सं० ७०५ से पहले स्वामी वीरसेनके शिष्य स्वामी जिनसेनने न केवल ग्रम्थरचना करना प्रारम्भ कर दिया था किन्तु जनकी कृतिका विद्वानोंमें समादर भी होने लगा था। किन्तु सम्भवतः उस समय तक उनके गुरुने सिद्धान्तग्रन्थोंकी टीका करनेमें हाथ नही लगाया था। हमारा अनुमान है कि पाश्विम्युदय हरिवंशपुराणसे कुछ वर्ष पहले तो अवश्य ही समाप्त हो चुका होगा। अधिक नहीं तो हरिवंशकी समाप्तिसे ५ वर्ष पहले उसकी रचना अवश्य हो चुकी होगी। यदि हमारा अनु-मान ठीक है तो शक सं० ७०० के आस पास उसकी रचना होनी चाहिए। उस समय जिनसेनाचार्यकी अवस्था कमसे कम बीस वर्षकी तो अवस्य रही होगी। जिनसेनाचार्यने अपनेको अविद्वकर्ण कहा है। इसका मतलब यह होता है कि कर्णवेध संस्कार होनेसे पूर्व ही वे गुरुचरणोंमे चले आये थे। तथा उन्होने बीरसेन के सिवा किसी दूसरेको अपना गुरु नही बतलाया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विद्यागर और दीक्षागृह वीरसेन ही थे । मंभवतः होनहार समझकर गुरु वीरसेनने उन्हे बचपन से ही अपने संगमें ले लिया था। यदि बालक जिनसेन ६ वर्षकी अवस्थामे गुरु चरणोंमें आया हो तो उस समय गुरु वीरसेनकी अवस्था कमसे कम २१ वर्षकी तो अवश्य रही होगी। अर्थात् गुरु और शिष्यकी अवस्थामे १५ वर्षका अन्तर था ऐसा हमारा अनुमान है। इसका मतलब यह हुआ कि श० सं० ७०० में यदि जिनसेन २० वर्षके थे तो उनके गुरु वीरसेन ३ ५ वर्षके रहे होगे। यद्यपि गुरु और शिष्यकी अवस्थामे इतना अन्तर होना आवश्यक नहीं है, उससे बहुत कम अन्तर रहते हुए भी गुरु-शिष्यभाव आजकल भी देखा जाता है। किन्तू एक तो दोनोंके अन्तिम कालको दृष्टिमें रखते हुए दोनोंकी अवस्थामे इतना अन्तर होना उचित प्रतीत होता है। दूसरे दोनोंमें जिस प्रकारका गुरु-शिष्यभाव था-अर्थात यदि बचपनसे ही जिनसेन अपने गुरुके पादमूलमे का गये थे और उन्हींके द्वारा उनकी शिक्षा और दीक्षा हुई थी तो इतना अन्तर तो अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि उनके बिना बालक जिनसेनके शिक्षण और पालनके लिए जिस पितृभावकी आवश्यकता हो सकती हैं एक दम नव-उम्र वीरसेनमें वह भाव नहीं हो सकता। अतः श० सं० ७०० में वीरसेनकी अवस्था ३५ की और जिनसेनकी अवस्था २० की होनी चाहिए। घवला और जयधवलाके रचना कालके आधारपर यह हम पहले लिख ही चुके हैं कि वीरसेन स्वामीकी मृत्यु श॰ सं० ७४५के लगभग होनी चाहिए। अत: कहना होगा कि स्वामी वीरसेनकी अवस्था ८० वर्षके लगभग थी। शक सं ६६५ के लगभग उनका जन्म हुआ था और श० सं० ७४५ के लगभग अन्त । घवलाकी समाप्ति श० सं० ७३८ में हुई थी और जय

<sup>(</sup>१) ''जितास्मपरलोकस्य कवीमां चक्रवितनः । वोरसेनगुरोः कीतिरकलक्काबभासते ॥३९॥ यामिताभ्युवये पाद्यंजिनेन्द्रगुणसंस्कृतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीतिः (ति) संकीर्तयस्वसौ ॥४०॥''

षवलाकी समाप्ति उससे २१ वर्ष बाद श० सं० ७५९ में। यदि धवलाकी रचनामें भी इतना ही समय लगा हो तो कहना होगा कि श० सं० ७१७ से ७४५ तक स्वामी वीरसेनका रचनाकाल रहा है।

प्रस्तावना

स्वामी जिनसेनके पार्वाम्युदयका उत्पर उल्लेख कर आये है और यह भी बतला आये हैं कि वह शें मंं ७००० के लगभगंकी रचना होनी चाहिए और उस समय जिनसेन स्वामीकी अवस्था कमसे कम २० वर्षकी अवस्य होनी चाहिए। इनकी दूसरी प्रसिद्ध कृति महापुराण है जिसके पूर्व भाग आदि पुराणके ४२ सर्ग ही उन्होंने बना पाये थे। शेषकी पूर्त उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिपुराणकी रचना धवलाकी रचनाके बाद प्रारम्भ की गई थी, क्योंकि उसके प्रारम्भमें स्वामी वीर सेनका स्मरण करते हुए उनकी धवला भारतीको नमस्कार किया है। अतः शक सं० ७३८ के परचात् उन्होंने आदिपुराणकी रचना की होगी। जयधवलाको बोचमें ही अधूरी छोड़कर स्वामी वीरसेनके स्वर्ण चले जानेके परचात् स्वामी जिनसेनको आदिपुराणको अधूरा ही छोड़कर उसमें अपना समय लगाना पड़ा होगा। वर्गोकि उस समय उनकी अवस्था भी ६५ वर्षके लगभग रही होगी। अतः वृद्धावस्थाके कारण अपने आदिपुराणको समाप्त करके जयधवलाका कार्य पूरा करनेकी अपेक्षा उन्हें यह अधिक आवश्यक जान पड़ा होगा कि गुरुके अधूरे कामको पहले पूर्ण किया जाय। अतः उन्होंने जयधवलाका कार्य हाथमें लेकर श० सं० ७५९ में उसे पूरा किया। उसके परचात् उनका स्वर्गवास हो जानेके कारण आदिपुराण अधूरा रह गया और उसे उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने पूरा किया। इस प्रकार श० सं० ७०० से ७६० तक स्वामी जिनसेनका कार्यकाल समझना चाहिये। इन दोनों गुरु शिष्योंने जिन शासनको जो महती सेवा की है जैनवाङ्मयके इतिहाममें वह सदा अमर रहेगी।

### ३ विषयपरिचय

इस स्तम्भम प्रथम ही साधारणतया कषायपाहुडका अधिकारोके अनुसार सामान्य परिचय विया जायगा। तदनन्तर इस प्रथम अधिकारमे आए हुए कुछ खास विषयोपर ऐतिहासिक और तास्विकदृष्टिसे विवेचन किया जायगा। इस विवेचनका मुख्य उद्ध्य यही है कि पाठकोंको उस विषयकी यथासंभव अधिक जानकारी मिल सके।

### १. कर्म और कषाय ---

भारतमें आस्तिकताकी कसौटी इस जीवनकी कडीको परलोकके जीवनसे जोड़ देना है। जो मत इस जीवनका अतीत और भाविजीवनसे सम्बन्ध स्थापित कर सके हैं वे ही प्राचीन समयमें इस भारतभूमिपर प्रतिष्ठित रह सके हैं। यही कारण है कि धार्वाकमत आत्यन्तिक तर्कबलपर प्रतिष्ठित होकर भी आदरका पात्र नहीं हो सका। बौद्ध और जैनदर्शनोंने बेद तथा वैदिक क्रियाकाण्डोंका तान्तिक एवं क्रियात्मक विरोध करके भी परलोकके जीवनसे इस जीवनका अनुस्यूत स्रोत कायम रखनेके कारण लोकप्रियता प्राप्त की थी। वे तो यहाँ तक लोकसंग्रही हुए कि एक समय वैदिक क्रियाकाण्डकी जड़ें ही हिल उठी थीं।

<sup>(</sup>१) "सिद्धान्तोपनिबन्धानां विधातुमंद्गुरोश्चिरम् । मन्मनःसरित स्थेयान्मृतुपादकुशेशयम् ॥५७॥ धवलां भारतीं तस्य कीति च शुचिनिर्मलाम् । धवलीकतिनःशबभुवनं तं नमान्यहम् ॥५७॥"

इस जीवनका पूर्वापर जीवनोंसे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये एक माध्यमकी आवश्यकता है। आजके किए गए अच्छे या बुरे कार्योंका कालान्तरमें फल देना बिना माध्यमके नहीं बन सकता। इसी माध्यमको भारतीय दर्शनोंमें कर्म, अदृष्ट, अपूर्व, वासना, देव, योग्यता आदि नाम दिए हैं। कर्मकी सिढिका सबसे बड़ा प्रमाण यही दिया जाता है कि—यदि कर्म न माना जाय तो जगत्में एक सुखी, एक दुःखी, एकको अनायास लाभ, दूसरेको लाख प्रयत्न करनेपर भी घाटा ही घाटा इत्यादि विचित्रता क्योंकर होती है? साध्वी स्त्रीके जुड़वा दो लड़कोंमें शक्ति ज्ञान आदिको विभिन्नता क्यों होती है? उनमें क्यो एक शराबी बनता है और दूसरा योगी? दृष्ट कारणोंकी समानता होनेपर एककी कार्यसिद्धि होना तथा दूसरेको लाभकी तो बात क्या मूलका भी साफ हो जाना यह दृष्ट कारणकी विफलता किसी अदृष्ट कारणकी ओर सङ्कत करती है। आज किसीने यज्ञ किया या दान दिया या कोई निषद्ध कार्य किया, पर ये सब क्रियाण तो यही नष्ट हो जाती हैं परलोक तक जाती नहीं है। अब यदि कर्म न माना जाय तो इनका अच्छा या बुरा फल कैसे मिलेगा? इस तरह भारतीय आस्तिक परम्परामे इसी कर्मवादके ऊपर धर्मका सुदृढ प्र साद खड़ा हुवा है।

उस माध्यमके, जिसके द्वारा अच्छे या बुरे कमींका फल मिलता है, विविधक्ष्य भारतीय दर्शनोमें देखे जाते है—प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवती टीका (पृ० ६३९) में पूर्वपक्षक्ष्यसे एक मत यह उपलब्ध होता है कि धर्म या अदृष्ट अनाश्रित रहता है उसका कोई आधार नहीं है। न्यायमंजरों (पृ० २७९) में इस मतकों वृद्धमीमांसकोंका बताया है। उसमें लिखा है कि—यागादि क्रियाओं एक अपूर्व उत्पन्न होता है। यह स्वर्गक्ष्य फल और यागके बीच माध्यमका कार्य करता है। पर इस अपूर्वका आधार न तो थागकर्ता आहमा ही होता है और न यागकिया ही, वह अनाश्रित रहता है।

शबरऋषि यागक्रियाको ही धर्म कहते हैं। इसमें ही एक ऐसी सूक्ष्मशक्ति रहती है जो परलोकमें स्वर्ग आदि प्राप्त कराती है।

मुक्तावली विनकरी (पु॰ ५२५) मे प्रभाकरोंका यह मत दिया गया है कि यागादि क्रियाएँ समूल नष्ट नहीं होती, वे सूक्ष्मरूपसे स्वर्गदेहके उत्पादक द्रव्यों यागसम्बन्धिद्रव्यारम्भकोमे अथवा यागकर्त्तामें स्थित होकर फलको उत्पन्न करती हैं।

कुमारिलभट्ट धर्मको द्रव्य गुण और कर्मरूप मानते हैं, अर्थात् जिन द्रव्य गुण और कर्मसे वेदविहित याग किया जाता है वे धर्म है। उनने तन्त्रवातिक (२।१।२) में ''आत्मैव चाश्रयस्तस्य क्रियाप्यत्रेव च स्थिता'' लिखकर सूचित किया है कि यागादिक्रियाओं से उत्पन्न होनेवाले अपूर्वका आश्रय आत्मा हाता है। यागादि-क्रियाओं से जो अपूर्व उत्पन्न होता है वह स्वर्गकी अङ्कुरावस्था है और वहो परिपाककालमे स्वर्गरूप हो जाती है।

न्यासका सिद्धान्त है कि यज्ञादिक्रयाओं से यज्ञाधिष्ठातृ देवताको प्रीति उत्पन्न होती है और निपिद्ध कर्मोंसे अप्रीति। यही प्रीति और अप्रीति इष्ट और अनिष्ट फल देती है।

सांख्य कर्मको अन्तःकरणवृत्तिरूप मानते हैं। इनके मतसे शुक्ल कृष्ण कर्म प्रकृतिके विवर्त्त है। ऐसी प्रकृतिका संसर्ग पुरुषसे हैं अतः पुरुष उन कर्मीके फलोंका भोक्ता होता है। तात्पर्य यह है कि जो अच्छा या बुरा कार्य किया जाता है उसका संस्कार प्रकृति पर पड़ता है और यह प्रकृतिगत संस्कार ही कर्मोंके फल देनेमें माध्यमका कार्य करता है।

न्याय-वैशेषिक अदृष्टको आत्माका गुण मानते हैं। किसी भी अच्छे या बुरे कार्यका संस्कार आत्मा

<sup>(</sup>१) मी० इली० सू० १।१।२। इली० १९१ । (२) सांस्थका० २३ । सांस्थसू० ५।२५ । (३) स्थायसू० ४।१।५२ । प्रश्ना० मा० पू० २७२ । न्यायकुसुमाज्जलि प्रथम स्तबक ।

प्रस्तावना ७५

पर पड़ता है, या यों कहिए कि आत्मामें अदृष्ट नामका गुण उत्पन्न होता है। यह तब तक आत्मामें बना रहता है जब तक उस कर्मका फल न मिल जाय। इस तरह इनके मतमें अदृष्टगुण आत्मनिष्ठ है। यदि यह अदृष्ट वेदविहित क्रियाओं से उत्पन्न होता है तब वह धर्म कहलाता है तथा जब निषद्ध कर्मों से उत्पन्न होता है तब अधर्म कहलाता है।

बौदोंने १ इस जगत्की विचित्रताको कर्मजन्य माना है यह कर्म चित्तगत वासनारूप है। अनेक शुभ बशुभ क्रियाकलापसे चित्तमें ही ऐसा संस्कार पड़ता है जो क्षणविपरिणत होता हुआ भी कालान्तरमे होने वाले सुख दु:खका हेतु होता है।

इस तरह हम इस बातमे प्रायः अनेक दर्शनोंको एक मत पाते हैं कि अच्छे या बुरे कार्योंसे आत्मामें एक संस्कार उत्पन्न होता है। परन्तु जैन मतकी यह विशेषता है कि वह अच्छे या बुरे कार्योंके प्रेरक विचारोसे जहाँ आत्मामें संस्कार मानता है वहा सूक्ष्म पुद्गलोका उस आत्मासे बन्ध भी मानता है। तात्पर्य यह है कि आत्माके शुभ अशुभ परिणामोंसे सूक्ष्म पुद्गल कर्मक्ष्पसे परिणत होकर आत्मासे बैध जाते हैं और समयानुसार उनके परिपाकके अनुकूल सुख-दु. व रूप फल मिलता है। जैमे विद्युत्यक्ति विद्युद्धाहक तारोंमें प्रवाहित होती है और स्विचके दबानेपर बल्बमे प्रकट हो जाती है उसी तरह भावकर्मक्ष्प संस्कारोंके उद्बोधक जो द्रव्यकर्मस्कंध समस्त आत्माके प्रदेशोंमे व्याप्त है वे ही समयानुसार बाह्य द्रव्य क्षेत्रादि सामग्रीकी अपेक्षा करते हुए उदयमें आते है तो पुराने सस्कार उद्बुद्ध होकर आत्मामें विकृति उत्पन्न करते हैं। संस्कारोंके उद्बोधक कर्मद्रव्यका सम्बन्ध माने बिना नियत संस्कारोंका नियत समयमें ही उद्बुद्ध होना नही बन सकता है?

साँख्य-योगपरम्परा अवश्य प्रकृति नामके विजातीय पदार्थका सम्बन्ध पुरुषसे मानती है। पर उसमें कर्मबन्ध पुरुषको न होकर प्रकृतिको ही होता है। प्रकृतिका आद्य विकार महत्तत्त्व ही, जिसे अन्तः करण भी कहते हैं, अच्छे या बुरे विचारोंसे संस्कृत होता है। पर उसमें अन्य किमी बाह्यपदार्थका सम्बन्ध नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक जैनपरम्परा ही ऐसी है जो प्रतिक्षण शुभाशुभ परिणामोंके अनुसार बाह्य पुद्गल द्रव्यका आत्मासे सम्बन्ध स्वीकार करती है।

जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादिकालसे बराबर चालू है। सभी दार्शनिक आत्माकी संसारदशाकी अनादि ही स्वीकारते आए है। साख्य प्रकृतिपुरुषके संसर्गको अनादि मानता है, न्यायवैशेषि का आत्ममनः-संयोग अनादि है, वेदान्ती ब्रह्मको अविद्याक्रान्त अनादिकालसे ही मानता है, बौद्ध चित्तको अविद्यातृष्णासे विकृतिको अनादि ही मानते हैं। बात यह है कि यदि आत्मा प्रारम्भसे शुद्ध हो तो उसमें मुक्त आत्माकी तरह विकृति हो ही नहीं सकती, चूँकि आज हम विकृति देख रहे है इसिलये यह मानना पडता है कि वह अनव-चिछन्न कालसे बराबर ऐसा ही विकारी चला आ रहा है।

आत्मामे स्वपर कारणोंमे अनेक प्रकारके विकार होते हैं। इन सभी विकारोंमें अत्यन्त घातक मोह नामका विकार है। अर्थात् विपरीताभिनिवेश या मिध्यात्वसे अन्य सभी विकार बलवान् बनते हैं। मोहके हट जानेपर अन्य विकार धीरे-धीरे निष्प्राण हो जाते हैं। न्यायवैशेषिकोंका मिध्यावान, साख्य यौगोंका विवेकवान, बौद्धोंकी अविद्या या सत्त्वदृष्टि, इसी मोहके नामान्तर हैं। बन्धके कारणोंमें इसीकी प्रधानता है इसके बिना अन्य वन्धके कारण अपनी उत्कृष्ट स्थित या तीव्रतम अनुभागसे कमीको नही बांध सकते।

न्यायसूत्रमें र दोषोंकी वे ही तीन जातियाँ बताई हैं जो आ० कुन्दकुन्दने प्रवचनसार (१।८४) में

<sup>(</sup>१) ''कर्मजं लोकवैचित्रयं चेतना मानसं च तत्''—अभिषर्मकोष । (२) ''तत्त्रैरादयं रागद्वेषमोहा-नर्षान्तरभावात् । तेषां मोहः पापीयान्नामूहस्येतरोत्पत्तेः ।''—न्यायसूत्र ४।१।३, ६।

विकास विकास जिसमें चौदह मार्गणाओं का आश्रय केकर मोहनीयके अट्टाईस भैदोंकी जघन्य और उत्तरप्रकृति-विकास स्थिति वसलाई है उसे स्थितिवमित कहते हैं। इसके मूलप्रकृतिस्थितिवमित्त और उत्तरप्रकृति-विवासिविकाति इस प्रकार दो मेव हैं। एक समवमें मोहनीयके जितने कर्मस्कन्ध बेंबते हैं उनके समूहको मूल-प्रकृति कहते हैं और इसकी स्थितिको मूलप्रकृतिस्थिति कहते हैं। तथा अलग-अलग मोहनीय कर्मकी अट्टाईस अकृतिबोंको स्थितिको उत्तरप्रकृतिस्थिति कहते हैं। इनमेंसे मूलप्रकृतिस्थितिभक्तिका सर्वविभक्ति आदि अनु-बोगहारोंके द्वारा कथन किया है और उत्तर प्रकृतिस्थितिका अद्याच्छेद आदि अनुयोगदारोंके द्वारा कथन किया है।

- (३) अनुभाग विश्वास कर्मों को अपने कार्यके करनेकी शक्ति पाई जाती है उसे अनुभाग कहते हैं। इसका विस्तारसे जिस अधिकारमें कथन किया है उसे अनुभाग विभक्ति कहते हैं। इसके भी मूलप्रकृति अनुभागविभक्ति और उत्तरप्रकृति अनुभागविभक्ति ये दो भेद हैं। सामान्य मोहनीय कर्मके अनुभागका विस्तार-से जिनमें कथन किया है उसे मूलप्रकृति अनुभागविभक्ति कहते हैं। तथा मोहनीयकर्मके उत्तर भेदोंके अनुभागका विस्तारसे जिनमें कथन किया है उसे उत्तरप्रकृति अनुभागविभक्ति कहते हैं। इनमेंसे मूलप्रकृति अनुभागविभक्तिका संज्ञा आदि अनुयोगदारोंके द्वारा और उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्तिका संज्ञा आदि अधिकारो-में कथन किया गया है।
- (४) प्रदेशिक्मिक्त-झोणाझीण-स्थित्यन्तिक—प्रदेशिवभिक्तिके दो भेद हैं—मूलप्रकृति प्रदेश-विभिक्ति और उत्तरप्रकृतिप्रदेशिवभिक्ति । मूलप्रकृतिप्रदेशिवभिक्तिका भागाभाग आदि अधिकारों में कथन किया है। तथा उत्तरप्रकृतिप्रदेशिवभिक्तिका भी भागाभाग आदि अधिकारों में कथन किया है।

सीणाझीण—िकस स्थितिमें स्थित प्रदेश उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदयके योग्य और अयोग्य है, इसका झीणाझीण अधिकारमें कथन किया गया है। जो प्रदेश उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदयके योग्य हैं उन्हें झीण तथा जो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदयके योग्य नहीं है उन्हें अझीण कहा है। इस झीणाझीणका समुत्कीर्तना आदि चार अधिकारोमें वर्णन है।

स्थितिको प्राप्त, जधन्य स्थितिको प्राप्त होनैवाले प्रदेश स्थितिक या स्थित्यन्तिक कहलाते है। अतः उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त, जधन्य स्थितिको प्राप्त आदि प्रदेशोंका इस अधिकारमें कथन है। इसका समुस्कीर्तना, स्वामित्व कौर अस्पबहुत्व इन तीन अधिकारों कथन किया है। जो कर्म बन्धसमयसे लेकर उस कर्मकी जितनी स्थिति हैं उतने काल तक सत्तामें रहकर अपनी स्थितिके अन्तिम समयमे उदयमें दिखाई देना है वह उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त कर्म कहा जाता है। जो कर्म बन्धके समय जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है अनन्तर उसका उत्कर्षण या अपकर्षण होनेपर भी उसी स्थितिको प्राप्त होकर जो उदयकालमें दिखाई देना है उसे निषेकस्थितिप्राप्त कर्म कहते हैं। बन्धके समय जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है उत्कर्षण और अपकर्षण न होकर उसी स्थितिके रहते हुए यदि वह उदयमें आता है उसे अधानिषेकस्थितिप्राप्त कर्म कहते हैं। जो कर्म जिस स्थितिको प्राप्त होकर उदयमें आता है उसे अधानिषेकस्थितिप्राप्त कर्म कहते हैं। इस प्रकार इन सबका कथन इस अधिकारमें किया गया है।

(५) बन्धक वन्धक वन्ध और संक्रम इसप्रकार दो भेद हैं। मिध्यात्वादि कारणोंसे कर्मभावके योग्य कार्मण पुद्गलस्कन्धोंका जीवके प्रदेशोंके साथ एकक्षेत्रावगाहसंबन्धकों बंध कहते हैं। इसके प्रकृति, स्विति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद हैं। जिस अनुयोगद्वारमें इसका कथन है उसे बन्ध अनुयोगद्वार कहते हैं। इसके प्रकृति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद हैं। जिस अनुयोगद्वारमें संक्रान्त होनेको संक्रम कहते हैं। इसके प्रकृतिसंक्रम आदि अनेक भेद हैं। इसका जिस अनुयोगद्वारमें विस्तारसे कथन किया है उसे संक्रम अनुयोगद्वार कहते हैं। बंध अनुयोगद्वारमें इन दोनोंका कथन किया है। बन्ध और संक्रम दोनोंकी बन्ध संक्रा होनेका यह कारण है कि बन्धके अकर्मवन्ध और कर्मबन्ध ये दो भेद हैं। नवीन बन्धको अकर्मबन्ध और बंधे हुए कर्मोंके परस्पर संक्रान्त होकर बैंधनेको कर्मबन्ध कहते हैं। बतः दोनोंको बन्ध संक्रा देनेमें कोई ब्रापित नहीं है।

इस बिकारमें एक सूत्रगाया आती है, जिसके पूर्वीय दारा प्रकृतिकम्य आदि चार प्रकारके बन्धीकी और उस्तरार्थ द्वारा प्रकृतिसंकम आदि चार प्रकारके संक्रमोंकी सूत्रना की है। बन्धका वर्णन तो इस अधिकार- में नहीं किया है जिस अस्प्रकार देख के के की प्रेरणा की गई है, किन्तु संक्रमका वर्णन सूत्र जिस्तारसे किया है। आरम्प्रमें संक्रमका निक्षेप करके प्रकृतिमं प्रकृतिसंक्रमसे प्रयोजन बत्तकाया है और उसका निक्ष्पण तीन नावाशोंके दारा किया है। उसके परवात ३२ गाथाओंसे प्रकृतिस्थान संक्रमका वर्णन किया है। एक प्रकृतिके दूसरे प्रकृतिकप हो जानेको प्रकृतिसंक्रम कहते हैं, जैसे मिथ्यास्व प्रकृतिका सम्यक्त्य और सम्यक्षियात्व प्रकृतिक हो जाता है। और एक प्रकृतिस्थानके अन्य प्रकृतिस्थानकप हो जानेको प्रकृतिस्थानसंक्रम कहते हैं। जैसे, मोहनीयकर्यके सत्ताईस प्रकृतिकप संक्रम होता है बौर किस प्रकृतिस्थानको स्वाप्त किस प्रकृतिकप संक्रम होता है और किस प्रकृतिस्थानमें संक्रम नहीं होता, तथा किस प्रकृतिस्थानको किस प्रकृतिस्थानमें संक्रम नहीं होता, आदि बातींका विस्तारसे विवेचन इस अध्यायमें किया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है।

- (६) बेवक-इस अधिकारमें उदय और उदीरणाका कथन है। कमोंका अपने समयपर जो फलोदय होता है उसे उदय कहते हैं। और उपायविशेषसे असमयमें ही उनका जो फलोदय होता है उसे उदीरणा कहते हैं। चूँकि दोनों ही अवस्थाओं में कर्मफलका वेदन-अनुभव करना पड़ना है इसिलये उदय और उदीरणा दोनोंको ही वेदक कहा जाता है। इस अधिकारमें चार गावाएँ हैं, जिनके हारा ग्रन्थकारने उदय-उदीरणा-विषयक अनेक प्रश्नोंका समवतार किया है और चूँचसूत्रकारने उनका अवलम्बन लेकर विस्तारसे विवेचन किया है। दूसरी गाथाके द्वारा प्रकृति उदय, प्रकृति उदीरणा और उनके कारण द्वायादिका कथन किया है। दूसरी गाथाके द्वारा स्थिति उदीरणा, अनुभाग उदीरणा, प्रदेश उदीरणा तथा उदयका कथन किया वह। तीसरी गाथाके द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश विषयक भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यका कथन किया है। अर्थात् यह बतलाया है कि कौन बहुत प्रकृतियोंकी उदीरणा करता है और कौन कम प्रकृतियोंकी उदीरणा करता है। तथा प्रति समय उदीरणा करनेवाला जीव कितने समय तक निरन्तर उदीरणा करता है, आदि। चौथी गाथाके द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक बंध, संक्रम, उदय, उदीरणा और सस्वके अल्यबहुत्वका कथन किया गया है। यह अधिकार भी विशेष विस्तृत है।
- (७) उपयोग—इस अधिकारमें कोबादि कवायों के उपयोगका स्वरूप बतलाया गया है। इसमें सात गाथाएँ हैं। जिनमें बतलाया गया है कि एक जीबके एक कवायका उदय कितने काल तक रहता है? किस जीबके कौनसी कवाय बार बार उदयमें आती हे? एक भवमें एक कवायका उदय कितनी बार होता है और एक कवायका उदय कितने भवों तक रहता है? जितने जीब वर्तमानमें जिस कवायमें विद्यमान हैं क्या वे उतने ही पहले भी उसी कवायमें विद्यमान वे और क्या आगे भी विद्यमान रहेंगे? आदि कवायविषयक बातोंका विवेचन इस अधिकारमें किया गया है?
- (८) अनु:स्थान—पालिकमींमें शक्तिकी अपेक्षा कता आदि रूप चार स्थानों का विमाग किया जाता है। उन्हें क्रमशः एक स्थान, दिस्थान, जिस्थान और चतुःस्थान कहते हैं। इस अधिकारमें क्रोध, मान, माया और कोमकवायके उन चारों स्थानोंका वर्णन है इसिक्ये इस अधिकारका नाम चतुःस्थान है। इसमें १६ गाथाएँ हैं। पहली गाथाके द्वारा क्रोध, मान, माया और कामके चार प्रकार होनेका उन्केख किया है और दूसरी, तीसरी तथा चौथी गाथाके द्वारा वे प्रकार बतकाये हैं। पत्थर, पृथियों, रेत और पानीमें हुई क्योरके समान क्रोध चार प्रकारका होता है। पत्थरका स्तम्न, हुड़ी, क्याई और कताके समान चार प्रकारका मान होता है, व्यदि । चारों कपायोंके इन सोकह स्थानोंमें कीन किससे विचक होता है किससे हीन होता है? क्या सभी गतियोंमें सभी स्थान होते हैं या कुछ अन्तर है? क्या सभी गतियोंमें सभी स्थान होते हैं या कुछ अन्तर हैं? क्या स्थान सर्ववाती है और क्रीन स्थान करते हुए किस स्थानका बंध होता है और किस स्थानका अनुमवन नहीं

### जयसम्लासहित कवायप्राभृत

# करें हर किस स्थानका मंत्र महीं होता ? आदि वासीं का वर्णन इस अधिकारमें है।

- (१०) वर्शनमोहीयशमना—इस अधिकारमें दर्शनमोहनीय कर्मकी उपशमनाका वर्णन है। दर्शनभोहनीयकी उपशमनाके लिये जीव तीन करण करता है—जबःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ।
  प्रारम्ममें प्रन्यकारने चार पाथाओं के द्वारा अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर नीचेकी और अपरकी अवस्वालों होनेवाले कार्योक्ता प्रश्नरूपमें निर्देश किया है। जैसे पहली गाथामें प्रश्न किया गया है कि दर्शनभोहनीयकी उपशमना करनेवाले जीवके परिणाम कैसे हाते है ? उनके कौन योग, कौन कवाय, कौन उपयोग,
  कौन लेक्या और कौनसा बेद होता है आदि ? इन सब प्रश्नोंका समाधान करके चूणिसूत्रकारने तीनों करणोंका
  स्वरूप तथा उनमें होनेवाले कार्यों का विवेचन किया है। इसके बाद पन्द्रह गाथाओं के द्वारा दर्शनमोहके उपशामककी विशेषताएँ तथा सम्मग्दृष्टिका स्वभाव आदि बतलाया है।
- (११) दर्शनमोहकी भाषणा—इस अधिकारके प्रारम्भमें पाँच गायाओं के द्वारा बतलाया है कि दर्शनमोहकी आपणाका प्रारम्भ कर्मभूमिया मनुष्य करता है। उसके कमसे कम तेजोलेश्या अवश्य होती है, सापणाका काल अन्तर्मृहर्त होता है। दर्शनमोहकी क्षपणा होनेपर जिस भवमें क्षपणाका प्रारम्भ किया है उसके सिवास अधिकसे अधिक तीन भव धारण करके मोक्ष हो जाता है आदि। दर्शनमोहकी क्षपणाके लिये भी अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणका होना आवश्यक है। अतः चूणिसूत्रकारने इन तीनों करणोंका विवेचन तथा उनमें होनेवाले कार्यों का दिग्दर्शन इस अधिकारमें भी विस्तारसे किया है। और बतलाया है कि जीव दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक कर होता है तथा वह मरकर कहाँ कहाँ जनम ले सकता है?
- (१२) देशिवरत—इस अधिकारमें संग्रमासंग्रमलिधका वर्णन है। अप्रत्यास्थानावरण कथायके स्वय-के अभावसे देशवारित्रको प्राप्त करनेवाले जीवके जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उसे संग्रमासंग्रमलिध कहते हैं। जो उपश्रम सम्यक्त्वके साथ संग्रमासंग्रमको प्राप्त करता है उसके तीनों ही करण होते है। किन्तु उसकी विक्का यहाँ नहीं की है क्योंकि उसका अन्तर्भाव सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें ही कर लिया गया है। अतः उसे छोड़कर जो वेदक सम्यन्द्ष्टि या वेदकप्रायोग्य मिध्यावृष्टि संग्रमासंग्रमको प्राप्त करता है उसका प्रस्त्रण इस अधिकारमें किया है। उसके प्रारम्भके दो हो करण होते हैं, तीसरा अनिवृत्तिकरण नही होता है। अतः इस अधिकारमें दोनों करणोंमें होनेवाले कार्यो का विस्तारसे विवेचन किया गया है। इस अधिकारमें केवल एक ही गाया है।
- (१३) संबन्धिक्य जो गावा १२ वें देशिवरन अधिकारमें है वहीं गावा इस अधिकारों में भी है। संबन्धसंबन्धकिय है। समान निविद्यत संबन्धकियमें भी दो ही करण होते हैं, जिनका विवेचन संबन्ध संबन्ध संबन्धकियकी ही तरह बत्तकाया है। अन्तमें संबन्धकियसे युक्त जीवोंका निक्ष्पण बाठ अनियोगद्वारोंसे किया है।
- (१४) बारित्र सीहलीयको उपतासना—इस सधिकारमें आठ गावाएँ हैं। पहली गाया द्वारा, उपव्यासका किताने प्रकारकी हैं, किस किस कर्मका उपदाप होता है, बादि प्रकोका अवतार किया गया है। वसरी वावाक द्वारा, निवन चारित्रकोह प्रकृतिको स्थितिके कितने भागका उपवास करता है, कितने आसका सकाम करता है, कितने आसका सकाम करता है, कितने आसका सकाम करता है, कितने आगका

दारा, निरम चारित्रमोहनीय प्रकृतिका उपराम कितने काकमें करता है, उपराम करनेपर संक्रमण और उदीरणा क्रम करता है, जादि प्रश्नों का अवतार किया गया है। चौथी गायाके द्वारा, आठ करणों में से उपरामकके क्रम किस करणकी व्युच्छिति होती है आदि, प्रश्नोंका अवतार किया गया है। जिनका समाधान यूणिसूष-कारने जिस्तारसे किया है। इस प्रकार इन चार नायाओं के द्वारा उपरामकका निरूपण किया गया है और शेष चार गायाओं के द्वारा उपरामक देतियात ने सेत, आदिका सुन्दर विवेचन है।

(१) चारित्रमोहकी क्षणणा — यह अधिकार बहुत बिस्तृत है। इसमें क्षपकथिणिका विवेचन बिस्तारसे किया गया है। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके बिना चारित्रमोहका क्षय नहीं हो सकता,
अतः प्रारम्भमें चूणिसूत्रकारने इन तीनों करणोंमें होनेवाले कार्योका विस्तारसे वर्णन किया है। नोवें गुणस्थानके
अवेदभागमें पहुँचने पर जो कार्य होता है उसका विवेचन गाथा सूत्रोंसे प्रारम्भ होता है। इस अधिकारमें
मूलगाथाएं २८ हैं और उनकी भाष्य गायाएँ ८६ हैं। इस प्रकार इसमें कुल गाथाएं ११४ हैं। जिसका
बहुभाग मीहनीयकर्मकी क्षपणासे सम्बन्ध रखता है। अन्तकी कुछ गाथाओंमें कथायका क्षय हो जानेके पश्चात्
जो कुछ कार्य होता है उसका विवेचन किया है। अन्तकी गायामें लिखा है कि जब तक यह जीव कथायका
क्षय हो जानेपर भी छग्नस्य पर्यायसे नहीं निकलता है तब तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका
नियमसे बेवन करता है। उसके पश्चात् दूसरे शुक्लब्यानसे समस्त धातिकर्मों को समूल नब्द करके सर्वज्ञ
और सर्वदर्शी होकर बिहार करता है। कथायप्रभृत यहाँ समस्त हो जाता है। किन्तु सर्वज्ञ
सर्वदर्शी हो जानेके बाद भी जीवके चार अधातिया कर्म शेष रह जाते हैं, अतः उनके क्षयका विधान चूणिसूत्रकारने पश्चिमस्कन्धनामक अनुयोगद्वारके द्वारा किया है। और वह द्वार चारित्रमोहकी क्षपणा नामक
अधिकारकी समाप्तिके बाद प्रारम्भ होता है। इसमें चार अधातिकर्मों का क्षय बतलाकर जीवको मोक्षकी
प्रार्तिकां कथन किया गया है। इस प्रकार संक्षेपमें यह कथाय प्रामृतके अधिकारोंका परिचय है।

#### ३. मङ्गलवाद-

भारतीय बाङ्मयमें शास्त्रके आदिमें मंगल करनेके अनेक प्रयोजन तथा हेतु पाये जाते हैं। इस विषयमें वैदिक दर्शनोंका मूल आधार तो यह मालूम होता है कि मंगल करना एक वेदिहित किया है, और जब वह अंतिविहित है तो उसे करना ही चाहिए। श्रुतियोंके सद्भावमें जैसे प्रत्यक्ष एक प्रमाण है उसी तरह निर्विवाद शिक्टाचार भी उसका एक अन्यतम साधक होता है। जिस कार्यको शिक्टजन निर्विवाद रूपसे करते चले आए हों वह निर्मूलक तो नहीं हो सकता । अतः इस निर्विवाद शिक्टाचारसे अनुमान होता है कि इस मंगलकार्यको प्रतिपादन करनेवाला कोई वेदवाक्य अवस्य रहा है। भले ही आज उपलब्ध वेद भागमें वह न मिलता हो। इस तरह जब मंगल करना श्रुतिविहित है, तो "भौतात् साङ्गाल् कर्मणः फलावस्वम्भावनियमात् अर्थात् पूर्ण विधिविधानसे किये गये वैदिक कर्मों का फल अवस्य होता है।" इस नियमके अनुसार वह सफल भी अवस्य ही होगा।

किसी भी ग्रन्थकारको सर्व प्रथम यही इच्छा होती हैं कि मेरा यह प्रारम्भ किया हुआ ग्रन्थ निविध्न समाप्त हो जाग । अतः मंगल ग्रन्थपरिसमाप्तिकी कामनासे किए जानेके कारण काम्यकर्म है । जिस तरह अन्निद्दोस यह स्वर्गकी कामना से किया जाता है तथा यह और स्वर्गमें कार्यकारणभावके निर्वाहके लिए अवृष्ट अर्थात् पुण्यको द्वार माना जाता है उसी तरह गंगल और ग्रन्थ परिसमाप्तिमें कार्यकारणमावकी श्रंखला

<sup>(</sup>१) सांस्वस्० ५।१। (२) 'प्रत्यक्षमित्र धावगीतिशिष्टाचारोऽिव धृतिसव्भावे प्रमाणमेन निर्मू सस्य च विद्यासारम्यासंभवात् । अग्रमाणमञ्जास्य च अग्रमाणकवित्राज्ञवित्रहासुप्पतः ।' स्थाय० ता० प० प० २६ । (३) वैयो० उप० प्० २ ।

हैं करी तरह मंगम विकासिको हार भागते हैं। साल्पर्य यह है कि जैसे यज्ञ पुष्यके द्वारा स्वर्गमें कारण होता है। जहां मंगल होने पर भी प्रम्थ-परिस्तानित वहीं देखी जाती वहां अगत्या यही मानना पड़ता है कि मंगल करनेमें बुछ न्यूनता रही होगी। और जहां संगक न करने पर भी सन्यपरिसमाप्ति देखी जाती है। वहां यही मानना चाहिए कि या तो वहां क्रिके या मानस मंगल किया गया होगा या फिर जन्मान्तरीय मंगल कारण रहा है।

विष्नध्वस स्वयं कार्य नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ मात्र विष्नध्वसके लिए नहीं किया है किन्तु उसका कार्य है कन्यपरिसमासि । एक पक्ष तो यह भी उपलब्ध होता है, जिसे नत्रीनोका पक्ष कहा गया है कि मंगलका साक्षात् पक्ष विष्नध्वस ही है, प्रन्यको परिसमाप्ति तो बुद्धि प्रतिमा अध्यवसाय आदि कारणकलापसे होती है।

मंगल करना कौर उसे प्रम्ममें निवद्ध करना ये दो वस्तुएं हैं। प्रत्येक शिष्ट प्रन्थकार सदाचारपरि-पासक्की दुष्टिसे मनोपोगपूर्वक मंगल करता हो है भले हो वह मंगल कायिक हो या वाचिक। उसे शास्त्रमें निवद्ध करनेका मुल प्रयोजन तो शिष्योंको उसकी शिक्षा देना है अर्थात् शिष्य परिवार मी कार्यारममें मंगल करके मंगलकी परम्पराको चालू रहें।

इन मंगलोंमें मानस मंगल ही मुख्य है। इसके रहने पर कायिक और वाचिनक मंगलके अभावमें फलकी प्राप्ति हो जाती है पर मानस मंगलके अभावमें या उसकी अपूर्णतामें कायिक और वाचिनक मंगल रहने पर भी फल प्राप्ति नहीं होती। तात्पर्य यह है कि मानस मंगलसे मंगलकर्ताको धर्मविशेषकी उत्पत्ति होती है, उससे अधर्मका नाश होकर निविध्न कार्यपरिसमाप्ति हो जाती है।

वैदान्तमें व्यवहारदृष्टिसे सभी मंगलोंके मधायोग्य करनेका विधान है। इस तरह वैदिक परम्परामें मंगल श्रु तिबिहित कार्य है। बह विष्नष्वंसके द्वारा फलकी प्राप्ति अवश्य कराता है। और यतः वह श्रुति-विहित है बतः वह शिष्टजनोंको अवश्य कर्लव्य है। तथा शिष्य शिक्षाके लिए उसे यथासंभव ग्रम्थमें निबद्ध करनेका भी विधान है।

पातकाल महाभाष्य (१।१।१) में मंगलका प्रयोजन बताते हुए लिखा है कि शास्त्रके आदि में मंगल करनेते पुरुष वीर तथा आयुष्मान् होते हैं तथा अध्ययन करनेवालोके प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। दण्डी आदि कवियोंने महाकाव्यके अंगके रूपमें मंगलकी उपयोगिता मानी है।

बौद्धपरम्परामें अपने शास्ताका माहात्म्य ज्ञापन करना ही मंगलका मुख्य प्रयोजन है। यद्यपि शास्ताके गुणोंका कथन करनेसे उसके माहात्म्यका वर्णन हो जाता है फिर भी शास्ताका नमस्कार इसलिए किया जाता है जिससे नमस्कर्ताको पुण्यकी प्राप्ति हो। इस परम्परामें सदाचार परिपालनको भी मंगल करनेका प्रयोजन बताया गर्यो है।

तरबर्तग्रह पंजिका (पृ० ७) में मंगल का प्रयोजन बताते हुए लिखा है कि भगवान्के गुणोंक वर्णन करने से भगवान्में भनित उत्पन्न होती है और उससे मनुष्य अन्तिम कल्याणकी और झुकता है। भगवान्के गुणोंको सुनकर श्रद्धानुसारी शिष्योंको तत्काल हो भगवान्में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रज्ञानुसारिशिष्य भी भ्रज्ञाविगुणोंमें अभ्यासंसे प्रकर्ष देखकर वैसे अतिप्रकर्षगुणशाली व्यक्तिकी संभावना करके भगवान्में भक्ति और आवर करने स्मते हैं। पीछे भगवान्के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोंके पठन पाठन और अनुष्ठानसे निर्वाणकी प्राप्ति कर लेते हैं। आतः निर्वाण प्राप्तिमें प्रचान कारण भगवाद्यक्ति हो हुई। और इस भगवत्वियमक जिताप्ताद-

<sup>(</sup>१) मुकाबली विनकरी पु० ६। बैठो० उप० ए० २। सर्ववी० पु० २। (२) मुकाबली पु० ६। (३) विकास विकास पु० ६। काम विकास साथ का का पु० ६। (४) प्रचा० व्यो० पु० २० छ। (५) गी वपा० व्या० पु० २० छ। (५) गी वपा० व्या० पु० २। (६) 'कास्त्र प्रवेशकाम स्थाप वास्तुमाहार व्यवस्थान वर्ष गुजा का स्थाप स्थाप का पु० २। (६) स्पुरार्थ क्रिक व्या पु० २।

करियान करने के किए शास्त्रकारको मगवानके वयनोंके वाधारसे रचे जानवार सास्त्रके काविसे मंगल करना वाहिए। वर्धों के परम्परासे सगवान भी शास्त्रकी उत्पत्तिमें निमिश्त होते हैं। इस तरह इस परम्परास्त्र मंगल करने निम्नलिखित प्रमोजन पलित होते हैं—शास्त्राका माहात्म्यशापन, सहाचारपरिपालन, नम-स्कर्ताको पुण्यशासि, देवता विश्वयक मिल उत्पत्न करके अन्तर्ताः सर्वश्रेयःसंप्राप्ति और चूँकि शास्त्राके वयनोंके आवारके ही शास्त्र रचा जा रहा है अतः परम्परासे निमित्त होनेवाले शास्त्राका गुणस्मरण। यहां यह बात साम स्वान देने योग्य है कि जो वैदिक परम्परामें श्रुतिविहित होने से मगलको अवस्थकर्त्तव्यता तथा मंगलका निविच्न प्रमथसमाप्तिके प्रति कार्यकारणमाव देखा जाता है वह इस परम्परामे नहीं है। बौद्ध परम्परामें वेद-प्रामाण्यका निरास करनेके कारण भृतिविहित होनेसे मंगलकी अवस्थकर्तव्यता तो बताई ही नहीं जा सकती थी। पर उसका प्रमथ्यरिसमाप्तिके साथ वार्यवारणभाव भी नहीं जोड़ा गया है। ए.छतः इस परम्परा में अपने शास्त्रके प्रति कृतजता क्रापनार्थ अथवा लोककर्त्याणके लिए ही मंगल करना उचित बताया गया है।

जैन परम्परामें यतिनुषभाचार्यने त्रिलोकप्रक्रियों मंगलका साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया है। उन्होसे उसका प्रयोजन बताते समय लिखा है कि शास्त्रके आदि मध्य और अन्तमें जिनेन्द्रदेवका गुणगानक्ष्यी मंगल समस्तिष्टनींको उसीप्रकार नारा कर देता है जैसे सूर्य अन्धकारको । इसके सिवाय उन्होंने और भी लिखा है कि शास्त्रमें बादिमंगक इसलिए किया जाता है जिससे शिष्य सरलतासे शास्त्रके पारगामी हो जाय। मध्यमंगक निविच्न विद्याप्राप्ति के लिए तथा अन्तमंगल विद्याफलको प्राप्तिके लिए किया जाता है। इनके मतसे विच्न-विनाशके साथ हो साथ शिष्योंकी शास्त्रपारगामिताकी इच्छा भी मंगलकी प्रयोजनकोदिमें आली है। व्यक्तवै-कालिकनियंक्ति (गा०२) में त्रिविध मंगल करनेका विधान है। विशेषक्षक सक्षक साध्यमें (गा० १२-१४) मंगलके प्रयोजनमें विघ्नविनाश और महाविद्याकी प्राप्तिके साथ ही साथ आदिमंगलका प्रयोजन निविध्नरूपसे शास्त्रका पारगामी होना, मध्यमंगलका प्रयोजन आदिमागुलके प्रसादसे विविष्ट्रत समाप्त शास्त्रकी स्थिरताकी कामना तथा अन्तमंगलका प्रयोजन शिष्य प्रशिष्य परिवारमें शास्त्रकी आम्नायका चालू रहना बलाया है। बुहत्कल्पभाष्यमें (गा०२०) मंगळका प्राथमिक प्रयोजन विद्नविनाश लिखकर फिर शिष्यमे शास्त्रके प्रति श्रद्धा, आदर, उपयोग निर्जरा सम्यग्ज्ञान भक्ति प्रभावना आदि अनेक रूपसे प्रयोजनपरम्परा बताई गई है। तार्किक ग्रन्थोंमें हरिभवस्रि अनेकान्तजयपताका (पू०२) में मंगल करनेका हेतु शिष्टसमयपालन और बिच्नोपशान्ति लिखते हैं। सन्मसितर्यटीका ( पु० १ ) मे शिष्यशिक्षा भी मंगलके प्रयोजनरूपसे संगृहीत है। विद्यानम्द स्वामी क्लोकवार्तिक (पृ० १-२) मे नास्तिकतापरिहार , शिष्टाचारपरिपालन, धर्मविशेषोत्पत्तिम्लक अधर्मध्यंस और उससे होनेबाली निविध्न शास्त्रपरिसमाप्ति आदि को मांगलिक प्रयोजन मानकर भी लिखते हैं कि शास्त्रके आदिमें मंगल करनेसे ही विष्नष्वंस आदि होते हों ऐसा नियम नहीं है। ये प्रयोजन तो स्वा-ध्याय आदि अन्य हेतुओंसे भी सिद्ध हो सकते हैं। शास्त्रमें मोक्षमार्गका समर्थन किया है इससे नास्तिकताका परिहार किया का सकता है, शास्त्रस्वाध्याय करके शिष्टाचार पाला जा सकता है। पात्रदान आदिसे पुण्य-प्राप्ति, पापप्रक्षय और निविष्न कार्यसमाप्ति हो सकती है। अतः इन प्रयोजनों की सिद्धिके लिए शास्त्रके प्रारम्भमें परापरग्रव्यवाहका नमस्काररूप मंगल ही करना चाहिए यह नियम नहीं बन सकता। इस तरह उन्होंने उक्त प्रयोक्तनों को मांगलिक मानकर भी मात्रमंगलकन्य ही नहीं माना है। अन्तमें वे अन्ता सहज तार्किक विक्रियण कर लिखते हैं कि देखों उक्त सभी प्रयोजन तो अन्य पात्रवान स्वाच्याय आदि कार्यों से सिद्ध हो जाते हैं इसिकए शास्त्रके प्रारम्भमें परापरमुक्प्रवाह का स्मरण उनके प्रति कुलज्ञताजापनके लिए किया जाता है। स्योकि ये ही मुळतः बास्त्रकी उत्पत्तिमें निमिश्त हैं तथा बन्हीके असादसे वास्त्रके गहनतम अयो-का निर्णय होता है। अतः प्रकृतसम्य की सिक्षिमें चूँकि परापरमुख निर्मित्त है अतः उनका स्मरण करना

<sup>(</sup>१) जिल्होकामधित सा० ३३। (२) आम्सय० पु० ३।

क्रमांक क्रवीके लिए प्रथम कर्लब्य है। उन्होंने इसका सुन्दर कार्यकारणसाव बतानेबाला यह श्लोक उद्धृत

"अभिमतफलिखेरम्युपायः सुबोधः प्रभवति स च शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् । इति भवति स पुज्यस्तरप्रसादात्प्रबुद्धैर्न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥"

अवित इच्टेंचिकि का प्रधान कारण सम्याज्ञान है। वह सुबोध शास्त्रसे होता है तथा शास्त्र की अस्ति आप्ति होती हैं अतः शास्त्रके प्रसादमें जिन्होंने सम्याज्ञान पाया है उनका कर्तव्य है कि उपकार-समरणार्थ के आप्तकी पूजा करें। अतः शास्त्रके आदि में आप्तके स्मरण रूप मंगलका प्रधान प्रयोजन कृतज्ञता-ज्ञापन है। वादिदेवसूरिने (स्थाद्वादरस्ना० पृ० ३) में तस्वायंक्रकेकवातिककी पद्धतिसे मंगलका प्रयोजन वर्ताया है। तस्वायंक्रकेकवातिक में मंगलके अन्य प्रयोजनोके साथ ही साथ "नास्तिकतापरिहार' को भी एक प्रयोजन अन्य आचार्यके मतसे बताया है। ज्ञात होता है कि यह मत किसी अन्य प्राचीन जैन आचार्यका है। संभवतः इसका प्रयोजन यह रहा हो कि अजैन लोगोने जब जैनियोंसे यह कहना शुरू किया कि ये लोग बढ़े नास्तिक हैं, ईश्वर भी नहीं मानते आदि, तो जैनाचार्योने उनकी इस भ्रान्तिको मिटानेके लिए शास्त्रके आदिमें किए जानेवाले मंगलके प्रयोजनोंमे नास्तिकतापरिहारका खास तौरसे उत्लेख किया जिससे अन्य क्रोकोंको ईश्वरके न माननेके कारण ही जैनियोंमे नास्तिकताका भ्रम न रहे। यह तो जैनाचार्योने ईश्वरके सृष्टिकर्तुत्वका प्रयक्त कर स्पष्ट कर दिया कि हम लोग ईश्वरको सृष्टिकर्त्रा नही मानते किन्तु उसे विशुद्ध परिपूर्ण भ्रानादिक्ष्य स्वीकार करते हैं। अनगारधर्मामृतको टीकामे मंगलके यावत् प्रयोजनोका सग्रह करनेवाला निम्नक्रिक्षत रलोक है—

"नास्तिकत्वपरोहारः शिष्टाचारप्रपालनम् । पुण्याबासिश्च निर्विष्नं शास्त्रादावाससंस्तवात् ॥"

इसमें नास्तिकत्वपरिहार, शिष्टाचारपरिपालन, पुण्यावान्ति और निर्विचन शास्त्रपरिसमाप्तिको मगलका प्रयोजन बताया है।

प्रकृतमें आ० गुणधर तथा यतिवृषभने कषायपाहुद और खूणिसूत्रके आदिमे मंगल नहीं किया है। इसके विषयमें बीरसेनस्वामी लिखते हैं कि स्वह ठीक है कि मंगल विघ्नोपशमनके लिए किया जाता हं परन्तु परमागमके उपयोगसे ही जब विघ्नोपशान्ति हो जाती है तब उसके लिए मंगल करनेकी ही कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि परमागमका उपयोग विशुद्धकारण, विशुद्धकार्य तथा विशुद्धस्वरूप होनेसे कर्मनिर्जराका कारण है अतः विघ्नकर कर्मोंकी निर्जरा मंगलके बिना भी इस विशुद्ध परमागमके उपयोगसे हां हो जाती है और इसी तरह विघ्न भी उपशान्त हो जाते हैं। अतः शुद्धनयकी वृष्टिसे विशुद्ध उपयोगके प्रयोजक कार्यों मंगल करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शब्दानुसारी तथा प्रमाणानुसारी शिष्योमें देवताविषयक अकि उत्पन्न करनेकों भी मंगलका प्रयोजन नहीं माना है। इस तरह वीरसेन स्वामीने मंगलके अनेक प्रयोजनोंमें विघ्नोपशमको ही मंगलका खास प्रयोजन माना है और उसमें उन्होंने गौतमस्वामी और गुणघर भट्टारकके अभिप्राय इस प्रकार दिए हैं—

- (१) दोनोंके हो मतमें निक्चयनयसे परमागम उपयोग जैसे विशुद्ध कार्यों में पृथक् मंगल करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कार्य कर्मों को निर्जराके कारण होनेसे स्वयं मंगलरूप है।
- (२) गौतमस्वामी व्यवहारनयसे व्यवहारी जीयोंकी प्रवृत्तिको सुचार रूपसे चलानेके लिए सोना ज्ञाना जाना गास्त्र रचना आदि सभी क्रियाओंके आदिमें मंगल करनेकी उपयोगिता स्वीकार करते हैं।
- (३) पर, गुणघर भट्टारकका यह अभिन्नाय है कि जो क्रियाएँ स्वयं मंगलक्ष्य नहीं हैं उनके आदिनें

<sup>(1)</sup> manager of a 1-5 1

मेंगल पांचकी प्रशिक किए व्यवहारमयसे मंगल करना ही चाहिए, परन्तु को शास्त्रप्रारम्भ आदि मांगलिक क्रियाएँ स्वमं मंगलका है जार जिनमें मंगलका पाल अवश्य ही प्राप्त होनेवाला है उनमें व्यवहारनयकी दृष्टिते भी मंगल करनेकी कोई बास आवश्यकता नहीं है। अतः गुणवर मट्टारक तथा यतिक्षम बाचार्यने विशुद्धी-प्रमोगक प्रयोजक इस प्रमागमोंके आदिमें निश्चय तथा व्यवहार दोनों ही दृष्टियोंसे मंगल करनेकी कोई बास आवश्यकता नहीं समझी है और इसीलिए इनके आदिमें मंगल निवस नहीं है।

#### ४. शानका स्वरूप-

ज्ञान गुण या वर्म है इस विषयमें प्रायः सभी दार्शनिक एकमत है। भूतचैतन्यवादी चार्वाक ज्ञानको स्थूल भूतोंका धर्म न मानकर सूक्ष्म भूतोंका धर्म मानता है। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि चैतन्य या ज्ञान दृश्य पदार्थका धर्म न होकर किसी अदृश्य पदार्थका धर्म है। आत्मवादी दर्शनोंमें इस विषयमें भी मतभेद है कि ज्ञानका आश्रय आत्मा माना जाय या अन्य कोई तत्त्व। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि आत्मवादी दर्शनोंमें चैतन्य और ज्ञानके भेदाभेदविषयक मतभेद भी मौजूद हैं। सांख्य चैतन्यको पुरुषका धर्म मानता है और ज्ञानको प्रकृतिका धर्म। पुरुषगत चैतन्य बाह्यविषयोंको नहीं ज्ञानता। बाह्यविषयोका ज्ञाननेवाला बुद्धितत्त्व प्रकृतिका एक विकार है। इस बुद्धिको महत्तत्त्व भी कहते है। यह बुद्धि उभयतः प्रतिविष्को दर्पणके समान है, अत. इसमें एक बोर तो पुरुषगत चैतन्य प्रतिफलित होता है और दूसरी बार पदार्थों के आकार। इसीलिए इस बुद्धिक्पी माध्यमके द्वारा पुरुषको 'मैं रूपको देखता हूँ' बादि बाह्य पदार्थज्ञानविषयक मिथ्या अहंभान होने लगता है। इस तरह सांख्य विषयपरिच्छेदशूच्य चैतन्यको पुरुषका धर्म मानता है तथा विषयपरिच्छेदक ज्ञानको प्रकृतिका धर्म।

न्याय नैवेशिषकोंने पहिलेसे ही सांख्यक इस बुद्धि और चैतन्यक भेदको नहीं माना है। इन्होंने बुद्धि और चैतन्यको पर्यायवाची माना है। इस तरह न्याय-वैशेषिक चैतन्य और ज्ञानको पर्यायवाची मानकर उसे आत्माका गुण मानते तो अवस्य है पर वे उसे आत्माका स्वभावभूत धर्म नहीं मानते। वे उसे आत्ममनःसंयोग, इन्द्रियमनःसंयोग, इन्द्रियार्थसिन्नकर्ष आदि कारणोंसे उत्पन्न होनेवाला कहते हैं। जब मुक्त अवस्थामें मन इन्द्रिय आदिका सम्बन्ध नहीं रहता तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, उसकी घारा उच्छिन्न हो जाती है। उस अवस्थामें आत्मा स्वरूपमात्रमें प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके बुद्धि सुख दुःख आदि संयोगज विशेष गुणोंका उच्छेद हो जाता है। इस प्रकार न्यायवेशिक सिद्धान्तमें आत्मा स्वभावसे ज्ञानशून्य अर्थात् जड़ है। पर इन्द्रिय आदि बाह्य निमित्तोंसे उसमें औपाधिक ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। इस ज्ञानका आश्रय बाह्य जड़ पदार्थ न होकर बात्मा होता है। एक बात विशेषरूपसे घ्यान देने योग्य है कि ये यद्यपि सभी आत्माओंको स्वरूपतः अनु मानते हैं पर ईश्वर नामको एक आत्माको नित्यज्ञानवाली भी स्वीकार करते हैं। ईश्वरमे स्वरूपतः अनु मानते हैं पर ईश्वर नामको एक आत्माको नित्यज्ञानवाली भी स्वीकार करते हैं। ईश्वरमे स्वरूपतः अनु स्वन्न ज्ञानकी सक्ता इन्हें इष्ट है।

वेदान्ती ज्ञान और चितिशक्ति दोनोंकी जुदा जुदा मानकर चैतन्यको बहागत तथा ज्ञानको अन्तः-कारणनिष्ठ मानते हैं। इनके मतमें भी ज्ञान औपाधिक है और शुद्ध बहामें उसका कोई अस्तित्व शेष तहीं रहता।

सीमांसक ( माट्ट ) ज्ञानको आत्ममत धर्म मानते हैं। ज्ञान और आत्मामें इन्हें कथञ्चित् तादात्म्य सम्बन्ध इन्द है।

<sup>(</sup>१) वेको स्वायस्० १।१।१५। प्रश्ना० सा० मृ० १७१।

की वर्णपार में भाग नाम या चित्तकप है। मुक्त अवस्थामें यदि निरासविधत्तसन्तति विविधित्द भी

बैंग परम्पासी इस विवयमें सभी लोगोंकी एक मति है कि ज्ञान आत्मगत स्वसाव या गुण है। और

बहु मुक अवस्थामें अपनी स्वाभाविक पूर्णदशामें बना रहता है।

जैन परम्पराके दोनों सम्प्रदायोंमें ज्ञानके मित श्रुत आदि पांच भेद निविवाद प्रचलित हैं। इन भेदोंकी उत्पादकों विवाद प्रचलित हैं। इन भेदोंकी उत्पादकों विवाद प्रचलित हैं। वे लिखते हैं कि सामन्यकों भेद जीवमें मूलतः एक केवलजान है, इसे सामान्यज्ञान भी कहते हैं। इसी ज्ञान सामान्यके आवरण-मेदि मितिज्ञान आदि पांच मेद हो जाते हैं।

यद्यपि सर्वेशाली केवलजानावरण केवलजान या ज्ञानसामान्यको पूरी तरह आवरण करता है फिर भी सस्ते क्यो इन्योंको जानने वाली कुछ जान किरणें निकलती हैं। इन्हों ज्ञान करणोंके ऊपर घेष मित्रज्ञाना-वरण खुत्रज्ञानावरण आदि चार आवरण कार्य करते हैं। और इनके क्षयोपधामके अनुसार होनाधिक ज्ञान-व्यक्षील ककट होती रहती है। जिस तरह कारब्रव्यसे अग्निको पूरी तरह ढक देने पर उससे भाफ निकलती रहती है उसी तरह केवलज्ञानावरणसे पूरी तरह आवृत होनेवाले ज्ञानसामान्यकी कुछ मन्द किरणें आभा मारती रहती हैं। इनमें जो ज्ञानिकरणें इन्त्रियादिकी सहायताके बिना ही आत्ममात्रसे परके मनोविचारोंको जाननेमें समर्थ होती हैं वे मनःपर्यय तथा जो का पदार्थोंको जानती हैं वे अवधिज्ञान कहलाती हैं। और जो ज्ञानिकरणें इन्त्रियादि सापेक हो पदार्थज्ञान करती हैं वे मित्र श्रुत कहलाती हैं। अब केवलज्ञानावरण हट जाता है और पूर्ण ज्ञानज्योति प्रकट हो जाती है तब इन शानोंकी सत्ता नहीं रहती। आजकल हम लोगोंको जो मनःपर्यय-ज्ञान या अवधिज्ञान नहीं है उसका कारण तदावरण कर्मोंका उदय है। इस तरह ज्ञानसामान्य पर पुहरे आव-रण पड़े हैं। फिर भी ज्ञानका एक अंश, जिसे पर्यायज्ञान कहते है. सदा अनावृत रहता है। यदि यह ज्ञान भी आवृत हो जाय तो जीव अजीव ही हो जायगा। यद्यि शास्त्रोमें पर्यायज्ञानावरण नामके ज्ञानावरणका उत्लेख है। परन्तु यह आवरण पर्यायज्ञान पर अपना असर न डालकर तदनन्तरवर्ती पर्यायसमासज्ञान पर असर बालता है।

नन्दीसूत्र (४२) में बताया है कि जिस प्रकार सघन मेघोंसे आण्छन्न होने पर भी सूर्य और चन्द्रकी प्रभा कुछ न कुछ आती ही रहती है। कितने भी मेच आकाशमें क्यों न छा जाँय पर दिन और रात्रिका विभाग तचा रात्रिमें शुक्त और कृष्ण पक्षका विभाग बराबर बना हा रहता है उसी तरह ज्ञानावरण कर्मसे ज्ञानका अध्छो तरह आवरण होने पर भी ज्ञानको प्रभा अपने प्रकाशस्वभावके कारण वराबर प्रकट होती रहती है। और इसी मन्द्र्य माने मित श्रुत अवधि और सनःपर्यय ये चार भेद योग्यता और आवरणके कारण हो जाते हैं। मेवोंसे आवृत होने पर सूर्यकी जो खं बली किरण बाहिर आती है उनमे भी चटाई आदि आवरणोंसे जैसे अनेक छोटे बड़े खंड हो जाते हैं उसीतरह मत्यावरण भूतावरण आदि अवान्तर आवरणोंसे वे केवल-ज्ञानावरणावृत ज्ञानकी मन्द किरणें मितिज्ञान आदि चार विभागों में विभाजित हो जाती है। केवलज्ञानका अनन्त्र भाग, जो अकारके अनन्त्र भागके नामसे प्रसिद्ध है सदा अनावृत रहता है। यदि यह भाग भी कर्मसे आवृत हो जाय तो जीव अजीव ही हो जायगा। उ० यशोविजयने ज्ञानबिन्द (पृष्ट १) में केवलज्ञानावरणके दो कार्य बताय तो जीव अजीव ही हो जायगा। उ० यशोविजयने ज्ञानबिन्द (पृष्ट १) में केवलज्ञानावरणके दो कार्य है। जिस प्रकार केवलज्ञानावरण पूर्णज्ञानका आवरण करता है उसी तरह वह मन्द्रज्ञानावरणके दो कार्य होते हो । यदी कारण है कि केवलो अवस्थामें मितिज्ञानावरण आदिका अवान्त्र छाता है। यही कारण है कि केवलो अवस्थामें मितिज्ञानावरण आदिका अवान्त्र तारतम्यमें मितिज्ञानावरण आदि चार कार्यक करता है अविक उसके मितिज्ञानादि कपसे विभागित होनेवाले मन्द ज्ञानको उत्पन्न करनेमें तो केवल-ज्ञानवरण कार्य करता है अविक उसके मितिज्ञानादि विभाग एवं अवान्त्र तारतम्यमें मितिज्ञानावरण आदि चार कार्यकर कार्यकर कार्यकर करते हैं। चूँकि मेतिज्ञानादि विभाग एवं अवान्त्र तारतम्यमें मितिज्ञानावरण आदि वार वार्यकर कार्यकर कार्यकर कार्य करते हैं।

प्रकट होनेवाचे अनिकेशका बात करते हैं। इसीकिए इसकी वेशवादी संभा है सीर बानके प्रकृत अंशोकी कारतिक कर्ना केवलज्ञामावरण सर्ववाती कहलाता है। and the state of the state of the state of

इस खरह जीवके ज्ञानसामान्य गुणपर प्रथम ही केवलज्ञानाबरण यहा हुआ है और उससे निकलने बाली सम्बन्धानिकरणीपर मतिज्ञानावरणादि चार आवरण कार्य करते हैं। संसारी जीवोंके मतिज्ञान आविक विषयम्स प्रदार्थीका जो अज्ञान रहता है उसमें मतिज्ञानावरणादिका उदय हेतु है तथा मतिज्ञानादिक अविषय चौष अनम्त वसी नित्रय पदायोंके बजानमें केवलजानावरणका उदय निमिल होता है। अतः जैन परम्परामें जान बात्माका गुण है और आवरण कर्मके कारण उसके पाँच भेद हो जाते हैं। इसी अभिप्रायसे चीरसेन स्वामीने (जयबर पुरु ४४, घवर पर ८६६) में मतिज्ञानादिको केवलज्ञानका अवयब लिखा है। इसका इसना ही अभिप्राय है कि परिपूर्णज्ञान केवलज्ञान है और मतिज्ञानादि उसी ज्ञानकी मन्दिकरणें होनेसे अवयवक्ष्य है।

श्रातज्ञानका सामान्य लक्षण यद्यपि शब्दजितत अर्थज्ञान या अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञान है फिर भी भ्रात शब्द द्वादशांग आगमोंमें रूढ़ है। भ० महाबोर अर्थके उपदेष्टा है और गणधरदेव उन्हीं अर्थीको द्वादशांग रूपसे गृंथते हैं। इनमें बारहवें दृष्टिबाद अंगके उत्पाद पूर्व आदि १४ पूर्व होते हैं। दिगम्बर परम्पराके अनुसार अगवान् महावीरके निर्वाणके ६८३ वर्ष तक अंग और प्रवीकी परम्परा श्रतज्ञान कालक्रमसे चली आई और अन्ततः अंग और पूर्वीके एकदेशधारी ही आचार्य रहे, समग्र अंग पूर्वके पाठियोंका अभाव कालक्रमसे हो गया।

रवेताम्बरपरम्परामे आर्य वज्रस्वामी अन्तिम दशपूर्वके घारी थे। उसके बाद पूर्वज्ञान खुम हो गया पर अंग ज्ञान चालू रहा । जिस प्रकार बुद्धके निर्वाणके द माह बाद ही सुक्ष्य-मुक्ष्य भिक्षु स्वविरोंकी प्रथम संगीति हुई और इसमें सर्वप्रथम त्रिपिटिकोंका संगायन हुआ और त्रिपिटिकका यथासंभव व्यवस्थित संकलन किया गया। इसके सिवाय बादमें भी और दो संगीतियां हुई जिनमें त्रिविटिकके पाठोंकी व्यवस्था हुई उसी तरह व्वेताम्बर परम्परा के उल्लेखानुसार सर्वप्रथम वीरनिर्वाणसे दूसरी शताब्दीमें श्रुतकेवली भद्रवाहके समय पाटलिपुत्र परिषद् हुई। इसमें भद्रबाहुके सिवाय प्रायः सभी स्थविर एकत्र हुए। इन्होंने कण्ठपरम्परासे आए हुए ग्यारह अंगोंकी वाचना करके उन्हें व्यवस्थित किया। इस समय बारहवाँ अंग दृष्टिवाद करीब-करीब विचित्रका हो गया था। मात्र भव्रवाहु भृतकेवली ही इस समग्र बतुर्दशपूर्वधर थे। इनके पास स्थूलभद्र पूर्वजान लेने गए। भद्रबाहुने दश पूर्व सार्थ तथा चार पूर्व मूलमात्र स्थूलभद्रको सिखाए। स्थूलभद्र वीरसंवत् २१९ में स्वर्यस्य हुए थे। ये अन्तिम चतुर्दशपूर्वघर थे। इस तरह वीरनिर्वाणकी दूसरी सदीसे ही श्रुत किन्न मिन्न होने लगा था। खासकर दृष्टिबाद अंग तो अत्यन्त गहन होनेके कारण छिन्नप्राम हो चुका था। इसके बाद बीरिनवींगकी आठवीं सदीमें आर्यस्कन्दिल आदि स्थविरोंने माथुरी वाचना की।

इसके बाद बीरनिर्वाणसे दणवीं सदी (बीर सं० ९८०) में देवविगणिक्षमाश्रमणने वलभीपुरमें संघ एक बित करके जिन स्यविरोकों को जो मुख्ति या अमुद्रित आगम यात थे उन्हें अपनी बुद्धिके अनुसार संकलन कर पुस्तकारूढ़ किया। सुत्रोंमें उस समयकी पढ़ांसक अनुसार एक ही प्रकारक आलापक (सद्ध पाठ) बार बार बाते थे उन्हें ऐक जगह ही लिखकर अन्यम 'कण्यओं के द्वारा संक्षिस किया। इस तरह आज जो अंग साहित्य उपलब्ध है वह देवचिंगणिहासाक्ष्मण द्वारा संक्षित एवं पुस्तकारूड किया हुआ है। उसमें अमेक स्यक्षोंमें म्यूनाविकता संभव है। पहिले की बाचनाओंके पाठमेंच भी आवके बागमोंमें पाए जाते हैं। इस तरह श्रंय साहित्य तो किसी तरह देवचिंगणिके महान् प्रयासके फलस्क्ष्य अपने वर्तमानकामें उपलब्ध भी होता है नर पूर्व साहित्यका कुछ भी पता मही है। विजेबाबाग्यकमान्य गाविने कुछ बाबाएँ उद्धव जिल्ही है जिल्हे 

विश्वनार परस्परानुसार शीतम गणभरने सर्वप्रथम अन्तर्महूर्त काकमें हो हादशांगकी रचना की बी और किर सुक्षमांस्वामीको उसे सौंपा था। जब कि स्वेताम्बर परम्परामें हादशांगप्रथम जैसा महस्यका कार्य सीतमाने क करके सुर्धास्वामीने किया है। दि० जैन कथाग्रन्थोंमें श्रेणिकके प्रस्त पर गौतमस्वामी उत्तर देते हैं जब कि स्वे० परम्परामें यह सब साहित्यिक कार्य सुधर्मास्वामी करते रहे हैं इन्होंने ही सर्वप्रथम हादशांगकी रचना की बी।

एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि दि० परम्पराके उपलब्ध प्राचीन सिद्धान्तग्रम्थ कपायपाहुड तथा षट्खंडागम जिन मूल कपायपाहुड और महाकर्मप्रकृतिपाहुडसे निकले हैं, वे दृष्टिवादके हो एक एक भाग में और आ० गुणधर तथा पुष्पदन्त भूतबलिको उनका ज्ञान था। इस तरह आ० गुणधर तक परम्परासे आए हुए पूर्वसाहित्यके संकलनका प्रयत्न ध्वे० परम्परामें प्रायः नहीं हुआ जब कि दि० परम्परामें उन्हीं को संक्षिप्त करके ग्रन्थरचना करनेकी परम्परा है। ध्वे० परम्परामें जो कर्मसाहित्य है, यद्यपि उसका उद्गम अग्रायणीय पूर्वसे बताया जाता है पर उनके रचियता कार्मग्रंथिक आचार्यों को उस पूर्वका सीधा ज्ञान था या नहीं इसका करेड स्थल्ट उल्लेख देखनेमें नहीं आया।

दृष्टिवादके विषयमें श्वेताम्बर परम्परामें जो अनेक कल्पनाएं रूढ़ हैं, उनसे जात होता है कि वे दृष्टिवादसे पूर्ण परिचित न थे। यथा—प्रभावकचरित्र (इली० ११४) में लिखा है कि चौदह हो पूर्व मंस्कृतभाषानिबद्ध थे, वे कालवश व्युच्छिन्न हो गए। जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण (विज्ञेषा० गा० ५५१) तो भूनवाद अर्थात्
दृष्टिवादमें समस्त वाङ्मयका समावेश मानते हैं। ग्यारह अंगोंकी रचनाको तो वे मन्दबुद्धिजन एवं स्त्री
आदिके अनुप्रहके लिए बताते हैं। इस तरह भ० महावीरके द्वारा अर्थतः उपदिष्ट और गणधर द्वारा द्वादशांगकपसे गूंथा गया श्रुत कालक्रमसे विच्छिन्न होता गया। श्वेताम्बरपरम्परामें बौद्धोंकी भांति वाचनाएँ की
गई। दिगम्बरपरम्परामें ऐसा कोई प्रयत्न हुआ या नहीं इस विषयमे कोई प्रमाण नही मिलता। हाँ, जो
प्राचीनश्रुत श्रुतानुश्रुतपरिपाटीसे चला बाता था उसके आधारसे बहुमूल्य विविध विषयक साहित्य रचा
गया है।

दावशांगके पदोंकी संस्थाका दिगम्बर परम्परामें सर्वप्रथम कुन्दकुन्दकृत प्राकृतश्रुतभक्तिमें उल्लेख मिलता है। उसमें सर्वप्रथम आचारांगके १८ हजार पद बताए हैं। श्वे० प्रम्परामें नन्दीसूत्रमें आचारांगके १८ हजार तथा आगेके अंगोंके दूने दूने पदोंका निर्देश किया गया है। दिगम्बर परम्परामें यह गिनती मध्यम-पदसे बताई गई है। एक मध्यमगद १६३४८३०७८८८ अक्षर प्रमाण बताया है। श्वेताम्बर परम्परामें यद्यपि टीकाकारोंने पदका लक्षण अर्थबोधक शब्द या विभक्त्यन्त शब्द किया है पर मलयगिरि आचार्य जिस पदने अंगप्रन्थोंकी संस्था गिनी जाती है उस पदका प्रमाण बताने में अपनेको असमर्थ बताते हैं। वे कर्मप्रन्थटीका (१७) में लिखते हैं कि—

"परं तु 'अर्थपरिसमाप्तिः परम्' इत्याद्यक्तिसद्भावेऽपि येन केनचित् परेन अष्टादशपरसहस्रादि-प्रमाणा आचाराविप्रन्या गीयप्ते तिवह पृष्टाते तस्यैव द्वादशाञ्जक्षुतपरिमाणेऽधिकृतत्वात्, श्रुतभेदानामेव चेह प्रस्तुत्तत्वात् । सस्य च परस्य तथाविषाण्यामायामावात् प्रमाणं न शायते ।"

इस र तरह वर्व शिकाकार ऐसी आम्नायसे अपरिचित मालूम होते हैं जिसमें कि अंग ग्रन्थोंके मापमे

<sup>(</sup>१) ''भावसुवपञ्जएहि परिणवमहणा य बारसंगाणं । चोहसपुताण तहा एक्कपृष्ठुत्तेण विरस्ता विहिन्ती ॥''-त्रि॰ प्र॰ गा॰ ७९।

<sup>(</sup>२) मुनि श्री कत्याणिव वसवीने अभवभगवान् महाबीर (पृ० ३३४-३३५) में दिगम्बराबामें प्रकृषित प्रवपरिभाषाकी एकदम अलौकिक निरी कत्पना तथा मनगवन्त बताया है। उन्हें आ० मलयिकि इस उत्लेखकी प्यान से देखना चाहिए। वे निर्पृतिकी "प्रत्यमक्तराइं" आदि गाधाकी और भी दृष्टिपात करें। उन्हें इनसे ज्ञाल हो सकेना कि क्या दिगम्बर और क्या चतिताम्बर दोनों ही पदम्पराके आवायोंका

प्रवेशक प्रकृत सक्त राँका परिमाण बहाया गया है। दि० प्रण्योंमें वैसी आस्त्राय पहिलेसे देखी जाती है। स्वाक्त्य तकी अक्षर संख्या निकालनेका जो प्रकार विगम्बर परम्परामें है कि—प्रत्येक अक्षर ६४, और इनके एकसंबोगी आदि बाँसठ संयोगी जितमे अक्षर हो सकें उत्तने ही अंतके सकल अक्षर होते हैं वैसा ही प्रकार खुतकालके समस्त भैदोंके निकालनेका रवे० परम्परामें भी आवश्यकाणियंक्ति की निम्नलिखित गावा (१७) से सुन्तित होता है।

### "परेयमस्खराई- अक्सरसंबोधकासिया कोए। एकप्रया सुयनाणे पयकीको हॉति मायका॥"

ज्ञानकी उस परिपूर्ण निरावरण अवस्थाको केवलज्ञान कहते हैं जिसमें यावण्जोय प्रतिबिध्यित होते रहते हैं। मारतीय परम्पराओं में केवल ज्ञान या सर्वविध्यक ज्ञानके विध्यमें अनेक मतभेद पाए जाते हैं। वार्वाक और मीमांसकको छोड़कर प्रायः सभी दर्शनों किसी न किसी रूपमें केवलज्ञान या केवलज्ञान सर्वविध्यकज्ञान माना यया है। वार्वाक और मीमांसकोंके भी केवलज्ञान के निषेच करनेके जुदेजुदे दृष्टिकोण हैं। वार्वाक अतीन्द्रिय पदार्थ विषयक ज्ञान ही नहीं मानता है। उसका तो एकमात्र
प्रत्यक्षप्रमाण इन्द्रियोंसे उत्त्वन्त होता है जो दृश्यजगत्में ही सीमित रहता है। मीमांसक अतीन्द्रिय पदार्थों का
ज्ञान मानता तो है पर ऐसा ज्ञान वह वेदके द्वारा ही मानता है साक्षात् अनुभवके रूपमें नहीं। शवरऋषि
ज्ञावस्थाव्य (१।५।५) में स्पष्ट शब्दोंमें वेदके द्वारा अतीन्द्रियपदार्थविषयक ज्ञान स्वीकार करते हैं। मीमांसकको
सर्वविषयकज्ञानमें भी विवाद नहीं है। उसे अतीन्द्रियपदार्थों का वेदके द्वारा सथा अन्य पदार्थों का यथासंभव
प्रत्यक्षादिप्रमाणों द्वारा परिज्ञान मानकर किसी भी पुरुषविधेषमें सर्वविषयकज्ञाव माननेमें कोई विरोध नहीं।
उसका विरोध तो धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थों को साक्षात् प्रत्यक्षज्ञानके द्वारा ज्ञाननेमें है यही एक ऐसा विषय
है जिसमें वेदका निर्वाध व्यक्षकार है। अतः सर्वज्ञविरोधी चार्वाक और मीमांसकोंके दृष्टिकोणोंका आधार ही

न्यायवैशेषिक परम्परामें योगिक्कान स्वीकार तो किया है पर वह प्रत्येक मोक्ष जानेवाले व्यक्तिको अवश्य प्राप्तव्य नहीं है। इनके यहां योगी दो प्रकारके हैं— १ युक्तयोगी २ युक्तानयोगी। युक्तयोगीको अपने ज्ञानवलसे वस्तुओंका सर्वदा मान होता रहता है जब कि युक्तानयोगियोंको विचार करने पर ही वस्तुओंका प्रतिभास होता है। इस तरह यह सर्वविषयकज्ञान जीवन्मुक्तदशामें जिस किसी व्यक्तिको होता भी है तो वह मुक्त अवस्थामें नहीं रहता। क्योंकि इनके मत्तमें ज्ञान आत्ममनःसंयोगज गुण है। जब मुक्त अवस्थामें मनःसंयोग नहीं रहता। क्योंकि इनके मत्तमें ज्ञान आत्ममनःसंयोगज गुण है। जब मुक्त अवस्थामें मनःसंयोग नहीं रहता, शुद्ध आत्मा ही रहता है तब यावण्जानादि गुणोंका उच्छेद हो जाता है और इसीलिए सर्वज्ञता भी समाप्त हो जाती है। एक बात विशेष है कि—ये ईवरमें नित्य सर्वज्ञत्व मानते हैं। ईवरकी सर्वज्ञता अनादि अनन्त है।

सांस्ययोगपरम्परा—योगशास्त्रमें ईश्वरमें नित्य सर्वज्ञत्व मानकर भी अस्मदादिजनोंमें जो सर्वविषयक तारक विवेकजज्ञान माना है वह जन्य होनेके साथ ही साथ मुक्त अवस्थामें समाप्त हो जाता है। वयोंकि इनके मतमें इस ज्ञानका आधार शुद्ध सत्व गुण है। जब प्रकृतिपुरुषविवेक ज्ञानसे पुरुष मुक्त हो जाता है तव

मलतः भिन्न है।

श्रुतज्ञानकी पदसंख्या और पदपरिभाषाके विषयमें प्रायाः समान मत है। हाँ, क्वे॰ टीकाकार उस परम्परासे अपने को अपरिचित बताते हैं जब कि दिमम्बराषार्य उसका निर्देश करते हैं। क्या उनका उस प्राचीन परम्परासे परिचित होना ही निरी कल्पनाकी कोटिमें लाता है ?

<sup>(</sup>१) "बोदना हि भूतं भवतां मविष्यनां सूक्ष्मं व्यवहितं विष्रकृष्ट् मिरयेवजातीयकमर्थमवगम्यितुमलं मान्यत् किञ्चनेन्त्रियम् ।" (२) "यदि व्यवभिः प्रभागैः स्यात् सर्वज्ञः केन वार्यते"—मी० इलो० चो० क्लो० १११।

मक्कतिके सत्त्वगुणका पर्याम विवेक जजान भी नष्ट हो जाता है और पुरुष मुक्त अवस्थामें चैतन्यमात्रमें अवस्थित रह जाता है। इस तरह इस परम्परामें भी सर्वजना एक योगजिवभूति है, जो दरएकको अवश्य हो प्राप्त हो मा इसके पाये बिना मुक्ति न हो ऐसा कोई नियम नहीं है।

वेदान्ती भी सर्वश्रता अन्तः करणनिष्ठ मानते हैं जो जीवन्मुक्तदशा तक रहकर मुक्त अवस्थामें छूट बाती है। उस समय ब्रह्मका शुद्ध सच्चिदानन्दरूप प्रकट ही जाता है।

बुद्धने स्वयं अपनी सर्वज्ञतापर भार नहीं दिया। उन्होंने अनेक अतीन्द्रिय पदार्थोंको अव्याकृत कहकर उनके विषयमें भीन ही रखा। पर उनका यह स्पष्ट उपदेश था कि धर्म जैसे अतीन्द्रिय पदार्थका भी साक्षारकार या अनुभव हो सकता है उसके लिए किसी धर्मपुस्तककी शरणमें जानेकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनेकों कभी सर्वज्ञ भी कहा है तो धर्मज्ञके अर्थमें ही। उनका तो स्पष्ट उपदेश या ि मैंने तृष्णाक्ष्मक मार्गका साक्षारकार किया है उसे बताता हूँ। बौद्ध दार्शनिक धर्मकीति भी बुद्धमें मार्गज्ञता ही सिद्ध करते हैं वे असली अर्थमें सर्वज्ञताको निष्पयोगी बताते हैं। प्रमाणवातिकमें "कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्वीपयुष्यते" अर्थात् मोक्षमार्गमें जिनका उपयोग नहीं ऐसे अगत्के कीडे मकोडोंकी संख्याको जाननेसे क्या कायवा? परन्तु बौद्धमतमें जो भावनाप्रकर्षसे योगिज्ञानकी उत्यत्ति मानी गई है तथा जेयावरणका समूळ-विनाश होनेसे प्रभास्वरज्ञान उत्यन्न होनेका वर्णन मिलता है। इससे इतना सार निकल आता है कि बौद्धोंको सर्वज्ञता इच्ट तो है पर वे उसे मोक्षमार्ग में निक्पयोगी मानते हैं। बौद्ध परम्परामें सर्वज्ञताके अर्थम उत्तरोत्तर विकास देखा जाता है। धर्मकोतिके समयतक उसका अर्थ धर्मज्ञता हो रहा है। शान्तरक्षित व बुद्धको मार्गज्ञ ही सिद्ध कर रहे हैं उनमें अशेषार्थपरिज्ञान तो प्रासङ्गिक ही सिद्ध किया जा रहा है वयोंकि भगवान्के ज्ञान को अस्य अशेषार्थींम प्रवृत्त मान लेनेमें कोई बाधा नहीं है। इस तरह हम बुद्धमें सर्वज्ञत्वसिद्धि देखकर भी बस्युतः इस परम्पराक्ता विशेष लक्ष्म मार्गज्ञत्व ओर ही रहा है यह निष्कर्ण निकाल सकते है।

जैन परम्परामें आरम्भसे ही त्रिकालिक्शिकवर्ती यावत् पदार्थोकी समस्त पर्यायोका युगपत् साक्षात् परिज्ञान' इस अर्थमें सर्वज्ञता मानी गई तथा साधी गई है।

आ० कुन्दकुन्दने प्रवचनसार (गा० १।४७) में केयलजान को त्रिकालवर्ती अनन्तपदार्थोंका युगपत् जाननेवाला बताया है। वे आगे (गा० १।४७,४८) 'जो एकको जानता है वह सबको जानता है' इस परम्पराका, जिसकी झलक "य आस्मवित् स सर्ववित्" इत्यादि उपनिषदोंमें भी पाई जाती है, व्याख्यान करते हुए लिखते हैं कि—जो त्रिकाल त्रिलोकवर्ती पदार्थीका नहीं जानता वह पूरो तरह एकद्रव्य को नहीं जानता, और जो अनन्तपर्यायवाले एकद्रव्यको नहीं जानता वह सबको कैने जान सकता है? जैसे घटजानमें घटको जाननेकी शक्ति है। जो मनुष्य घटको जानता है वह अपने घटजानके द्वारा घट पदार्थको जाननेक साथ ही साथ घटको जाननेकी शक्ति है। जो मनुष्य घटको जानता है वह अपने घटजानके द्वारा घट पदार्थको जाननेक साथ ही साथ घटको जाननेकी शक्ति है। जो सनुष्य घटको जानता है वह अपने घटजानके द्वारा घट पदार्थको जाननेक साथ ही

<sup>(</sup>१) न्यायबिन्दु पू० २०। (२) तत्वसं० का० ३३३९। (३) तत्त्वसं० का ३३०९। (४) इवे० आखारांगसूत्र (सू० १२३) में "जे एगं जागद्द से सम्बं जागद्द। जे सम्बं जागद्द से एगं जागद्द" यह सूत्र है। तथा इसी आशयका निम्निलिखित इस्लोक प्रवचनसारकी जयसेनी टीका (पू० ६४) में तथा इससे भी पहिले तस्वोषण्सवसिंह (पू० ७९) एवं न्यायवार्तिक तात्पयंदीकामें उव्धृत है—

<sup>&</sup>quot;एको भावः सर्वभावस्त्रभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः। एको भावस्तरवतो येग वृद्धः सर्वे भावस्तरवतस्तेन वृद्धाः॥"

इनका अभिप्राय है कि ''जो एक को जानता है वह सबको जानता है तथा जो सबको जानता है वह एकको जानता है।"

है। इसी तरह जो व्यक्ति घट जाननेकी सक्ति रखनेवाले घटजानका यथावत् स्वक्ष्प परिच्छेद करता है वह घटकी तो अर्थात् ही जान लेता है वसींकि उस शक्तिका यथावत् विश्लेषणपूर्वक परिज्ञान विशेषणभूत घटको जाने बिना हो ही नहीं सकता। इसीप्रकार आस्मामें संसारके अनन्त जेमोंके जाननेकी शक्ति है। अतः जो संसारके अनन्त जेमोंको जानता है वह अनन्त जेमोंको जाननेकी शक्तिके आधारभूत आत्मा या पूर्ण जानको भी स्वसंबद्धन प्रत्यक्षके द्वारा जानता है। और जो अनन्त जेमोंके जाननेकी अनन्त शक्ति रखनेब ले आत्मा या पूर्णज्ञानके स्वरूपको यथावत् विश्लेषणपूर्वक जानता है वह उन शक्तियोक उपयोगस्थानभूत अनन्त पदार्थों को भी जान ही लेता है। जैने जो व्यक्ति घटप्रतिबिम्बाक्रान्त दर्पणको जानता है वह घटको भी जानता है तथा जो घटको जानता है वही दर्गणमे आए हुए घटप्रतिबिम्बका विश्लेषणपूर्वक यथावत् परिज्ञान कर सकता है।

जैन तर्कप्रन्थोंमें यह बताया है कि प्रत्येक्पदार्थ स्वरूपसे सत् है स्वेतर पररूपोंसे असत् है। अर्थात् प्रत्येक्पदार्थमें जिसप्रकार स्वरूपदिचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तित्व है उसी तरह स्वसे भिन्न अनन्त पररूपोकी अपेक्षा नास्तित्व भी है। अतः किसी एक पदार्थके पूरे विश्लेषणपूर्वक यथावत् परिश्वानके लिए जिसप्रकार उसके स्वरूप स्तत्वका परिज्ञान आवश्यक है उसोतरह उस पदार्थमें रहनेवाले अनन्त पररूपोंके नास्तित्वोके ज्ञानमें प्रतियोगिरूपसे अनन्त पररूपोंका ज्ञान भी अपेक्षित हो जाता है। इसलिये भी यह सिद्ध होता है कि विविधित एक पदार्थका यथावत् पूर्णज्ञान संसारके अनन्त पदार्थों के ज्ञानका अविनाभावी है जिसप्रकार कि संसारके अनन्त पदार्थों का ज्ञान उस विविक्षत पदार्थके ज्ञानका अविनाभावी है।

इस तरह हम जैन परम्परामें प्रारम्भसे ही मुख्य अर्थमे सर्वज्ञताका समर्थन पाते हैं। उसमें न तो बौद्ध परम्पराकी तरह धर्मज्ञता और सर्वज्ञताका विश्लेषण ही किया है और न योगादि परम्पराओं की तरह उसे विभूतिके रूपमें ही माना है। क्यों कि मुख्य सर्वज्ञता मान लेने पर धर्मज्ञता तो उसीके अन्तर्गत सिद्ध हो जाती है। तथा ज्ञानको आत्माका निजी मूलस्वभाव मान लेनेसे उसका विकसितरूप सर्वज्ञता योगजविभूति न होकर स्वाभाविक पूर्णतारूप होती है। जो अनन्तकाल तक जीवन्मुक्त अवस्थाकी तरह मुक्त अवस्थामें भी बनी रहती है। यह अवस्य है कि जिसप्रकार क्रिमिक क्षायोषशिमिक ज्ञानोंमे यह घट है, यह पट है, इत्यादि सखण्ड रूपसे शाब्दिक विकल्प होते हैं उसप्रकारसे केवलोंके ज्ञानमें विकल्प नहीं होते। उसके ज्ञानदर्पणमें संसारके यावत् पदार्थ युगपत् प्रतिबिम्बत होते रहते हैं। पदार्थों के जो भी निजीरूप हैं वं उस ज्ञानम झलके बिना नहीं रह सकते।

आ० कुन्दकुन्दने नियमसार की इस गाथामें सर्वज्ञताके विषयमे अपना दृष्टिकोण नयोंकी दृष्टिसे बताया है।

### "जाणवि पस्सवि सम्बं ववहारणपुण केवली भगवं। केवलणाणी जाणवि पस्सवि णियमेण अप्पाणं॥"

अर्थात् केवली भगवान् व्यवहारतमसे संसारके सब पदार्थोको जानते और देखते हैं, पर निश्चयसे केवलज्ञानी अपनी आत्माको जानता और देखता है। इसका ताल्पर्य है कि ज्ञानको परपदार्थोका जाननेवाला और देखता लगा कावता और देखता है। इसका ताल्पर्य है कि ज्ञानको परपदार्थोका जाननेवाला और देखनेवाला कहना भी व्यवहार की मर्यादामें है निश्चयसे तो वह स्वस्वरूपनिमान रहता है। निश्चयनयकी भूतार्थता और परमार्थता तथा व्यवहारत्यकी अभूतार्थताको सामने रखकर यदि विचार किया जाय तो आध्यात्मिक दृष्टिसे पूर्णज्ञानका पर्यवक्षात आत्मज्ञानमें हो होता है। आव कुन्दकुन्दका यह वर्णन वस्तुतः कान्तदर्शी है।

सर्वज्ञता सिद्ध करनेके लिए बीरसेनस्वामीने अन्य अनेक युक्तियोंके साथ ही यह महत्त्वपूर्ण इलोक<sup>२</sup> उद्धुत किया है—

<sup>(</sup>१) गा० १५८। (२) यह रलोक योगविष्युमें कुछ पाठभेदसे विद्यमान है।

### जयधवलासहित कषायप्राभृत

### "को क्रेये कथमज्ञः स्यावसति प्रतिबन्धरि । वाह्येऽन्तिविक्तो न स्यावसति प्रतिबन्धरि ॥"

इस क्लोकमें सर्वज्ञताके आधारभूत वे दो मुद्दे बड़ी मार्मिक उपमासरणिसे बताए गए है जिनके ऊपर सर्वज्ञताका महाप्रासाद खड़ा होता है। पहिले तो यह कि आत्मा ज्ञानस्वरूप होनेसे 'ज' है और दूसरा यह कि उसके प्रतिबन्धक कर्म हट जाते हैं। प्रतिबन्धक कर्मके नष्ट हो जानेपर ज्ञानस्वभाववाला आत्मा किसी भी ज्ञेयमें अज्ञ कैसे रह सकता है? अग्निमें जलानेकी शक्ति हो और प्रतिबन्धक हट गए हों तब वह दाह्मपदार्थीको क्यों न जलामगी?

दूसरी महत्त्वपूर्ण युक्ति जो वीरसेनस्वामीने दी है अभी तकके उपलब्ध जैनवाङ् मयमे अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आई। वह युक्ति है केवलज्ञानको स्वसंवेदनसिद्ध बताना। उन्होने दार्शनिक विश्लेपणके साथ लिखा है कि— देखो, हम लोगोंको जिसतरह घट पट आदि अवयवी पदार्थोंका साव्यवहारिक प्रत्यक्ष उसके कुछ हिस्सोंको देखकर ही होता है। उसके सम्पूर्ण भीतर बाहरके अवयवोंका प्रत्यक्ष करना हम लोगोंको शक्य नहीं है। उसी तरह केवलज्ञानरूपो अवयवीका प्रत्यक्ष भी हम लोगोंको उसके कुछ मतिज्ञानादि अवयवोंके स्वसंवेदनप्रत्यक्षके द्वारा हो जाता है। केवलज्ञान अवयवी अपने मतिज्ञानादि अवयवोंके स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा हमारे साव्यवहारिक स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय होता है। केवलज्ञान तथा मतिज्ञानादिमें अवयवअवयविभावकी कल्पना करके उसे प्रत्यक्षसिद्ध बताना वीरसेनस्वामीकी बहुमुखी प्रतिभाका हो कार्य है।

#### ५. कवलाहारवाद--

'केवली कवलाहार करते हैं या नहीं' यह विषय आज जितने और जैसे विवादका बन गया है शायद दर्शनयुगके पहिले उत्तने विवादका नहीं रहा होगा। 'सयोग केवली तक जीव आहारी होते हैं' यह सिद्धान्त दि० इवे० दोनों परम्पराओको मान्य है क्योकि—

### ''विमाहगद्रमावण्णा केवलिणो समुहदो अजोगी य। सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणो जीवा॥''

यह आहारी और अनाहारी जीवोंका विभाग करनेवाली गाथा दोनों ही परम्पराओं में प्रचलित है। जीवसमास (गा० ८२) और उमास्वातिकृत आवकप्रक्रासमें यह विद्यमान है तथा अवलाटीकामें उद्धृत है। जीवकांडमें भी यह गाथा दर्ज है। षट्खंडागम मूलसूत्र (पू० ४०९) में "आहारा एइंदियप्पहुडि जाव सजोगकेविल लि" यह सूत्र है। इसने सामान्यतः इस विषयमें दोनो परम्पराएँ एकमत है कि केवली आहारी होते हैं। विवाद है उनके कवलाहारमें। वे हम लोगोंकी तरह गास लेकर आहार करते हैं या नहीं?

दबे० समवायांग (सू० ३४) में ''पच्छन्ने आहारनीहारे आविस्ते मंसचक्खुणा'' अर्थात् केवलीके आहार और नीहार चर्मचक्षुओंके अगोचर होते हैं यह वर्णन है। स्यायकुमुदचन्द्र (पू० ८५५) में कवलाहारवादके पूर्वपक्षमें लिखा है कि केवली समवसरणके दूसरे परकोटेमें बने हुए देवच्छन्दक नामक स्थानमें गणधरदेव आदिके द्वारा लाए गए आहारको भूख लगने पर खाते हैं। केवलीके हाथमें दिया गया भोजनका ग्रास तो दिखाई देता है पर यह नहीं दिखाई देता कि वे कैसे भोजन करते हैं क्योंकि सर्वज्ञके आहार नीहार मनुष्य तिर्यञ्चोंके लिए अवृष्य होते हैं। स्याद्वादरनाकरकार वादिदेवसूरिने न्यायकुमुदचन्द्रके उक्त वर्णनको सिद्धान्त-रूपसे माना है। (स्था० र० पू० ४६९) इसके सिवाय क्ष्मकृतांग (आहारपरिज्ञा तृतीयाध्ययन) भगवतीसूत्र (१११) प्रज्ञावनासूत्र (आहार पद) करवसूत्र (सू० २२०) आदिमें केवलीको कवलाहारी सिद्ध करनेवाले सूत्र

<sup>(</sup>१) देखो सन्मतिसर्क टी० टि० पृ० ६१३-१४।

हैं। अगवलीसूत्र (२)१।९०) में भगवान् महावीरको 'वियडभोती' विशेषणसे 'नित्यभोजी' सूचित किया है। इस तरह स्वेताम्बर परम्परामें केवलीको कवलाहारी बराबर प्राचीन कालसे मानते आते हैं।

दिगम्बर परम्परामें हम केवलीके कवलाहार निषेधक वाक्य कुन्दकुन्दके बोषपाहुद्धमें पाते हैं।
"जरबाहिदुक्खरहियं आहारणिहारविकायं विमलं।
सिहाणकोलसेओ णत्थि दुगुंछा य बोसो य।।"

इस गांचामें केवलीको आहार और नीहारसे रहित बताया है। आ० यतिवृषम त्रिलोकप्रकािस (गा॰ ५९) में भगवान महावीरको क्षुधा आदि परीषहोंसे रहित लिखते हैं। आ० पूज्यपाद (सर्वार्थसिद्धि २।४) में केवलीको कवलाहार क्रियासे रहित तो बताते ही हैं साथ ही साथ वे यह भी स्पष्ट लिखते हैं कि भगवानको लाभान्तरायके समूलकाय हो जानेसे प्रति समय अनन्त शुभ पुद्गल आते रहते हैं इनसे भगवानके शरीरकी स्थिति जीवनपर्यन्त चलती है। यही उन्हें क्षायिक लाभ है। इस तरह दिगम्बरपरम्परा कवलाहारित्वका निषेष भी प्राचीन कालसे ही करती चली आई है। आगमों में जो केवलीको आहारी कहा है, उसके विषय विवारणीय मुद्दा यह है कि केवली कीनसा आहार लेते थे। दिगम्बर परम्परामें आहार छह प्रकारका बनाय गया है—

### "जोकम्मकम्महारो कवलाहारो य लेप्पमाहारो। ओजमणो विय कमसो आहारो छज्विहो मेंओ॥"

अर्थात् नोकर्माहार, कर्माहार, कवलाहार, लेप्याहार, ओज आहार, और मन आहार ये छह प्रकारके आहार है। स्यायकुमुबचन्द्रमें इनमेसे केवलीके नोकर्माहार और कर्माहार ये दो आहार स्वीकार किए गए हैं। परन्तु धवलाटीकामें मात्र नोकर्माहार ही माना है। लिध्यसार (गा० ६१४) में धवलाप्रतिपादित मत ही है। ऊपर आहारके छह भेद बतानेवाली गाथा इसी रूपमे यद्यपि आ० देवसेनकृत भावसंग्रह (गा० ११०) मे पाई जाती है परन्तु आहारको षड्विध माननेकी परम्परा प्राचीन है क्योंकि इसके पहिले आ० वीरसेनने भी धवला (प० ४०९) में छह आहारोंका उल्लेख किया है।

इवेताम्बर परम्परामें आहारके ओज आहार, छोम आहार और प्रक्षेपाहार ये तीन ही भेद उपलब्ध होते हैं। एकेन्द्रिय, देव और नारिकयोंको छोड़कर बाकी सभी संसारी जीवोंके प्रक्षेपाहार होता है। प्रक्षेपाहार कवलाहार कहलाता है। इस तरह इवेताम्बर परम्परामें कर्मनोकर्मके ग्रहणको आहार संज्ञा ही नहीं दी है। सभी अपर्याप्तक जीवोंको इस परम्परामें ओज आहारी स्वीकार किया है।

क्वे॰ परम्परामें केवलीके शरीरको परमौदारिक न मानकर साधारण औदारिक ही माना है। इन्होंने केवलीको साधारण मानवकी तरह कवलाहारी मानकर भी, आइचर्य तो यह है कि केवलीके आहार और नीहारको चर्मचक्षुओंके अगोचर माना है। जब केवलीके शरीरमें हम लोगोंके शरीरसे कोई वैशिष्ट्य नहीं है तब क्या कारण है कि केवलीके हाथमें दिया जाने वाला आहारपिंड तो दिख जाय पर केवली कैसे खाते हैं यह नहीं दिखे ? अस्तु।

ज्ञात होता है कि यापनीयसंघके आचार्योंने जो स्वयं नग्न रहकर भी रवे० आगमोंको तथा केविल.

<sup>(</sup>१) स्थायकुमुदचन्त्र पृ० ८५६। (२) "अत्र कबलकेपोष्ममनःकार्माहारान् परित्यज्य नोकर्माहारो ग्राह्यः । षट्कंडा० टी० पृ० ४०९ ।

<sup>(</sup>३) ''भावाहारो तिविहो ओए लोमे ए पक्खेबे।''''ओयाहारा जीवा सब्बे अपण्जलगा मुणेयन्या। पज्जलगा य लोमे पक्खेबे होइ नायन्या।। एइंदियदेबाणं णेरइयाणं च णित्य पक्खेबो। सेसाणं पक्खेबो संसार-स्थाण जीवाणं।।''-सूत्रकृ० मि० गा० १७०—१७३।

मुक्ति और स्क्रोमृक्तिके सिद्धान्तको युक्तिसंगत मानते थे, जब केवलियुक्ति जैसे विगम्बरपरम्पराविरोधी सिद्धान्तोंका समर्थन प्रारम्भ किया तो विगम्बरोंने इसका तीव्रतासे प्रतिवाद भी किया। हम केवलियुक्तिका स्वतन्त्रभावसे समर्थन शाकटायनके केवलियुक्ति प्रकरणमें व्यवस्थित रीतिसे पाते हैं। इसके पहिले भी संभय है हरिभद्रस्रिने बोटिकिनिषेध प्रकरणमें दिगम्बरोका खंडन करते समय कुछ लिखा हो, पर शाकटायनने तो इन दो सिद्धान्तोंके स्वतन्त्रभावसे समर्थन करने बाले दो प्रकरण है लिखे है। मलयगिरि आचार्यने इन शाकटायनको 'मापनीययतिग्रामाप्रणी' लिखा है, विगम्बराखायौंका केवलियुक्ति जैसे विवादग्रस्त विषयोंपर श्वेताम्बरोसे छतना विरोध नहीं था जितना इन नग्न यापनीयोंसे था। यही कारण है कि प्रभावन्द्रके म्याय-कुमुख्बन्द्रने यापनीय शाकटायनके केवलियुक्तिश्वकरणका आनुपूर्वीस खण्डन है। श्वेताम्बर तर्क ग्रन्थोंमे सम्मितिक टीका और उत्तराब्यक पाइयटीकामें केवलियुक्तिक समर्थन प्राय. यापनीयोंकी दलीलोक आधार पर ही किया गया है। हो, बादिदेवस्त्रिने स्यादावरत्नाकरमे प्रभावन्द्रके प्रमेयकमलमार्लण्डगत युक्तियोंकी भी समालोचना की है।

वीरसेन स्वामीने अवश्वकामें अवलाहारका निषेध करते हुए वही मुख्य युक्तियाँ दी हैं जिनका उत्तर प्रन्थोंमें भी सिवस्तर वर्णन है। अर्थात् बेदनीयकर्म चार घातिया कर्मोंकी सहायतासे ही अपना कार्य करता है अतः मात्र वेदनीयकर्मके उदय होनेसे ही केवलीको क्षुधा तृषाका दुःख नहीं माना जा सकता है और न उसके निवारणार्थ कवलाहारका प्रयास ही। ज्ञान, ध्यान और संयमकी सिद्धिके लिए भी केवलीको भोजन करना उचित नहीं है क्योंकि पूर्णज्ञान, सकल क्षायिकचारित्र तथा शुक्लध्यानकी प्राप्ति उन्हें हो हो चुकी है।

इस तरह भुक्तिके बाह्य आम्यन्तर कारणोंका अभाव होनेसे केवली कवलाहारी नहीं होते। कवला-हारका सर्विस्तर खंडन न्यायकुमुदचन्द्र पु०८५२, प्रमेयकमलमार्चण्ड १०३००, रत्नकरण्ड टोका पृ०५, प्रवचनसार जयसेनीय टीका पृ०२८, आदिमें देखना चाहिए।

### ६ नय-निक्षेपादिविचार

यो ता एकन्दररूपसे भारतोय संस्कृतियोंका आधार गौण-नुख्यभावके तत्त्वज्ञान और आचार दानो हैं पर जैनसंस्कृतिका मूल पाया मुख्यतः आचार पर आश्वित है। तत्त्वज्ञान तो उस आचारके उद्गमन संपोषण तथा उपवृंहणके लिए उपयोगी माना गया है। आचारको प्राणप्रतिष्ठा बाह्य क्रियाकाण्डमे नहीं है अपितु उस उस्प्रेरणा बीजमें है जिसके बल पर वीतरागता अक्कृरित परलवित और पृष्पित होकर मोक्षफलको देनेवाली होती है। अहिंसा ही एक ऐसा उत्प्रेरक बीज है जो तत्त्वज्ञानके वातावरणमें आत्माकी उन्नतिका साधक होता है। कायिक अहिंसाके स्वरूपके संरक्षणके लिए जिस प्रकार निवृत्ति या यरनाचार पूर्वक प्रवृत्तिके विविध ख्योमे अनेक प्रकारके वत और चारित्र अपेक्षित हैं उसी तरह वाचिक और मानसिक अहिंसाके लिए तत्त्वज्ञान और वचन प्रयोगके उस बिशिष्ट प्रकारकी आवश्यकता है जो वस्तुस्पर्शी होनेके साथ ही साथ अहिंसाकी दिशामें प्रवाहित होता हो।

बचन प्रयोगकी दिशा तो बक्ताके ज्ञानकी दिशा या विचारदृष्टिके अनुसार होती है। या यो कहिये कि वचन बहुत कुछ मानस विचारों प्रतिविद्यक होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह व्यक्तिगत कितना भी एकान्तसेवी या निवृत्तिमार्गी नयों न हो उसे अन्ततः संवित्माणके समय तो उन ऑहसाधारवाले सामान्य तस्वोंकी ओर दृष्टिपात करना ही होगा जिनसे विविध विचारवाले चित्रल व्यक्तियोंका एक एक संव जमाया जा सके। यह तो बहुत ही कठिन मालूम होता है कि अनेक व्यक्ति एक वस्तुके विवयमें विरुद्ध दृष्टिकोण रखते हों और अपने अपने दृष्टिकोणके समर्थनके किए ऐकान्तिकी मावाका प्रयोग भी करते हों

<sup>(</sup>१) वेलो जैनसाहित्यसंशोधक खंड २ अंक ३-४। (२) नन्दीसूत्रटीका पु० १५।

फिर भी एक द्वारेके मित सामस समता तथा वचनोंकी समतुका रख सकें। किन्तु कभी कभी तो इस वृष्टि-मेदप्रमुक्त बजनबैवन्यके फलस्बरूप कासिक हिंसा अर्थात् हाथापाई तकका अवसर आ जाता है। भारतीय बल्पकथाका इतिहास ऐसे अनेक हिंसा काण्डोंसे रक्त रंजित है। चिक्तको समताके होने पर तो बचनोंकी गति स्वयं ही ऐसी हो जाती है जो दूसरेके लिए आपित्तके योग्य नहीं हो सकती। यही चिक्तसमता अहिंसा-की संजीवनी है।

जैन तस्वदिशयोंने इसी मानस अहिंसाके स्थैय के लिए तस्विचारकी वह दिशा बताई है जो वस्तु-स्वरूपका अधिकसे अधिक स्पर्श करनेके साथ ही साथ चित्तसमताकी साधक है। उन्होंने बताया कि वस्तुमें अनन्त धर्म हैं, उसका अलण्ड स्वरूप वचनोंके अगोचर है। पूर्णज्ञानमें ही वह अपने पूरे स्वरूपमें झलक सकता है, हम लोगोंके अपूर्णज्ञान और चित्तके लिए तो वह अपने यथार्थ पूर्ण रूपमे अगम्य ही है। इसीलिए उसे वाङ्मानसागोचर कहा है।

उस अनन्तधर्मा तत्त्वको हम लोग अनेक दृष्टियोंसे विचारके क्षेत्रमें उतारते हैं। हमारी प्रत्येक दृष्टियों या विचारको दिशाएँ उस पूर्ण तत्त्वकी बोर इशारा मात्र करती है। कुछ ऐसी भी विक्कृत दृष्टियों होती हैं जो उस तत्त्वका अन्यथा ही भान कराती है। तात्पर्य यह है कि जैन तत्त्वदिशयोंने अनन्तधर्मात्मक वाङ्मानसागोचर परिपूर्ण तत्त्वको अपूर्णज्ञान तथा वचनों के गोचर बनानके लिए वस्तुस्पर्शी साधार उपाय वताए है। इन्हीं उपायों में जैनतत्त्वज्ञानके प्रमाण, नय, निक्षेप, अनेकान्त, स्याद्वाद आदि की चर्चाओं का विशिष्ट स्थान है।

जगत् में व्यवहार तीन प्रकार से चल रहे हैं—कुछ व्यवहार ऐसे है जो शब्दाश्रयी है, कुछ ज्ञानाश्रयी और कुछ अर्थाश्रयी । उस अनन्तश्रमी बस्तुको संव्यवहारके लिए इन तीन व्यवहारोंका आधार निकोपका मुद्दा बनाना निक्षेप है । तात्पर्य यह है कि उस अनेकान वस्तुको ऐसे विभागोंमें बाँट देना जिससे

वह जगत्के विविध शब्द व्यवहारका विषय बन सके। अथवा, वस्तुके यथार्थ स्व स्वपको समझनेके लिए उसकी शाब्दिक, आरोपित, भूत, भावी और वर्तमान आदि पर्यायोका विश्लेषण करना निक्षेपका मुद्दा हो सकता है। प्राचीन जैनपरम्परामें किसी भी पदार्थका वर्णन करते समय उसके अनेक प्रकारसे विश्लेषण करनेकी पद्धति पाई जाती है। जब उस वस्तुका अनेक प्रकारसे विश्लेषण हो जाता है तब उसमेंसे विवक्षित अंशको पकड़नेमें सुविधा हो जाती है। जैसे 'घटको लाओ' इस वाक्यमे घट और लानाका विवेचन अनेक प्रकारसे किया जायगा। बताया जायगा कि घटशब्द, घटाकृति अन्यपदार्थ, घट बननेवाली मिट्टी, फूटे हुए घटके कपाल, घटवस्तु, घटको जाननेवाला ज्ञान आदि अनेक वस्तुएं घट वही जा सकती है, पर इनमें हमें वर्तमान घटपर्याय ही विवक्षित है। इसी तरह शाब्दिक, आरोपित, भूत, भावि, ज्ञानरूप आदि अनेक प्रकारका 'लाना' हो सकता है पर हमें मोबागमभाव निक्षेपरूप लाना क्रिया ही विवक्षित है। इस तरह पदार्थके ठीक विवक्षित अंशको पकड़नेके लिए उसके संभाव्य विकल्पोंका कथन करना निक्षेपका लक्ष्य है। इसीलिए धक्ला (पु० १. पू० ३०) में निक्षेपविषयक एक गाथा उद्गत मिलती है, यह किचित् पाठ मेवके साथ अनुवोगहार सूत्रमें भी पाई जाती है—

### ''सस्य सहु' जानिज्जा अवरिभियं सस्य निविद्यते जियमा । जस्य सहुतं ण जाणदि चउट्टमं निविद्यते सस्य ॥''

अर्थात् जहाँ बहुत जाने वहाँ उतने ही प्रकारोंसे पदार्थीका निक्षेप करे तथा जहाँ बहुत न जाने वहाँ कमसे कम चार प्रकारसे निक्षेप करके पदार्थीका विचार अवश्य करना चाहिए। यही कारण है कि मूलाचार वशावक्यकाविकार (गा० १७) में सामायिकके तथा जिल्लेकप्रकृति (गा० १८) में मंगलके नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और मावके मेवसे ६ निक्षेप किए हैं तथा आवश्यकनियुं कि (गा० १२९) में इन छहमें वचनको और ओड़कर सात प्रकारके निक्षेप बताए गए हैं। इस तरह यद्यपि निक्षेपोंके संभाव्य प्रकार

अधिक हो सकते हैं तथा कुछ ग्रन्थकारींने किए भी हैं परम्तु नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव कपसे चार निक्षेप माननेमें सर्वसम्मति हैं। पदार्थोंका यह विदलेषण प्रकार पुराने जमानेमें अत्यन्त आवश्यक रहा है— आ॰ यतिवृषभ त्रिलोकप्रकास (गा॰ ८२) में लिखते हैं कि—जो मनुष्य प्रमाण नय और निक्षेपके द्वारा अर्थकी ठीक समीक्षा नहीं करता उसे युक्त भी अयुक्त तथा अयुक्त भी युक्त प्रतिभासित हो जाता है। धवला (पु॰ १-पृ० ३१) में तो स्पष्ट लिख दिया है कि निक्षेपके बिना किया जानेबाला तत्त्वनिक्ष्पण वक्ता और श्रीता दोनोंको ही कुमार्गमें ले जा सकता है।

अकलकृदेव (लघी० स्व० वि० इली० ७३-७६) लिखते हैं कि श्रुतप्रमाण और नय के द्वारा जाने गये परमार्थ और व्यावहारिक अधौंको शब्दोंमें प्रतिनियत रूपसे उतारनेको न्यास या निक्षेप कहते हैं। इसी लघोयस्त्रय (इली० ७०) में निक्षेपोंको पदार्थों के विइलेखण करनेका उपाय बताया है। और स्पष्ट निर्देश किया है कि मुख्यरूपसे शब्दात्मक व्यवहारका आधार नामनिक्षेप, ज्ञानात्मक व्यवहारका आधार स्थापनानिक्षेप तथा अर्थात्मक व्यवहारके आश्रय द्वव्य और भाव निक्षेप होते हैं।

आ० पूज्यपादने ( सर्वार्थिस० १।५ ) निक्षेपका प्रयोजन बताते हुए जो एक वानय लिला है, वह न केवल निक्षेपके फलको हो स्पष्ट करता है किन्तु उसके स्वरूप पर भी विशद प्रकाश डालता है। उन्होंने लिला है कि—अप्रकृतका निराकरण करके प्रकृतके निरूपण करने के लिए निक्षेप करना चाहिए। भाव यह है कि निक्षेपमे वस्तुके जितने प्रकार संभव हो सकते हैं वे सब कर लिए जाते हैं और उनमें विवक्षित प्रकारको प्रहण करके बाकी छोड़ दिए जाते हैं। जैसे 'घटको लाओ' इस वाक्यमें आए हुए घटणब्दके अर्थको समझनेके लिए घटके जितने भी प्रकार हो सकते हैं वे सब स्थापित कर लिए जाते हैं। जैसे—टेबिल का नाम घट रख दिया तो टेबिल नामघट हुई, घटके आकारवाले चित्रमें या चांवल आदि घटाकर शून्य-पदार्थों में घटकी स्थापना करनेपर वह चित्र और चांवल आदि स्थापनाघट हुए। जो मृत्विड घट बनेगा वह मृत्विड इव्यघट हुआ। जो घटपर्यायसे विशिष्ट है वह भावघट हुआ। जिस क्षेत्रमें घड़ा है उस क्षेत्रको क्षेत्रघट कह सकते हैं। जिस कालमें घड़ा विद्यमान है वह काल कालघट है। जिस ज्ञानमें घड़का आकार आया है वह घटाकार जान ज्ञानघट है। इस तरह अनेक प्रकारसे घड़का विश्लेषण करके निक्षेप किया जाता है। इनमेंसे वक्ताको लाने क्रियाके लिए भावघट विवक्षित है अतः श्रोता अन्य नामघट आदिका, जो कि अप्रकृत है निराकरण करके प्रकृत भावघटको लानेमें समर्थ हो जाता है।

कहीं पर भावनिक्षेपके सिवाय अन्य निक्षेप विवक्षित हो सकते है, जैसे 'खर्रावपाण है' यहां खर-विषाण, शब्दात्मक स्थापनात्मक तथा द्रव्यात्मक तो हो सकता है पर वर्तमानपर्याय रूपसे तो खर्रविषाणकी सत्ता नहीं है अतः यहां भावनिक्षेपका अप्रकृत होनेके कारण निराकरण हो जाता है। तथा अन्य निक्षेपोंका प्रकृतनिरूपणमें उपयोग कर लिया जाता है। अतः इस विवेचनसे यही फलित होता है कि पदार्थके स्वरूपका यथार्थ निश्चय करनेके लिए उसका संभाव्य भेदोंमें विद्यलेषण करके अप्रकृतका निराकरण करके प्रकृतका निर्माण करनेकी पद्धति निक्षेप कहलाती है। इस प्रकार इस निक्षेपरूप विद्यलेषण पद्धतिसे वस्तुके विवक्षित स्वरूप तक पहुँचनेमें पूरी मदद मिलती है।

इसीलिए वन्ला तथा विशेषावश्यकभाष्यमें निक्षेप शब्दकी सार्थक ब्युत्पित्त करते हुए लिखा है कि—जो निर्णय या निश्चयकी तरफ ले जाय वह निक्षेप हैं। घवला ( पु० १ पृ० ३१ ) में निक्षेपका फल वतानेवाली एक प्राचीन गाथा उद्भुत है। उसमें अप्रकृतिनराकरण और प्रकृतिनरूपणके साथ ही साथ

<sup>(</sup>१) इसी आशयकी गाथा विशेषावश्यकभाष्य (गा० २७६४) में पाई जाती है। और संस्कृत इस्त्रीक श्वका (पू०१५) में उद्घृत है। (२) 'स किमर्थ:-अप्रकृतिशकरणाय प्रकृतिक्षपणाय श्व।'-सर्वार्थिति० १।५।

<sup>(</sup>३) पु० १ पु० १०। (४) गा० ९१२। (५) ''निण्णए निकाए खिवनि लि निक्सेसी।''

संशयिकाश और तस्वार्यावधारणको भी निक्षेषका फल बताया है। और लिखा है कि यदि अब्युत्पन्त श्रोता पर्यायाणिक दृष्टिवाला है तो अप्रकृत अर्थका निराकरण करनेके लिए निक्षेप करना चाहिए। और यदि द्रव्याणिकदृष्टिवाला है तो उसे प्रकृतिकपणके लिए निक्षेपों की सार्थकता है। पूर्ण विद्वान् या एकदेश ज्ञानी श्रोता तस्वमें यदि सन्देहाकुलित है तो सन्देहविनाशके लिए और यदि विपर्यस्त है तो तस्वार्थके निश्चयके लिए निक्षेपोंकी सार्थकता है।

अकलकूदेवने लघी० ( इस्हो० ७४ ) में निक्षेपके विषयके सम्बन्धमें यह कारिका लिखी है—
''नयानुगर्तानक्षपैरुपायैभेंदवेदने ।

## विरचम्बार्यवाक् प्रत्ययात्मभेदान्धृतारितान् ॥"

अर्थात् नयाधीन निक्षेपोंसे, जो भेदज्ञानके उपायभूत है, अर्थ वचन और ज्ञानस्वरूप पदार्थभेदोंकी रचना करके ... इस कारिकामें अकलक्कूदेवने निक्षेपोंको नयाधीन बतानेके साथ ही साथ निक्षेपोंकी विषयमर्यादा अर्थात्मक, वचनात्मक और ज्ञानात्मक भेदोंमें परिसमाप्त की है।

द्रव्य जाति गुण क्रिया परिभाषा आदि शब्दप्रवृत्तिके निमित्तोंकी अपेक्षा न करके इच्छानुसार जिस किसी वस्तुका जो चाहे नाम रखनेको नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी बालककी गजराज, संज्ञा यह समस्त

व्यवहारोंका मूल हेतु है। जाति गुण आदिके निमित्त किया जानेवाला शब्दव्यवहार नामनिक्षेप-निक्षेपोंके की मर्यादामें नही आता है। जो नाम रखा जाता है वस्तु उसीकी वाच्य होती है पर्यायवाची लक्षण शब्दोंकी नही। जैसे गजराज नामवाला करिस्वामी आदि पर्यायवाची शब्दोंका वाच्य नहीं होगा।

पुस्तक<sup>3</sup> पत्र चित्र आदिमें लिखा गया लिप्यात्मक नाम भी नामनिक्षेप हैं। जिसका नामकरण हो चुका है उसकी उसी आकारवाली मूर्तिमें या चित्रमें स्थापना करना तदाकार या सद्मावस्थापना है। यह स्थापना लकड़ीमें बनाए गए, कपड़ेमें काढ़े गए, चित्रमें लिखे गए, पत्थरमें उकेरे गए तदाकारमें 'यह वहीं है' इस सादृश्यमूलक अमेदबुद्धिकी प्रयोजक होती है। भिन्न आकारवाली बस्तुमें उसकी स्थापना अतदाकार या असद्भाव स्थापना है। जैसे शतरंजकी गोटोंमें हाथी थोड़े आदिकी स्थापना।

नाम और स्थापना यद्यपि दोनों ही साक्क्क तिक हैं पर उनमें इतना अन्तर अवश्य है कि नाममें नामवाले द्रव्यका आरोप नहीं होता जबकि स्थापनामें स्थाप्य द्रव्यका आरोप किया जाता है। नामवाले पदार्थ-की स्थापना अवश्य करनी ही चाहिए यह नियम नहीं हैं, जबकि जिसकी स्थापना की जा रही हैं उसका स्थापनाके पूर्व नाम अवश्य ही रख लिया जाता है। नामनिक्षेपमें आदर और अनुप्रह नहीं देखा जाता जब कि स्थापनामें आदर और अनुप्रह आदि होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार अनुप्रहार्थी स्थापना जिनका आदर या स्तवन करते हैं उस प्रकार नामजिनका नहीं। अनुयोगहारसूत्र (११) और बृहत्करूप भाष्यमें नाम और स्थापनामें यह अन्तर बताया है कि स्थापना इत्वरा और अनित्यरा अर्थात् सार्वकालिकी और नियत-कालिकी दोनों प्रकारकी होती है जब कि नामनिक्षेप नियमसे यावत्किथिक अर्थात् जबतक द्रव्य रहता है तब तक रहनेवाला सार्वकालिक ही होता है। विशेषावश्यकभाष्य (गा० २५) मे नामको प्राय:सार्वकलिक कहा है। उसके टीकाकार कोटधाचार्यने उत्तरकुरु आदि अनादि नामोंकी अपेक्षा उसे यावत्किथक अर्थात् सार्वकालिक वर्ताया है।

भविष्यत् पर्यायकी योग्यता और अतीतपर्यायके निमित्तते होनेवाले व्यवहारका आधार द्रव्यनिक्षेप होता है जैसे अतीत इन्द्रपर्याय या भावि इन्द्रपर्यायके आधारभूत द्रव्यको वर्तमानमे इन्द्र कहना द्रव्यनिक्षेप है। इसमें इन्द्रप्राभृतको जाननेवाला अनुपयुक्तव्यक्ति, शायकके भूत भावि वर्तमानदारीर तथा कर्म नोकर्म

of the second of

<sup>(</sup>१) तत्त्वार्थंश्लो० पू० १११। (२) विशेषा० गा० २५। (३) जैनतकं भाषा पू० २५। (४) पु० ५ पू० १८५। (५) पोठिका गा० १३।

आदि भी गामिल है। भविष्यत्में तहिषयक्यास्त्रको जो व्यक्ति कानेगा, वह भी इसी द्रव्यनिक्षेपकी परिधिमें बा जाता है।

वर्तमानपर्यायधिशिष्ट द्रव्यमें तत्पर्यायमूलक व्यवहारका आधार भाव निक्षेप होता है। इसमें तिष्ठवयक शास्त्रका जाननेवाला उपयुक्त बात्मा तथा तत्पर्यायसे परिणत पदार्थ ये दोनों शामिल हैं। बृहत्कत्पभाष्यमें बताया है कि—इब्य और भावनिक्षेपमें भी पूज्यापूज्यबुद्धिकी वृष्टिसे अन्तर है। जिसप्रकार भावजिन श्रेयोऽ थियोंके पूज्य और स्तुत्य होते हैं उस तरह द्रव्यजिन नहीं।

विश्वेषावश्यकभाष्य (गा० ५३-५५) में नामादिनिक्षेपोंका परस्पर भेद बताते हुए लिखा है कि— जिसप्रकार स्थापना इन्द्रमें सहस्रनेत्र आदि आकार, स्थापना करनेवालेको सद्भूत इन्द्रका अभिप्राय, देखनेवालों-को इन्द्रका स्थापना इन्द्रके आधिया, देखनेवालों-को इन्द्रका स्थापना उससे होने-वाली पुत्रोत्पत्ति आदि फल ये सब होते हैं उस प्रकारके आकार, अभिप्राय, बुद्धि, क्रिया और फल नामेन्द्रसे तथा द्रव्येन्द्रमें नहीं देखे जाते । जिसप्रकार द्रव्य आगे जाकर भावपरिणतिको प्राप्त हो जाता है या भाव-परिणतिको प्राप्त था उसप्रकार नाम और स्थापना नहीं। द्रव्य भावका कारण है तथा भाव द्रव्यकी पर्याय है उस तरह नाम और स्थापना नहीं। जिसप्रकार भाव तत्पर्यायपरिणत या तदर्थोंपयुक्त होता है, उसप्रकार द्रव्य नहीं। अतः इन चारोंमें परस्पर भेद है।

कौन निक्षेप किस नयसे अनुगत है इसका विचार अनेक प्रकारसे देखा जाता है। आ० सिद्धमेन और प्रथमाद सामान्यकपसे द्रव्याधिकनयोंके विषय नाम, स्थापना और द्रव्य इन तीन निक्षेपोंको तथा पर्याया-

थिकनयोंके विषय केवल भाविद्धिनेपको कहते हैं। इतनी विशेषता है कि सिद्धसेन, संग्रह और निक्षेपनय- व्यवहारको द्रव्याधिकनय कहते हैं, क्योंकि इनके मतसे नैगमनयका संग्रह और व्यवहारमे अन्त-श्रीक्रका भवि हो जाता है। और पूज्यपाद नैगमनय को स्वतन्त्र नय मानने के कारण तीनोंको द्रव्याधि-

कनय कहते हैं। दोनोंके मतसे ऋजुसूत्रादि चारों ही नय पर्यायाधिक हैं। अतः इनके मतसे ऋजु-सूत्रादि चार नय केवल भावनिक्षेपको विषय करनेवाले हैं और नैगम, संग्रह और व्यवहार नाम, स्थापना और द्रव्यको विषय करते हैं।

आ० पुष्पवन्त भूतविन वह सण्डागम प्रकृति अनुयोद्वार आदि (पृ०८६२) में तथा आ० यतिवृष्य भने कावायपहुंचके चूणिस्त्रोंमें इसका कुछ विशेष विवेचन किया है। वे नैगम संग्रह और व्यवहार इन तीनों नयोंमें चारों ही निक्षेपोंको स्वीकार करते हैं। भावनिक्षेपके विषयमें आ० वीरसेनने लिखा है कि काला-स्तरस्थायी व्यव्या पर्यायकी अपेक्षासे जो कि अपने कालमें हीनेवाली अनेक अर्थपर्यायोंमें व्याप्त रहनेके कारण इव्यव्यपदेशकों भी पा सकती है, भावनिक्षेप बन जाता है। अथवा, इव्याधिकनय भी गौणरूपते पर्यायकों विषय करते हैं अतः उनका विषय भावनिक्षेप हो सकता है। भावका लक्षण करते समय आ० पूज्यपादने वर्तमानपर्यायसे उपलक्षित इव्यकों भाव कहा है। इस लक्षणमें इव्य विशेष्य है तथा वर्तमानपर्याय विशेषण, अतः ऐसा वर्तमानपर्यायसे उपलक्षित इव्य इव्यक्षित इव्य इव्यक्षिकनयोंका विषय हो ही सकता है।

ऋजुसूत्रनय स्थापनाके सिवाय अन्य तीन निक्षेपोंको विषय करता है। चूँकि स्थापना सादृश्यमूलक अभेदबुद्धिके आधारसे होती है और ऋजुसूत्रनय सादृश्यको विषय नहीं करता अतः स्थापना निक्षेप इसकी वृष्टिमें नहीं बन सकता। कालान्तरस्थायी व्यञ्जनपर्यायको वर्तमानरूपसे ग्रहण करनेवाले अद्युद्ध ऋजुसूत्रनयमें प्रव्यक्तियों भी सिद्ध हो जाता है। इसी तरह वाचक शब्दकी प्रतीतिके समय उसके वाष्यभूत अर्थकी उप-स्थित्र होनेसे ऋजुसूत्रनय नामनिक्षेपका भी स्वामी हो जाता है।

<sup>(</sup>१) सम्मति० १।६। (२) सर्वार्थित० १।६। (३) मबायपाहुड चु० जयववल० यू० २५९-२६४। (४) थवला० पु० १ पु० १४, जयववला पू० २६०। (५) जयववला पु० २६३। धवला पु० १ पु० १६।

तीनों सब्दनय नाम और माब इन दो निक्षेपोंको बिषय करते हैं। इन शब्दतयोंका बिषय किक्काबि-भेदते भिन्न बर्तमानपर्याय है अतः इनमें अभेदाश्रयी प्रव्यनिक्षेप नहीं बन सकता।

विज्ञभद्रगणिक्षमाश्रमण विशेषायश्यकभाष्यमें ऋजुसूत्रनयको ह्रव्याधिक मानकर ऋजुसत्रनयमें भी नारों ही निक्षेप मानते हैं। वे ऋजुसूत्रनयमें स्थापना निक्षेप सिद्ध करते समय लिखते हैं कि जो ऋजुसूत्रनय निराकार प्रव्यको भावहेलु होनेके कारण जब विषय कर लेता है तब साकार स्थापनाको विषय क्यों नहीं करेगा क्योंकि प्रतिमानें स्थापित इन्द्रके आकारते भी इन्द्रविषयक भाव उत्पन्न होता है। अथवा, ऋजुसूत्रनय नाम निक्षेपको स्वीकार करता है यह निधिवाद है। नाम निक्षेप या तो इन्द्रादि संज्ञा रूप होता है या इन्द्रार्थसे शूष्य बाच्यार्थ रूप। अतः जब दोनों ही प्रकारके नाम भावके कारण होनेसे ही ऋजुसूत्र नयके विषय हो सकते हैं तो इन्द्राकार स्थापना भी मावमें हेतु होनेके कारण ऋजुसूत्रनयका विषय होनी चाहिए। इन्द्रय संज्ञाका इन्द्ररूप मावके साथ तो वाच्यवाचकसम्बन्ध ही संभव है, जो कि एक दूरवर्ती सम्बन्ध है, परन्तु अपने आकारके साथ तो इन्द्रार्थका एक प्रकारसे तादारम्य सम्बन्ध हो सकता है जो कि बाब्यवाचकसम्बन्ध सन्तिकट है। अतः नामको विषय करनेवाले ऋजुसूत्रमें स्थापना निक्षेप बनमें कोई बाधा नहीं है।

विशेषावश्यकभाष्यमें ऋजुसूत्रनयमें द्रव्यनिक्षेप सिद्ध करनेके लिए अनुयोगद्वार (सू० १४) का यह सूत्र प्रमाणक्ष्यसे उपस्थित किया गया है— "उण्कुसुअस्स एगो अणुवजुस्तो आगमतो एगं बव्यावस्सयं पृष्ठुतां नेक्छद्र सि" अर्थात् ऋजुसूत्रनय वर्तमानग्राही होनेसे एक अनुपयुक्त देवदस्त आदिको आगमद्रव्यनिक्षेप मानता है। वह उसमें अतीतादि कालभेद नहीं करता और न उसमें परकी अपेक्षा पृथक्त ही मानता है। इस तरह जिनभद्र-गणि क्षमाश्रमणके मतसे ऋजुसूत्रनयमें चारों ही निक्षेप संभव हैं। वे शब्दादि तीन नयोमें मात्र भावनिक्षंप ही मानते हैं और इसका हेतु दिया गया है इन नयोंका विशुद्ध होना।

विशेषावश्यकभाष्यमें एक मत यह भी है कि ऋजुसूत्रनय नाम और भाव इन दो निक्षेपों को ही विषय करता है। एक मत यह भी है कि संग्रह और व्यवहार स्थापना निक्षेपको विषय नहीं करते। इस मतके उत्थाप हका कहना है कि स्थापना चूँकि सांकेतिक है अतः यह नाममें ही अन्तर्भूत है। इसका प्रतिवाद करते हुए उन्होंने लिखा है कि जब नैयमनय स्थापना निक्षेपको स्वीकार करता है और संग्रहिक नैयम संग्रहनयरूप और असंग्रहिक नैयम व्यवहारनयरूप है तो नैयमनयके विभक्तरूप संग्रह और व्यवहारमें स्थापना निक्षेप विषय हो ही जाता है।

| इस तरह विवक्षाभेदसे | नयोम | निक्षेपयोजना | निम्न | प्रकारसे | प्रचलित | रही है- | • |
|---------------------|------|--------------|-------|----------|---------|---------|---|
|---------------------|------|--------------|-------|----------|---------|---------|---|

| नथ          | पुष्पवन्त भूतबलि यतिवृषभ |            | सिद्ध सेन, | पूज्यप | īđ          |                  | f      | जनभव         |  |
|-------------|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------|--------|--------------|--|
| नेगम        | खारों मिक्षेप            | ) <u>F</u> | ३ माम,     | स्याप  | ामा, द्रब्ध | 1                | स्रा   | र्रे निक्षेप |  |
| संग्रह      | >7                       | इस्यायिक   | 17         | 11     | ,,          | \<br>\<br>\<br>\ | 를<br>- | 1)           |  |
| व्यवहार     | '93                      | , 16°      | <b>,</b>   | 77     | <b>17</b> ' |                  |        | *1           |  |
| महजुसूत्र   | ३ नाम, ह्रव्य, भाव       | arian fan  | १ भाव      |        |             | 4                | निवस   | 11           |  |
| शस्वादित्रय | २ माम, भाव               | 16         | ٧٠,,       |        |             | }                | diff.  | १ भाव        |  |

विशेषावश्यकसाध्यके मतान्तर—

(१) संग्रह और व्यवहारमें स्थापना नहीं होती। (२) ऋजुसूत्रमें नाम और भाव होता है तव्य और स्थापना नहीं।

<sup>(</sup>१) गा० २८४७-५३। बेस्रो मधोप० इलो॰ ८३-जैलकंसा० ए० २१। (२) जैनलकंसावा पू० २८।

### ७. नयनिरूपण--

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि अनेकान्तदृष्टि जैनतत्वर्दिशयोकी अहिमाका ही एक रूप है, जो विरोधी विचारोंका वस्तुस्थितिके आधारपर सत्यानुगामी समीकरण करती है। और उसी अनेकान्तदृष्टि-का फिलतवाद नमदाद है। स्यादाद तो उस अनेकान्तदृष्टिके वर्णनका वह निर्दोष प्रकार है जिससे वस्तुके स्वरूप तक अधिकसे अधिक पहुँच सकते हैं। वह भाषागत समताका एक प्रतीक है। अतः नयके वर्णनके पहिले वस्तुके स्वरूपका विचार कर लेना आवश्यक है जिसके आधारसे उस अहिंसामूलक अनेकान्तदृष्टिका विवेचन होता है।

जैन बास्तवमें अनन्तपदार्थवादी हैं। अनन्त आत्मद्रव्य, अनन्त पृद्गलद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्म-द्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्यात कालाणुद्रव्य इस तरह अनन्तानन्त पदार्थ पृथक् पृथक् अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। किसी भी सत्का सर्वधा विनाश नहीं होता और न कोई नूतन सत् उत्पन्न बस्तुका हो होता है। जितने अनन्त सत् द्रव्य हैं उनमें धर्म अधर्म आकाश और कालाणु द्रव्य अपनी स्वक्ष्य स्वाभाविक परिणतिमें परिणत रहते हैं। परन्तु जीव और पुद्गल इन दो प्रकारके द्रव्योमे स्वाभाविक और वैभाविक दोनों हो परिणमन होते हैं। शुद्ध जीवमें वैभाविक परिणमन न होकर स्वाभाविक परिणमन ही होता है जब कि शुद्ध पुद्गलपरमाणु शुद्ध होकर भी फिर विभाव परिणमन करने लगता है।

प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय अपनी पूर्व पर्यायको छोड़कर नवीन पर्यायको धारण करता है। यह उसका स्वभाव है कि वह प्रतिसमय परिणमन करता रहे। इस तरह पदार्थ पूर्व पर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायका उत्पाद तथा धौम्य इन तीन लक्षणोंको धारण करते हैं। धौम्यका तात्पर्य इतना ही है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी निश्चित धारामें ही परिणमन करता है वह किसी सजातीय या विजातीय क्रव्यकी पर्याय करते परिणमन नहीं करता। जैसे एक जीव अपनी ही उत्तरोत्तर पर्यायक्त प्रतिसमय परिणमन करता जायगा। वह न तो अजीव कपते परिणमन करेगा, और न अन्य जीव क्रवेस ही। इस असांकर्यका प्रयाजक ही घौम्य होता है। एक परमाणुह्रव्य परिणमन करता है तो उसमे उत्तर पर्याय होनेपर प्रथमका कोई भी अपरिवर्तित अंश अविधिष्ट नहीं रहता। वह अखंडका अखंड परिवर्तित होकर दितीय पर्यायकी शक्कमे उपस्थित हो जाता है। तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि धौम्य अंश क्या रहा ? इसका उत्तर क्यर दिया जा चुका है कि उस परमाणुह्रव्यका अपनी ही। धाराके उत्तरकाष्ट्रण होनेमें जो प्रयोजक स्वभाव है वही धौम्य है। इसके कारण वह किसी सजातीय या विजातीय हम्यान्तरके रूपमें परिणमन नहीं कर पाता। इस तरह प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय और धौम्य इस त्रिलक्षणरूप है। यही जैनियोंके परिणामका लक्षण है। और इसी लक्षणके अनुसार प्रत्येक पदार्थ परिणामी है।

योगवर्षान (३।१३) मे जा परिणामका लक्षण पाया जाता है वह उक्त परिणामके लक्षणसे भिन्न है। इसका खंडन अकलकूदेवने राजवार्तिक (पृ० २२६) में किया है। योगदर्शनके लक्षणमें द्रव्यकी अवस्थित सदाकाल मानकर उसमें पूर्वधर्मका विनाश और उत्तर धर्मका उत्पाद इसतरह धर्मोंने ही उत्पाद और विनाश माने हैं। जब कि जैनके परिणाममें पर्यायोंके परिवर्तित होने पर अपरिवर्तित जु अंश कोई नहीं रहता जिसे अवस्थित कहा जाय। यदि पर्यायोंके बदलते रहने पर भी कोई ऐसा अपरिवर्तनशील अंश रहता है जो कभी नहीं बदलता अर्थात् नित्य रहता है और ऐसे दो प्रकारके अंशोंका समुदाय ही द्रव्य कहा जाता है तो ऐसे द्रव्यमें सर्वधा नित्य तथा सर्वधा अनित्य पक्षमें अनिवाले दोनों दोषोका प्रसङ्ग प्राप्त होता है। फिर द्रव्य और पर्यायमें कथि क्षात्रात्वस्य सम्बन्ध माननेके कारण पर्यायोंके परिवर्तित होने पर कोई ऐसा अंश रह ही नहीं

<sup>(</sup>१) "अवस्थितस्य प्रम्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्ती धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः।"

सकता को अपरिवर्तिष्णु हो। अन्यया उस अपरिवर्तनशील अंबसे तादात्म्य रखनेके कारण घेव अंश भी परिवर्तनशील नहीं हो सकेंगे। इस तरह कथि लादात्म्यमें एक ही मार्ग रह जाता है। और यह है सर्वथा निरंध और सर्वथा अनित्यके बीचका मार्ग। इसी मध्यमार्ग किवयभूत स्वरूपको हम ध्रीन्य या द्रव्याचा कहते हैं। यह न तो सर्वथा अवस्थित अर्थात् अपरिवर्तनशील ही है और न इतना विलक्षण परिवर्तन करनेवाला, जिससे एक चेतन अपनी तच्चेतनत्वकी सीमाको लावकर अचेतन या चेतनान्तर रूपसे परिणमन करने लग जाय। इसकी सीधे शब्दोंमें यही परिभाषा हो सकती है कि-किसी एक द्रव्यके परिणामी होने पर भी जिस स्वरूपके कारण वह दूसरे सजातीय या विजातीय द्रव्यरूपसे परिणमन नहीं करके अपनी धारामें ही परिवर्तित होता है उस स्वरूपितत्वका नाम द्रव्यांश, ध्रीन्य या गुण है। परिणामी पदार्थमें ऐसा ध्रीन्य तथा उत्पाद और व्यय यह त्रिलक्षणी रहती है।

योग तथा साख्यका परिणाम प्रकृति तक ही सीमित है। पुरुष तत्त्व इस परिणामसे सर्वथा शूम्य अर्थात् सदा एकरस कूटस्थ नित्य है। पर जैनदर्शनमें कोई भी ऐसा अपवाद नहीं हे जो इस परिणामचक्रसे किसी भी समय अछूता रहता हो। इब्य या झौब्यके त्रिकालानुयायित्वका अर्थ इतना ही है कि जिसके कारण अतीतपर्याय नष्ट होते समय वर्तमानपर्यायमें अपना सब कुछ सौंप देती है, और वर्तमानपर्यायमें भी वह शक्ति है जिससे वह आगे आनेवाली पर्यायको अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान पर्याय अतीतका प्रतिबिम्ब तथा अनागतका बिम्ब है। यही उसकी त्रिकालानुयायिता है।

बौद्ध वस्तुको सर्वथा परिवर्तनशील मानते हैं सही, पर उन्होंने उन परिवर्तनशील स्वलक्षणक्षणोमें ऐसी एक सन्तान मानी है जिससे नियत स्वलक्षणका पूर्वक्षण अपने उत्तरक्षणके साथ ही कार्यकारणभाव रखता है क्षणान्तरसे नहीं। तात्पर्य यह है कि—इस सन्तानके कारण एक चेतनक्षण अपने उत्तर चेतनक्षणका ही समनन्तर कारण होता है विजातीय क्ष्पक्षणका या सजातीय चेतनान्तरक्षणका नहीं। इस तरह जिस व्यवस्था-को जैनतत्त्ववेत्ता ध्रीव्यसे बनाते हैं उसी व्यवस्थाको बौद्धोंने सन्तानसे बनाया है। अतः सन्तान और ध्रीव्यके प्रयोजनमें कोई अन्तर नहीं मालूम होता है, हाँ उसके शाब्दिक निक्ष्पणमें थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है। वे इस सन्तानको सेना और वनको तरह काल्पनिक या सावृत कहते है जब कि जैनका ध्रीव्य पर्यायक्षणोकी तरह वास्तविक है।

इस तरह जैनका प्रत्येक सत् स्वतन्त्र द्रव्य है। दो सत् पदार्थींमें रहनेवाला वास्तविक एक पदार्थ कोई नहीं है। जैसे न्याय वैशोषिक अनेक गौ द्रव्योंमें रहनेवाला एक गोत्व नामका स्वतन्त्र सामान्य पदार्थ मानते हैं, या अनेक चेतन अचेतन द्रव्यों तथा गुण कर्मादिमें एक सत्ता नामक स्वतन्त्र सामान्य पदार्थको पदार्थ मानते है, ऐसा अनेक पदार्थवृत्ति एक पदार्थ जैनियोंके यहाँ नहीं है। जैन तो दो सत् सामान्य- पदार्थोंमें 'सत् सत्' इस अनुगत प्रत्यको सादृश्यनिमित्तक मानते है और यह सादृश्य उभयनिष्ठ विशेषात्मकता न होकर प्रत्येकनिष्ठ है। पदार्थों में दो प्रकारके अस्तित्व है—एक स्वरूपास्तित्व और दूसरा सादृश्यास्तित्व । स्वरूपास्तित्वक कारण प्रत्येक पदार्थ अपनी कालक्रमसे होनेवाली पर्यायोंमें 'यह

<sup>(</sup>१) योगभाष्य (६।१६) में जब प्रतिवादी द्वारा परिणामके लक्षणमें दोष दिया है तो उसके उत्तरमें लिखा है कि—एकान्तामभ्युपगमात्, तवेतत्, त्र लोक्यं व्यक्तेरपैति, कस्मात् ? नित्यत्वप्रतिषेधात् । अपेतमप्यस्ति, विनाशप्रतिषेधात् । अपेतमप्यस्ति, विनाशप्रतिषेधात् । अपेतमप्यस्ति, विनाशप्रतिषेधात् । अपंत प्रवाद एकान्तसे जगत्को चितिशक्तिकी तरह नित्य मानते या उसका एकान्तसे नाश मानते तो यह दोष होता । किन्तु हम एकान्त नहीं मानते । यह जगत् अपने अपंक्रियाकारी स्वरूपकी अपेक्षा नष्ट होता है क्योंकि कार्यधर्मकी अपेक्षा जगत्को जित्य नहीं मानते । नष्ट होनेपर भी वह अपनी सूक्ष्मावस्थामें रहता है क्योंकि सर्वथा विनाशका प्रतिषेध है।" योगभाष्य का यह शंका समाधान अनेकान्त दृष्टिसे ही किया गया है । इसकी टीका करते समय वाचस्यतिमिश्रने तत्ववैशारदीमें "कथंडिविह्यप्रयं" शब्दका प्रयोग किया है जो सासतौरसे प्रष्टब्य है।

वही हैं इस एकरन भरविभानका विषय होता है। 'देकदर: देवदर:' इस प्रकारके अनुगताकार प्रत्ययमें भी देकदर्सका अपनी पर्यायोंमें पाया जानेकाला स्वरूपास्तित्व ही प्रमोजक होता है। इस स्वरूपास्तित्वको ऊर्ध्वता-सामान्य कहते हैं। सादृष्यास्तित्वके कारण मिश्रसत्ताक वो प्रध्योंमें 'गी गी' इत्यादि प्रकारके अनुगत प्रत्यय होते हैं। इसे लियंक् सामान्य कहते हैं। इसी तरह दो मिश्रसत्ताक द्रव्योंमें विलक्षणताका प्रयोजक व्यतिरेक जातिका विशेष है तथा एक ही प्रध्यकी दो पर्यायोंमें विलक्षणताका कारण पर्याय जातिका विशेष है। इस तरह जैनियोंका प्रवार्ष उत्पाद क्याय-ध्रीक्यात्मक होनेके साथ उक्त प्रकारते सामान्य-विशेषात्मक भी है।

भारतीय दर्शनों में पातकाल महाभाष्य (१।१।१) योगभाष्य (पू० ३६६) मीमांसाइलोकवार्तिक (पू० ६१९) महासूत्रभाष्य काश्त्रविका (पू० ३८५) आदिमं भी इसी उभयात्मक पदार्थका कथि खत्र सामान्यविद्येषात्मक या भिन्नाभिन्नात्मक रूपसे वर्णन मिलता है।

धर्मधर्मिभावके विषयमें साधारणतया पांच कोटियाँ दार्शनिकक्षेत्रमें स्वीकृत है—१ निरंश वस्तु वास्तविक है, उसमे धर्म अविद्या या संवृतिसे कल्पित है। २ वस्तु कल्पित है धर्म ही वास्तविक है। ३ धर्म और वस्तु हैं तो दोनों वास्तविक पर वे जुदे हैं और सम्बन्धके कारण धर्मों की धर्मीम धर्मधर्मिभाव- प्रतोति होती है। ४ धर्म और धर्मी दोनों ही अवास्तविक हैं। ५ धर्म और धर्मीका कथिञ्चत्ता-का प्रकार दातम्य सम्बन्ध है। पहिलो कोटिको वेदान्ती स्वीकार करता है। दूसरी कोटि बौद्धोंकी है।

इनके मतमें घमों की आधारभूत वस्तु विकल्पकल्पित है। निरंश पर्यायक्षण ही वास्तविक है। इमीमें संवृतिके कारण अनेक धमों की प्रतीति होती रहती है। वेदान्ती एक ब्रह्मके सिवाय अन्य घट पट आदि धमियोंको अविद्याकल्पित कहता है। तीसरी कोटिमें नैयायिक-वैशेषिक हैं, जो द्रव्य गुण आदि पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता मानकर समवाय सम्बन्धसे गुणादिककी द्रव्यमें प्रतीति मानते हैं। चौषो काटि तत्त्वोपप्तव्यवादी और तथोक्तश्रून्यवादियोंको है। पांचवां मत सांख्य योगपरम्परा, कुमारिलमट्टकी परम्परा तथा विशेषतः जैन परम्परामें प्रख्यात है। जैनपरम्परा वस्तुमें वास्तव अनन्त्वधमोंकी सत्ता स्वीकारती है, या यों कहिए कि अनन्तधमोंमय हो वस्तु है। इस अनन्तधमोत्मक वस्तुको विभिन्न व्यक्ति अपने जुदे जुदे दृष्टिकोणोंसे देखते हैं और आहक्कारिक वृत्तिके कारण अपने जानकवमें प्रतिबिम्बित वस्तुके एक कणको वस्तुका पूणंरूप मान ठेते हैं। और इस तरह वस्तुका यथार्थज्ञान तो कर ही नहीं पाते पर अहक्कारके कारण दूसरोंके दृष्टिकोणोंको मिथ्या कहकर हिंसात्मक अग्निको मुलगाते हैं। जैन तत्स्वर्द्यागोंने प्रारम्भते ही अहिसकदृष्टि तथा यथार्थ-तत्स्वर्या होनेके कारण वस्तुके विराद् स्वरूपकी स्वीकार किया है। और उसका यथावत् ज्ञान करनेके लिए हम सबके जानकणोंको अपर्याप्त बताया है। और यह स्पष्ट बताया कि अनन्त ज्ञानोदिष्य ही वह अनन्त-धर्मा पद्यार्थ साक्षात् समा सकता है, हमारे ज्ञानपरूष्टवींमें नहीं। प्रत्युत हमारे ज्ञान कहीं तो उस विराद् पदार्थके विषयमें अन्यवा ही कल्पना कर रुते हैं।

इस तरह जैनतत्त्वविधियोंने प्रत्येक वस्तुको उत्पाद-व्यव-ध्रीव्यात्मक, सामान्य-विशेषात्मक या अनन्त-धर्मात्मक स्वीकार किया है। अनन्तधर्मात्मकका लात्पर्ये यह है कि जिन धर्मों में हमें परस्पर विरोध मालूम होता है ऐसे अनेक बिरोधी धर्म वस्तुमें रहते हैं। धर्मों में परस्पर विरोध होते हुए भी धर्मीकी दृष्टिसे वे अविरोधी हैं।

उस अनन्तधर्मा वस्तुमें सामान्यतः द्विमुक्षी करूपनाएँ होती है। एक तो आस्यन्तिक अभेदकी और जाती है तथा दूसरी आत्यन्तिक भेदकी ओर। नित्य, ब्यापी, एक, अखण्ड सत् रूपसे चरम अभेदकी करूपना से बहाबादका विकास हुआ तथा क्षणिक, निर्श्त, परमाणु रूपसे अन्तिम भेदकी करूपनासे क्षणिकवाद पनपा। इन दोनों आरयन्तिक कोटियोंके बीचमें अनेक प्रकारसे पदाशों का विभाजन करनेवाले न्याय-वैशेषिक, सांस्थ-योग, वार्याक आदि दर्शन हैं। सभी दर्शनोंका अपना एक एक दृष्टिकोण है। और वे अपने दृष्टिकोणके अनुसार पदार्थको देखते तथा उसका निरूपण करते हैं। जैनदर्शनका अपना दृष्टिकोण स्पष्ट है। उसका कहना

हैं कि वस्तुकी स्वरूपमयीया अनन्त है। उसमें सभी दृष्टियोंके विषयभूत वयोंका समावेश हो सकता है वशतें कि वे दृष्टियों ऐकान्तिक आग्रह न करें। प्रत्येक दृष्टि यह समझे कि में बस्तुके एक शुद्र अंशका स्पर्ध कर कर रही हैं, दूसरी दृष्टियों भी जो मुझसे विषद हैं, वस्तुके ही किसी एक अंशको छू रही हैं। इस तरह परस्मर विरोधी दृष्टिकोणोंका वस्तुस्थितिके अनुसार समन्वय करना जैनदर्शनका दृष्टिकोण है और इसीलिए उसमें नयचर्याका प्रमुख स्थान है।

यह पहिले लिखा जा चुका है कि विचारव्यवहार साधारणत्या तीन भागोंमें बांटे जा सकते है— १ ज्ञानाश्रयी, २ अर्थाश्रयी, ३ शब्दाश्रयी। अनेक ग्राम्य व्यवहार या लौकिक व्यवहार संकल्पके आधारसे ही चलते हैं। 'जैसे रोटी बनाने या कपड़ा बुननेकी तैयारीके समय रोटी बनाता हूँ, कपड़ा नयोंका बुनता हूँ, इत्यादि व्यवहारोंमें संकल्पमात्रमें ही रोटी या कपड़ा व्यवहार किया गया है। इसी आधार प्रकार अनेक प्रकारके औपचारिक व्यवहार अपने ज्ञान या संकल्पके अनुमार हुआ करते हैं। दूसरे

प्रतारके व्यवहार अर्थाभयी होते हैं—अर्थमें एक और एक, नित्य और व्यापी सम्मात्र रूपसे चरम अभेदकी कल्पना की जा सकती है तो दूसरी और स्विणकत्व परमाणुत्व और निरंशत्वकी दृष्टिसे अन्तिम भेदकी। इन दोनों अन्तोंके बीच अनेक अवान्तर भेद और अभेदोंका स्थान है। अभेदकोटि औपनिषद अदैतवादियोंकी है। दूसरी कोटि वस्तुकी सूक्ष्मतम वर्तमानक्षणवर्ती अर्थपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनेवाले क्षणिक-निरंश-परमाणुतादी बीदों की है। तीसरी कोटिमें पदार्थको अनेक प्रकारसे व्यवहारमें लानेवाले नैयायिक वैशेषिक आदि दर्शन है। तीसरे प्रकारके शब्दाशित व्यवहारोंमें भिष्मकालवाचक, भिन्न कारकोमें निष्पन्न, भिन्न वचनवाले, भिन्नपर्यायवाले, विभिन्न क्रियाक्षक शब्द एक अर्थको या अर्थकी एक पर्यायको नहीं कह सकते। शब्द भेदसे अर्थभेद होना ही चाहिए। इस तरह इन ज्ञान अर्थ और शब्दका आन्नय लेकर होनेवाले विचारोंके समन्वयके लिए नयदृष्टियोंका उपयोग है।

इनमें संकल्पाधीन यावत् ज्ञानाश्चित अववहारोंका नैगमनवमें समावेश होता है। आ० पूज्यपादने सर्वार्धिस० (१।३३) में नैगमनयको संकल्पमात्रवाही ही वलावा है। तस्वार्थभाष्य में भी अनेक प्राम्य अववहारोंका तथा औपचारिक लोकव्यवहारोंका स्वान इसी मवकी विवयमयदि। में निश्चित किया है।

आ० सिद्धसेनने अमेदग्राही नैयमका संग्रहतयमें तथा मेदबाही नैयमका व्यवहार नयमें अन्तर्भाव किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे नैयमको संकल्पभावद्याही न मानकर अर्थग्राही स्वीकार करते हैं। अकलकूदेवने यद्यपि राजवातिंकमें पूज्यपादका अनुसरण करके नैयमनयको संकल्पमात्रग्राही लिखा है फिर भी लधीयस्त्रय (का० ३९) में उन्होंने नैयमनयको अर्थक भेदको या अभेदको ग्रहण करनेवाला बताया है। इसीलिए इन्होंने स्पष्ट रूपसे नैयम आदि ऋजुस्त्रान्त चार नयोंको अर्थनय माना है।

अर्थाश्रित अभेदव्यवहारका, जो "आत्मैंवेदं सर्वम्" आदि उपनिषद्वाक्योंसे व्यक्त होता है, परसंग्रहनयमें अन्तर्भाव होता है। यहाँ एक बात विशेषक्ष्यसे व्यक्त देने योग्य है कि — जैनदर्शनमें दो या अधिक
द्रव्योंमें अनुस्यूत सत्ता रखनेवाला कोई सत् नामका सामान्यपदार्थ नहीं है। अनेक द्रव्योंका सद्भूमे जो संग्रह
किया जाता है वह सत्सावृत्यके निमित्तसे ही किया जाता है न कि सदेकत्वकी दृष्टिसे। हां, सदेकत्वकी
दृष्टिसे प्रत्येक सत्की अपनी क्रमवर्ती पर्यायोंका और सहभावी गुणोंका अवस्य संग्रह हो सकता है। पर दो
सत् में कोई एक अनुस्यूत सत्त्व नहीं है। इन परसंग्रहके आगे तथा एक परमाणुकी वर्तमान कालीन एक
अर्थपर्यायने पहिले होनेवाले यावत् मध्यवर्ती भेदींका व्यवहारनयमें समावेश होता है। इन अवान्तर भेदोंको
न्यायवैशेषिक आदि दर्शन ग्रहण करते हैं। वर्यकी अन्तिम देशकोटि परमाणुक्त्यता तथा चरम कालकोटि
झणमानस्थायिताको ग्रहण करनेवाली वौद्धदृष्टि ऋखुसूचकी परिधिमें आती है। यहाँ तक अर्थकी सामने
रखकर भेद तथा अभेदको ग्रहण करनेवाले अभिन्नम कताये कए हैं। इसके आगे शब्दाश्रित विचारोंकः
निक्ष्यण किया जाता है।

काक, कारक, संख्या तथा धातुके साथ लगनेवाले भिन्न भिन्न उपसर्ग आदिकी वृष्टिसे प्रयुक्त होनेवाले घाट्योंके वाच्य अर्थ भी भिन्न मिन्न हैं, इस कालाविभेदसे शब्दमेद मानकर अर्थभेद माननेवाली दृष्टिका शब्द-नम्म समावेश होता है। एक ही साधनमें निष्यन्न तथा एक कालवावक भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, इन पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे अर्थभेद माननेवाला समिन्न हता है। एवम्भूतनय कहता है कि जिस समय जो अर्थ जिस कियामें परिणत हो उसी समय उसमें तिक्त्यासे निष्यन्न शब्दका प्रयोग होना चाहिए। इसकी दृष्टिसे सभी शब्द कियावाची है। गुणवाचक शुक्लशब्द भी शुच्मिन क्य कियासे, जातिवाचक अश्व-शब्द आशुगमन रूप कियासे, कियावाचक चलतिशब्द चलने रूप कियासे, नामवाचक यदृष्टाशब्द देवदत्त आदि भी 'देवने इसको दिया' इम कियासे निष्यन्त हुए हैं। इस तरह ज्ञान, अर्थ और शब्दको आश्रय लेकर होनेवाले जाताके अभिप्रायोंका समन्त्रय इन नयोमें किया गया है। यह समन्त्रय एक खास शर्त पर हुआ है। वह शर्त यह है कि कोई भी दृष्टि या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी अभिप्रायका निराकरण नही कर सकेगा। इतना हो सकता है कि जहाँ एक अभिप्रायकी मुख्यता रहे वहाँ दूसरा अभिप्राय गोण हो जाय। यही सापेक्ष भाव नयका प्राण है, इसीसे नय सुनय कहलाता है। आ० समन्त्रमद्र आदिने सापेक्षको सन्त्रय तथा निरपेक्षको दुर्नय बताया ही है।

इस संक्षिप्त कथनमें यि सूक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दृष्टियाँ ही मुख्यरूपमे कार्य करती हैं—एक अमेददृष्टि और दूसरी भेददृष्टि। इन दृष्टियोका आलम्बन चाहे जान हो या अर्थ अथवा शब्द, पर कल्पना भेद या अभेद दो ही रूपसे की जा सकती है। उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिक, देशिक या स्वारूपिक कुछ भी नयों न हो। इन दो मूल आधारभूत दृष्टियोंको द्रव्यनय और पर्यायनय कहते है। अभेदको ग्रहण करनेवाला द्रव्याधिकनय है तथा भेदग्राही पर्यायधिकनय है। इन्हें मूलनय कहते है, क्योंकि समस्त नयोंके मूल आधार यही दो नय होते हैं। नैगमादिनय तो इन्हींकी शाखा-प्रशाखाएँ है। द्रव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, निश्चयनय, शुद्धनय आदि शब्द द्रव्याधिकके अर्थमे तथा उत्पन्नास्तिक, पर्यायास्तिक, व्यवहारनय, अशुद्धनय आदि पर्यायाधिकके अर्थमे तथा उत्पन्नास्तिक, पर्यायास्तिक, व्यवहारनय, अशुद्धनय आदि पर्यायाधिकके अर्थमें व्यवहृत होते है।

आ० कुन्दकुन्दके प्रभ्योंमें नयोंका कोई प्रकरणबद्ध वर्णन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। हाँ, उनके प्रन्थोंमे दृष्टिगोचे दृष्टिगोचे वस्तु विवेचन अवश्य है। नयोंके भेव उनके समयसारमें निरुचय और व्यवहार नयोंका प्रयोग इन्ही मूलनयोंके अर्थमे हुआ जान पड़ता है।

समवायांग टीकामें द्रव्याधिक, पर्यायाधिक, और उमयाधिकके भेदसे तीन प्रकारका भी नयविभाग मिलता है। इसी टीकामें संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्दके भेदसे चार प्रकार भी नय पाए जाते है। तस्यार्थभाष्य सम्मत तस्वार्थभूत्र (११३४) में नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द ये पांच भेद नयोके किए हैं। भाष्य में नैगमके देशपरिक्षेपी और सर्वपरिक्षेपी ये दो उत्तरभेद तथा शब्दनयके साम्प्रत, समभिक्ष्व और एवंभूत ये तीन उत्तरभेद किए गए है।

षद् खंडागमके मूलसूत्रमें जहाँ निक्षेपनययोजना की गई है वहां तीनों शब्दनयोंका एक शब्दनयरूपसे भी निर्देश मिलता है तथा 'सद्दादओ, शब्द आदि रूपसे भी। कवायपाहुड के चूर्णसूत्रों (१ भा० पृ० २५९) में तीनों शब्दनयोंको शब्दनय रूपसे ही निर्देश किया गया है।

आ० सिखसेन अभेदसंकल्पी नैगमका संग्रहमें तथा भेदसंकल्पी नैगमका व्यवहारमें अन्तर्भाव करके

<sup>(</sup>१) नियमसार गा० १९ । प्रवचनसार २।२२ । (२) घ० सा० पु० ५५४, ५८७ ।

त्रस्थार्थसूत्रके दिगम्बरसम्मत पाठमें, स्थानाङ्ग (सूरु ५५२) में तथा अनुयोगद्वार सूत्र (१३६) में नैपामादि सात मर्थोका कथन है।

सबसा ( पू० ५४४ ) जयस्वस्ता ( पू० २४५) तथा तत्त्वार्यक्लोकवार्तिक ( पू० २६९ ) में नैगम-नयके द्रव्यनैगम, पर्यायनेगम, और द्रव्यपर्यायनेगम ये तीन भेद मानकर नवनयवादीके मतका भी उल्लेख है। इसीतरह द्रव्यनेगमके २ भेद पर्यायनेगमके, ३ भेद और द्रव्यपर्यायनेगमके ४ भेद करके पंचदरानयवाद भी तत्त्वार्यक्लोकवार्तिकमें वणित है।

विशेषावश्यकभाष्यकार े ऋजुस्त्रको भी द्रव्याधिक मानकर द्रव्याधिकनयके ऋजुस्त्र पर्यन्त चार भेव तथा पर्यागाधिकके शब्द आदि तीन भेद मानते हैं। यहां भाष्यकार आ० सिखसेनके मतका भी विशेषा-वश्यकभाष्य (गा० ७५) में उल्लेख करते हैं कि—संग्रह और व्यवहारनय द्रव्याधिक हैं। तथा ऋजुस्त्रशिद चार नय पर्यायाधिक है। सिखसेनके सम्मतितर्क (१।५) में भी यह अत्यन्त स्पष्ट है कि ऋजुस्त्रनय पर्यायाधिक है। श्वे० परम्परामें इस मतको ताकिकोंका मत कहा गया है। क्योंकि अनुयोगद्वार (स्० १४) में ऋजुस्त्रनयको भी द्रव्यावश्यकग्राही बताया है।

दिगम्बर परम्परामें हम पहिलेसे ही व्यवहारपर्यन्त नयोंको द्रव्याधिक तथा ऋजुसूत्रादि नयोंको पर्यायाधिक माननेकी परम्परा देखते हैं। एक बात विशेष व्यान देने योग्य है कि वद्खंडागम मूलसूत्र ( अ० ५५४,५८७) तथा कसायपाहुडचूणिंसूत्रों ( पृ० २७७ ) में ऋजुसूत्रनयको द्रव्यनिक्षेपग्राही लिखा है। आ० वीरसेनस्वामीने इसका व्याख्यान करते हुए लिखा है कि यतः ऋजुसूत्र पर्यायाधिक है, अतः वह व्यञ्जनपर्यायको, जो कि अनेक अवान्तरपर्यायोंको आक्रान्त करनेके कारण द्रव्यव्यवहारके योग्य हो जाती है, विषय करता है और इसीलिए वह पर्यायाधिक होकर भी व्यव्यवनपर्यायख्प द्रव्यग्राही हो जाता है। इवे० आगमों जिस द्रव्यग्राही ऋजुसूत्रका आगमिक परम्परासे उल्लेख मिलता है उसकी तुलना षट्खंडागम और कसायपाहुडके चूणिसूत्रोंसे करने पर यह मालूम होता है कि आगमिक परम्परामें ऋजुसूत्रको द्रव्यग्राही माननेका पक्ष प्राचीन कालमें अवस्य ही रहा है, जो षट्खंडागम और चूणिसूत्रोंमें भी स्पष्ट उल्लिखत है।

सचीयस्त्रय (इस्तो० ७२) तथा विशेषावश्यकभाष्य (गा० २७५३) में ऋजुसूत्र पर्यन्त चार नयोंका वर्धनय तथा शब्दादि तीन नयोंका शब्दनय रूपसे भी विभाग किया गया है। जयधवला (पृ० २३५) में शब्दनयके स्थानमें व्यञ्जननय नाम दिया गया है।

विशेषावश्यक भाष्य (गा० २२६४) में एक एक नयके सौ सौ भेद करके विवक्षाभेदसे नयोंकी ५०० और ७०० संख्या बताई है। इसी गाथाकी टीकामें विवक्षा भेदसे ६००, ४००, तथा २०० संख्या भी नयोंकी निश्चित की गई है। जयभवला (पृ० १४०) में अग्रायणीयपूर्वके वर्णनमें ७०० नयोंकी चर्चाका उल्लेख है।

मल्लवादिके द्वावसारनयक्यक में तो विविध रीतिसे नयोंके अनेकों प्रकार वर्षित हैं। इस तरहके विवशासेदोंको ध्यानमें रखते हुए आ० सिद्धसेनने सम्मित्सक (३।४७) में नयोंके सेदोंका वर्णन करते हुए जिल्ला है कि—संसारमें जितने प्रकारके वचनमार्गे हो सकते हैं उतने ही प्रकारके नयवाद हैं। यतः ज्ञाताके अभिप्रायविधिको नय कहते हैं तथा अभिप्रायके अनुसार ही वक्ता वचनप्रयोग करता है अतः अभिप्रायमूलक वचनोंके बराबर नयवाद तो होने ही चाहिए। नयोंकी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। वयोंकि नयोंकी संख्या भी आखिर वक्ता अपने अपने अभिप्रायसे ही निश्चित करता है और अभिप्राय अनेक हो सकते हैं। अतः शास्त्रोंने अनेक प्रकारसे नयोंके भेद-प्रभेद दृष्टिगोचर होते हैं।

<sup>(</sup>१) जैनतर्रं भाषा यु० २१। (२) "तच्य वर्तमानं समयमात्रं तदिवयपर्यायमात्रमाहामृजुसूत्रः"-सर्वार्थास० १।३३। सधी० का० ४३। जयम० पु० २१९। स० इली० पु० २६८।

सरवार्णभाष्य (११३३) में लिखा है कि नयोंके जो अनेक भेद है, वे लन्त्रान्तरीय नहीं है, अर्थात् इन एक एक नयोंको माननेवाले मतमतान्तर जगत् में मौजूद नहीं है. और न अपनी बुद्धिक अनुसार ही इनकी कल्पना की गई है किन्तु ये पदार्थको विभिन्न दृष्टिकाणोसे ग्रहण करनेवाले अभिप्रायविशेष है। अतः नयोंके भेद-प्रभेदोंका आधार अभिप्रायविशेष ही ज्ञात होता है।

नयों के स्वरूपके विशेष विवेचनके लिए इसी ग्रंथके पृ० २०१,२२०,२२१,२२३ और २३२ आदिके विशेषार्थ स्थानसे पढ़ना चाहिए। सकलादेश और विकलादेशका विवेचन पृ० २०४ के विशेषार्थमें किया गया है। दर्शन और ज्ञानके स्वरूपका निरूपण पृ० ३३८ के विशेषार्थमें है। अतः वहीं से उन्हें पढ़ लेना चाहिए।

इस प्रकार इस भागमें आए हुए कुछ विशेष विषयोंके विश्वेचनके साथ इस प्रस्तावनाको यही समाप्त किया जाता है।

## सम्पादनोपयुक्तग्रंथ-संकेलविवरण

| अ०                   | अमरावतीकी जयधवलाकी प्रति                                     |                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| मंगप०                | अंगपण्णीस सिद्धान्तसारावि-<br>संग्रहान्तगंत                  | [ माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला बंबई ]    |
| अंगप० चूलि०          | अंगपण्णसिचूलिका ,,                                           | [ " " ]                                |
| अक दि०               | ' <b>अस</b> 'लंकप्रन्यत्रचटिप्पण                             | [सिधी जैन सीरीज कलकत्ता]               |
| अकलंकग्र० टि• ∫      |                                                              |                                        |
| अनगार०<br>अनगार० ही० | अनगारघर्मामृत<br>अनगारघर्मामृतटीका                           | माणिक चन्द्र ग्रंथ बंबई ]              |
| अनु०                 | अनुयोगद्वारसूत्र<br>अनुयोगद्वारसूत्र                         | [ आगमोदय समिति सूरत ]                  |
| अनु० चू०             | अनुयोगद्वार जूणि                                             | ऋषभदेव केशरीमल संस्था रतलाम ]          |
| अनु॰ टी॰             |                                                              | Lucianda marcina arab aran 1           |
| अनु॰ मल॰             | अनुयोगद्वार मलघारिहेमबन्द्रटीका                              | [ आगमोदय समिति सूरत ]                  |
| अनु० ह०              | अनुयोगद्वार हरिभद्रटीका                                      | [ऋषभदेव केशरीमल संस्था रतलाम]          |
| अनेकान्त ज ०         | अनेकान्तज्ञयपताका                                            | [ बड़ोदा ओरियंटल सीरीज ]               |
| अनेकान्तवाद०         | अनेकात्सवादप्रवेश                                            | [हेमचन्द्राचार्य ग्रन्थावली पाटन ]     |
| अनेकान्तवाद० टि०     | अनेकान्तवाद प्र बेशटिप्पण                                    |                                        |
| अनेकार्थसं ०         | अनेकार्थसंग्रह                                               | चौसम्भा सीरोज काशी                     |
| अन्ययोग ०            | अन्ययोगव्यवच्छेवद्वात्रिशतिका<br>(स्याद्वादमञ्जर्यन्तर्गत)   | [रायचन्द्र शास्त्रमाला बंबई]           |
| अभि० को० व्या०       | अभिषमंकोशस्फुटार्यंग्याल्या                                  | [ विक्लोमिका बुद्धिका सीरीज रूस ]      |
| अ० रा०               | अभिषानराजेन्द्रकोश                                           | [रतलाम]                                |
| अष्टघा० अष्टसह०      | <b>अ</b> ष्टकती अष्टसहरूयन्तर्गत                             | [ निर्णयसागर बंबई ]                    |
| अष्टसह०              | अष्टसहस्रो                                                   | 1,,,,,                                 |
| aro fra              | आराके जैनसिद्धान्तभवनको जयधव                                 |                                        |
| आचा० नि० जी० )       | आबाराङ्गिनिर्ध्वित                                           | िसिखनक साहित्यप्रसारक समिति सूरत       |
| आचा० शी०             | आचाराङ्गमिर्युक्तिशीलाङ्कटीका                                | [ ,, ,, ]                              |
| आदिपु०               | आविषुराण                                                     | [ जैनसिद्धान्तप्रकाशिनो संस्था कलकत्ता |
| आ० नि० )<br>आव० नि } | आवश्यकनिर्यु क्ति                                            | [ आगमोदय समिति सूरत ]                  |
| आ० नि० भा०           | आबन्ध्यकनिर्मु बितभाष्य                                      | £ ,, ,, ]                              |
| आप्तप०               | आप्तपरीका <sup>ँ</sup>                                       | जिनसाहित्यप्रसारक कार्यालय बंबई ]      |
| आसमी ०               | <b>बाप्त</b> मीमांसा                                         | जिनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता  |
| आसस्व                | आप्तस्वकपसिद्धान्तसाराविसंप्रहाम्स                           |                                        |
| आसापप ०              | आलापपद्धति नयचकाविसंग्रहान्सर्गत                             |                                        |
| आव० दो०              | आवश्यक निर्युक्तिवी विका                                     | [ विजयदान सूरीश्वर ग्रंथमाला सूरत ]    |
| आव॰ नि॰ टी॰          | आवश्यकित्यधुनित मलयगिरिटीका                                  | [ आगमोदय समिति सूरत ]                  |
| भुताव ०              | इन्द्रनन्दिकुतश्रुतावतार तस्वानु-<br>श्रासनःविसंग्रहान्तर्गत | [माणिकचंद्र ग्रम्थमाला बंबई ]          |
| उत्तरा॰ टी॰          | उत्तराध्ययन पाइयटीका                                         | [देवचंद्र लालभाई सूरत]                 |
| उत्तरा० नि०          | उत्तराध्ययम निर्धिक्त                                        | [ " " ]                                |
| <b>उप</b> ०          | <b>उपवेशप</b> ब                                              | अर्पभदेव केशरीमलजी संस्था रसलाम        |
| ज्या० म० "           | <b>च्यासकाच्यय</b> मस् <b>त्र</b>                            | Ē                                      |

# १०८ जयघवळासहित कवायप्राभृत

| TE TO                 | ऋविभावितानि                             | [ऋषभदेव केशरीमलजी संस्था रतलाम]          |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| एपि० इ०               | एषिप्राक्तिका इंडिका                    |                                          |
| - আম্পি ০             | <b>द्धीवा</b> नगृहिता                   | [ आगमोदव समिति सूरत ]                    |
| भोषनि० हो०            | ओचनियु विस टीका                         | [ ,, ,, ]                                |
| जीप० }<br>जीपपा० }    | ओक्पातिक सूत्र                          | [ प्र० भूरालाल कालीवास शाह बम्बई ]       |
| कर्मे अनु भ भा        | कर्मअनुयोगद्वार, धवला आरा               |                                          |
| कमंग्र०               | कर्मग्रन्थ                              | ँ आत्मानन्द सभा भावनगर ]                 |
| कर्मप्र० उदय०         | कमंत्रकृति उदयाधिकार                    | [ मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर हमोई गुजरात ]    |
| कल्पभा० )             | -                                       |                                          |
| बृहरकरपभा०,बृह्०भा० 🕽 | <b>बृहत्क</b> ल्पभाष्य                  | [ आत्मानन्द सभा भावनगर ]                 |
| कल्पभा० पो० मलय०      | कल्पभाष्यपीठिका मलयगिरिटीका             | f 1                                      |
| कल्पस्०               | कल्पसूत्र                               | [सूरत]                                   |
| करपसूत्रस्थवि०        | कल्पसूत्रस्थवि रावली                    | F 1                                      |
| कषाय पा० उपयोगा०      | कवायपाहुड-उपयोगाधिकार                   | 1 11                                     |
| कषाय पा० चु०          | कवायपाहुड चूणि                          |                                          |
| काच्यानु०             | काव्यानुशासन                            | [ श्वेताम्बर जैन क नफ्रेंस बम्बई ]       |
| क्रति॰ अमु० घ० आ०     | कृति अनुयोगद्वार भवला आरा               | L carried and decision and I             |
| क्षणभंगसि ०           | क्षणभंगसिद्धि                           | रा० ए० सोसाइटी कलकत्ता                   |
| गुज  जै॰ सा० इ०       | गुजराती जैन साहित्यनो इतिहास            | रवे० जैन कान्फ्रेंस बम्बई                |
| गुरुतत्त्ववि०         | गुरुतत्त्वविति इचय                      | [अात्मानन्द ग्रन्थमाला भावनगर]           |
| गो० क० )              |                                         |                                          |
| गो० कर्म०             | गोम्मटसार कर्मकाण्ड                     | [जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता] |
| गो० कर्म० जी०         | गोम्मटसार कर्मकांड जोव प्रबोधिनी        | टीका [ ,, ,,                             |
| गो० जीव०              | गोम्मदसार जीवकाण्ड                      | [ ] ,, ,, ]                              |
| गो० जीव० जी०          | गोम्मटसार जोवकांड जीव प्रबोधिन          | रेटीका [ ,, ,, ]                         |
| चरकस०                 | चरकसंहिता                               | [ निर्णयसागर बम्बई ]                     |
| चारित्रप्रा०          | चारित्रप्रभूत षटप्राभृतादिसंग्रहान्तर्ग | त [ मा० ग्रं० बम्बई ]                    |
| जम्बूप०               | जम्बूद्वीपप्रशिक्ष लिखित                | [स्यादाद जैन महाविद्यालय बनारस]          |
| जयघ० आ०               | जयभवला की प्रति लिखित                   | [जैनसिद्धान्त भवन आरा]                   |
| जयघ० प्र०             | जयधनला प्रेसकापी                        | जयभवला कार्यालय बनारस ]                  |
| जीवट्ठा० कालाणु०      | जीवद्वाण कालाणुओग                       | जैनसाहित्योद्धारक फंड अमरावती ]          |
| जीवस०                 | नीवसमास                                 | [ऋषभदेव केशरीमलजी रतलाम]                 |
| जैनसर्क०              | जैनतकं सावा                             | [सिधी जैन सीरीज कलकता]                   |
| जैनतर्कवा०            | जैनसर्ववार्तिक                          | िलाजरस कम्पनी काशी                       |
| <b>जै</b> नशिला०      | जैन <b>शिलालेखसंग्रह</b>                | [ माणिक चन्द्र ग्र० बंबई ]               |
| <b>जैनेन्द्रमहा</b> ० | जैनेन्द्र महावृत्ति                     | [ लाजरस कम्पनी काणी ]                    |
| जै० सा० ६०            | जैनसाहित्य और इतिहास                    | [हिम्दी ग्रन्थरत्नाकर बंबई ]             |
| जै० सा० सं०           | जैनसाहित्यसंशीयक                        | [पुना]                                   |
| जै० हि०               | जेन हितेषी                              |                                          |
| तस्यसं०               | तत्वसंग्रह                              | [बड़ौदा ओरियंटल सीरीज ]                  |
| तत्त्रसं ० पं ०       | तत्वसंग्रह पंजिका                       |                                          |
| तत्त्वानुशा•          | तरवानुवासनाविसंग्रह                     | [ माणिकचंद्र ग० बम्बई ]                  |
| तत्त्वार्थश्लो० /     | तत्त्वार्यक्लोक्यातिक                   |                                          |
| त० रहा० ∫             | 1                                       | [ गांधी नाथारंग ग्रन्थमाला सोलापुर]      |
| तत्त्वार्थवा०         | तस्वार्थवातिक                           | [मारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी]                |
| तस्यार्थ सू० १        | तस्यार्थसूत्र                           |                                          |
| . तक सूर्व            | **                                      | , · ·                                    |
| स० भाव                | सरकार्याधाममाध्य                        | [ आहेतमत प्रभाकर कार्यालय पूना ]         |
| 1                     |                                         |                                          |

```
तत्त्वापाविगममाच्य सिद्धसेन-
त्तव साव दीव
                                                        िदेवचना कारूभाई सूरत ]
                    पणिहीका
त्ता सि
                                                         प्रयम गुक्छकः काशी
                        सरवार्यसार
ति० सार०
                                                        अध्यक्षक केशरीमलजी संस्था रतलाम
                         तत्वावधिवासभाष्य हरिभद्रीय-
त्राव हुं।
                         ताङ्ग्जीबप्रति, जयघवला, मूडवित्रीभंडार
aro
                                                      [स्यादाद महाविद्यालय बनारस ]
                         तिक्रोयपण्णिति लिखित
ति० प०
                                                       [पेरिस]
সিহাত মাত
                        जितिकासाव्य
                                                       [ चौखम्बा सीरीज काशी ]
                         तिविकस प्राकृतस्याकरण
त्रिविक्रम ०
                                                        ं आत्मानम्द सभा भावनगर ]
                         त्रिषष्टिशलाका सरित्र
সিष्ठि०
वश० नि०
                                                       विवयनद्र लालभाई सूरत ]
                         दशबैकालिकनियु क्ति
य० वै० नि० ∫
                         वशबैकालिकनियुंक्ति हरिभद्रटीका
दश० नि० हरि०
दशवै०
                         वशबैकारिकस्त्र
                                                        [ कलकत्ता युनिवसिटी ]
                         देशीसाममाला
दे० मा०
                                                         रायचम्द्र शास्त्रमाला बम्बई ]
                         ब्रुच्यसं प्रह
द्रव्य सं०
                                                        मा० ग्रं० बम्बई ]
                         द्वावसानुप्रका
 द्वादशान्०
 To
                         धवला की प्रति जैनसिद्धान्तभवन आरा
 ष० आ०
                                                        [ जैन साहित्योद्धारक फंड अमरावती ]
                         धबला खेलाणुओग
 घ० खे०
                         धम्भरसायण सिद्धान्तसारादि संग्रहान्तर्गत [ सा० ग्रं० वम्बई ]
 घम्मरसा०
                                                        [ देवचन्द्र लालभाई सूरत ]
                         वर्मसंग्रहणी .
 धर्म सं०
                                                        [सहारमपुर प्रति, लिखित ]
 घ० सं०
                         धवला
                                                        जिन साहित्योद्धारक फंड अमरावती ]
                         चवला संतवकवणा
 घ० सं०
                                                         देवचन्द्र सालभाई सूरत ]
                         नन्दीसूत्र
 नन्दी०
 नन्दी० च्०
                                                         ऋषभदेख केशरीमल जी संस्था रतलाम ]
                         नन्दीसूत्र चूर्ण
 न० चू०
                                                        विवचनद्र लालभाई सूरत ]
                         नन्दीसूत्र मलयगिरिटीका
 नन्दी० म०
                                                          ऋषभदेव केशरीमल जी संस्था रतलाम
                         नम्बीसूत्र हरिभद्रटीका
 नन्दी० ह०
                                                        [ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई ]
                         नयसक, नयसका दिसंग्रहान्तर्गत
 नयच ०
                                                          इबे० मस्दिर रामघाट काशी ]
                         नयकावृत्ति सिह्शमाञ्चमणकुत
 नयच० वृ०
                         नयप्रदीप बजोबिजय ग्रन्थमालान्तर्गत [ जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर ]
 नयप्र०
 नय प्रदी०
                         नयरहस्य
 नयरह०
                                                                       15
 नय वि०
                                                         प्रथम गुच्छक भदेनीबाट काशी
                          नयविवरण
 नय विव० ∫
                                                          आत्मवीर सभा भावनगर |
                         नयोपदेश
 नयोप ०
                                                          अभिवानराजेन्द्रकोषोद्धतः ]
                          निकीथज्जि
 नि० चू० (अभि रा०)
                                                         े जैन ग्रम्थरस्नाकर कार्यालय बम्बई ]
                          नियमसार
 नियम 0
 न्यायकु०
                                                        मिणिकचन्त्र यन्यमाला बम्बई
                          न्यायकुम् दचन्त्र
 न्यायकुम् ।
                          भ्यायकुमुक्चमा हिप्पण
 न्यायकुमु० टि०
                                                                7 7
                                                          बड़ीदा सीरीज
                         म्यायप्रवेशवृत्तिप् क्जिका
 न्यायप्र० बु० पं०
                                                          विजयानगरम् संस्कृत सीरीज काशी ]
                          न्यायमञ्जरी
 न्यायम०
                                                         चौसम्बा सीरीज काशी ]
                         न्यायबार्तिकतात्पर्यटीका
 न्यायवा० ता०
                          न्यायविनिवयय अकलकूपन्य त्रयान्तर्यतः [सिंधी जैन सीरीज कलकता ]
 न्यायवि •
 न्यायस्०
                          स्थापसूत्र
                                                        [ क्वेशास्त्रर कानफेंस बम्बई ]
                          म्यायावतार
 न्यायायसा ।
                          न्यायावतार दीका
 म्यायाव० टी०
```

## प्रेरे॰ - अयमकासहित क्यायप्रामृत

| परम•              | यउमचरिङ                                       |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| पंचव०             | पंचयस्तुक                                     | [ देवचन्द्र लालभाई सूरत ]                     |
| पञ्चा०            | पंचारितकाम                                    | (रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई)                 |
| पंचा । जयसे ०     | पंचास्तिकाय जयसेनीय टीका                      | रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई                   |
| पंचा • सस्य •     | अवस्यानी विकास सीकार                          | ì                                             |
| पदाच०             | ,, रास्पत्रवास्ति हासः<br><b>पद्मश्र</b> ित्र | [ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई ]              |
| पयंहि अणु० च० सा० | पयिक्रमुकोगद्दार घवला आरा                     |                                               |
| परमलघु ०          | परमलबुमअ्षा                                   | [चौसम्बासीरीज काशी]                           |
| परिविष्ट०         | परिशिष्टपर्व                                  | [जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर ]                 |
| पात० महाभा०       | पातञ्जलमहाभाष्य                               | निर्णयसागर बंबई ]                             |
| <b>पारा</b> शरोप० | पाराशरोप पुराण                                |                                               |
| पिष्ठ०            | पिण्डनियु कित                                 | [देवचन्द्र लालभाई सूरत]                       |
| पिड० भा०          | विण्डनियुं क्ति भाष्य                         | T i                                           |
| पुरुषा०           | पुरुषायंसिंद घुषाय                            | रायचन्द्र भास्त्रमाला बंबई ]                  |
| সঙ্গা ০           | प्रज्ञापना सूत्र                              | [ आगमोदय समिति सूरत ]                         |
| प्रजा० मलय०       | प्रशापनासूत्र मलयगिरिटीका                     |                                               |
| प्रमाणनय ०        | प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार                     | [ आर्हतमत प्रभाकर कार्यालय पूना ]             |
| प्रमाणमी ०        | प्रमाणमीमांसा                                 | [सिधी जैन सीरीज कलकत्ता]                      |
| प्रमाणवातिका ७०   | प्रमाणवार्तिकालङ्कार                          | [ भिक्षु राहुलसांकृत्यायनकी प्रेस कापी ]      |
| प्रमाणसं ०        | प्रमाणसंग्रह अकलङ्कर्प्रयत्रयान्तर्गत         | [सिंधीजैन सीरीज कलकत्ता]                      |
| प्रवस्त ०         | प्रवचनसार                                     | रायचन्द्र शास्त्रमाला बंबई                    |
| प्रब॰ टी॰         | प्रवचनसार टोका                                | Ī                                             |
| प्रवचन॰ जय०       | प्रवचनसार जयसेनीयटीका                         | Ī                                             |
| प्रश० किरणा०      | प्रशस्तपाद किरणावली                           | भीसम्बा सीरीज काशी ]                          |
| प्रश० भा०         | प्रशस्तवाबभाष्य                               | โ                                             |
| प्रशम०            | प्रशमरतिप्रकरण                                | [ जैनधर्मप्रसारकसंभा भावनगर ]                 |
| प्रश० व्यो०       | प्रशस्तपाइम्योमवती टीका                       | चौलम्बा सोरीज काशी                            |
| प्रा० गु०         | प्राकृत व्याकरण गुजराती                       | [ गुजरात पुरातत्त्व मंदिर अहमदाबाद ]          |
| সা০ শ্বৰণ         | प्राकृत भूतभक्ति                              | कियाकलापान्तर्गत —                            |
| बृहत्स्व०         | बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र                         | प्रथमगुच्छकान्तर्गत (काशी)                    |
| बृहत्स्य० टी०     | बृहत्स्वयम्भूस्तीत्र टीका लिखित               | जैनसिद्धान्त आरा                              |
| बृहद्द्रव्य ०     | बृहद्बव्य संग्रह                              | [रायचनद्र शास्त्रमाला]                        |
| बृह० भा० टी०      | बृहत्कल्पभाष्य टीका                           | अत्मानन्दसभा भावनगर                           |
| बोधिय०            | बोधिवयवितार पश्चिका                           | [रा. ए. सोसाइटी कलकला]                        |
| भग०               | भगवतीसूत्र                                    | [ ऋ० के० संस्था रतलाम, द्वितीय संस्करण ]      |
| भग० अभ०           | भगवतीसूत्र अभयदेवी टोका                       | 1 ,, 1                                        |
| भग० आ० }          | भगवती आराधना                                  | [सोलापुर]                                     |
| मूलारा० ∫         | _                                             | [ amile ]                                     |
| भग० विज्ञाल }     | भगवली आराधना विजयोदया                         |                                               |
| मूलारा० विजय० ∫   | टीका                                          |                                               |
| भा० प्रा० रा०     | भारत के प्राचीन राजवंश                        | [हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर संबर्ध]                |
| भावप्रा०          | भावप्राभृत षट्प्राभृतान्तर्गत                 | [ माणिक चन्द्र ग्रन्थमाला बंबई ]              |
| भावसं० क्लो०      | भावसंग्रह संस्कृत                             | [ ,, ,,                                       |
| मध्यभाव           | deadled                                       |                                               |
| महापु०            | महापुराग                                      | [ माणिक चन्द्र प्र० वंबई ]                    |
| मी० पत्नी०        | मीमांसा इलोकवार्तिक                           | िचौलम्बासीरीज काशी                            |
| मी० इलो० स्फो०    | भीमांसाइलोकवार्तिक स्फोटा०                    | <b>[</b> ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| मुख्यो॰ टी॰       | मुग्धवं।पध्याकरण होका                         |                                               |
| मू॰ दी॰           | मूलाकार टीका                                  | [भाषिकचन्द्र ग० बंबई]                         |
|                   |                                               |                                               |

```
मूला॰
                         मूलाचार
                                                        मि।णिकचन्द्र प्रव बंबई ]
मूलचा०
म्ला॰ सम०
                         मूलाचार समयसाराधिकार
                                                         मि। णिकचनद्र सम्बमाला वबह
म्लाराः द०
                         मुलाराधनावर्पण
                                                        [ जैनबुकडियो सोलापुर ]
                         यशस्तिलक उत्तरार्ध
यश० उ०
                                                        [निर्णयसायर बंबर्ड]
युक्त्यनु ०
                         यु बत्यनु शासन
                                                         म।णिकचल्द्र ग्रम्थमाला बंबई]
युक्त्यनु० टी०
                         युक्तयनुशासन टीका
                         योगिबन्दुहरिभद्रस्रियन्यसंग्रहान्तर्गत[जैन ग्रन्थ प्र० सभा राजनगर अहमदाबाद]
योगिवि०
योगभा०
                         योगसूत्र व्यासभाष्य
                         रत्नकरंण्डभावकाचार
रस्नक०
                                                        [माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बंबई]
रत्नक० टी०
                         रत्मकरण्डभावकाचार टीका
लघी०
                         लघोषस्त्रय अकलक्षुप्रन्थत्रयान्तर्गत[संबी जैन प्रन्थमाला कलकत्ता]
लघी० स्व•
                         लघीयस्त्रय स्ववृत्ति
लघी॰ ता॰ टी॰
                         लघीयस्त्रय तात्वयं टोका
                                                         माणिक वन्द्र ग्रम्थमाला बंबई]
वाद० टी०
                         वादन्याय टीका
                                                         [महाबोषि सोसाइटी सारनाथ]
                         विश्वतिविशिका
विश्वति०
                                                         प्र॰ प्रो॰ अभ्यंकर अहमदाबाद]
विचार०
                         बिचारसार प्रकरण
                                                         अागमोदग समिति स्रत]
विधि० वि० टी० न्याय०
                         विधिविवेक्टीका न्यायकणिका
                                                         लाजरस क० काशी]
                         विशेषावश्यकभाष्य वृहद्वृत्ति
                                                        ंयशोविजय ग्रन्थमाला काशी]
वि० बृह०
विशेषा०
                         विशेषाबद्यकभाष्य
विशेषा० को०
                         विशेषावश्यकभाष्य कोट्घाचार्य
                                                         ऋषभदेव केशरीमल जी संस्था रतलाम]
                         बीरभिवत दशभक्त्यन्तर्गत
वीरभ०
                                                         [सोलापुर]
वे० ५० आ०
                         वेदना खड धवला आरा
वैयाकरणभू०
                         वैधाकरण भूषणसार
                                                         चौलम्बा सीरीज काशी]
व्यव० भा०
                         व्यवहार भाष्य
                                                         अहमदाबाद
व्यवहारमा० पी०
                         व्यवहारभाष्य वीठिका
                                                        [आनन्दाश्रम पूना]
शाबरभा०
                         शाबर भाष्य
                         शास्त्रवार्तासमुच्चय
शास्त्रवा०
                                                         [गोडीजी जैन उपाश्रय पायधुनि बंबई]
                         शास्त्रवार्तासमुख्यय यशोविजय टीका [देवचन्द्र लालभाई सूरत]
शास्त्रवा० टी०
श्रम० भ० महा०
                         भमण भगवान महावीर
                                                        [श्री क० वि॰ शास्त्रसमिति जलोर मारवाड़]
                         थावक प्रसि
भावकप्र०
                                                         (ज्ञानप्रसारक मंहल बम्बई)
षड्द० बृह०
                         षड्दशनसमुख्यम वृहद्वृत्ति
                                                         आत्मानन्द सभा भावनगर]
                         सहारनपुरीय जयवका प्रति
स०
                         संस्कृत श्रुतभक्ति क्रियाकलापान्तर्गत [प्र० पं० पन्नालाल जी सोनी व्यावर]
सं० श्रुत०
                         संस्कृत भूतभवित टीका
सं० धुतम० टी०
                                                         गुजरात पुरातस्वमन्दिर अहमदाबाद]
सन्मति०
                         सन्भतितर्क प्रकरण
सन्मति० टी०
                         सन्मतितर्कटीका, अभयवेबकुत
                                                          रायचन्द्र शास्त्रमाला बंबई ]
                         ससमङ्गितरङ्गिणी
सप्तभ०
                         समवायांग अभयदेवीय टीका
सम० अभ०
                                                          अहमवाबाद ]
                         स्वामीसमन्तभन्न
समन्तभद्र
                                                        [ जैन ग्रन्थरत्नाकर बम्बई ]
                                                          जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकता ]
समय प्रा॰
                         समय प्राभृत
                         समबशरणस्तोत्र
                                                          मा० वि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई ]
समय०
                         समवायांगसूत्र
सम० स्०
                                                          अहमदाबाद ]
                         सर्वदर्शनसंग्रह
सर्वद०
                                                          वृता ]
सवीं , सर्वार्थ )
                         सवार्थसिद्धि
                                                        [सोळापुर]
 सर्वाऽसि॰
                         सर्वार्थसिद्धि टिप्पण
 सर्वार्थं टि॰
```

### ं जयवक्कासहित कवायप्रामृतं

| सांक्यका       | <b>स</b>        | ांस्यकारिका                        | [ चौखम्बा सीरीज काशी ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सांक्य ० मा०   |                 | ांक्यकारिका माठरवृशि               | Ĩ,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f              |                 | र्गल्यसूत्र 🗥 🔭                    | [करुकसा]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| साहित्य दे ०   |                 | गिहित्यवर्षम                       | िनिर्णयसागर गंगई ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सिद्ध० हा०     |                 | त्रसमिक्त द्वामिशव्दाणिशति।        | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सिद्ध प्रा०    | - Andreas       | सद्धप्राभृत                        | [ आत्मानन्दसभा भावनगर ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सिद्धहेम०      |                 | सदहेम ध्याकरण                      | [ अहमदाबाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सिखान्तसा०     |                 | संग्रान्तसाराविसंग्रह              | [ साणिकचन्द्र शम्बमाला बंबई ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सिविबि॰        |                 | सदिविनिङ्खय                        | पं महेन्द्रकुमार स्या० वि० काशी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सिद्धिवि॰ टी॰  | R               | सदिविनिश्चयटीका लिखित              | ्पं असलालजी B. H. U.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सुभुत०         | 4               | श्रुतसंहिता                        | [ निर्णयसागर प्रेस बम्बई ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सूत्र नि०      |                 | र्जकताङ्ग निर्यं क्लि              | [ आहेतमत प्रभाकर कार्यालय पूना ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सूत्र० शी०     | <b>*</b>        | त्रहताङ्ग शीलासूटीका               | महाबीर जैन ज्ञानोदय सोसाइटी राजकोट]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्था०          | <b>*</b>        | थाना कुसूत्र .                     | [ अहमदाबाद द्वितीयावृत्ति ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्था० टी०      |                 | थाना जुसूत्रटीका                   | [ ,, ,, ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्फोट० न्याय०  | <b>1</b> 27     | फोटसिद्धि न्यायविचार               | [ त्रिवेन्द्रं संस्कृत सीरीज ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्फोट सि०      | <b>#</b> 7      | फोटसिद्धि                          | [ मद्रासं युनि० सीरीज ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्या० म०       | <b>स</b>        | पा <b>द्वादमञ्जरी</b>              | [ रायचन्द्र शास्त्रमाला बंबई ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्या० र० }     | <b>#</b>        | याद्वादरत्नाकर                     | [ आर्हतमत प्रभाकर कार्यालय पूना ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| स्या० रत्ना० ∫ |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्वामिका०      |                 | <b>वामिकातिकेयानु</b> प्रेक्षा     | [जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकता]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हरि० :         |                 | <b>इरिबं</b> शपुराण                | [ मा० दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हेतु० बि० टी०  |                 | षुबिन्दुरीका अर्थटकृत              | [पं॰ सुखलालजी B. H. U.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हेमप्रा० व्या० | 8               | र्मिचन्द्राचार्यकृत प्राकृतव्याकरः | ग । आईतमत प्रभाकर कार्यालय पूना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | का०             | कर्रा                              | रका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | गा०             | गाप                                | TT CONTRACTOR OF THE CONTRACTO |
|                | <del>यु</del> ० | , স্বৃত্তি                         | स अक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | <b>प</b> ०      | पत्र                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | पूर्            | पृष्ठ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | <b>र</b> लो०    | इस्रोप                             | <b>क</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | सू०             | सूत्र                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | स्त्रगाथाष्ट्र  |                                    | तयपातुरके गायासूत्रोंके कमाङ्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                 | ap.                                | i <b>va</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## विषयसूची

| भंगला बहुम व प्रतिज्ञा                      | 8          | श्रुतज्ञानका स्वरूप                                                      | २२         |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| चन्द्रप्रभजिनको नमस्कार                     | 8          | श्रुतज्ञानके भेद                                                         | २२         |
| चौबीस तीर्थकरको ,,                          | २          | अंगवा हाके भेद                                                           | २२         |
| वीर जिनकी                                   | २          | अंगप्रविष्टके भेद                                                        | २३         |
| श्रुतदेवीको ,,                              | ą          | दृष्टिवादके भेद्रः                                                       | २३         |
| गणधरको ,,                                   | 3          | पूर्वगतके भेद और उनकी वस्तुएं                                            | २३         |
| गुणघर भट्टारकको . ,,                        | 3          | आनुपूर्वीके तीन भेद                                                      | २४         |
| आर्यमंध्रु नागहस्तिको ,,                    | 8          | तीनों आनुपूर्वियोंका स्वरूप                                              | २५         |
| यतिवृषभको ,,                                | ४          | तीनों आनुपूर्वियोंकी अपेक्षा कसायपाहुडके                                 |            |
| चूणिसूत्र सहित कसायपाहुडके व्याख्यानली प्रा | तेशा ४     | योनिभूत श्रुतज्ञानके क्रमांकका विचार                                     | २५         |
| मंगलवाद                                     | 4-6        | श्रुतके भेद-प्रभेदोंमें कसायपाहुड जिससे                                  |            |
| आ० गुणघर और यतिवृषभने मङ्गल नहीं            |            | निकला है, उसका क्रमाङ्कविचार                                             | २६         |
| किया इसका कारण                              | ų          | नामके छह भेद                                                             | २७         |
| कृति आदि चौबीस अनुयोगद्वारों के आदिमें      |            | गीण्यपदका स्वरूप और उदाहरण                                               | २७         |
| गौतम गणघरने मङ्गल क्यों किया इसका           |            | नोगोण्यपदके उदाहरण और उसमें हेतु                                         | २८         |
| कारण तथा इससे मङ्गल करने और न               |            | आदानपदके उदाहरण और उसमें हेतु                                            | २८         |
| करने के विषयमें आ० गुणधरका जो               |            | ज्ञानी आदि नाम भी आदानपद क्यों है                                        | 28         |
| अभिप्राय फलिल हुआ इसका निर्देश              | ૭          | प्रतिपक्षपदके उदाहरण और उसमें हेतु                                       | 79         |
| कसायपाहुडकी पहली गाथा                       | ९          | उपचयपदके उचाहरण और उसमें हेतु                                            | २९         |
| पहली गाया का अर्थ                           | ९          | अपचयपदके उदारण और उसमें हेतु                                             | 79         |
| एकमें उत्पाद्य-उत्पादकभाव                   | १०         | प्राधान्यपद नामोंका अन्तर्भाव                                            | ३०         |
| नामीपक्रमका समर्थन                          | १०         | संसोगपदनामोंका अन्तर्भाव                                                 | ३०         |
| शेष उपक्रमोंका समर्थन                       | ११         | अवयवपदनामोंका अन्तर्भाव                                                  | 30         |
| चूणिसूत्रोंमें उपक्रमोंका निर्देश           | ११         | शुकनासा आदि नाम नहीं हैं, इसका खुलासा                                    | <b>३१</b>  |
| उपक्रमका अर्थ                               | ११         | अनादिसिद्धान्तपदनामोंका अन्तर्भाव                                        | 38         |
| श्रुतस्कन्धका प्ररूपण                       | १२         | प्रमाणपदनामोंका अन्तर्भाव                                                | <b>₹ १</b> |
| ज्ञानके पाच भेद                             | <b>१</b> २ | अरबिन्द शब्दकी अरविन्दसंज्ञाका अनादि-<br>सिद्धान्तपदनामोंमें अन्तर्भाव   | 30         |
| मतिज्ञानका स्वरूप और भेद                    | १२         |                                                                          | 38         |
| अविशानका स्वरूप                             | 88         | पेजजदोसपाहुड और कसायपाहुड इन नामोंका<br>किन नामपदोंमें अन्तर्भाव होता है | <b>३</b> २ |
| अविभिको मनः यर्ययसे पहले रसनेमें हेतु       | १५         | प्रमाणके सात भेद और निरुक्ति                                             | <b>३३</b>  |
| अवधिज्ञानके भेद                             | १५         | नामप्रमाण                                                                | 38         |
| मनःपर्ययञ्चानका स्वरूप                      | १७         | स्थापनात्र माण                                                           | ३४         |
| मनःपर्ययज्ञानके भेद                         | १७         | संख्याप्रमाण                                                             | ३४         |
| केवस्त्रज्ञानका स्वस्त्र                    | १९         | ब्रब्ध्य माण                                                             | 38         |
| ज्ञानोंमें प्रत्यक्ष-परोक्ष व्यवस्था        | 2.8        | मापे गये गेहूँ जावि द्रव्यप्रमाण क्यों नहीं हैं ?                        | 38         |
| }<br>•                                      | 7 1        |                                                                          | . 4        |
|                                             | t (        |                                                                          |            |
| 1                                           | , >        |                                                                          |            |
|                                             |            |                                                                          |            |

### जयववलासहित कषायप्राभृत

| • व्ययमाण                                                               | ३५      | भावके कारणभूत आवरणकी सिद्धि                     | 40           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------|
| क्षेत्रप्रमाणका द्रव्य प्रमाणमें अन्तर्भाव नहीं                         | ३५      | आवरणके बलसे आवियमाण केवलज्ञानकी                 |              |
| कालप्रमाण                                                               | ३६      | सिद्धि                                          | 48           |
| कालप्रमाणका द्रव्यप्रमाणमें अन्तर्भाव नहीं                              | ३७      | कर्म सहेतु और कृत्रिम है, इसकी सिद्धि           | ५१           |
| न्सन्नहारकाल प्रव्य नहीं इसका समर्थन                                    | र ७     | कर्म मूर्त है इसकी सिद्धि                       | 48           |
| कानप्रमाणले पांच भेद                                                    | ३७      | कर्म जीवसम्द्र है इसकी सिद्धि                   | 42           |
| संबायादिकज्ञानप्रमाण नहीं, इसका ममर्थन                                  | છ દ     | कर्मसे जीवको पृथक् मान लेनेमें दोष              | 49           |
| असरणोंमें ज्ञानप्रमाण ही प्रधान है                                      | 36      | अमूर्त जीवके साथ मूर्तकर्मके सम्बन्धकी सिद्धि   | ५३           |
| मतिशानका स्वरूप                                                         | 36      | जीव और कर्मका अनादिकालसे बन्ध है                |              |
| भुतज्ञानका स्सरूप और असके वो भेद                                        | 36      | इसमे हेतु                                       | ५३           |
| खनभिज्ञानका स्वरूप                                                      | 3.2     | जीवको मूर्त माननेमें आपत्ति                     | પ્ ર         |
| मनःपर्ययज्ञानका स्वरूप                                                  | 30,     | कर्मको सहेतुक सिद्ध करके उसके कारणोंका          |              |
| केवलज्ञानका स्वरूप                                                      | ३९      | विचार                                           | 47           |
| नय, दर्शन आदिको अलगसे प्रमाण न कहुनेमे                                  |         | कर्म जीवके ज्ञान दर्शनका निर्मूल विनाश नहीं     | •            |
| हेतु.                                                                   | ३९      | कर सकता, इसकी सिद्धि                            | ų t          |
| कसायपाहुडमें कितने अभाण संसव है                                         | ३९      | कर्म अकृत्रिम है, असः उसकी सम्तानका नाश         | `            |
| कार्यमके पद और वाक्योंकी प्रमाणताका                                     |         | नहीं हो सकता, इसका निराकरण                      | <b>ધ</b> ્ર  |
| समर्थंन                                                                 | ४०      | सम्यक्तव और संयमादिक एकसाथ रह सकते              | `            |
| केक्लज्ञान असिद्ध नहीं है इसमें हेतु                                    | ४०      | हैं, इसकी सिद्धि                                | ta c         |
| अन्यव-अवयवी विष्यार                                                     | 88      | सर्वदा पूरा संवर नहीं हो सकता, इस दोष           | ष्           |
| समवायसंबन्धविचार                                                        | 83      | का निराकरण                                      | 1. 0         |
| मिकिजानादि केवलकानके अंश हैं इसका समर्थन                                |         |                                                 | ५६           |
| जीव अचेतनादि स्रक्षणवाला महीं है इसका                                   |         | आस्त्रवका समूल विनाश देखा जाता है<br>इसमें हेतु | 1.5          |
| समर्थन                                                                  | ४७      |                                                 | <b>4</b>     |
| अनेतनका प्रतिपक्षी चेतन पाया जाता है                                    |         | पूर्वसंचित कर्मक्षयका कारण                      | فرر          |
| इसमें प्रमाण                                                            | ४७      | स्थितिक्षयका कारण                               | 40           |
| अजीवसे जीवकी उत्पत्ति नहीं होती इसका                                    | 0.0     | प्रकारान्तरसे पूर्वसंचित कर्मक्षयका कारण        | فور          |
| समर्थन                                                                  | <b></b> | आवरणके नाश होने पर भी केवलज्ञान परि-            |              |
| जीव एक स्वतन्व द्रव्य है इसका समर्थन                                    | 86      | मित पदार्थोंको ही जानता है, इस मतका             |              |
|                                                                         | ४९      | निराकरण                                         | eq t         |
| जावका ज्ञानस्वरूप न मानकर ज्ञानकी<br>उत्पत्ति इन्द्रियोंसे माननेमें सोष | 146     | केवलज्ञान प्राप्त अर्थको ही ग्रहण करता है,      |              |
| इन्द्रियोंसे जीवकी उत्पत्ति माननेमें दोष                                | 88      | इस दोषका निराकरण                                | العراد       |
| सूक्ष्मादि अर्थीको न ग्रहण करतेसे जोव                                   | 40      | केवल ज्ञान एकदेशसे पदार्थीको प्रहण करता         |              |
| क्षेत्रल्यानस्वरूप नहीं है, इस शंकाका                                   |         | है, इस मतका खण्डन                               | ६५न          |
| निराकरण                                                                 |         | केवली अभूतार्थका कचन करते हैं इसका              |              |
|                                                                         | 40      | निराकरण                                         | Ę.           |
| । केन्द्रज्ञानका कार्यं मतिज्ञानमें नहीं दिखाई                          | ,       | अरहंत अवस्थामें महावीर जिनके कितने              |              |
| देता, अतः वह उसका अंश नहीं है, इस                                       | ,       | कर्मीका अभाव था इसकी सिद्धि                     | · <b>Ę</b> • |
| शंकाका समाधान                                                           | 40      | अवाति नतुष्क देवत्वके विरोधी है इस शंका-        |              |
| मान्य माणके वृद्धि और हानिके तरतम-                                      | ļ       | का परिहार                                       | Ę            |
|                                                                         |         |                                                 |              |
|                                                                         | 1       |                                                 |              |
| i (                                                                     |         |                                                 |              |

मुलिकाके पाँच भेद और उनके मिषयका कथन

८२ उत्पादपूर्व सादि सोवह दूर्वीके विषयका

१२७

श्रुतज्ञानके वहाँकी संख्या, पदके सेद और

छनका स्वरूप

### जयधवलासहित कषायप्राभृत

| कथन १२८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६ क्षपणाको एक अयोधिकार मानते हैं         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| आयुर्वेदके बाठ अंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३५ उनके मतका निराकरण १४८                  |
| कसायपाहुड स्वसमयका ही कथन करता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अद्धापरिमाणनिर्देश नामका पन्द्रहवा अर्था- |
| इसमें हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६ धिकार है इसका निराकण १४८               |
| प्रकृत कसायपाहुडचे पन्द्रह् अर्थाधिकारों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | संग्रमासंयमलब्धि और चारित्रलब्धि ये दो    |
| The state of the s | ३६ स्वतन्त्र अधिकार हैं इसका उल्लेख १४९   |
| ज्ञानके पाँच भेदोंमेंसे श्रुतज्ञानके भेद-प्रमेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चारित्रमोहकी क्षपणा नामक अर्थाधिकारकी     |
| बतलाते हुए प्रकृत कसायपाहुडके योनि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २८ गाथाओंमेंसे कितनी सूत्रगाथाएँ हैं      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३७ और कितनी नहीं इसका उल्लेख १५४          |
| दूसरी गाथाके द्वारा कसायपाहुडके पनदह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सभाष्यगाथा इस अर्थमे जहाँ भाष्यगाथापद-    |
| अर्थाधिकारोंमेंसे किस अधिकारमें कितनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आता है वहाँ 'स' का लोप किस नियमसे         |
| गायाएँ हैं इसके कथन करने की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | होता है इसका उल्लेख १५५                   |
| <b>अ</b> तिज्ञा १३९—१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४१ दसवीं गाथाके द्वारा सूत्रगाया और भाष्य |
| मध्यमपदकी अपेक्षा सोलह हजार पदप्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गायाओंके करनेकी प्रतिज्ञा १५६-१५७         |
| मुख्य कसायपाहुडसे प्रकृत कसायपाहुडका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सूत्रका लक्षण १५७                         |
| एकसी अस्सी गाथाओंमें उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ग्यारहवीं बारहवीं गाथा द्वारा किस         |
| किया, इस पहली प्रतिज्ञाका उल्लेख १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३९ अर्थंमे कितनी भाष्यगायाग हैं इसका      |
| मुस्य कसायपाहुडके अनेक अधिकार है पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निर्देश १५७१६३                            |
| प्रकृत कसायपाहुडके कुल १५ अर्थाधि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तेरहवीं और चौदहवी गाथा द्वारा             |
| कार है इस दूसरी प्रतिज्ञाका उल्लेख १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३९ कसायपाहुडकं पन्द्रह अर्थाधिकारोंका     |
| जिस अधिकारमें जितनी गायाएँ हैं उन्हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नाम निर्थेश १६३                           |
| कहता हूँ इस तीसरी प्रतिज्ञाका उल्लेख १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३९ कसायपाहुडमे मोहनीय कर्मका कथन है अन्य  |
| गायासूत्रका अर्थ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३९ सात कर्मी का नहीं, इसका उल्लेख १६५     |
| सूत्रका लक्षण और प्रकृत कसायपाहुडकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कसायपाहुडमे आई हुईं २३३ गाथाओंका          |
| गाथाओंमें सूत्रत्वकी सिद्धि १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४० जोड १६५                                |
| तीसरी गाथाके द्वारा प्रारंभके पाँच अर्था-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कसायपाहुडमें २३३ गाथाओंके रहते हुए        |
| धिकारोंका नामनिर्देश १४२-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| प्रारंभके पाँच अधिकारोंके विषयका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रकृतिसंक्रमके विषयमें आई हुई ३५ गाथाएँ  |
| करनेके लिये जो तीन गाथाएँ आई हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८० गाधाओंके सम्मिलित क्यों नहीं          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३ की गई इसका खुलासा १६८                  |
| गाथासूत्रके आधारसे पाँच अर्थाधिकारोके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८० गाथाओंसे अतिरिक्त शेष गाथाएँ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३ नामहस्ति आचार्यकी बनाई हुई है, इस      |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४४ मतका निराकरण १६८                       |
| तीसरे प्रकारसे पाँच अर्थाधिकारोंके नाम १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४४ यतिवृषभ स्थविरके मतसे १५ अथिकारों      |
| चौथीसे नौवीं गाथाओंके द्वारा शेष दश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | का उल्लेख १६९                             |
| अधिकारोंके नाम और उनमेंसे किस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अन्य प्रकारसे पन्द्रह अधिकारीके नाम       |
| अवधिकारमें कितनी गायाएँ आई हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विकाते हुए भी यतिवृषभ आनार्य गुणधर        |
| १४६-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५५ आचार्यके दोष दिखाने वाले नहीं है इसका  |
| जी जाचार्य दर्शनमोहकी उपशमना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समर्थन १६९                                |

# भिषयसूची <u>'</u>

|                                             |     |                                             | * '- |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------|
| यतिकृषभं आचार्यं अपने द्वारा कहे गये        | į   | पेज्ज शब्दका निक्षेप                        | 784  |
| अर्थाधिकारियोंके अनुसार चूर्णिसूत्र रचेंगे, |     | नैगम, संग्रह और व्यवहार इन तीन नयोंके       |      |
| इसका उल्लेख                                 | १७७ | चारों निक्षेप विषय हैं, इसका खुरुसा         | २३५  |
| प्रकारान्सरसे पन्द्रह अर्थाधिकारियोंके नाम  | १७७ | ऋजुसूत्र स्थापनाको छोड़ कर शेष तीन          |      |
| वेज्जदोपाहुड और कषायपाहुड ये दो नाम         |     | निक्षेपोंको विषय करता है इसका खुलासा        | २३८  |
| किस अभिप्रायसे कहे हैं इसका उल्लेख          | १८१ | शब्दनय नाम और भाव निक्षेपको विषय            |      |
| नयका स्वरूप                                 | १८३ | करता है इसका सुलासा, तथा प्रसंगसे           |      |
| नयज्ञान प्रमाणज्ञान नहीं हैं, इसका समर्थन   | 858 | वाच्यवाचक भावका विचार                       | 280  |
| सकलादेशका विवेचन                            | १८५ | नाम पेज्ज आदि चारीं निक्षेपींका स्वरूप      | 588  |
| विकलादेशका विवेचन                           | १८६ | नोकर्मतद्व्यक्तिरिक्त नोवागम द्रव्यपेज्यका  |      |
| नयज्ञान प्रमाणज्ञान नहीं है इसका पुनः       |     | विशेष वर्णन                                 | २४६  |
| खुलासा                                      | १८९ | उपर्युक्त कथन नैगमनयकी अपेका है इसका        |      |
| सर्वया विधिज्ञान और प्रतिषेधज्ञानका निषेध   | १९० | खुलासा                                      | २४९  |
| नय अनेकान्त रूप नहीं है, इसका समर्थन        | १९० | संग्रहादि तीन नयोंकी अपेका सभी द्रव्य       |      |
| वाक्यनयका स्वरूप                            | १९१ | पेज्ज है इसका कथन                           | २४९  |
| नयकी सार्थकता                               | १९२ | भाव पेज्जका कथन स्थमित करनेमें हेतु         | २५१  |
| नयके भेद                                    | १९२ | दोषका निक्षेप तथा नययोजना                   | २५१  |
| द्रव्यापिकनयका स्वरूप और विषय               | १९३ | नोकर्म तद्वधितिरिक्त नोआगम प्रव्य दोषका     | •    |
| पर्यायाधिकनयका स्वरूप और विषय               | १९८ | कथन                                         | २५५  |
| द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिक नयके विषयमें     |     | भावदोषके कथन स्थगित करनेमे हेतु             | २५६  |
| उपयोगी वलोक                                 | "   | कषायका निक्षेप तथा नययोजना                  | २५७  |
| द्रव्यार्थिक नयके भेद और उनका खुलासा        | २०० | प्रत्ययके भेद और उनका स्वरूप                | २५८  |
| पर्यायायिकनयके भेद और उनका खुलासा           | २०२ | नोकर्म तद्वचितिरिक्त नोआगम द्रव्य कषाय      |      |
| व्यञ्जनयके भेद और उनका खुलासा               | २१३ | का कथन                                      | २५९  |
| प्रसंगसे अर्थ और शब्दमें वाच्यवाच १-        |     | क्रोधप्रत्ययकषायका स्वरूप                   | २६१  |
| भावका समर्थन                                | २१६ | प्रत्ययकषाय और समुत्पत्तिकषायमें भेद        | २६३  |
| नैगमनयके भेद और उनका खुलासा                 | २२१ | मानप्रत्ययकषाय आदिका विचार                  | २६३  |
| सात नयोंसे अधिक नयोंके स्वीकार करनेमें      |     | उपयु क्त कथन न गमादि तीन नयोंकी अपेक्षा     |      |
| कोई दोष नहीं, इसका खुलासा                   | २२२ | है इसका खुलासा                              | २६४  |
| सर्वधा एकान्तरूप ये सब नय मिध्या हैं,       |     | ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा क्रोबप्रत्ययकवायका    |      |
| क्योंकि वस्तु सर्वथा नित्य या अनित्य नहीं   |     | विचार                                       | २६४  |
| पाई जाती इसका खुलासा                        | २२३ | किस समय कर्मस्कन्ध बन्ध, उदय और सस्व        |      |
| वस्तु जात्यन्तररूप है, इसमें प्रमाण         | २२८ | संज्ञा को प्राप्त होते हैं इसका खुलासा      | २६५  |
| ये नय एकान्तसे मिथ्यादृष्टि ही नहीं हैं     | २३३ | ऋनुसूत्रनय की अपेक्षा मानादि प्रत्यय कथायों |      |
| कवायपाहुर संभा नयनिष्यमा क्यों हैं इसमें    |     | की सूचना                                    | २६६  |
| हेतु                                        | २३३ | क्रोध समुत्पत्तिककषायोंका विचार और          |      |
| वेज्जदोसपाहुडसंज्ञा नयनिष्यन्न होते हुए भी  |     | आह भंग                                      | 944  |
| अभिन्याहरणविशेषकी अपेक्षा उसे पृथक्         | 1   | बाठ भंगोंका प्ररूपण                         | 750  |
| महा है, दसका उस्लेख                         | २३४ | मानादि समुत्पत्तिककवायोंका विचार            | 707  |

| कीव आदेशकपायका विचार                     | 508   | श्रुतज्ञानका स्वरूप और भेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ a f      |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| मादेशकवाम और स्थापनाकवाममें भेद          | २७४   | एकत्ववितकविचार ध्यानका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 385         |
| मानादि आदेशकवामीका विचार                 | २७५   | पृथक्तविचारध्यानका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 ? 3       |
| उपमु क्त कथन कैथमनवकी अपेका है इसका      |       | प्रतिपातसांपरायिकका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388         |
| खुलासाः " "                              | २७६   | उपशामक सांपराधिकका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388         |
| रसकषायका किचार                           | २७७   | क्षपकसांपरायिकका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388         |
| सूत्राविमें स्थाल शब्दके न रहने पर भी वह |       | संक्रामण संज्ञा किसकी है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>३१</b> € |
| क्राह्म है इसका खुलासा                   | २७९   | अपवर्तन संज्ञा किसकी है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३१६         |
| ष्यासमें सप्तमंगी ।                      | २८१   | उपशामक और क्षपकका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 398         |
| नोकपायका विचार                           | २८३   | केवलज्ञान और केवलदर्शनोपयोगका अन्सर्मु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| उपर्युक्त कथन नैगम और संग्रहनयकी         |       | हर्त काल किस अपेक्षासे हैं इस शङ्काका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| अपेक्षा, है, इसका खुकासा                 | २८३   | समाधानपूर्वक खुलासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१९         |
| व्यवहारनयकी अपेक्षा कषायरस आदिका         |       | केवलज्ञान और केवलदर्शनोपयोगके क्रम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| विचार                                    | २८३   | वादकी स्थापवा और उसका समाधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३१९         |
| ऋजुसूत्रनय आदिकी अपेक्षा कषायरस आदि      |       | केवल सामान्य और केवल विशेषका निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३२१         |
| का विचार                                 | २८४   | समवायका खण्डन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३२३         |
| नोआगमभाव क्रोधकषायका विचार               | २८७   | अन्तरङ्ग पदार्थको दर्शन और बहिरङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| नीआगमभाव मानादिकषायोंकी सूचना            | २८८   | पदार्थको ज्ञान विषय करता है इसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| भाव कषायका निर्देशादि छह अनुयोग द्वारोका |       | स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३२५         |
| कथन                                      | २८९   | एक उपयोगवादकी स्थापना और उसका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| पाहुडका निक्षेप                          | २९४   | समाधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३२६         |
| तद्वतिरिक्त नोआगम द्रव्यपाहुडके भेद      | 268   | केवलज्ञानसे केवलदर्शनकी अभिन्न माननेमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| नोआगमभावपाहुडके भेद                      | २९५   | दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३२६         |
| प्रशस्त पाहुडका उदाहरण                   | २९६   | केक्लदर्शनको अव्यक्त माननेमें दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२६         |
| अभ्रयस्त पाहुडका उदाहरण                  | २९६   | केवलज्ञान अवस्थामे मतिज्ञानकी तरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| पाहुडशब्दकी निरुक्ति और मतान्तर          | 280   | केवलदर्शन भी नहीं रहता है इस शंकाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| अक्षापरिमाणनिर्देशकके व्याख्यान करनेकी   |       | समाधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३२७         |
| प्रतिका                                  | ३००   | दर्शनका विषय अन्तरङ्ग पदार्थ मानने पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| पन्त्रहवींसे लेकर बीसवीं गाथा तक छह      |       | 'मं सामण्णगाहणं' इत्यादि गाथाके साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| गाथाओं हारा बहापरिमाणनिर्देशका           |       | विरोध नहीं बाता इसका खुलासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३२७         |
| क्षश्रन                                  | १०६   | जिनका शरीर सिंह बादिके द्वारा खाया गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| साकार और अनाकार उपयोगमें मेव             | ३०२   | है उन केवलियोंके उपयोगकाल अन्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,           |
| असमह ज्ञानका स्वरूप                      | ३०३   | मुँहूर्तसे अधिक क्यों नहीं पाया जाता,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŗ           |
| अवाय और आर्थामें नेद                     | इ०इ   | , इसका खुलासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३२८         |
| ईहा, अवाय और घारणाजानका स्वरूप           | 005   | तद्भवस्य केवलीका काल कुछ कम पूर्वकोटि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *           |
| मित्रशानते वर्धनिवेषयोगमें भेद           | र ० ५ | है फिर भी यहाँ अन्तर्मृहतं क्यों कहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| अध्यक्तप्रहण ही अनाकारप्रहण है ऐसा मानने |       | इसका खुळासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 372         |
| ्रे <b>म रोग</b>                         | 302   | चारित्रमोहनीयका उपकासक कौन कहलाता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>430</b>  |
| सामारोपयोग और अनाकारोपयोगका स्वरूप       | 300   | ) The state of the | 330         |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 14        |
| Y                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

|                                                                                | विषय           | ासूची                                                                    | 888        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                | ا میدن         |                                                                          |            |
|                                                                                | -806           | विचयमें कोई भेद नहीं है, इसलिये उसे<br>नहीं कहना चाहिये इस शंकाका समाधान | ३४६        |
| स्वकसवीं गाया द्वारा पेजजदोषभक्ति                                              | ងង់១           | सभुत्कीर्तनानुगमका कथन                                                   | 385        |
| नामक पहुले अधिकारका कथन                                                        | क<br>क<br>क    | सादि-अधुषानुगमका कथन                                                     | ३४७        |
| इक्कीसवीं गायाका अर्थ<br>गायामें आया हुआ 'अपि' शब्द 'चेत्' इस                  | ***            | स्वामित्वानुगमका कथन                                                     | 886        |
| गाचाम आया हुजा जाप राज्य जल् इस<br>अर्थमें लेना चाहिये, इसका खुलासा            | ३३२            | 'दोसो कस्स होदि' न कह कर 'दोसो को होदि'                                  | 440        |
|                                                                                | 447            | कहनेमें हेतु                                                             | ३४९        |
| नैगम और संग्रहनयकी अपेक्षा क्रोधादिमेंसे                                       |                | 'दोसी को होइ' इसका क्रोबादि कवायोंमेंसे                                  | ~ ~ ~      |
| कीन दोषरूप और कौन पेज्जरूप है इसका<br>विचार                                    | <b>३३</b> ३    | दोषरूप कषाय कौन है यह अर्थ क्यों नहीं                                    |            |
| व्यवहारनयकी अपेक्षा कौन कवाय पेज्जरूप                                          | * * *          | लिया, इसका खुलासा                                                        | ३५         |
|                                                                                | 3 5            | 'दोसी को होइ' यह पुच्छासूत्र न होकर                                      | * \        |
| और कीन दोषरूप है, इसका खुलासा                                                  | ३३४            | पुच्छाविषयक आशंका सूत्र हैं, इसका                                        |            |
| ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा कौन कषाय पेज्जरूप                                         | 551.           | ख्लासा                                                                   | ३५         |
| और कौन दोषरूप है, इसका खुलासा<br>शब्दनयकी अपेक्षा कौन कषाय पेज्जरूप और         | २२५            | कालानुगमका कथन                                                           | 34         |
|                                                                                | ם מכ           | जीवट्टाणमें क्रोघादिका काल एक समय बताया                                  | •          |
| कौन कषाय दोषरूप है इसका खुलासा                                                 | ३३६            | है और यहाँ पेज्ज और दोषका अन्तर्मृहर्त                                   |            |
| गाथाके 'दुट्ठो व कम्मि दब्वे पियायदे को कहिं<br>वा वि' इस पदका अर्थ और नययोजना | ३३७            | बतलाया है, अतः दोनों कथनोंमें विरोध                                      |            |
| असंग्रहिक नैगमनयकी अवेक्षा वेज्ज और                                            | २२७            | क्यों नही आता इसका खुलासा                                                | ३५         |
|                                                                                |                | अन्तरानुगमका कथम                                                         | २ ५<br>३५  |
| दोषके विपयमें बारह अनुगद्वारोंके कहने<br>की प्रतिज्ञा                          | ३४३            | नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमका                                      | 7 1        |
| नैगमनयके दो भेद और शंका समाधान                                                 | २०२<br>३४३     | कथन                                                                      | ३५         |
| बारह अनुयोगद्वारींके नाम                                                       | २०२<br>३४४     | भागाभागानुगमका कथन                                                       | ३५         |
| उच्चारणाचार्यने पन्द्रह अनुयोगद्वार कहे हैं,                                   | 466            | परिमाणानुगमका कथन                                                        | 3 €        |
| उत्पारणायाया पर्यह जनुमानकार पहिल्ह, उसी प्रकार यतिवृषभ आचार्यने क्यो नहीं     |                | क्षेत्रानुगमका कथन                                                       | <b>३</b> ६ |
|                                                                                |                | स्पर्शनानुगमका कथन                                                       | <b>३</b> ६ |
| कहे इंस शङ्काका समाधान और दोनों<br>उत्रदेशोंकी अविरोधिताका समर्थन              | 2122           |                                                                          | 3 E        |
| सत्प्ररूपणाका पाठ सभी अनुयोगद्वारोंके                                          | ३४४            |                                                                          | r r<br>ą v |
| आदिमें न रखकर मध्यमें रखनेका                                                   |                | अन्तरानुगमका कथन                                                         | <b>३</b> ७ |
| कारण                                                                           | <b>3</b> \./\. | भावानुगमका कथन                                                           | ٠<br>ع ج   |
| यान्यक्रमाये नाम जीवींकी संमेग यंग्र-                                          | ३४५            | अल्पबहुत्वानुगमका कथन                                                    | 4 -        |

I

`

1

# कसायपाहुखस्स

# पे जा दो स वि ह त्ती

पढमो ग्रत्थाहियारो

### मंगलाचरणम्

पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणहरवसहं।
दुसहपरीसहवसहं जहवसहं धम्मसुत्तपाढरवसहं॥ १॥

जेणित् कसायपाहुडमणेयणयमुज्जलं अणंतत्थं। गाहाहि विवरियं तं गुणहरभडारयं वंदे॥ २॥

जो अन्त्रमंखुसीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्स । सो विक्री सुन्द्रम् विक्रमहो के बनं हेक ॥ ३॥

श्रीवीरसेन इत्यासभट्टारकपृथुप्रथः।

स नः पुनातुः पूतात्मा वादिवृको मुन्दि।रनः ॥ ४ ॥

And the second

क्रम प्राणुनलाशुजान्धवसरद्वारन्तराविभव

त्यादाम्भोजरजः पिशक्षमुकुटप्रत्यग्ररत्नद्युतिः । संस्मर्ता स्वममोघवर्षनृपत्तिः पूर्तोऽहमद्योत्यलम् संभौगोजिजेमेरीमपूज्यभगवत्पादी जर्गम्मकुलम् ॥ ५ ॥

तयोः सत्कीर्तिरूपा हि जयधवलभारतीम्। धवलीकृतनिःशेषभूवना ता नमाम्यहम्।। ६।।

भूयादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम् । भूयादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम् ॥ ७ ॥

सिद्धानां कीर्तनादन्ते यः सिद्धान्तप्रसिद्धवाक् । सोऽनाद्यनन्तसन्तानः सिद्धान्तो नोऽवतास्विरम् ॥ ८॥

9

SE.

88

8

<sup>(</sup>१) जयवन सम्प्रवस्य अनुन। (२) जयवन भान १ पून ४। (४) व्यवन भान १ पून ४। (४) संस्कृत महापुराण उत्यानिका। (५) प्रकृति स्वरपुराण। (६) 'व्यक्तं भारतीम्' के आवारते। (८-७) प्रकृति जयववका।

5943

AR ZAN AMENT



सिरि-जइवसहाइरियविरइय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं

सिरि-भगवंतगुरगहरभडारम्रोवइट्ठं

# कसायपाहुडं

तस्स

सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका

## जयधवला

तत्य

पेज्जदोसविहसी णाम पढमो अत्थाहियारो

---: 88 34-

जयइ धवलंगतेएणाऊरिय-सयलभ्रवणमवणगणो । केवलणाणसरीरो अणंजणी णामओ चंदो ॥ १॥

अपने घवछ शरीरके तेजसे समस्त मुक्नोंके मवनसमृहको ज्याप्त करनेवाले, केवल-ज्ञानशरीरी और अनंजन अर्थात् कर्मकलंकसे रहित चन्द्रप्रम जिनदेव जयवंत हों।। १।। विश्वेषार्थ—चन्द्रमा अपने घवल शरीरके सन्द बालोकसे मध्यलोकके कुछ हो

तित्थयरा चउवीस वि केवलणाणेण दिहुसव्बद्धा । पिसयंतु सिवसरूवा तिहुवणिसरसेहरा मज्झं ॥ २ ॥ सो जयइ जस्स केवलणाणुज्जलदण्यणिम लोयालोयं । पुढ पदिविंवं दीसह वियसियसयवत्तग्राव्मगेडरी वीरो ॥ ३ ॥

भागको ज्याम करता है, उसका शरीर भी पार्थिव है और वह सकलंक है। पर चन्द्रप्रभ जिनदेच अपने परमौदारिकरूप धवल शरीरके तेजसे तीनों लोकोंके प्रत्येक भागको व्याप्त करते हैं, उनका आध्यन्तर शरीर पार्थिव न होकर केवलज्ञानमय है और वे निष्कलंक हैं, ऐसे श्री चन्द्रप्रभ जिनदेव सदा जयवन्त हों। बीरसेन स्वामीने इसके द्वारा चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रकी बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारकी स्तुति की है। 'धवलंगतेएण' इत्यादि पदके द्वारा चनकी बाह्य स्तुति की गई है। औदारिक नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुआ उनका औदा-रिक शरीर शुभ्र वर्ण था। उस शरीरकी प्रभा चन्द्रभाकी कान्तिके समान निस्तेज न हो कर तेजयुक्त थी जो करोड़ों सूर्योंकी प्रभाको भी मात करती थी। 'केवलणाणसरीरो' इस पदसे भगवान्की आभ्यन्तर स्तुति की गई है। प्रत्येक आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि अनन्त गुणोंका पिंड है, उन अनन्त गुणोंके तादात्म्यरूप समुदायको छोड़कर आत्मा स्वतन्त्र और कोई वस्तु नहीं है। बाह्य शरीरादिके द्वारा जो आत्माकी स्तुति की जाती है बह आत्माकी स्तुति न होकर किसी विशिष्ट पुण्यशाली आत्माका उस शरीरस्तुतिके द्वारा महस्य दिखलानामात्र प्रयोजन रहता है। यहाँ केवलज्ञान उपलक्षण है, उससे केवलदर्शन आदि अनन्त आत्मगुणोंका प्रहण हो जाता है। अथवा चार घातिया कर्मोंके नाशसे प्रकट होनेवाले आत्माके अनुजीवी गुणपर्यायोंका घहण होता है। 'अणंजणो' यह विशेषण भगवान्की अरहंत अवस्थाके दिखळानेके लिए दिया है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि यह स्तुति अरहंत अबस्थाको प्राप्त चन्द्रप्रम जिनदेवकी है। इस स्तोत्रके प्रारम्भमें आये हुए 'जयइ धवल' पदके द्वारा चीरसेन स्वामीने इस टीकाका नाम 'जयधवला' प्रख्यापित कर दिया है और चिरकाळ तक उसके जयवंत रहनेकी कामना की है। जयधवळा टीकको प्रारम्भ करते हए सर्वप्रथम धवळवर्ण बाळे चन्द्रप्रभ जिनदेवकी स्तुति करनेका भी यही अभिप्राय है।। १।।

जिन्होंने अपने केवळकानसे समस्त पदार्थीका साक्षात्कार कर लिया है, जो शिव-स्वरूप हैं और तीनों लोकोंके अग्रभागमें विराजमान होनेके कारण अथवा तीनों लोकोंके शळाकापुरुषोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण त्रिमुबनके सिरपर शेखररूप हैं ऐसे चौवीसों तीर्थकर भी मुझपर प्रसन्न हों।। २।।

विश्वेषार्थ—इस गाथाके द्वारा चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति करते हुए उनके जयवंत होनेकी कामना की गई है। इससे बीरसेन स्वामीने यह प्रकट कर दिया है कि प्रत्येक अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी कालमें चौबीस तीर्थंकर होते हैं, जो उस कालके समस्त महा-पुरुषोंमें प्रधानभूत होते हैं और आत्मकत्याणकारी धर्मतीर्थंका प्रवर्तन करते हैं।। २।।

जिसके केवलकानकपी रज्जबल दर्पणमें लोक और अलोक विशव रूपसे प्रतिविम्बकी तरह प्रथक-प्रथक दिखाई देते हैं अर्थात् शलकते हैं, और जो विकसित कमलके गर्भ अर्थात् भीतरी भागके समान समुख्यल अर्थात् तपाए हुए सोनेके समान पीतवर्ण हैं वे वीर मगवान् जयबन्त हों।। ३।।

१, "वीतो गौरो हरिद्राभः" इत्यमरः १

अंगंगबन्द्रिणिन्मअणाद्मन्द्रांतिणिन्मलंगाए ।

सुयदेवपअंगए णमी सया चक्खुगद्रयाए ॥ १ ॥

णमह गुणरयणमरियं सुअणाणामियजलोहगद्दिरमपारं ।

गणहरदेवमहोवहिमणेयणयभंगमंगितुंगतरंगं ॥ ५॥

जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जलं अणंतरथं ।

गाहाहि विवरियं तं गुणहरमहारयं वंदे ॥ ६॥

विश्लेषार्थ—यद्यपि चौबीस जिनदेवोंको स्तुतिमें बीर भगवान्की स्तुति हो ही जाती है फिर भो बतमानमें महाबीर जिनदेवका घर्मतीर्थ प्रवर्तित होनेसे श्री बीरसेन स्वामीने उनकी प्रथक स्तुति की है।। ३।।

जिसका आदि मध्य और अन्तसे रहित निर्मेळ शरीर, अंग और अंगबाह्यसे निर्मित है और जो सदा चक्षुष्मती अर्थात् जामतचक्षु है ऐसी श्रुतदेवी माताको नमस्कार हो ॥ ४॥

विशेषार्थ — श्रुतदेवीकी स्तुति करते हुए वीरसेन स्वामीने प्रथम विशेषणके द्वारा यह प्रकट किया है कि श्रुत द्रव्यार्थिक दृष्टिसे अनादि-निधन है, उसका आदि, अन्त और मध्य नहीं पाया जाता है। तथा पर्यायार्थिक दृष्टिसे वह अंग और अंगवाह्यरूपसे प्रकट होता है। दूसरे विशेषणके द्वारा यह बतलाया है कि सन्मार्ग या मोक्समार्गका दर्भन इस श्रुतके अभ्याससे ही हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं नेत्रवान होता है उसका आश्रय छेनेसे ही सन्मार्गकी प्रतीति होती है। यहाँ श्रुतदेवीको माताकी उपमा दी गई है। इसका यह कारण है कि जिसप्रकार माता अपनी सन्तानके भरण, पोषण, शिक्षण, छाछन-पालन आदिका पूरा ध्यान रखती हुई उसे दुर्गुणों और बुरे सहवाससे बचाती है उसीप्रकार इस श्रुतदेवीका आश्रय छेकर प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मीक उन्तति करता हुआ कुपथसे दूर रहता है।। ४।।

जो सम्यादर्शन आदि अनेक गुणक्रपी रत्नोंसे भरे हुए हैं, श्रुतक्रानरूपी अमित जल-समुदायसे गंभीर हैं, जिनकी विशालताका पार नहीं मिलता है और जो अनेक नयोंके उत्तरोत्तर भेदरूपी उन्नत त्रंगोंसे युक्त हैं ऐसे गणधरदेवरूपी समुद्रको तुम छोग नमस्कार करो।। ५।।

विशेषार्थ—गणधरदेव समुद्रके समान हैं। समुद्रमें रत्न होते हैं, उनमें भी अनेक गुणक्रपी रत्न भरे हुए हैं। समुद्र अपार जलराशिसे पूर्ण अवस्व खूब गहरा होता है, गणधरदेव भी श्रुतज्ञानक्रपी जलसमुदायसे परिपूर्ण हैं, उनके ज्ञानकी थाह नहीं है। समुद्रमें ऊँची ऊँची तरंगे उठा करती हैं, उनका श्रुतज्ञान भी नयभंगक्रपी तरंगोंसे युक्त है। ऐसे गणधरदेवको सब लोग नमस्कार करो। इससे वीरसेन स्वामीने यह प्रकट किया है कि यह श्रुत गणधरदेवके द्वारा प्रकट होकर चला आ रहा है।। ५।।

जिन्होंने इस आयोक्तमें अनेक नयोंसे युक्त, रज्ज्वल और अनन्त पदार्थीसे व्याप्त कवावप्राश्वतका गायाओं द्वारा व्याख्यान किया रन गुणधर महारकको में वीरसेन आचार्य नमस्कार करता हैं॥ ६॥

विशेषार्थ—जिन गुणधर महारकने मूछ कषायश्राश्वका मंथन करके दो सी तेतीस गाथाओं में इस कषायश्राश्वकी रचना की है उनकी उक्त गाथाके द्वारा स्तुति की गई है। इससे यह त्रकट किया है कि कषायश्राश्वके मूछ उद्घारकर्ता गुणधर महारक ही हैं। मूछ कथायश्यकी जो परंपरा उन तक आई वह आगे भी चलती रहे, इसछिए गुणधर महारकने सबसे पहछे उसे दो सी तेतीस गाथाओं में निबद्ध किया।। ६।। गुणहरवयणविणिगगयगाहाणस्थोवहारिओ सन्वो । जेणज्जमंखुणा सो सणागहत्थी वरं देऊ ॥ ७ ॥

जो अञ्जर्भसुसीसी अंतेवासी वि णागहत्थिस्स । सी वित्तिसुत्तकत्ता जहवसही मे वरं देऊ ॥ ८॥

§ १. णाणप्यवादामलदसमवत्थु-तदियकसायपाहुदुवहि-जलणिवहप्यवस्वालिय-मइ-णाणलोयणकलावपव्यवस्थोकयतिहुवणेण तिहुवणपरिवालएण गुणहरभद्धारएण तित्थ-बोच्छेदभएणुबद्दश्वाहाणं अवगाहियसयलपाहुद्धत्थाणं सञ्जूषिणसुत्ताणं विवरणं कस्सामो ।

जिन आर्यमंश्रु आचार्यने गुणघर आचार्यके मुखसे प्रकट हुई गाथाओंके समस्त अर्थका अबधारण किया, नागहस्ती आचार्य सहित वे आर्यमंश्रु आचार्य हमें वर प्रदान करें।॥ ७॥

विश्वेषार्थ-इसमें आचार्य आयमंश्व और नागहस्तीको स्तुति की गई है और बतलाया गया है कि इन दोनों आचार्योंने उन गाथाओंका अभ्यास किया था।। ७।।

जो आर्यमंसु आचार्यके शिष्य हैं और नागहरती आचार्यके अन्तेवासी हैं, वृत्तिसूत्रके कर्ता वे यतिवृषभ आचार्य मुझे वर प्रदान करें।। ८।।

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा चूर्णिसूत्रके कर्ता यतिवृषम आचार्यकी स्तुति की गई है। इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि यतिवृषम आचार्य आर्यमंक्षु और नागहस्तीके क्रमसे शिष्य और अन्तेवासी थे॥८॥

\$ १. क्वानप्रवाद पूर्वकी निर्दोष दसवीं वस्तुके तीसरे कषायप्राभृतक्षपी समुद्रके जलसमु-दायसे धोये गये मतिज्ञानकपी छोचनसमूद्दसे अथवा मति-मननशक्ति और ज्ञान-जाननेकी शक्तिकपी छोचनसमूद्दसे जिन्होंने त्रिमुबनको प्रत्यक्ष कर लिया है और जो तीनों छोकोंके परिपालक हैं ऐसे गुणधर भट्टारकके द्वारा परमागमकप तीर्थकी ब्युच्छिक्तिके मयसे उपदेशी गई और जिनमें सम्पूर्ण कषायप्राभृतका अर्थ समाया हुआ है ऐसी गाथाओं चूर्णसूत्रोंके साथ मैं बोरसेन आचार्य विवरण करता हैं।

विश्वेषार्थ—समस्त द्रव्यश्रुत बारह अंगोंमें बटा हुआ है। उनमेंसे बारहवें अंग दृष्टिवादके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका ये पाँच भेद हैं। इनमेंसे चौथे भेद पूर्वगतके उत्पादपूर्व आदि चौरह भेद हैं। उनमें पाँचवाँ भेद ज्ञानप्रवाद है। इसके बारह अर्थाधिकार (वस्तु) हैं, और प्रत्येक अर्थाधिकार वीस बीस प्राभृतसंज्ञक अर्थाधिकारोंमें विभक्त है। यहाँ पर इस पाँचवें पूर्वकी दसवीं वस्तुके तीसरे पेजजप्राभृत या कपायप्राभृतते प्रयोजन है। गुणघर आचार्यको श्रुतपरंपरासे यही कघायप्राभृत प्राप्त हुआ था। जिसका अभ्यास करके गुणभर महारकने श्रुतविच्छेदके भयसे उसे अतिसंक्षेपमें वो सौ तेतीस गथाओंमें निबद्ध किया। अनन्तर गुरुपरंपरासे प्राप्त उस गाथाओंका आचार्य आर्यमंख और नागहस्तिने अभ्यास करके उन्हें यतिवृष्य आचार्यको पदाया। उन्हें पदकर यतिवृष्य आचार्यने उन पर चूणिसूत्र लिखे। इसप्रकार कपायप्राभृत पर जो कुछ लिखा गया वह परम्परासे वीरसेन स्वामीको प्राप्त हुआ। वीरसेन स्वामीन उसका अम्यास करके उस पर यह जयभवला नामकी विस्तृत टीका लिखी। यहाँ उसीके रचनेकी प्रतिज्ञा की गई है।

९ २. संपद्धि गुणहरमहारएण गाहासुत्ताणमादीए जहबसहत्थेरेण वि जुण्णिसुत्तरस आदीए मंगलं किण्ण कयं? ण एस दोसो; मंगेलं हि कीरदे पारद्वकञ्जविण्ययरकम्म-विष्णासणद्वं। तं च परमागम्बजोगादो चैव णस्सदि। ण चेदमसिद्धं; सुद्द-सुद्धपरिणामेहि कम्मक्खयामाचे तक्खयाणुववसीदो। उत्तं च-

ओदश्या वंधयरा उवसम-खय-मिस्सया य मोक्खयरा। भावो दु पारिणमिओ करणोभयविज्ञओ होइ॥१॥ णच कम्मक्खए संते पारद्वकज्जविग्धस्स विज्जाफलाणुवचीए वा संभवो; विरोहादो।

§ २, शंका-गुणधर भट्टारकने गाथासूत्रोंके आदिमें तथा यतिवृषभ स्थिति भी चूर्णिस्त्रोंके आदिमें मंगळ क्यों नहीं किया ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, प्रारंभ किये हुए कार्यमें विद्यांको उत्पन्न करनेवाले कर्मोका विनाश करनेके लिये मंगल किया जाता है और वे कर्म परमागमके उपयोगसे ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात् गाथासूत्र और चूर्णिसूत्र परमागमका सार लेकर बनाये गये हैं अतः परमागममें उपयुक्त होनेसे उनके कर्ताओंको मंगलाचरण करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि, जो काम मंगलाचरणसे होता है वही काम परमागमके उपयोगसे भी हो जाता है। इसलिये गुणधर भट्टारकने गाथासूत्रोंके और यतिबृषभ स्थविरने चूर्णिसूत्रोंके प्रारंभमें मंगल नहीं किया है।

यदि कोई कहे कि परमागमके उपयोगसे कमौंका नाश होता है यह बात असिद्ध है सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, यदि शुभ और शुद्ध परिणामोंसे कमौंका क्षय न माना जाय तो फिर कमौंका क्षय हो ही नहीं सकता है। कहा भी है—

"औदयिक भावोंसे कर्मबन्ध होता है, औपश्रमिक, क्षायिक और मिश्र भावोंसे मोक्ष होता है। परन्तु पारिणामिकभाव बन्ध और मोक्ष इन दोनोंके कारण नहीं है।। १॥"

विशेषार्थ-यहाँ समाधान करते हुए शुद्ध परिणामों से समान शुभ परिणामों को भी कर्मक्षयका कारण वतलाया है, पर इसकी पृष्टिके लिये प्रमाण क्ष्यसे जो गाथा उद्धल की गई है उसमें औदियक भावों से कर्मबन्ध होता है यह कहा है। इस प्रकार उक्त दोनों कथनों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है, क्यों कि, शुभ परिणाम कषाय आदिके उदयसे ही होते हैं क्षयोपशम आदिसे नहीं। इसलिए जब कि औदियकभाव कर्मबन्धके कारण हैं तो शुभ परिणामों से कर्मों का बन्ध ही होना चाहिये, क्षय नहीं। इसका समाधान यह है कि बद्यपि शुभ परिणामात्र कर्मबन्धके कारण हैं फिर भी जो शुभ परिणाम सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्तिके समय होते हैं और जो सम्यग्दर्शन आदिके सद्भावमें पाये जाते हैं वे आत्माके विकासमें बाधक नहीं होने के कारण उपचारसे कर्मक्षयके कारण कहे जाते हैं। इसी-प्रकार क्षायोपिमक भावों में भी प्रायः देशधाती कर्मों के उदयको अपेक्षा रहती है, इसलिये उदयाभावी क्षय और सदवस्थाहप उपश्मसे आत्मामें जो विशुद्धि उत्पन्न होती है उसे यद्यपि उदयाभावी क्षय और सदवस्थाहप उपश्मसे आत्मामें जो विशुद्धि उत्पन्न होती है उसे यद्यपि उदयाभावी क्षय और सदवस्थाहप उपश्मसे आत्मामें जो विशुद्धि उत्पन्न होती है उसे यद्यपि उदयाभावी क्षय और सदवस्थाहप अपिशा नहीं कर सक्ती है कीर न कर्मक्षयमें बाधक ही हो सक्ती है, इसलिए गाथामें क्षायोपशामिक भावको भी कर्मक्षयका कारण कहा है।

१. तुरुना-"सत्याविमञ्झावसाणएसु जिणलोत्तमंगलुच्यारो । णासद णिस्सेसाइं विकादं रिवध्य तिमिराइं ॥" -सि॰ प॰ गा॰ ३२।

ण च सद्भागुसारिसिस्साणं देवदाविसयमचिसञ्जूष्पायणहं तं कीरदे; तेण विणा वि गुरुवय-णादो चेव तेसि सदुष्यचिद्सणादो । ण च पमाणाणुसारिसिस्साणं तदुष्पायणहं कीरदे; जुचिविरहियगुरुवयणादो पयद्वमाणस्स पमाणाणुसारिचविरोहादो । ण च मचिमंतेस मचिसग्रुष्पायणं संमवदि; णिष्पण्णस्स णिष्पचित्रिदोहादो । ण च सिस्सेसु सम्मचित्रच-मसिद्धं; अहेदुदिद्विवादसुणणणणहाणुववचीदो तेसि तदित्र्यचिसद्वीदो । ण च छाह-पूजा-सकारे पहुच सुणणिकिरियाए वावदिसिस्सेहि वियहिचारो; सम्मचेण विणा सुणंताणं दण्वसवणं मोचूण भावसवणाभावादो । ण च दव्यसवणे एत्थ पञ्जोजणमित्य; तचो

यदि कहा जाय कि परमागमके उपयोगसे कर्मीका क्षय होने पर भी प्रारंभ किये हुए कार्यमें विद्नोंकी और विद्यारूप फलके प्राप्त न होनेकी संभावना तो बनी ही रहती है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है। अर्थात् जब कि परमागमके उपयोगसे विद्नके और विद्याफलके प्राप्त न होनेके कारणभूत कर्मोंका नाश हो जाता है तब फिर उन कर्मोंके कार्यरूप विद्नका सद्भाव और विद्याफलका अभाव बना ही रहे यह कैसे संभव है श कारणके अभावमें कार्य नहीं होता यह सर्वमान्य नियम है। अतः यह निश्चत हुआ कि परमागमके उपयोगसे विद्नोंको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका नाश हो जाता है

यदि कहा जाय कि श्रद्धानुसारी अर्थात् आगममें जो लिखा है या गुरुने जो कुछ कहा है उसका अनुसरण करनेवाले शिव्योंमें देवताविषयक भक्तिको उत्पन्न करानेके लिए मंगल किया जाता है सो भी नहीं है, क्योंकि मंगलके बिना भी केवल गुरुवचनसे ही उनमें देवताविषयक भक्तिकी उत्पन्ति देखी जाती है।

यि कहा जाय कि प्रमाणानुसारी अर्थात् युक्तिके बळसे आगम या गुरुवचनको प्रमाण माननेवाळे शिष्योंमें देवता विषयक भिक्तको उत्पन्न करनेके छिए मंगळ किया जाता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो शिष्य युक्तिकी अपेक्षा किये बिना मात्र गुरुवचनके अनुसार प्रवृत्ति करता है उसे प्रमाणानुसारी माननेमें विरोध आता है।

यदि कहा जाय कि शास्त्रके आदिमें किये गये मंगलसे भिक्तमानों में भिक्तका उत्पन्न किया जाना संभव है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जो कार्य उत्पन्न हो चुका है उसकी पुनः उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। अर्थात् जिनमें पहलेसे ही श्रद्धामूलक भक्ति विद्यमान है उनमें पुनः भक्तिके उत्पन्न करनेके लिये मंगलका किया जाना निरर्थक है।

यि कहा जाय कि शिष्यों सम्यक् श्रद्धाका अस्तित्व असिद्ध है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि, अहेतुवादस्वरूप अर्थात् जो युक्तिप्रयोगके बिना स्वयं प्रमाण है ऐसे दृष्टिवाद अंगका सुनना सम्यक्त्वके विना बन नहीं सकता है, इसलिए उनके सम्यक्तवका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।

यदि कहा जाय कि लाम, पूजा और सत्कारकी इच्छासे भी अनेक शिष्य दृष्टि-वादको सुनते हैं, अतः 'अद्वेतुवादात्मक दृष्टिवादका सुनना सम्यक्तक विना नहीं वन सकता है यह कथन व्यभिचारी हो जाता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, सम्यक्तक बिना अवण करनेवाले शिष्योंके इव्यक्षवणको छोड़कर भावश्रवण नहीं पाया जाता है। अर्थात् जो शिष्य सम्यक्तकों न होने पर भी कैवल लाभादिककी इच्छासे वृष्टिवादका श्रवण करते हैं बनका सुनना केवल सुननामात्र है, उससे थोड़ा भी आत्मकोध नहीं होता है। बण्णाणिसकरणदुवारेण करमक्षयणिमित्तसण्णाणुप्यकीय अभावादो । तदो एवं-विद्वसुद्दण्याहिष्याएण गुणहर-जहवसहेडि ण मंगलं कदं ति दहुन्वं । ववहारणयं पडुच पुण गोदमसामिणा चदुवीसण्हमणियोगहाराणमादीए मंगलं कदं । ण च ववहारणक्षो चंप्यस्त्रओ; तत्तो ववहाराणुसारिसिस्साणं पडत्तिदंसणादो । जो बहुजीवाणुग्यहकारी वबहारणजो सो चेव समस्सिद्व्वो ति मणेणावहारिय गोदमथेरेण मंगलं तस्य क्यं ।

§ ३. पुण्णकम्मबंधत्थीणं देसव्वयाणं मंगलकरणं जुत्तं ण सुणीणं कम्मक्खयकंक्खु-वाणिमिदि ण वोत्तुं जुत्तं; पुण्णबंधहेउत्तं पिंड विसेसामावादो, मंगलस्सेव सरागसंजमस्स वि परिश्वागप्पसंगादो। ण च एवं; तेणं संजमपरिश्वागप्पसंगभावेण णिव्बुह्रगमणाभाव-

यदि कहा जाय कि यहाँ द्रव्यश्रवणसे ही अयोजन है सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, द्रव्यश्रवणसे अज्ञानका निराकरण होकर कर्मक्षक निमित्तभूत सम्यक्षानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अतः इस प्रकारके शुद्धनयके अभिप्रायसे गुणधर महारक और यतिवृषभ स्थिवरने गाथासूत्रों और चूर्णिसूत्रोंके आदिमें मंगल नहीं किया है। ऐसा समझना चाहिये। किन्तु गीतमस्वामीने व्यवहारनयका आश्रय लेकर कृति आदि चौबीस अनुयोगद्वारोंके आदिमें 'णमो जिणाणं' इत्यादि रूपसे मंगल किया है।

्यदि कहा जाय कि व्यवहारनय असत्य है सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उससे व्यवहारका अनुसरण करनेवाले शिष्योंकी प्रवृक्ति देखी जाती है। अतः जो व्यवहारनय बहुत जीवोंका अनुपह करनेवाला है उसीका आश्रय करना चाहिये ऐसा मनमें निष्चय करके गौतम स्थविरने चौबीस अनुयोगद्वारोंके आदिमें मंगल किया है।

\$ २. यदि कहा जाय कि पुण्यकर्मके बाँध नेके इच्छुक देशव तियोंको मंगल करना युक्त है, किन्तु कर्मोंके क्षायके इच्छुक मुनियोंको मंगल करना युक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, पुण्यबन्धके कारणोंके प्रति उन दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है। अर्थात् पुण्यबन्धके कारणभूत कामोंको जैसे देशवती श्रावक करते हैं वैसे ही मुनि भी करते हैं, मुनिके लिये उनका एकान्तसे निषेध नहीं है। यदि ऐसा न माना जाय तो जिसप्रकार मुनियोंको मंगलके परित्यागके लिये यहाँ कहा जा रहा है उसी प्रकार उनके सरागसंयमके भी परित्यागका प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि, देशव्रतके समान सरागसंयम भी पुण्यबन्धका कारण है।

यदि कहा जाय कि मुनियोंके सरागसंयमके परित्यागका प्रसंग प्राप्त होता है तो होओ, सो भी बात नहीं है, क्योंकि, मुनियोंके सरागसंयमके परित्यागका प्रसंग प्राप्त होनेसे उनके मुक्तिगमनके अभावका भी प्रसंग प्राप्त होता है।

यदि कहा जाय कि सरागसंयम गुणश्रेणी निर्जराका कारण है, क्योंकि, उससी बन्धकी

१. 'णमो जिणाणं १, णमो मोहिजिणाणं २, णमो परमोहिजिणाणं ३, णमो सम्बोहिजिणाणं ४, णमो वर्षमाण्युद्धिरिसिस्स ४४।' -वे० ४० आ० ५० ५१७- भ १ १ १ १ १ १ १ १ १ । इ. सत्ता ( ५० ६ ) सिस्ताण ता०, वर्षो सेसाण अ०, आ० १० १ १ १ भ म संवयणसंगमानेण अ०, आ०, ण स सर्व तेम ( ५० ८ ) मानेण ता०, ण स मानेण ता०, ण स मानेण ता०, मानेण ता०, ण स मानेण ता०, ॥ १० ८ )

प्यसंगादो । सरागसंजमो गु'णसेढिणिज्जराय कारणं, तेण वंधादो मोक्खो असंखेज्ज-गुणो चि सरागसंजमे सुणीणं वद्दणं जुत्तमिदि ण पचवद्दाणं कायव्वं; अरहंतणमोकारो संपहियबंधादो असंखेजगुणकम्मक्खयकारओ चि तत्थ वि सुणीणं पवुचिप्पसंगादो । उत्तं च—

अरहंतणमोकारं भावेण य जो करेदि पयडमदी। सो सम्बद्धक्लमोक्लं पावइ अचिरेण कालेण॥२॥

§ ४. तेण सोवण-भोयण-पयाण-पश्चावण-सत्थपारंभादिकिरियासु णियमेण अरहंतणमोकारो कायव्वो ति सिद्धं। ववहारणयमस्सिद्ण गुणहरभडारयस्स पुण एसो अहिप्पाओ, जहा—कीरउ अण्णत्थ सव्वत्थ णियमेण अरहंतणमोकारो, मंगलफलस्स पारद्धिकिरियाए अणुवलंभादो। एत्थ पुण णियमो णित्थ, परमागस्चकोगम्मि णियमेण मंगलफलोवलंभादो। एदस्स अत्थिवसेसस्स जाणावणहं गुणहरभडारएण गंथस्सादीए ण मंगलं कयं।

§ ५. संपि एदस्स गंथस्स संबंधादिपरूवणहुं गाहासुत्तमागयं—

अपेक्षा मोक्ष अर्थात् कर्मोंकी निर्जरा असंख्यातगुणी होती है, अतः सरागसंयममें मुनियोंकी प्रवृत्तिका होना योग्य है, सो ऐसा भी निश्चय नहीं करना चाहिये, क्योंकि अरहंत नमस्कार तत्कालीन बन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी कर्मनिर्जराका कारण है, इसलिये सरागसंयमके समान उसमें भी मुनियोंकी प्रवृत्ति प्राप्त होती है। कहा भी है—

"जो विवेकी जीव भावपूर्वक अरहंतको नमस्कार करता है वह अतिशीघ समस्त दुःखोंसे मुक्त हो जाता है।। २॥"

\$ ४. इसिलये सिद्ध हुआ कि सोना, खाना, जाना, वापिस आना और शासका प्रारंभ करना आदि कियाओं में अरहंत नमस्कार अवश्य करना चाहिये। किन्तु व्यवहारनय-की दृष्टिसे गुणधर भट्टारकका यह अभिप्राय है कि परमागमके अतिरिक्त अन्य सब कियाओं में अरहंतनमस्कार नियमसे करना चाहिये, क्योंकि, अरहंतनमस्कार किये बिना प्रारंभ की हुई कियासे मंगलकी उपलब्धि नहीं होती। अर्थात् सोना, खाना आदि कियाएँ स्वयं मंगलक्त नहीं हैं, अतः उनमें मंगलका किया जाना आवश्यक है। किन्तु शासके प्रारंभ मंगल करनेका नियम नहीं है, क्योंकि, परमागमके उपयोगमें मंगलका फल नियमसे प्राप्त होता है। अर्थात् परमागमका उपयोग स्वयं मंगलस्वरूप होनेसे उसमें मंगलफलकी प्राप्त अनायास हो जाती है। इसी अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिये गुणधर भट्टारकने ग्रंथके आदिमें मंगल नहीं किया है।

§ ५. अब इस मन्थके सम्बन्ध आदिका प्रह्मपण करनेके लिये गाथासूत्रको कहते हैं—

१. ''गुणो मुणवारो तस्स सेढौ ओकी जंती गुणसेढो णाम''—ब० आ० प० ७४९ । २. मूलाचा० । ।।।। तुलवा—''अरहंतनमोक्कारो जीवं मोएइ भवसहस्साओ। मावेण कीरमाणो होइ पुणो बोहिलाहो । ॥।''—आ० वि० ९२३।

युव्यक्ति पंचमक्ति यु यसमे वत्युक्ति पाहुडे लिए। पेडां ति पाहुडक्ति दु स्वदि कसायाण पाहुडे णाम ॥१॥

इ. संपित्त एदिस्से गाहाए अत्यो वुषदे। तं जहा—अस्य 'पुष्व'सहो दिसादायओ, जहा, पुष्वं गामं गदो ति। तहा कारणवायओ वि अत्य, मिदपुष्यं सुदिमिदि। तहा सत्यवायओ वि अत्य, जहा, चोहसपुष्यहरो महवाहु ति। पयरणविसेण एत्य सत्यवायओ वेत्रव्यो। 'पुष्विम्म' ति वषणेण आचारादिहेड्डिमएकार-सण्हमंगाणं दिड्डिवादअवयवभूद-परियम्म-सुत्त-पहमाणियोग-वृह्णियाणं च पिडसेहो कओ, तत्य पुष्वववस्तामावादो। हेड्डिम-उवरिमपुष्विणराकरणदुवारेण जाणप्यवाद-पुष्वम्महणहुं 'यंचमिम्म' ति णिहेसो कदो। 'वत्यु'सहो जदि वि अणेगेसु अत्येसु वृद्धदे, तो वि पयरणवसेण सत्यवायओ वेत्रव्यो। हेड्डिम-उवरिमवत्युणिसेहहुं 'दसम'म्यहणं कदं। तत्थतणवीसंपाहु हेसु सेसपाहु हिनारणहुं 'तदियपाहु हुं 'महणं कदं। तं तदियपाहु हुं किण्णामिदि युत्ते 'पेक्जपाहु हुं' ति तण्णामं भिणदं। 'तत्थ एदं कसायपाहु हुं होदि' ति वृत्ते तत्थ उप्पण्णमिदि वेत्तव्यं।

ज्ञानप्रवाद नामक पांचवें पूर्वकी दसवीं वस्तुमें पेज्जप्रामृत है, उससे प्रकृत कपायप्रामृतकी उत्पत्ति हुई है ॥ १॥

६६. अब इस गाआका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है-'पूर्व' शब्द दिशावाचक भी है। जैसे, वह पूर्व प्रामको अर्थात् पूर्व विशामें स्थित प्रामको गया। तथा 'पूर्व' शब्द कारणवाचक भी है। जैसे, मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है। तथा 'पूर्व' शब्द शास्त्रवाचक भी है। जैसे, मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है। तथा 'पूर्व' शब्द शास्त्रवाचक भी है। जैसे, चौदह पूर्वोको धारण करनेवाळे भद्रवाहु थे। प्रकरणवश इस गाथामें पूर्व शब्द वास्त्रवाचक लेना चाहिये। गाथामें आये हुए 'पुल्वित्य' इस वचनसे आचारांग आदि नीचेके ग्यारह अंगोंका तथा वृद्धिवादके अवयवभूत परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग और चूलिकाका निषेध किया है, क्योंकि, इन प्रन्योंमें पूर्व शब्द का व्यपदेश नहीं पाया जाता है। अर्थात् ये प्रन्य पूर्व वामसे नहीं कहे जाते हैं। वस्त्रादपूर्व आदि नीचेके चार पूर्वोका तथा सत्यप्रवादा आदि स्वरुत्वे नी पूर्वोका निषेध करके पांचवें ज्ञानप्रवाद पूर्वके प्रहण करनेके लिये गाथामें 'पंचमित्य' पदका निर्देश किया है। वस्तु शब्द यद्यपि अनेक अर्थोमें रहता है तो भी प्रकरण-वश्च यहाँ वस्तु शब्द शास्त्रवाचक लेना चाहिये। मीचेकी नो और उत्परकी दो वस्तुओंका निषेध करनेके लिये गाथामें 'प्रवाद तदिए' पदका प्रहण किया है। इस प्रामुत्ते का नाम है ऐसा पूलने पर गाथामें 'पासुढे तदिए' पदका प्रहण किया है। इस सीखरे प्राभुतका क्या नाम है ऐसा पूलने पर गाथामें 'पासुढे तदिए' पदका प्रहण क्या नाम कहा है। इस पेवजप्रामुतमें यह कथायप्रामुत है इस कथनका, पेवजप्रामुत उत्पक्ष हुआ है, ऐसा वाम के महण करना चाहिये।

पेसा अर्थ अहण करता चाहिये।
विश्वेषार्थ पाँचवें झानप्रवादपूर्वकी दसवीं चस्तुमें तीसरा पेन्जप्राञ्चत है। गुणधर अहारकते दसके आधारसे यह प्रकृत कवाबप्राञ्चत अन्य किया है। अतः गाथामें आये हुए 'पेक्ब' ति पाहुकिमा हु हबदि कसायाण पाहुक णाम' इस चाक्यका इस वीसरे पेन्जप्राञ्चतसे यह कवाबप्राञ्च निक्छा है यह कर्य किया है।

६७. कथसेकस्मिन्तुत्पाद्योत्पादकभावः १ नः उपसंहार्योद्दपसंहारस्य कथिबद्धेदोपलम्भतस्त्योरेकत्वित्रोधात्। पेअदोसपाहु हस्स पेअपाहु हिमिदि सण्णा कथं जुजदे १ वृषदे,
दोसो पेन्जाविणाभावि सि वा जीवद्व्वदुवारेण तेसिमेयत्तमिश्च ति वा पेअसहो पेअदोसाणं दोण्हं पि वाचमो सुप्पसिद्धो वा, णामेगदेसेण वि णामिन्लविसयसंपत्रओ
सन्वभामादिसु, तेण पेन्जदोसपाहु इस्स पेन्जपाहु इसण्णा वि ण विरुद्धादे । एवमेदीए
गाहाए कसायपाहु इस्स णामोवक्सो चेव पह्निद्दो । 'पाहु इम्म दु' ति एत्थतण 'दु'

§ ७. शंका—एक ही पदार्थमें उत्पाद्य-उत्पादकभाव कैसे वन सकता है, अर्थात् पेज और कषाय जब एक ही हैं तो फिर पेरजप्राभृतसे कषायप्राभृत उत्पन्न हुआ यह कैसे कहा जा सकता है ?

समाधान — यह झंका ठीक नहीं है, क्योंकि, डपसंहार्य और उपसंहारक इन दोनोंमें कथंचित् भेद पाया जाता है। इसिछिये पेजजप्राभृत और कषायप्राभृत इन दोनोंको सर्वथा एक माननेमें विरोध आता है। अर्थात् पेजजप्राभृतका सार छेकर कषायप्राभृत छिखा गया है, इसिछिए वे एक न होकर कथंचित् दो हैं और इसिछिये पेजजप्राभृतसे कषायप्राभृत उत्पन्न हुआ यह कहा गया है।

शंका-पेडजबोषप्राभृतका पेडजप्राभृत यह नाम कैसे बन सकता है ?

समाधान—एक तो दोष पेज्ज अर्थात् रागका अविनाभावी है; अथवा जीवद्रव्यकी अपेक्षा पेज्ज और दोष ये दोनों एक हैं; अथवा पेज्ज शब्द पेज्ज और दोष इन दोनोंका वाचक है यह बात सुप्रसिद्ध है। तथा सत्यभामा आदि नामोंमें नामके एकदेश भामा आदिका उल्लेख करने मात्रसे उस नामबाछी वस्तुका बोध हो जाता है, इसिल्ये पेज्जदोषप्राभृतका पेज्जप्राभृत यह नाम भी विरोधको प्राप्त नहीं होता है।

इसप्रकार यदापि इस गाथामें कषायप्राभृतके नाम उपक्रमका ही कथन किया गया है तो भी गाथाके 'पाहुडिम्म दु' इस अंशमें आये हुए 'दु' शब्दसे देशामपंकभावसे आनुपूर्वी आदि शेष चार उपक्रम सुचित हो जाते हैं।

विशेषार्थ — उपक्रम पांच प्रकारका है — आतुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। इनमें से गुणधर भट्टारकने नाम उपक्रमका वो 'कसायाण पाहुडं णाम' इस पदके द्वारा
स्वयं उल्लेख किया है। पर शेष चार उपक्रमोंका उल्लेख नहीं किया है जिनके उल्लेख करनेकी
आवश्यकता थी। इस पर वीरसेन स्वामीका कहना है कि या वो 'पाहुडिन्स दु' यहां आये
हुए 'दु' शब्दसे आतुपूर्वी आदि शेष चार उपक्रमोंका प्रहण हो जाता है। अथवा, 'कषायाण
पाहुडं णाम' यह उपलक्षणक्त है, इसल्यि इस पदके द्वारा देशामर्थकभावसे आतुपूर्वी आदि
शेष चार उपक्रमोंका भ्रहण हो जाता है। उपलक्षणक्त्यसे आया हुआ जो पद या सूत्र अधिकृत
विषयके एकदेशके कथन द्वारा अधिकृत अन्य समस्त विषयोंकी सूचना करता है उसे देशामर्थक पद या सूत्र कहते हैं। इसका खुलासा मूलाराधना गाथा १२२३ को टीकामें किया है।
वहां लिखा है कि 'जिसप्रकार 'तालपलंबं ण कप्पदि' इस सूत्रमें को ताल शब्द आया है वह
बहां वृक्षविश्वेषकी अपेक्षा वाद्वसका वाची न होकर वनस्पतिके एकदेशरूप वृक्षविश्वेषका

<sup>(</sup>१) "जामेगदेसादी वि गामिल्लविसयगागुष्यसिर्दसणादी" - म०आ०५० ५१८ ।

# सहेण पुण तेसउवक्या सचिदा, दे सामासियमाचेण या ।

६८. संपिंह णाहाए दोहि पथारेहि सचिदसेसीवक्रमाणं परुवणहं जहवसहाहरियो चुण्णिसुत्तं मणदि—

श्र णाणप्यवादस्स पुन्वस्स दसमस्स वत्थुस्स तदियस्स पाहुडस्स पंचित्रो उ वक्तमो । तं ज्ञहा-आणुपुन्वी णामं पमाणं वत्तव्ववा अत्था-हियारो चेदि ।

६ ९. उपक्रम्यते समीपीक्रियते श्रोत्रा अनेन प्राभृतमित्युपक्रमः । किमह्रमुबक्रमो वुच्चदे १ णः, अणवगयणामाणुपुच्चि-पमाण-वत्तव्वत्थाद्दियारा मणुया किरियाफलट्टं ण

वाची है। अर्थात् यहां पर ताल शब्द ताड़ वृक्षिविशेषकी अपेक्षा ताड़वृक्षको सूचित नहीं करता है किन्तु समस्त वनस्पतिके एकदेशरूपसे ताड़वृक्षको सूचित करता है। अतएव ताल शब्द होरा देशामर्थकभावसे सभी वनस्पतियोंका श्रहण हो जाता है। उसी प्रकार गाथा नं ४२१ के 'आवेलक्कुहेसिय' इस अंशमें आया हुआ चेल शब्द समस्त परिप्रहका उपलक्षण-रूप है, अतः 'आवेलक्क' पदके द्वारा परिप्रहमात्रके त्यागका श्रहण हो जाता है।' मूलाराधना के इस कथनानुसार प्रकृतमें कषायशासृत यह पद भी आनुपूर्वी आदि पांचों उपक्रमोंके एकदेशरूपसे गाथामें आया है, इसलिये वह देशामर्थकभावसे आनुपूर्वी आदि शेष चार उपक्रमोंका भी सूचन करता है।

§ ८. अब गाथामें दो प्रकारसे अर्थात् गाथामें आये हुए 'दु' शब्दसे या 'कसायाण पाहुइं णाम' इसपदके देशामर्षकरूप होनेसे सूचित किये गये शेष उपक्रमोंके कथन करनेके छिये यतिवृषम आचार्य चूर्णिसूत्र कहते हैं—

क्ष ज्ञानप्रवाद पूर्वकी दश्वीं वस्तुके तीसरे प्रामृतका उपक्रम पाँच प्रकारका है। यथा-आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार।

§ ९. जिसके द्वारा श्रोता प्राश्वतको उपक्रम्यते अर्थात् समीप करता है उसे उपक्रम कहते हैं। अर्थात् जिससे श्रोताको प्राश्वतके क्रम, नाम और विषय आदिका पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है वह उपक्रम कहछाता है।

<sup>(</sup>१) "एदं बेसामासिगसुत्तं; कुदो ? एगबेसपदुष्पायणेग एत्यतणसयस्रत्यस्स सूचियत्तादो ।" -ष०स० प० ४८६ । "एदं बेसामासियसुत्तं बेसपदुष्पायणमृहेण सूचिदाणेयत्यादो ।" -ष०स०प०५८९ । "बेसा-मासियसुत्तं झाचेलक्कं ति तं स्तु ठिदिकप्ये । स्तुतोऽयबादिसहो यह तास्रपसंबसुत्तिम ।।"-मूलारा० गा० ११-२३। "बहुवा एगमाहणे गहणं तक्कातियाण सन्वेसि । तेण जगपसंबेणं तु सूक्ष्या सेसगपसंबा ।" -मृह० भा०-

## पयद्वति सि तेसि पयद्वावणद्वं वुषदे।

६१०. संपद्दि एदस्स उवक्रमस्स पंचित्दस्स पर्वणद्वं ताव गाहाचुण्णिसुचिहि स्विद्युद्दस्खंभप्रवणं कस्सामो । तं जहा-णाणं पंचित्रहं मदि-सुदोहि-मणपज्ञव-केवरु-णाणमेएण । तत्थ जं पंचिदियमणेहितो उप्पञ्जइ णाणं तं मदिणाणं णाम । ओग्नह-ईहावाय-भारणामेएण तं चेव चडिवहं। पंचिदिय-मणणाणं अत्थ-वंजणोग्गह-ईहावाय-भारणामेएण अहावीसदिविहं। बहु-बहुविह-सिप्पाणिस्सियाणुत्त-भुवेयरमेयेण अहावीसं

#### शंका-उपक्रम किसिखिये कहा जाता है ?

समाधान—गहीं, क्योंकि जिन मनुष्योंने किसी शासके नाम, आनुपूर्वी, प्रमाण, वक्तवा और अर्थाधिकार नहीं जाने हैं वे उस शासके पठन-पाठन आदि क्रियाफलके छिये प्रवृत्ति कहीं करते हैं। अर्थात् नाम आदि जाने विना मनुष्योंकी प्रवृत्ति प्राभृतके पठन-पाठन-में नहीं होती है, अतः उनकी प्रवृत्ति करानेके छिये उपक्रम कहा जाता है।

§ १०. अब पाँच प्रकारके इस खपक्रमका कथन करनेके छिये गाथासूत्र और चूर्णिसूत्र के द्वारा सूचित किये गये श्रुतस्कन्धका प्रक्रपण करते हैं। वह इस प्रकार है—

मतिकान, श्रुतज्ञान, अवधिकान, मनःपर्ययक्कान और केवलज्ञानके भेदसे ज्ञान पाँच प्रकारका है। उनमें जो कान पाँच इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है वह मतिकान है। वह मतिकान है। वह मतिकान श्रीर धारणां भेदसे चार प्रकारका है। इसप्रकार पांचों इन्द्रियजन्य मतिज्ञान और मानस मतिकान ये छहों अर्थावप्रह, व्यंजनावप्रह (व्यंजनावप्रह मन और चक्षसे नहीं होता है, इसिल्प केवल चार इन्द्रियाँ प्रहण करना चाहिये) ईहा, अवाय और घारणांके भेदसे अट्ठाईस प्रकारके हो जाते हैं। वहु, वहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, अनुक्त, और प्रुव, तथा इनके विपर्शत एक, एकविध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त, और अधुव इन वारह प्रकारके पदार्थों को मतिज्ञान विषय करता है, अतः इन्हें पूर्वोक्त अट्ठाईस प्रकारके मति-

<sup>&</sup>quot;प्रकृतस्यार्थतत्त्वस्य श्रोतृबुद्धौ समर्पणम् । उपक्रमोऽसौ विज्ञेयस्तथोपोद्घात इत्यपि ॥" –शाबिपु० २।१०३।

<sup>&#</sup>x27;'सत्यस्सीवनकमणं उवक्कमो तेण तिम्म व तओ वा । सत्यसमीबीकरणं आणयणं नासदेसिम्म ॥'' उप सामीप्ये, क्रमु पादविक्षेपे, उपक्रमणं दूरस्थस्य शास्त्रादिवस्तुनस्तैस्तैः प्रतिपादनप्रकारैः समीपीकरणं न्यासदेशानयनं निक्षेपयोग्यताकरणित्युपक्रमः, उपक्रान्तं स्पुपक्रमान्तर्गतमेदैविचारितं विक्षिप्यते नान्यवैति भावः । उपक्रम्यते वा निक्षेपयोग्यं क्रियतेऽनेन गुरुवाग्योगेनेति उपक्रमः । अथवा, उपक्रम्यते अस्मिन् शिष्य-अवणभावे सतीत्युपक्रमः । यदि वा, उपक्रम्यते अस्माव् विनीतिवनेयविनयादित्युपक्रमः विनयेनाराधितो हि गुरुरपक्षम्य निक्षेपयोग्यं शास्त्रं करोतीत्यभित्रायः ।''-विश् शृह्यः गा० ९११ । अनु० मस्त्रवः, सु० ५९ ।

<sup>(</sup>१) "एवमाभिषिवोहियणाणावरणोमस्स कम्मस्स चाविवहं वा चलनोसदिविधं वा बहावीसदिविधं वा बहावीसदिविधं वा वासद-वाहासीदिविधं वा वासद-वाहासीदिविधं वा वासद-वाहासीदिविधं वा वासद-वाहासीदिविधं वा विसवज्ञासिदिविधं वा विसवज्ञासिदिविधं वा वासद-वाहासिदिविधं वा विसवज्ञासिदिविधं वा णादन्वाणि भवंति।'—पथिक्षमु०, या वाल प०८७०। 'तत्सामान्यादेकम्, इन्द्रियानिद्रियभेदावृ द्विधा. अवग्रहाविभेदाक्वतुर्वा, तैरिन्द्रियपुणितै-क्ष्मपुविधितिवधम्, तैरेव भ्यक्रमनावग्रहाधिकैरद्वाविधित्वभम्, तैरेव भ्रष्ठभङ्गाधिकैः प्रव्यादिसहितैदिविधिविध-विध्यम्। त एते वयो विकरपा बह्माविभः द्वादश्च (भिः) गुणिता देसते अव्दावीत्युक्तरे. त्रीणि शतानि वद् विद्यानि, चतुरवीत्यिभकावि वीणि शतानि व भवन्ति।'—राववा० पु० ४९। यो० कोव० वा० ३१४।

मिष्णाणेस पादिदेस छत्तीसुत्तर-तिसयमेयं मदिणाणं होदि। सिष्पोमाहादीणमत्थी जहां वम्यणासंहे परुविदो तहा एत्य वि परुवेदच्यो।

बानोंमें प्रथक प्रथक मिला देने पर मतिशान तीन सी छत्तीस प्रकारका हो जाता है। बिप्रा-वगह बादिका अर्थ जिसप्रकार वर्गणाखण्डमें कहा है उसी प्रकार यहाँ भी प्रकृपण कर छेना चाहिए।

विश्वेषार्थ-पूर्वमें गई सूचनाके अनुसार अवग्रह आदिका कथन बट्खण्डागमके वर्गणा सप्तको धवला टीकाके अनुसार किया जाता है। अवप्रहके दो मेद हैं-स्यंजनावगृह जौर जर्भावपद । प्राप्त अर्थके प्रथम ग्रहणको व्यंजनावप्रह और अप्राप्त अर्थके प्रहणको अर्था-वग्रह कहते हैं। जो पदार्थ इन्द्रियसे सम्बद्ध होकर जाना जाता है वह प्राप्त अर्थ है और जो पदार्थ इन्द्रियसे सम्बद्ध न होकर जाना जाता है वह अप्राप्त अर्थ है। बक्षु और मन अप्राप्त अर्थको ही जानते हैं। शेष चार इन्द्रियां प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकारके पदार्थीको जान सकती है। स्पर्जन, रसना, जाण और श्रोत्र इन्द्रियां प्राप्त अर्थको जानती हैं, यह तो स्पष्ट है। पर युक्तिसे उनके द्वारा अप्राप्त अर्थका जानना भी सिद्ध हो जाता है। पृथिवीमें जिस ओर निधि पाई जाती है उस ओर एकेन्द्रियोंमें धव आदि बनस्पतिकायिक जीवोंका उस ओर प्रारोहका छोड़ना देखा जाता है; इत्यादि हेतुओंसे जाना जाता है कि स्पर्शन आदि चार इन्द्रियों में भी अप्राप्त अर्थके जाननेकी शक्ति रहती है। अर्थावप्रह और व्यंजनावप्रहके पहले जो लक्षण कहे हैं उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रहमें केवल शीवमहण और मन्दमहणकी अपेक्षा अथवा ज्यक्तमहण और अज्यक्तमहणकी अपेक्षा भेद नहीं है, क्योंकि, एक अबशहोंके इसप्रकारके उक्षण मानने पर दोनों ही अवप्रहोंके द्वारा बारह प्रकारके पदार्थों का ग्रहण प्राप्त नहीं होता है। ईहा, अवाय और धारणा अर्थावप्रहपूर्वक ही होते हैं, इसिछए प्राप्त अर्थमें व्यंजनावप्रह, अर्थावप्रह, ईहा, अवाय और धारणा इस कमसे मान होते हैं। तथा अप्राप्त अर्थमें अर्थावप्रह, ईहा, अवाय और धारणा इस कमसे ज्ञान होते हैं। अवप्रहके द्वारा प्रहण किए हुए पदार्थमें विशेषकी आकांक्षारूप ज्ञानको ईहा कहते हैं। निर्णयात्मक ज्ञानको अवाय कहते हैं। और काछान्तरमें न भू छनेके कारणभूत संस्कारा-त्मक ज्ञानको धारणा कहते हैं। इस प्रकार स्पर्शन आदि चार इन्द्रियोंको अपेक्षा व्यंजनावप्रह

<sup>&</sup>quot;एवमेतत् मितज्ञानं द्विविशं चतुविधमष्टाविद्यतिविधमष्टविष्ठयुत्तरशतिविधं वट्विशत्विशतिविधं च भवति ।"
त०भा०, त०सि०, त०ह०, १।१९। वि०भा०गा० २०७ (१) "कोऽपावग्रहः ? आप्राप्तायंग्रहणमर्थावग्रहः । को
व्यक्षनावग्रहः ? प्राप्तार्थग्रहणं व्यक्षनावग्रहः। न स्पष्टग्रहणमर्थावग्रहः; अस्पष्टग्रहणस्य व्यक्षनावग्रहत्वप्रसंगात् ।
सवतु चेत्, नः चकुष्यस्पष्टग्रहणदर्शनतो व्यञ्जनावग्रहस्य सत्त्वप्रसंगात् ।""नाशुग्रहणमर्थावग्रहः; शनैर्ग्रहणस्य
व्यक्षनावग्रहत्वप्रसंगात् ।"—च० पु० १३ पृ० २२०। गौ०नीव० गा० २०७। "अत्योवग्रहावरणीयं णाम
कम्मं तं स्वव्यक्षिः। २६ ॥ कुदो ? सव्येषु दंविएसु अपत्तत्वग्रहणासित्तसंभवादो : "—च० पु० १३ पृ० २२५।
"आणु वर्षग्रही विप्रप्रतयः स्विनवद्यसम्बद्यतेवक्षत्व । चनैः पुरित्विक्षत्वाः अस्तिप्रप्रत्यः । वस्त्वेकदेशस्य
आस्त्रम्यमीभूतस्य ग्रहणकाले एकवस्तुप्रतिपत्तिः वस्त्वेकदेशप्रतिपत्तिकारक एव वा दृष्टान्तमुलेन अन्यया वा
सवस्यमित्तव्यक्ष्यक्षतिपत्तिः, व्यक्षत्रमानप्रस्यः प्रत्यविद्यक्ष्य अतिःस्वत्रमययः । """तत्प्रतिपक्षोः
निःसृवप्रत्ययः । वस्तित्ववाचिद्यस्य तस्योगस्त्रक्षित्र एव प्रत्ययोगस्यक्ष्य अतिविव्यत्तिम्यत्वभ्रम्यक्षाः
एव एविश्ववानियत्तगुणविधिष्टस्य तस्योगस्त्रक्षित्र त्वत्वप्रस्थः एत्रस्यतिपक्षः जनतप्रस्थः ।"""तिविव्यत्तप्रस्थः ।"""तिव्यत्वविक्रिष्टस्य-स्विविद्यस्त्वप्रस्थः स्वरः तस्योगस्त्रक्षित्र जन्यस्ययः एत्रस्यविधाः जनतप्रस्थः ।"""तिव्यत्वविक्रिष्टस्य-स्वरिक्षस्यः स्वरः स्वरः वस्योगस्त्रक्षित्रस्यः जन्यस्यम् ।

हिन्दस्य-स्वर्यस्यः स्वरः स्वर

## # ११. सुदणाणं ताव थप्पं ।

# १२. अवधिर्मर्यादा सीमेत्यर्थः। अवधिसहचरितं ज्ञानमवधिः। अवधिश्व सः शानं च तदबिशानम् । नातिव्याप्तिः; रूढिबलाधानवशेन कचिदेव ज्ञाने तस्यावधि-के चार भेद तथा पांचों इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा अर्थावप्रह, ईहा, अवाय और धारणाके चौवीस भेद ये सब मिळकर मतिक्षानके अहाईस भेद होते हैं। तथा ये अहाईस मतिज्ञान बहु आदि बारह प्रकारके पदार्थों के होते हैं, इसलिये मतिज्ञानके सब भेद तीन सी छत्तीस हो जाते हैं। बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिःसृत, निःसृतः, अनुक्त, उक्त, धुव और अधुव ये पदार्थीके बारह भेद हैं। बहु शब्द संख्या और बैपुल्य दोनों अर्थीमें आता है। अतः यहाँ बहुसे दोनों अर्थोका प्रहण कर छेना चाहिए। इससे विपरीतको एक या अल्प कहते हैं। बहुविधमें बहुत जातियों के अनेक पदार्थ छिये हैं और एकविधमें एक जातिके पदार्थ छिए हैं। जहाँ व्यक्तियोंकी अपेक्षा बहुतका झान होता है वहाँ वह बहुविधज्ञान कहलाता है, बहु और बहुविधमें यही अन्तर है। इसीप्रकार एक और एकविधमें या अल्प और अल्पविधमें भी अन्तर समझना चाहिए। नया सकोरा जिसप्रकार शीव्र ही पानीको प्रहण कर लेता है उस प्रकार अतिशीध अर्थके प्रहण करनेवाले ज्ञानको क्षिप्रज्ञान कहते हैं। और धीरे धीरे जानने-वाले ज्ञानको अक्षिप्रज्ञान कहते हैं। या शीव चलनेवाली रेलगाड़ी और शीव गिरनेवाली जलधारा क्षिप्रविषय कहलाता है और इससे विपरीत अक्षिप्र विषय कहलाता है और उनके ज्ञानको क्रमशः क्षिप्रज्ञान और अक्षिप्रज्ञान कहते हैं। वस्तुके एक देशके प्रहणकालमें ही वस्तु का ज्ञान हो जाना, उपमाद्वारा उपमेयका ज्ञान होना, अनुसंधानप्रत्यय और प्रत्यभिज्ञानप्रत्यय ये सब अनिःस्तज्ञान हैं। इससे विपरीत निःस्तज्ञान कहळाता है। प्रतिनियत गुणविशिष्ट वस्तुके प्रहण करनेके समय ही अनियत गुणविशिष्ट वस्तुके प्रहण होनेको अनुक्तज्ञान कहते हैं। जैसे, जिस समय चधुसे मिश्रीको जाना उसीसमय उसके रसका ज्ञान हो जाना अनुक्त ज्ञान है। इससे विपरीत ज्ञानको उक्तज्ञान कहते हैं। चिरकाछ तक स्थिर रहनेवाले पदार्थके ज्ञानको ध्रुवज्ञान और इससे विपरीत ज्ञानको अध्रुवज्ञान कहते हैं। इस प्रकार इन ज्ञानोंकी अपेक्षा मित्रानके तीन सी छत्तीस भेद होते हैं।

§ ११. अब श्रुतज्ञानका वर्णन स्थगित करके पहले अवधिज्ञान आदिका वर्णन करते हैं-

९१२. अवधि, सर्वादा और सीमा ये शब्द एकार्थवाची हैं। अवधिसे सहचरित ज्ञान भी अवधि कहळाता है। इस प्रकार अवधिरूप जो ज्ञान है वह अवधिज्ञान है। यदि कहा जाय कि अवधिज्ञानका इसप्रकार छक्षण करने पर मर्यादारूप मतिज्ञान आदि अळक्ष्योंमें यह छक्षण चळा जाता है, इसछिए अतिब्याप्ति दोष प्राप्त होता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि

<sup>(</sup>१) "अवाग्वानादविष्ठिन्नविषयाद्वा अविधः"—सर्वा० १।९। "अविधिन्नानावरणक्षयोपश्चमादुमयहेतुसन्निवाने छित अवधीयते अवाग्वधाति अवाग्वानमात्रं वाविधः । अविध्याव्दोऽवःपर्यायवयनः, यथा अधःक्षेपणम्
अवश्चेपणमिति । अधोनतभूयोद्रव्यविषयो हार्विदः । अववा, अविधिन्मर्यादा, अविधिना प्रतिवदं ज्ञानमविधशानम्, तवाहि—वदयते रूपिष्ववधेरिति । सर्वेषां प्रसङ्ग इति चेत्; मः स्विवशाद् व्यवस्योपपत्तेः योशव्यप्रवृत्तिवत् ।"—राजवा० पृ० ३२। (२) "अवधीयत इत्यवीऽषो विस्तृतं परिच्छित्रते मर्यादया वेति, अविधशानावरणकर्मक्षयोपशम एव तदुषयोगहेतुत्वादित्यर्थः । अवधीयते अस्मादित्यविदः तदावरणकर्मक्षयोपशम एव,
अवधीयते तस्मिन्निति वेत्यविदः मावार्थः पूर्ववदेव, अवधानं वा अविधः विषयपरिच्छेदनिमत्यर्थः । अवधिश्वासी श्वःनं च अवधिज्ञानम् ।"—नन्दी० ह० पू० २५ । अवधी म० पु० ६५ ।

श्रव्यस्य प्रवृत्तिः । किमद्वं तत्थ ओहिसदो पर्वादिते ? णः, एदम्हादो हेड्डिमसञ्चणाणाणि सावहियाणि उवरिमणाणं णिरवहियमिदि जाणावणहं । ण मणपज्यवणाणेण वियहि-चारोः, तस्स वि अवहिणाणादो अप्पविसयत्तण हेड्डिमत्तव्श्ववगमादो । पञ्जोगस्स पुण हाणविवजासो संजमसहगयत्तेण कथविसेसपदुष्पायणफलो ति ण कोरिथ दोसो ।

\$१३. तमोहिणाणं तिविहं—देसोही 'परमोही 'सन्वोही चेदि। एदसिं तिण्हं जाणाणं लक्खणाणि जहा पयडिअणिओगहारे पर्विदाणि तहा परुवेदन्वाणि।

रूढ़िकी मुख्यतासे किसी एक ही ज्ञानमें अवधि शब्दकी प्रवृत्ति होती है।

विश्वेषार्थ —यहाँ यह शंका उठती है कि केवलकानको छोड़कर शेष चारों कान सावधि मर्यादासहित हैं, इसलिये केवल अवधिज्ञानका लक्षण सावधि करने पर इस लक्षणके मति-क्षान आदि शेष तीन कानोंमें चले जानेसे अतिन्याप्ति दोष प्राप्त होता है। पर इस शंकाका यह समाधान है कि यद्यपि मति आदि चारों क्षान सावधि हैं फिर भी रूद्विश अवधि शब्दका प्रयोग द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका आश्रय लेकर मूर्त पदार्थको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानविशेषमें ही किया गया है, अतएव अतिन्याप्ति दोष नहीं आता है।

शंका--अवधिकानमें अवधि शब्दका प्रयोग किस लिये किया है ?

समाधान—इससे नीचेके सभी ज्ञान सावधि हैं और ऊपरका केवळज्ञान निरवधि है, इस बातका ज्ञान करानेके लिये अवधिज्ञानमें अवधि शब्दका प्रयोग किया है।

यदि कहा जाय कि इसप्रकारका कथन करने पर मनःपर्ययक्कानसे व्यभिचार दोष आता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि मनःपर्ययक्कान भी अवधिक्कानसे अल्पविषयवाला है, इसिल्ये विषयकी अपेक्षा उसे अवधिक्कानसे नीचेका स्वीकार किया है। फिर भी संयमके साथ रहने के कारण मनःपर्ययक्कानमें जो विशेषता आती है उस विशेषताको दिखलानेके लिये मनः-पर्ययक्कानसे नीचं न रखकर ऊपर रखा है, इस लिये कोई दोष नहीं है।

§ १३. वह अवधिक्रान तीन प्रकारका है-देशावधि, परमावधि और सर्वावधि । इन तीनों क्रानोंके छक्षण जिसप्रकार प्रकृति नामके अनुयोगद्वारमें कहे गये हैं उसीप्रकार उनका यहाँ कथन करना चाहिये।

विश्वेषार्थ — द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भावकी मर्यादा लेकर जो ज्ञान रूपी पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधिक्षान कहते हैं। इस अवधिक्षानके भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय इसप्रकार दो भेद हैं। यद्यपि सभी अवधिक्षान अवधिक्षानावरण कर्मके क्षयोपशमके होने पर ही प्रकट होते हैं फिर भी जो क्षयोपशम भवके निमित्तसे होता है उससे होनेवाले अवधिक्षानको भव-

<sup>(</sup>१) "परमी क्येष्ठः, परमश्वासौ अवधिष्य परमाविषः । कथमेदस्स वाहिणाणस्स जेट्ट्या ? देशीहि पेक्सिट्रूण महाविसयत्तादो, मणपञ्जवणाणं व संजवेसु चेव समुप्पत्तीदो, समुप्पण्णमवे चेव केवल-णाणुष्पत्तिकारणतादो, अप्पाद्धवादित्तादो वा जेट्ट्रदा ।" -ष० का० प० ५२१। (२) "सर्वं विश्वं कृत्स्नमविष-मंत्रीदा यस्य स बोधः सर्वाविधः।" -ष० ४० प० ५२४। "जं ओहिणाणमुप्पण्णं संतं सुक्कप्पस्य वंदमंडलं व समयं पिक क्यहाणेण विष्या बहुमाणं गच्छदि जाव अप्पणो उक्कस्यं पाविद्ण स्वरिमसमए केवलणाणे समुप्पाच्यो विषयुकं ति तं बहुमाणं नाम ३" -ष० बा० प० ५८१। (३) ४० द्व० १३, प० २९१-३२७

प्रत्यय कहते हैं और जो क्षयोपशम सम्यग्दर्शन आदि गुणोंके निमित्तसे होता है उससे होने-बाछे अवधिक्रानको गुणमत्यय कहते हैं। यदापि गुणप्रत्यय अवधिक्रान सम्यग्दर्शन, देशवत-और महामतके निमित्तसे होता है तो भी वह सभी सम्यग्दृष्टि, देशव्रती और महावर्ती जीवों-के मही पाया जाता है, क्योंकि, असंख्यात छोकप्रमाण सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयमकप परिणामीमें अवधिज्ञानावरणके क्षयोपञ्चमके कारणभू त परिणाम बहुत ही थोड़े हैं। भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारकियोंके तथा गुणप्रत्यय तिर्यंच और मनुष्योंके होता है। विषय आदिकी प्रधानतासे अवधिक्रानके देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ये तीन भेद किये जाते हैं। भवप्रत्यय अवधिकान देशावधिरूप होता है और गुणप्रत्यय अवधिकान तीनों प्रकारका होता है। देशाविका उत्क्रष्ट विषय क्षेत्रकी अपेक्षा सम्पूर्ण लोक, काळकी अपेक्षा एक समय कम पत्योपम, द्रव्यकी अपेक्षा धुवहारसे एकबार मक कार्मणवर्गणाप्रमाण और भावकी अपेक्षा द्रव्यकी असंख्यात छोकप्रमाण पर्यायें है। इसके अनन्तर परमावधिज्ञान प्रारंभ होता है। उत्कृष्ट देशावधिके ऊपर और सर्वावधिके नीचे जितने अवधिज्ञानके विकल्प हैं वे सब परमावधिके भेद हैं। अवधिज्ञानका सबसे उत्कृष्ट भेद सर्वावधि कहलाता है। उत्कृष्ट देशा-विधि, परमाविधि और सर्वाविधि संयतके ही होते हैं। तथा जघन्य देशाविधि मनुष्य और तिर्यंच दोनोंके होता है। देशावधिके मध्यम विकल्प यथासंभव चारों गतियोंके जीवोंके पाये जाते हैं। वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, एकक्षेत्र और अनेकक्षेत्रके भेदसे भी अवधिज्ञान अनेक प्रकारका है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेके समयसे छेकर केवछज्ञान उत्पन्न होने तक बढ़ता चला जाता है वह वर्धमान अवधिज्ञान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर वृद्धि और अवस्थानके विना घटता चरा जाता है वह हीयमान अवधिशाम है। जो अवधिशान उत्पन्न होकर केवलज्ञान प्राप्त होने तक अवस्थित रहता है वह अवस्थित अवधिज्ञान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर कभी बदता है, कभी घटता है और कभी अबस्थित रहता है वह अनवस्थित अवधिक्रान है। जो अवधिक्रान उत्पन्न होकर जीवके साथ जाता है वह अनुगामी अवधि-क्रान है। इसके क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और क्षेत्रभवानुगामी इस प्रकार तीन भेद हैं। इसी प्रकार अनतुगामी अवधिकानके भी क्षेत्रानतुगामी, भवानतुगामी और क्षेत्रभवानतुगामी ये तीन भेद हैं। जो अबधिकान उत्पन्न होकर समूख नष्ट हो जाता है वह प्रतिपाती अवधि-मान है। जो अवधिमान उत्पन्न होकर केवळशानके होने पर ही नष्ट होता है वह अप्रतिपासी अवधिज्ञान है। प्रतिपाती और अप्रतिपाती ये दोनों अवधिज्ञान सामान्यरूपसे कहे गये हैं. इसकिये इनका वर्धमान आदिमें अन्तर्भाव नहीं होता है। जो अवधिज्ञान शरीरके किसी एकरेशसे उत्पत्न होता है उसे एकक्षेत्र अवधिकान कहते हैं। जो अवधिकान शरीरके प्रति-नियत क्षेत्रके विना उसके सभी अवयवसि उत्पन्न होता है वह अनेकक्षेत्र अवधिज्ञान कह-छाता है। देव और नारकियोंके अनेकक्षेत्र अवधिकान ही होता है, क्योंकि देव और नारकी अपने शरीरके समस्त प्रदेशोंसे अवधिशानके विषयभूत पदार्थीको जानते हैं। इसीप्रकार वीर्यकरोंके मी अनेकक्षेत्र अवधिज्ञान होता है। किर भी शेष सभी जीव शरीरके एकदेशसे ही अवधिज्ञानके विषयभूत पदार्थीको जानते हैं ऐसा एकान्त नियम नहीं है, नगोंकि, परमा-वधि और सर्वावधिक धारक गणधरदेव आदि मनुष्योंके भी धानकक्षेत्र अवधिज्ञान पाया जाता है। जिन जीवोंके एकक्षेत्र अवधिज्ञान होता है उनके भी अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम सर्वाग ही होता है। यहाँ एकक्षेत्रका अभिमाय इतना ही है कि जिसमकार प्रति-

## ९ १४. मनसः पर्ययः मनःपर्ययः, तत्साहचयां ज्ञानमपि मेनःपर्ययः, मनःपर्ययः सः ज्ञानं च तत् मनःपर्ययज्ञानम् । तं दुविहं-उज्जमदी विजलमदी चेदि । एत्य एदेसि

नियत स्थानमें स्थित पश्च आदि इन्द्रियाँ मतिज्ञानकी प्रयुक्तिमें साधकतम कारण होती हैं चसीप्रकार नाभिसे ऊपर शरीरके विभिन्न स्थानोंमें स्थित श्रोबत्स आदि आकारवाले अब-यबोंसे अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति होती है, इसिछये वे अवयव अवधिज्ञानकी प्रवृत्तिमें साधकतम कारण हैं। इन स्थानों में से किसों के एक स्थानसे, किसी के दो आदि स्थानों से अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। ये स्थान तिर्यंच और मनुष्य दोनोंके ही नाभिसे ऊपर होते हैं। किन्तु विभंगज्ञान नाभिसे नीचेके अञुभ आकारवाछे स्थानोंसे प्रकट होता है। जब किसी विभंग-मानीके सम्यग्दर्शनके फलस्वरूप विभंगमानके स्थानमें अवधिमान. उत्पन्न हो जाता है तब उसके अशुभ आकारवाले स्थान मिट कर नाभिके ऊपर श्रीवत्स आदि शुभ आकारवाले स्थान प्रकट हो जाते हैं और वहाँसे अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति होने लगती है। इसी प्रकार जब किसी अवधिक्वानीका अवधिक्वान सम्यग्दर्शनके अभावमें विभंगज्ञानरूपसे परिवर्तित हो जाता है तब उसके ग्रम आकारवाले चिन्ह मिटकर नाभिसे नीचे अशुभ आकारवाले स्थान प्रकट हो जाते हैं और वहाँसे विभंगज्ञानकी प्रवृत्ति होने लगती है। पहले कहे गये इन दश भेदोंमेंसे भवप्रत्यय अवधिक्वानमें अवस्थित, अनबस्थित, अनुगामी, अननुगामी और अनेक-क्षेत्र ये पाँच भेद संभव हैं। गुणप्रत्यय अवधिकानमें दसों भेद पाये जाते हैं। देशावधि, परमावधि और सर्वावधिकी अपेक्षा देशावधिमें दसों भेंद, परमावधिमें हीयमान, प्रतिपाती और एकक्षेत्र इन तीनको छोड़कर शेष सात भेद तथा सर्वावधिमें अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अप्रतिपाती और अनेकक्षेत्र ये पाँच भेद पाये जाते हैं। परमावधि और सर्वावधि में अननुगामी भेद भवान्तरकी अपेक्षा कहा है।

९ १४. मनको पर्यायको मनःपर्यय कहते हैं। तथा उसके साहचर्यसे ज्ञान भी मनः-पर्यय कहलाता है। इसप्रकार मनःपययरूप जो ज्ञान है उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। वह मनःपर्ययज्ञान ऋजुमति और विपुरुमतिके भेदसे दो प्रकारका है। यहाँपर इन ज्ञानोंके

<sup>(</sup>१) "परकीयमनोगतोऽयों मन इत्युच्यते, साह्यव्यक्तिस्य पर्ययणं परिगमनं मनःपर्ययः ।—सर्वार्षं , ११९१ "मनः प्रतीत्य प्रतिसन्धाय वा क्वानं मनःपर्ययः । परकीयमनसि गतोयों मन इत्युच्यते, तात्स्याला-च्छाव्यमिति । स च को मनोगतोऽयंः ? भावघटादिः । तमर्थं समन्तादेत्य आक्रम्व्य वा प्रसादादात्मनो ज्ञानं मनःपर्ययः ।"—राजवा० १।९ । "परिः सर्वतो भावे, अयनमयः गमनं वेदनमिति पर्यायाः । परि वयः पर्ययः पर्ययनं पर्ययः इत्यर्थः । मनसि मनसी वा पर्ययः चनःपर्ययः सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थः । स एव ज्ञानं मनः-पर्ययक्षानम् । अथवा मनसः पर्याया मनःपर्याया धर्मा बाह्यवस्त्याकोचनादिप्रकारा इत्यनवन्तिरम् । तेषु ज्ञानं तेषां वा सम्बन्धि ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानम् ।" — वन्दी० ह० ष्० २५ ।

<sup>(</sup>२) "परकीयमतिगतीऽर्थः उपचारेण मितः, ऋण्वी अवका । कयमृजुत्वम् ? यथार्थमत्यारोहणात्, यथार्थमिमवागतत्वात्, यथार्थमिमनयागतत्वाच्च ऋण्वी मितर्यस्य स ऋजुमितः । उज्जुवेण विकास-गदमत्वामुण्जुवं जाणंती तिववरीदमणुज्जुवमत्यमजाणंतो मणपज्जवणाणी उजुमिदि ति भण्णदे ।"—ब० आ० ५० ५२७ । सर्वार्थ०, राज्या० १।२३ । गरे० जीव० गा० ४४१ । (३) "परकीयमतिगतीऽर्थों मितः, विपृत्ता विस्तीणी । कृती वैपृत्यम् ? यथार्थमनोगमनात् अयथार्थमनोगमनात् उभययापि तदवगमनात्, यथार्थवची-गमनात् अयथार्थवचीगमनात् उभययापि तदवगमनात्, यथार्थवची-गमनात् अयथार्थवचीगमनात् उभययापि तत्र गमनात्, यथार्थकायगमनात् अयथार्थकायगमनात् तप्रमा तत्र गमनात् विपृत्यम् । विपृत्ता मितर्यस्य स विपृत्तमितः ।"—व० बा० ५० ५२७ । सर्वार्थ०, राज्या० १।२३ ।

#### पाणाणं रुक्खणाणि जाणिय वसन्वाणि।

कक्षणीको जानकर कथन कर लेना चाहिये।

विश्लेषार्थ — यहाँ अर्थके निमित्तसे होनेवाली मनकी पर्यायोंको मनःपर्यय और इनके मस्यक्ष ज्ञानको मनःपर्ययज्ञान कहा है। इसके ऋजुमति और विपुरुमति ये दो भेद हैं। इनमेंसे ऋजुमति मनःपर्ययक्षानके ऋजुमनोगत, ऋजुवचनगत और ऋजुकायगत विषयकी अपेक्षा तीन भेद हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसीप्रकार चिन्तवन करनेवाले मनको ऋजुमन कहते हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसीप्रकार कथन करनेवाछे वचनको ऋजुवचन कहते हैं। तथा जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसे अभिनयद्वारा उसीप्रकार दिखळानेवाले कायको ऋजुकाय कहते हैं। इसप्रकार जो सरल मनके द्वारा विचारे गये मनोगत अर्थको जानता है वह ऋजुमित मनःपर्ययक्षान है। जो सरछ वचनके द्वारा कहे गये और सरत कायके द्वारा अभिनय करके दिखलाये गये मनोगत अर्थको जानता है वह भी ऋजुमति मनःपर्ययक्षान है। वचनके द्वारा कहे गये और कायके द्वारा अभिनय करके दिखळाये गये मनोगत अर्थको जाननेसे मनःपर्ययक्षान श्रुतक्षान नहीं हो जाता है, क्योंकि, यह राज्य या राज कितने दिन तक वृद्धिको प्राप्त होगा ऐसा विचार करके वचन या काषद्वारा प्रश्न किये जाने पर राज्यको स्थिति तथा राजाकी आयु आदिको प्रत्यक्ष जानने-वाछा ज्ञान श्रुतज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इस ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्तिमें इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा रहती है। ऋजुमति मनःपर्ययक्षानी पहले मतिज्ञानके द्वारा दूसरेके अभिप्रायको जानकर अनन्तर मनःपर्ययक्षानके द्वारा दूसरेके मनमें स्थित दूसरेका नाम, स्मृति, मति, चिन्ता, जीवन, मरण, इष्ट अर्थका समागम, अनिष्ट अर्थका वियोग, सुख, दुःख, नगर आदिकी समृद्धि या विनाश आदि विषयोंको जानता है। तात्पर्य यह है कि ऋजुमति मनःपर्ययक्वान संशय, विपर्यय और अनध्यवसायसे रहित व्यक्त मनवाले जीबोंसे संबन्ध रखनेवाछे या वर्तमान जीबोंके वर्तमान मनसे संबन्ध रखनेवाछे त्रिकाछवर्ती पदार्थीको जानता है। अतीत मन और अनागरा मनसे सम्बन्ध रखनेवाछे पदार्थीको नहीं जानता है। यह ज्ञान काछकी अपेक्षा जघन्यरूपसे दो या तीन भवको जानता है। इसका यह अभिप्राय है कि यदि वर्तमान भवको छोड़ दिया जाय तो दो भवोंको और वर्तमान भवके साथ तीन भवोंको जानता है। तथा उत्कृष्टकपसे यह ज्ञान वर्तमान भवके साथ आठ भवींको और वर्तमान भवके विना सात भवोंको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा जबन्यरूपसे गान्यृतिपृथयन्त्व और उत्कृष्टरूपसे योजनपृथयन्त्वप्रमाण क्षेत्रमें स्थित विषयको जानता है। एक गन्यूति दो हजार धनुषका होता है और प्रथक्त तीनसे लेकर नौ तक कहलाता है: पर यहाँ प्रयम्तवसे आठ छेना चाहिये। अर्थात् जयन्य ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान आठ गन्यूतिके धनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित जीवोंके मनोगत विषयोंको जानता है तथा उत्कृष्ट ऋजुति मनःपर्ययक्षान आठ योजनके घनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित जीवोंके मनोगत विषयोंको जानता है।

विपुल्मति मनःपर्ययज्ञान ऋजु और अनुजु मन, बचन तथा कायके भेदसे छह प्रकारका है। इनमें से ऋजु मन, वचन और कायका अर्थ पहले कह आये हैं। तथा संज्ञय, विपूर्यय और अनक्ष्यवसायक्षप मन, वचन और कायके ज्यापारको अनुजु मन, वचन और काय कहते हैं। यहाँ आचे चिन्तवन या अचिन्तवनका नाम अनक्ष्यवसाय है। दोलायमान प्रत्ययका नाम संज्ञय है और विपरोत चिन्तवनका नाम विपर्यय है। विपुल्मति वर्तमानमें ५ १५. केवलमसदीयं इन्द्रियालोक-मैनस्कारनिरपेशत्वात् । आत्मसद्दायमिति न तत्केवलमिति चेत् १ नः ज्ञानव्यतिरिकात्मनोऽसन्वात् । अर्थसद्दायत्वाक केवलमिति चेत् १ नः वित्रष्टानुत्पन्नातीतानामतार्थेष्वपि तत्प्रवृत्युपलम्भात् । असति प्रवृत्ती खरविषाणेऽपि

चिन्तवन किये गये विषयको तो जानता ही है पर चिन्तवन करके मुछे हुए विषयको भी जानता है। जिसका आगे चिन्तवन किया जायगा उसे भी जानता है। यह विपुलमित मनःपर्ययक्वानी मितकानसे दूसरेके मानसको अथवा मितकानके विषयको महण करके अवन्तर ही मनःपर्ययक्वानसे जानता है। कालकी अपेक्षा जचन्यक्रपसे सात आठ भव और उत्कृष्टक्रपसे असंख्यात भवोंको गतियों और अगितयोंको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा जचन्यक्रपसे योजनपृथक्तव और उत्कृष्टक्रपसे मानुषोत्तर पर्वतके भीतर स्थित जीवोंके मनोगत विषयोंको जानता है। मानुषोत्तर पर्वत यहाँ पेतालीस लाख योजनका उपलक्षण है, इसिलये यह अभिप्राय हुआ कि इस तानका उत्कृष्ट क्षेत्र पेतालीस लाख योजन है जो मानुषोत्तर पर्वतके बाहर भी हो सकता है। धवला टीकाके इस कथनके अनुसार जो उत्कृष्ट मनःपर्ययक्तानी मानुषोत्तर पर्वत और मेठ पर्वतके मध्यमें मेठ पर्वतसे जितनी दूर स्थित होगा उस और उसी कमसे उसका क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वतके बाहर बद जायगा और दूसरी ओर उस मनःपर्ययक्वानीके क्षेत्रसे मानुषोत्तर पर्वत उतना ही दूर रह जायगा।

९ १५. असहाय ज्ञानको केवळज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह इन्द्रिय, प्रकाश और मनस्कार अर्थात् मनोव्यापारकी अपेक्षासे रहित होता है।

शंका-केवल्ज्ञान आत्माको सहायतासे होता है, इसल्पि उसे केवल अर्थात् असहाय नहीं कह सकते हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि ज्ञानसे भिन्न आत्मा नहीं पाया जाता है, इसलिये केवल-ज्ञानको केवल अर्थात् असहाय कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

शंका-केवलकान अर्थकी सहायता लेकर प्रवृत्त होता है, इसलिये उसे केवल अर्थात् असहाय नहीं कह सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नष्ट हुए अवीत पदार्थों में और उत्पन्न न हुए अनागत पदार्थों में भा केवळकानकी प्रष्टुत्ति पाई जाती है, इसिळिये केवळकान अर्थकी सहायतासे होता है यह नहीं कहा जा सकता है।

शंका-यदि असत् पदार्थमें केवळहानकी प्रकृति होती है तो करविषाणमें भो उसकी प्रकृति होओ ?

<sup>(</sup>१) "असहायमिति वा"-सर्वार्यः, राजवा० १।३०। "देवलमसहामं मत्याविशाननिरपेलं"नन्ति हुः पुः २५। (२) "मनस्कारव्येतसं लामोगः, वाभुजनमामोगः, आलम्बनेन येन विलम्भिमुद्धीनिम्नते, स पुनरासम्बनेन विल्लारणकर्म। विल्लायरणं पुनः तलवा (तलेवा) लम्बने पुनः पुनिवलस्याववैक्म्। एतज्ज कर्म विल्लासन्तिरालम्बननियमेन विशिष्टं मनस्कारमधिकृत्योक्तम्-विशिष्टं भाग पुः २०।
"विवयं वेतस वावर्जनं (अववारणं) सनस्कारः, सनः करोति कावर्जयतीति" -अभिः कोः व्या० २।२४।
भवः वि० पुः १५६। "विलामोगो सनत्कारा" इत्यवरः।

प्रकृतिस्वति चेत् ? नः तस्य भृत-भविष्यच्छक्तिरूपतयाऽप्यसच्यात् । वर्तमान-पर्याणामेव किमित्यर्थत्वमिष्यत इति चेत्? नः 'अर्थते परिच्छित्रते' इति न्यायतस्तत्रार्थ-स्वीपरूषात् । तदनागतातीतपर्यायेष्यपि समानमिति चेत् ? नः तद्प्रहणस्य वर्तमानार्थ-ब्रहणपूर्वकत्वात्। आत्मार्थव्यतिरिक्तसहायनिरपेक्षत्वाद्वा केवलमसहायम्। केवलं च तज्हानं च केवलज्ञानम्।

समाधान-नहीं, क्योंकि खरविषाणका जिसप्रकार वर्तमानमें सत्त्व नहीं पाया जाता है उसीप्रकार उसका भूतशक्ति और भविष्यत् शक्तिरूपसे भी सत्त्व नहीं पाया जाता है। अर्थात् जैसे वर्तमान पदार्थमें उसकी अतीत पर्यायें, जो कि पहले हो चुकी हैं, भूतशक्तिरूपसे विद्यमान हैं और अनागत पर्यार्थे, जो कि आगे होनेवाली हैं, भविष्यत् शक्तिरूपसे विद्यमान हैं उस तरह खणविषाण-गधेका सींग यदि पहले कभी हो चुका होता तो भूतशक्तिरूपसे उसकी सत्ता किसी पदार्थमें विद्यमान होती, अथवा वह आगे होनेवाला होता तो भविष्यत् शक्तिरूपसे उसकी सत्ता किसी पदार्थमें विद्यमान रहती। किन्तु खरविषाण न तो किभी हुआ है और न कभी होगा। अतः उसमें केवळज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं होती है।

शंका-जब कि अर्थमें भूत पर्यायें और भविष्यत् पर्यायें भी शक्तिरूपसे विद्यमान रहती हैं तो केवल वर्तमान पर्यायोंको ही अर्थ क्यों कहा जाता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि 'जो जाना जाता है उसे अर्थ कहते हैं' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार वर्तमान पर्यायोंमें ही अर्थपना पाया जाता है।

शंका-यह व्युत्पत्यर्थ अनागत और अतीत पर्यायों में भी समान है, अर्थात् जिस प्रकार पूर्वमें कही गई ब्युत्पत्तिके अनुसार वर्तमान पर्यायोंमें अर्थपना पाया जाता है उसीप्रकार अनागत और अतीत पर्यायोंमें भी अर्थपना संभव है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि अनागत और अतीत पर्यायोंका प्रहण वर्तमान अर्थके महणपूर्वक होता है। अर्थात् अतीत और अनागत पर्यायें भूतशक्ति और भविष्यत्शक्तिरूपसे वर्तमान अर्थमें ही विद्यमान रहती हैं। अतः उनका ग्रहण वर्तमान अर्थके ग्रहणपूर्वक ही हो सकता है, इसिखये उन्हें अर्थ यह संज्ञा नहीं दी जा सकती है।

अथवा, केवलज्ञान आत्मा और अर्थसे अतिरिक्त किसी इन्द्रियादिक सहायककी अपेक्षासे रहित है, इसिक्ष्ये भी वह केवल अर्थात् असहाय है। इसप्रकार केवल अर्थात् असहाय जो ज्ञान है उसे केवळज्ञान समझना चाहिये।

बिश्चेषार्थ-बौद्ध ज्ञानकी उत्पत्तिमें चार प्रत्यय मानते हैं-समनन्तरप्रत्यय, अधिपति-प्रत्यय, सहकारिप्रत्यय और आलम्बनप्रत्यय। घटज्ञानकी उत्पत्तिमें पूर्वज्ञान समनन्तरप्रत्यय होता है। इसी पूर्वशानको मन कहते हैं। तथा मनके व्यापारको मनस्कार कहते हैं। तात्पर्य यह है कि मनस्कार-पूर्वज्ञान नवीन ज्ञानकी उत्पत्तिमें समनन्तरप्रत्यय अर्थात् उपादान कारण हो जाता है और इन्द्रियाँ अधिपतिप्रत्यय होती हैं। यद्यपि घटकान चश्च, पदार्थ और प्रकाश आदि अनेक हेतुओंसे उत्पन्न होता है पर उसे चाशुपप्रत्यक्ष ही कहते हैं, क्योंकि.

<sup>(</sup>१) "अर्थत इत्यर्थः निर्मीयत इत्यर्थः"—सर्वार्थः १।२ ।

६१६. ओहि-मणपन्जवणाणाणि वियलपञ्चक्वाणि, अत्येगदेसिम विसद-सक्ष्मेणतेसि पड चिदंसणादो। केवलं सपलपञ्चक्खं, पञ्चक्खीकयिकालविसयासेसदच्य-पञ्जयभावादो। मदि-सुदणाणाणि परोक्खाणि, पाएण तत्य अविसदभावदंसणादो। मदिपुर्वं सुदं, मदिणाणेण विणा सुदणाणुष्पत्तीए अणुबलंभादो।

चक्क इन्द्रिय उस झानका अधिपति—स्वामी है, अतः इन्द्रियोंको अधिपतिप्रत्यय कहते हैं। प्रकाश आदि सहकारी कारण हैं। पदार्थ आलम्बन कारण हैं, क्योंकि पदार्थका आलम्बन लेकर ही झान उत्पन्न होता है। इसप्रकार नौद्धभमें चित्त और चैतिसिककी उत्पत्तिमें चार प्रत्यय स्वीकार किये गये हैं। इसीप्रकार नैयायिक और वैशेषिक दर्भनोंमें भी झानकी उत्पत्तिमें आत्मानासंयोग, मनइन्द्रियसंयोग, और इन्द्रियअर्थसंयोगको कारण माना है। इनकी दृष्टिसे भी झानकी उत्पत्तिमें आत्मा, मन, इन्द्रिय और पदार्थ कारण होते हैं। केवल्झानको केवल अर्थात् असहाय सिद्ध करते समय यहाँ इन चार कारणोंकी सहायताका निषेध किया है और यह बतलाया है कि केवल्झान इन्द्रिय, आलोक, मनस्कार और अर्थ इनमेंसे किसी भी प्रत्ययकी अपेक्षा नहीं करता। आत्मा ज्ञाता है तथा अर्थ ज्ञेय है, इसिलये अर्थ कर्यचित् जेयरूपसे तथा आत्मा ज्ञातारूपसे केवल्जानमें कारण मान भी लिये जाँय तो भी कोई वाधा नहीं है। इसी अभिप्रायसे आचार्यने उपसंहार करते समय आत्मा और अर्थसे भिन्न इन्द्रियादि कारणोंकी सहायताके निषेध पर ही जोर दिया है।

§ १६. इन पाँचों ज्ञानोंमें अविध और मनःपर्यय ये दोनों ज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि पदार्थोंके एकदेशमें अर्थात् मूर्तीक पदार्थोंको कुछ न्यंजनपर्यायोंमें स्पष्टरूपसे उनकी प्रयुत्ति देखी जाती है। केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है, क्योंकि केवलज्ञान त्रिकालके विषयभूत समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायोंको प्रत्यक्ष जानता है। तथा मित और श्रुत ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं, क्योंकि मितज्ञान और श्रुतज्ञानमें प्रायः अस्पष्टता देखी जाती है। इनमें भी श्रुतज्ञान मितज्ञानपूर्वक होता है, क्योंकि मितज्ञानके विना श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति नहीं पाई जाती है।

विश्वेषार्थ-आगममें बताया है कि पाँचों ज्ञानावरणोंक क्षयसे केवलज्ञान प्रकट होता है इससे निश्चित होता है कि आत्मा केवलज्ञानस्वरूप है। तो भी ज्ञान पाँच माने गये हैं। इसका कारण यह है कि केवलज्ञानावरण कर्म केवलज्ञानका पूरी तरहसे चात होने पर आत्माको ज़क्दव प्राप्त होता है, अतः केवलज्ञानावरणसे केवलज्ञानके आधूत रहते हुए भी जो अतिमंद ज्ञानकिरणें प्रस्फुटित होती हैं उनको आवरण करनेवाले कर्मोंको आगममें मित्रज्ञानावरण आदि कहा है तथा उनके अवेपक्रमसे प्रकट होनेवाले ज्ञानोंको मित्रज्ञान आदि कहा है। ज्ञानका स्वभाव पदार्थोंको स्वतः प्रकाशित करना है, अतः चार आयोपश्मिक ज्ञानोंमेंसे जिन ज्ञानोंका अयोपश्मिकी विश्वेषताके कारण यह धर्म प्रकट रहता है वे प्रत्यक्ष ज्ञान हैं और जिन ज्ञानोंका यह धर्म परसापेक्ष प्रकट होता है वे परोक्ष ज्ञान हैं। परोक्षमें पर अवदक्षा अर्थ इन्द्रिय और मन है, इसलिये यह अमिप्राय हुआ कि जो ज्ञान इन्द्रिय और मनकी सहायतासे प्रवृत्त होते हैं वे परोक्ष ज्ञान हैं। ऐसे ज्ञान मित्र और श्रुत ये दी ही हैं, क्योंकि अपने

<sup>(</sup>१) "जुलं मतिपूर्व ""-स॰ सु॰ १।२०। "महपुन्तं जेण सुर्थ न मई सुअपुन्तिया।"-सम्बर्धि सू०२४।

## ५१७. जं तं सुदणाणं तं दुविहं-अंगवाहिरमंगपविहं चेदि। तत्थ अंगवाहिरं चोदसंबहं-सामाइयं चडवीसत्थओ वंदणा पहिकाणं वेणइयं किदियममं दसवेयालियं

अधिक प्रति इनकी प्रवृत्ति प्रायः इन्द्रिय और सनकी सहायतासे होती है। यद्यपि इन ज्ञानोंकी प्रवृत्तिमें आछोक आदि भी कारण पढ़ते हैं पर वे अन्यभिचारों कारण न होनेसे यहाँ उसका प्रहण नहीं किया गया है। मितज्ञानको जो सांज्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है उसका कारण न्यवहार है। प्रत्यक्षका लक्षण जो विश्वदता है वह एक देशसे मितज्ञानमें भी पाई जाती है। मितज्ञानको सांज्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते समय 'जो ज्ञान पर अर्थात् इन्द्रिय और समकी सहायतासे प्रवृत्त होते हैं वे परोक्ष हैं' परोक्षके इस लक्षणको प्रधानता नहीं रहती है, किन्तु वहाँ न्यवहारकी प्रधानता हो जाती है। अवधिज्ञान आदि शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि, ये तीनों ज्ञान इन्द्रिय आदिकी सहायताके विना स्वयं प्रदार्थोंको ज्ञाननेमें समर्थ हैं। इनमेंसे अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि इन ज्ञानोंमें मूर्तीक पदार्थ अपनी मर्यादित न्यंजन पर्यायोंके साथ हो प्रतिभासित होते हैं। केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, क्योंकि वह त्रिकालवर्ती समस्त अर्थपर्यायों और ज्यंजनपर्यायोंके साथ सभी पदार्थोंको परनिर्पेक्ष होकर स्पष्ट जानता है।

§ १७. श्रुतक्कान दो प्रकारका होता है-अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट। उनमेंसे अंगबाह्य चौदह प्रकारका है-सामयिक, चतुर्विश्वतिस्तव, बंदना, प्रतिक्रमण, बैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक,

<sup>(</sup>१) "श्रुलं मतिपूर्वं द्वचनेकद्वादशमेदम्। द्विभेदं तावदंगबाह्यम् अंगप्रविष्टमिति।"-त० सू०, सर्वार्थं० १।२०। "सुयनाणे दुविहे पण्णले । तं जहा-अंगपविद्वे चेव अंगवाहिरे चेव"-स्था० २।१।७१। त० भा० १।२०। "तस्य साक्षाच्छिष्यैः बुद्धचितशयद्वियुक्तैर्गणभरैः श्रुतकेविकिभिरनुस्मृतग्रन्थरचनमंगपूर्व-लक्षणम् आरातीयैः पुनराचार्येः कालदोषात् संक्षिप्तायुर्मतिबलिशष्यानुग्रहार्थं दशवैकालिकाद्युपनिबद्धम्''— सर्वार्यं, राजवा० १।२०। "गणहरथेरकयं वा आएसा मुक्कवागरणओ वा। धुवचलिविसेसओ वा अंगाणंगेसु नाणलं । इदमुक्तं भवति-गणघरकुतं पदत्रयलक्षणतीर्धंकरादेशनिष्यन्नं झुवं च यच्छतं तदंगप्रविष्टमुच्यते तच्च द्रादशांगीरूपमेव । यत्पुन: स्थविरकृतमुत्कलार्थाभिषानं चलं च तदावश्यकप्रकीर्णकादि श्रुतमंगबाह्यम्"-वि० भा० गा० ५५०। (२) 'अंगबाह्यमनेकविधं दशवैकालिकोत्तराध्यमनादि''-सर्वार्थं०, राजवा०, त० इक्को० १।२०। ''तत्थ अंगबाहिरस्स चोदस अत्याहियारा''-्ष०सं०पृ० ९६। ''सामाइयचजवीसत्थयं तदो वंदणा""मिदि चोदसमंगबाहिरयं।"-गो०जीव०गा० ३६७-६८। ''अंगबाहिरं दुविहं पण्णलं, तं जहा-आवस्सयं च आवस्सयवद्दरिलं च । आवस्सयं छिवहं पण्णलं, तं जहा-सामद्द्यं, च उवीसत्यको बंदणयं पिंड-क्कमणं का उस्सन्तो पण्यक्काणं से सं आवस्सयं।""आवस्सयवद्दरिसं दुविहं पण्णसं, तं जहा-कालियं च उक्का-लियं च । ' ' उक्कारिकं अणेगविहं पण्णतं, तं जहा-बसबेबालिकं कप्पिक्षाकप्पिकं बुल्लकप्पुसुकं महाकप्पसुकं जनवाद्यं रायपसेणिअं जीवाभिगमो पण्णवणा महापण्णवणा पमायप्पमायं मंदी अणुक्षोगदारादं देविदत्यको तंबुलवेयाकिशं चंदाविष्यार्थं सूरपण्णती पीरिसिमंडलं मंडलपबेसी विष्णाचरणविणिच्छवी गणिविष्णा झाण-विभक्ती क्षाविसोही वीयरागसुवं संकेहणासुवं विद्वारकणी चरणविही आउरपच्चवसाणं महापच्चवसाणं एवन माइ । ' कालिशं गेगविहं पण्यतं, तं जहा-उत्तरस्थायणाई बसाओ कप्पी ववहारो निसीहं महानिसीहं इसि-भासिकाई जंबूदीवपसत्ती दीवसागरपन्तती खुड्डिकाविमाणपविभत्ती महल्लिकाविमाणपविभत्ती अंगचुरिका वमानुक्तिमा विवाहनुक्तिया मरुणोववाए वरुणोववाए गरुलोववाए घरणोववाए वेसमणोववाए वेसंघरोववाए देविदीवबाए उद्गागसुए समुद्राणसुए नागपरिवादिकवाओं जिरयादिकयाओं किप्पवाकी कप्पविसिद्धाको .... पुण्पिलाको पुष्पपूरिकाको वण्हीदसाको एवगाइयाई अउरासीई पद्दनगसहस्साई भगवती अरहको उसह-

उत्तरज्ञायणं सन्पनवहारी कप्पाकिष्पयं महाकिष्पयं पुंडरीयं महापुंडरीयं जिसीहियं बेदि। एदेसि विसओ जाणिय वत्तन्वो।

- ५ १८. जं तमंगपविद्वं तं बारसिवहं-आयारी सदयहं ठाणं समनाओ वियाह-पण्णाती जाहधम्मकहा उवासयज्झयणं अंतयहदसा अणुत्तरीववादियदसा पण्हवायरणं विवायसुत्तं दिद्विवादो चेदि । एदेसिं वारसण्हमंगाणं विसयपर वणा कादच्या ।
- § १९. दि द्विवादो पंचिवहो-परियम्मं सुत्तं पढमाणिओओ पुञ्वगयं चूलिया चेदि । एदेसि पंचण्हमहियाराणं विसयपरूवणा जाणिय बत्तव्वा ।
- ९ २०. जं तं पुन्वगयं तं चोईंसविहं। तं जहा-उप्पायपुन्वं अग्रोणियं विरियाणु-वादो अत्थिणत्थिपवादो णाणपवादो सम्यवादो आदपवादो कम्मपवादो पञ्चकखाण-पवादी विज्जाणुष्पवादी कल्लाणपवादी पाणावाजी किरियाविसाली लोगबिंदुसारी चेदि। एदेसिं चोद्दसविज्जाह्वाणाणं विसयपरूवणा जाणिय कायव्वा। देस चोद्दस

उत्तराध्ययन, कल्प्यव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुं**ढरीक, महापुंढरीक और** निषिद्धिका। इनके विषयको जानकर कथन करना चाहिये।

§ १८. अंगप्रविष्ट बारह प्रकारका है-आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रक्राप्ति, नाथघमंकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृद्द्रा, अनुत्तरीपपादिकद्श, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद । इन बारह अंगोंके विषयका प्ररूपण कर छेना चाहिये।

§ १९. दृष्टिबाद पाँच प्रकारका है-परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इन पाँचों अधिकारोंके विषयका प्ररूपण जानकर कर छेना चाहिये।

§ २०. डनमेंसे पूर्वगत चौदह प्रकारका है। यथा-डत्पादपूर्व, अप्रायणी, बीर्यानुप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, विद्या-नुप्रवाद, कल्याणप्रवाद, प्राणाबाय, क्रियाविज्ञाल और लोकविन्दुसार। इन चौदह विद्या-स्थानोंके विषयका प्ररूपण जानकर कर छेना चाहिये। इन चौदह पूर्वीमें क्रमसे दस,

सामिस्स 'से लं कालियं से लं आवस्सयवहरिलं से लं अणंगपविद्ठं।''-नन्दी० सू० ४३। ''अज़वाह्यमनेक-विधम्, तद्यथा—सामायिकं चतुर्विश्वतिस्तवः बन्दनं प्रतिक्रमणं कायम्पुत्सर्गः प्रत्याख्यानं दशवैकालिकम् उत्तराच्यायाः दक्षाः कल्पव्यवहारी निशीयमृषिभाषितानीत्येवमादि"--त० भा० १।२०।

(१) ''अञ्जप्रविष्टं द्वादशविधम्, तद्यथा-आचारः' ''-सर्वार्थ०, राजवा० १।२०। गो० जीव० गा० ३५६--५७। प्रा० श्रुत्सार गार २-६। यर संर पूर ९९।तस्वीर सूर ४४। तर मार १।२०। (२) ''विवाससुरां''-वा सं व प् ९९। (३) ''वृष्टिवादः पञ्चविधः''-सर्वार्थः, राजवा० १।२० गो० नीव० गा० ३६१-६२। मम्बी० सू० ५६। (४) "तत्र पूर्वगतं चतुर्दश्चविषम् ""-सर्वार्णे० राजवा० १।२०। ष० सं पुरुष । गो जीय वा १४५-३४६। 'से कि तं पुन्यगए ? च इस विहे पण्णतो, तं जहा-उप्पायपुर्व १ : विज्जाणुप्पवायं १० अवंशं ११ पाणाक १२ किरियाविशालं १३ छोकविंदुसारं १४।''-सम्बी॰ सु॰ ५६। (५) तुलका-"वस कोवसद्ठ अद्ठारसमं कार्य क बार सोलं व। बीसं तीसं पण्णारसं च यस चहुसु बल्युणं।"--गोठ क्रीय॰ या॰ ४५। प्रा० खुलम० या० ७-८। य० सं० पु० ११४-१२२। 'वस चोवसं अट्ड अट्डारसेस सारस दुवे अ बल्यूणि । सोलह सीसा बोसा पण्णरस अणुप्पनार्थमि । बारस इक्तारसमे बारसमे तेरसेव बल्यूणि । तीसा पुण तेरसमे भोवसमे मण्याबीसामो ॥"-मन्दी सु० ५६ ।

नह महारस बारस बारस सोलस बीस तीस पण्णारस दस दस दस दस एतिय-मेताओ वत्थुओ चोदसण्हं पुन्वाणं जहाकमेण होंति। एकेके वत्थूए बीसं बीसं पाहुडाणि। एककेकिम्म पाहुडे चउबीसं चउबीसं अणियोगहाराणि होंति। एसो सन्वो वि सुदक्खंधो एदीए गाहाए सचिदो ति चुण्णसुत्तेण वि अणुवादो कदो।

६ २१. एवं सुदक्खंघं जाणाविय पंचण्हमुवकमाणं संखापरूवणदुवारेण तेसि परूवणद्वमुत्तरसुत्तं जइवसहाइरियो भणदि—

### \* भाणुपुच्यी तिविहा।

चौदह, आठ, अठारह, बारह, बारह, सोछह, बोस, तीस, पन्द्रह, दस, दस, दस, दस और दस इतनी बस्तुएँ अर्थात् महाअधिकार होते हैं। प्रत्येक बस्तुमें बीस बीस प्राभृत अर्थात् अवान्तर अधिकार होते हैं। यह सर्व हो श्रुतस्कन्ध 'पुन्विन्स पंचमिस दु' इस गाथासे सूचित किया गया है, अतएव चूर्णिसूत्रसे भो उसका अनुवाद किया गया है।

विश्वेषार्थ — मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थका अवलंबन लेकर जो अन्य अर्थका ज्ञान होता है वह श्रुतक्कान कहलाता है। यह अक्षरात्मक और अनक्षरात्मकके भेदसे दो प्रकारका है। छिंगजन्य श्रुतज्ञानको अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं और वह एकेन्द्रियोंसे छेकर पंचेन्द्रिय तकके जीवोंके होता है। तथा जो वर्ण, पद, वाक्यरूप शब्दोंके निमित्तसे श्रुतज्ञान होता है वह अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। यह दोनों प्रकारका श्रुतज्ञान श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमरूप अन्तरंग कारणसे उत्पन्न होता है। इसिळ्ये क्षयोपशमकी अपेक्षा प्रथकारोंने श्रुतज्ञानके पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पदमास आदि बीस भेद कहे हैं। यहाँ अक्षरक्षानका अर्थ एक अक्षरका ज्ञान नहीं है, किन्तु सबसे जघन्य पर्यायज्ञानके ऊपर असंख्यात छोकप्रमाण षट्स्थानपतित वृद्धिके हो जानेपर उत्कृष्ट पर्यायसमास ज्ञान मिळता है। उसे अनन्तगुणषृद्धिसे संयुक्त कर देने पर जो अक्षर नामका श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है षह यहाँ अक्षरज्ञानसे विविधात है। इसीप्रकार शेष श्वायोपशमिक ज्ञानोंका स्वरूप गोमदृसार आदि ग्रंथोंसे जान छेमा चाहिये। परंतु प्रंथकी अपेक्षा यह श्रुतज्ञान बारह प्रकारका है। अर्थात् आचारांग आदि बारह प्रकारके अंगोंके निमित्तसे जो भूतज्ञान होता है वह अंग और पूर्वज्ञान आदि कहलाता है। तथा निमित्तकी मुख्यतासे द्रव्यश्रुतको भी श्रुतज्ञान कहते हैं। इस द्रव्यश्रुतको तीथकरदेव अपनी दिव्यध्वनिमें बीजपदोंके द्वारा व्यक्त करते हैं और गणधर-देव उन्हें बारह अंगोंमें प्रथित करते हैं। पहले इन्हीं बारह अंगोंके भेद प्रभेद बतलाये हैं।

§ २१. इसप्रकार श्रुतस्कन्धका ज्ञान कराके पाँचों उपक्रमोंकी संख्याके कथनपूर्वक उनका विशेष प्ररूपण करनेके छिये यतिवृषभ आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

#### # जानुपूर्वी तीन प्रकारकी है।

<sup>(</sup>१) ''अनुना परचाद्भूतेन योगः अनुयोगः, अथवा अणुना स्तोकेन योगः अनुयोगः''—यृह० भा० द्री० गा० १६०। (२) ''तिविहा आणुपुन्वी''—थ० सं० पु॰ ७३। ''अहातहाणुपुन्धी''—थ० प० ५३८। 'सि कि ते आणुपुन्वी ? दसबिहा पण्णला, तं जहा—मामाणुपुन्वी ठवणाणुपुन्वी दन्ताणुपुन्वी खेलाणुपुन्वी कालाणुपुन्वी एकिस्लाणुपुन्वी गालाणुपुन्वी गालाणुपुन्वी संग्राकारीआणुपुन्वी मानाणुपुन्वी। (सू॰ ७१)

दश्यतस्थाणुपुन्नी येदि। जं जेण करोण सुत्तकारेदि उद्दश्यणणं वा तस्य तेण करेण गणणा पुन्नाणुप्नी णाम। तस्य विलोगेण गणणा यच्छाणुपुन्नी । जस्य वा तस्य वा जाणणो इन्छिदमादि काद्ण गणणा जस्यतस्थाणुपुन्नी होदि। एवमाणुपुन्नी तिविहा येव, अणुक्षोम-पहिलोम-तदुमएदि वदिश्तिगणणकमाणुब्लंभादो।

५२३. तत्थ पंचमु णाणेसु पुष्वाणुपुष्वीए यणिजमाणे विदियादो, पञ्छाणु-पुत्वीए गणिजमाणे चउत्थादो, जत्यतत्थाणुपुष्वीए गणिजमाणे पढमादो विदियादो तिदयादो चउत्थादो पंचमादो वा सुदणाणादो कसायपादुहं णिग्गयं । अंग-अंगवाहिरेसु पुत्वाणुव्वीए पढमादो, पञ्छाणुपुर्वीए विदियादो अंगपविद्वादो कसायपादुहं विणि-ग्मयं । एत्थ जत्थतत्थाणुपुन्वी ण संभवदः, दुष्भावविवक्सादो । एकस्सेव विवक्साए

§ २२. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—पूर्वातुपूर्वी, पश्चादातुपूर्वी और यत्रतत्रानुपूर्वी ये आनुपूर्वीके तीन भेद हैं। जो पदार्थ जिस कमसे सूत्रकारके हारा स्थापित किया गया हो, अथवा जो पदार्थ जिस कमसे उत्पन्न हुआ हो उसकी उसी कमसे गणना करना पूर्वातुपूर्वी है। उस पदार्थकी विकोमकमसे अर्थात् अन्तसे छेकर आदि तक गणना करना पत्रचादानुपूर्वी है और जहाँ कहींसे अपने इन्क्रित पदार्थको आदि करके गणन करना यत्रतत्रानुपूर्वी है। इसप्रकार आनुपूर्वी तीन प्रकारकी ही है, क्योंकि अनुलोम-कम अर्थात् आदिसे छेकर अन्त तक, प्रतिक्षोमकम अर्थात् अन्तसे छेकर आदि तक और यत्रतत्रकम अर्थात् कहींसे भी, इनके अतिरिक्त गणनाका और कोई कम नहीं पाया जाता है।

§ २३. पांचों ज्ञानों में श्रुतक्षानको पूर्वातुपूर्वीक मसे गिनने पर दूसरे, पश्चादातुपूर्वीक कमसे गिनने पर चौथे, और यत्रतत्रातुपूर्वीक मसे गिनने पर पहछे, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचतें भेदरूप श्रुतज्ञानसे कवायप्राभृत निकछा है। अंग और अंगवाद्यकी विवसा करने पर पूर्वातुपूर्वीकी अपेक्षा पहछे और पश्चादातुपूर्वीकी अपेक्षा दूसरे अंगप्रविष्टसे कवाय-प्राभृत निकछा है। अंग और अंगवाद्य केवछ इन दो भेदोंकी अपेक्षा आतुपूर्वियोंका विचार करते समय यत्रतत्रातुपूर्वी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दो पदार्थोंकी ही विवक्षा है।

से कि तं उबिषया दब्बाणुपुर्वो ? तिबिहा पण्णसा, तं बहा-पुर्वाणुपुन्ती, पञ्छाणुपुन्ती अणाणुपुन्ती य । ( सू० ९६ ) उबिकसाणाणुपुन्ती तिबिहा पण्णसा ( सू० ११५ ) गणणाणुपुन्ती तिबिहा पण्णसा, तं जहा-- पुन्वाणुपुन्ती पञ्छाणुपुन्ती अणाणुपुन्ती ( सू० ११५)"-अनु० । बि० भा० वा० ९४१ ।

1 + 1 1

बत्यवस्थाणुवृच्ची किण्ण घेण्यदे ? णः श्राविवयक्षाण आणुव्यीपस्त्रणाए असंभवादी। वारसस्य अंगेस पुन्वाणुवृच्चीण वारससादो, पञ्छाणुव्यीण पढमादो, जरधतस्थाणु- पुन्वीण पढमादो विदियादो विदियादो विदियादो चउत्थादो पंचमादो छहादो सत्त्रमादो अहुमादो अवसादो एकारसमादो वारसमादो वा दिहिवादादो कसायपाहुडं विकिन्ध्यादो। तत्थ वि पुन्वाणुपुन्वीण चउत्थादो, पञ्छाणुपुन्वीण विदियादो, जत्थतत्थाणुपुन्वीण पढमादो विदियादो तिदियादो चउत्थादो पंचमादो वा पुन्दग्यादो कसायपाहुडं विणि- अवसं । पुन्वगण वि पुन्वाणुपुन्वीण पंचमादो, पञ्छाणुपुन्तीण दसमादो, जत्थतत्थाणु-

शंका—केवल एक पदार्थकी ही विवक्षा होने पर यत्रतत्रानुपूर्वी क्यों नहीं प्रहण

समाधान—नहीं, क्योंकि एक पदार्थकी विवक्षा होने पर आनुपूर्वीका कथन करना हो असंभव है। अर्थात् जहाँ केवल एक पदार्थकी ही गणना इष्ट होती है वहाँ जब आनुपूर्वी ही संभव नहीं तो यत्रतत्रानुपूर्वीका कथन तो किसी भी हालतमें संभव नहीं हो सकता है।

विश्वेषार्थं — आनुपूर्वीका अर्थ कमपरंपरा और गणनाका अर्थ गिनती है। यदि कोई अनेक पदार्थों मेंसे विवक्षित वस्तु कितनीवीं संख्या जानना चाहे तो उसे या तो प्रारंम्भसे अन्ततक उन पदार्थों की गिनती करके विवक्षित वस्तु कितनीवीं संख्यापर अवस्थित है यह संख्या जान छेनी चाहिये या अन्तसे आदि तक उन पदार्थों की गिनती करके विवक्षित वस्तु कितनीवीं संख्यापर अवस्थित है यह संख्या जान छेनी चाहिये या कहीं से किसी भी वस्तुको प्रथम मानकर उससे गिनतीं करते हुए उसके पूर्वकी वस्तु पर आकर गिनतीको समाप्त करके उसी प्रकार विवक्षित बस्तुकी संख्या जान छेनी चाहिए। इसप्रकार गिनतीको समाप्त करके उसी प्रकार विवक्षित बस्तुकी संख्या जान छेनी चाहिए। इसप्रकार गिनतीको ये तीन कम ही संभव हैं। इनमेंसे प्रथम गणनाकमको पूर्वानुपूर्वी, दूसरे गणनाकमको परचादानुपूर्वी और तीसरे गणनाकमको बन्नतत्रानुपूर्वी या यथातथानुपूर्वी कहते हैं। जहाँ एक ही पदार्थ होता है वहाँ कोई भी आनुपूर्वी संभव नहीं है, क्योंकि एक पदार्थों कमपरंपरा ही संभव नहीं है। जहाँ दो पदार्थ विवक्षित होते हैं वहाँ प्रारम्भको दो आनुपूर्वियाँ ही संभव हैं, क्योंकि यत्रतत्रानुपूर्वी तीन या वीनसे अधिक पदार्थों को गणनामें ही घटित हो सकती है। दो पदार्थों में पहला आदि और दूसरा अन्तक्षर है। अतः यदि पहलेसे गणना करते हैं तो वह पूर्वानुपूर्वी हो जाती है और दूसरे अर्थात अन्तसे गणना करते हैं तो वह पश्चात्रपूर्वी हो जाती है। यत्रतत्रानुपूर्वी तो यहाँ बन हो नहीं सकती है। यहाँ अंग और अंगबाह्यकी अपेक्षा गणना करते समय यत्रतत्रानुपूर्वीका जो निषेध किया है इसका यही कारण है।

बारह अंगोंकी अपेक्षा विचार करने पर पूर्वानुपूर्वीक्रमसे बारहवें, प्रधादानुपूर्वीक्रमसे पहले और यत्रतत्रानुपूर्वीक्रमसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नीवें, दसवें, ग्यारहवें अथवा बारहवें दृष्टिवाद अंगसे कवायप्राप्त निकला है। दृष्टिवाद अंगके भेदोंकी अपेक्षा विचार करने पर पूर्वानुपूर्वीक्रमसे चौथे, प्रधादानुपूर्वीक्रमसे दूसरे, और यत्रतत्रानुपूर्वीक्रमसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, अथवा पाँचवें भेदरूप पूर्वशवसे क्षायप्राप्त निकला है।

पूर्वगतके भेदोंकी अपेक्षा विचार करने पर पूर्वा जुर्वीकमसे पाँचवें, प्रशादानुपूर्वी-

पुन्नीय परमादी निविधादों एवं जाव चोहसमादी वा णाणण्यवादादी कसायपाहुरं विणिमायं। तत्य वि पुन्नाणुपुन्नीए दसमादो, पञ्छाणुपुन्नीए तदियादो, जत्यतत्थाणु-पुन्नीए परमादो निविधादो एवं जाव बारसमादो नत्थूदो कसायपाहुरं विणिमायं। तत्य वि पुन्नाणुपुन्नीए तदियादो, पञ्छाणुपुन्नीए अहारसमादो, जत्यतत्थाणुपुन्नीए परमादो निविधादो एवं जाव बीसदिमादो वा पेन्जदोसपाहुरादो कसायपाहुरं विणि-स्सिरियं। एदं सन्वं पि सुन्तेण अनुनं कथं नुस्तदे १ णः, "पुन्निम पंनमिम द दसमे वत्युम्हि पाहुरे तिदए। कसायपाहुरं होदि' इस्नदेण गाहासुन्तेण स्विदनादो। एवं पर्कावदे कसायपाहुरं आणुपुन्निद्वारेण सिस्साणग्रुवकं तं होदि। एवं कसायपाहुरस्स आणुपुन्निप्रवणा गदा।

#### # णामं छुव्यहं।

९ २४. एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणं कस्सामो । तं जही-गोण्णपदे जोगोण्ण-पदे आदाणपदे पडिवक्सपदे अवचयपदे उवचयपदे चेदि । गुँजेण णिप्पण्णं गोण्णं।

कमसे दसवें और यत्रतत्रानुपूर्वीकमसे पहले, दूसरे अथवा इसीप्रकार एक एक संख्या बहाते हुए चौदहवें भेदरूप झानप्रवादपूर्वसे कषायप्राभृत निकला है। झानप्रवाद पूर्वमें भी वस्तुओं-को अपेक्षा विचार करने पर पूर्वानुपूर्वीकमसे दसवीं, प्रश्चादानुपूर्वीकमसे तीसरी और यत्र-तत्रानुपूर्वीकमसे पहली, दूसरी आदि यावत् बारहवीं वस्तुसे कषायप्राभृत निकला है। दसवीं वस्तुमें भी प्राभृतोंको अपेक्षा विचार करनेपर पूर्वानुपूर्वीकमसे तोसरे, प्रश्चादानुपूर्वीकमसे अठारहवें और यत्रतत्रानुपूर्वीकमसे पहले, दूसरे आदि यावत् बोसवें पेज्जदोषप्राभृतसे कषायप्राभृत निकला है।

शंका-सूत्रमें नहीं कही गई यह सब व्यवस्था यहाँ कैसे कही है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि 'पुन्दिम पंचमिम दु दसमे वत्थिम पाहुदे तदिये, कसायपाहुदं होदि' इस गाथासूत्रसे यह सब व्यवस्था सूचित हो जाती है।

इसप्रकार कथन करनेपर आनुपूर्वीके द्वारा कषायप्रामृत शिष्योंके बिळकुळ समीपवर्ती हो जाता है, अर्थात् शिष्य उसकी स्थितिसे परिचित हो जाते हैं। इसप्रकार कषायप्रामृतकी आनुपूर्वी प्ररूपणा समाप्त हुई।

#### # नाम छह प्रकारका है।

9 २४. अब इस सूत्रके अर्थका कथन करते हैं। वह इसप्रकार है—गौध्यपद, नोगी-ण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद, अपचयपद और स्पचयपद ये नामके छह मेद हैं। इनमेसे

<sup>(</sup>१) "णामोवनकमो दस्विहो"—ष० आ० प० ५३८। "णामस्स दस द्वाणाणि भवंति। तं जहा—गोण्णपदे णोगोण्णपदे वाद्याणपदे पिह्यक्सपदे अणादियसिद्धंतपदे पाद्यणपदे णामपदे पमाणपदे अवयवपदे संजोगपदे चेदि।"—ष० सं० १० ७४। ष० आ० प० ५३८। "से कि दसणामे पण्णसे? तं जहा—गोण्णे" अनु १३०। (२) "गुणेण णिप्पणं गोण्णं जहा सूरस्य तदणभवसरिष्यरसण्णा, बहुमाण-जिल्लिस्स सम्बण्णुनीयरामअरहंतजिणादिसण्णाओ। चंदसामी सूरसामी इंदगोओ इन्बादिसण्णाओ जोगोण्णा-

कोशुणेण जिप्पण्णं णोगोण्णं। [गोण्णपदाओ जहा—सरस्स तवण-अक्सर-] दिणगरसण्णाओ, बहुत्रमाणजिणिदस्स सन्वण्डु-वीयराय-अरहंत-जिणादिसण्णाओ। चंदसामी द्ररामे इंदगोव इन्चादिसण्णाओ णोगोण्णपदाओ; णामिनस्य पुरिसे णामत्याणुवसंमादो। दंदी छत्ती मजसी गन्मिणी अहहवा इन्चादिसण्णाओ आदाण-पदाओ, इदमेदस्स अत्थि चि विवक्साणिबंधणत्तादो। जदिः आदाणपदाओ

जो नाम गुणसे अर्थात् गुणकां मुक्यतासे उत्पन्न हो वह गीण्य नामपद है। जो नाम गुणकी मुक्यता किये बिना उत्पन्न हो वह नोगीण्यपद है। गीण्यपद यथा—सूरजकी तपन, भास्कर और दिनकर संज्ञाएँ तथा वर्द्धमान जिनेन्द्रकी सर्वज्ञ, वीतराग, अरहंत और जिन आदि संज्ञाएँ गीण्य नामपद हैं, क्योंकि सूर्यके ताप और प्रकाश आदि गुणोंके कारण तपन आदि संज्ञाओंकी तथा वर्द्धमान जिनेन्द्रके सर्वज्ञता, वीतरागता आदि गुणोंकी मुख्यतासे सर्वज्ञ, वीतराग आदि संज्ञाओंकी निष्पत्ति हुई है। चन्द्रस्वामी, सूर्यस्वामी और इन्द्रगोप इत्यादि नाम बोगीण्यपद हैं, क्योंकि इन नामवाले पुरुषोंमें उस उस नामका अर्थ नहीं पाया जाता है। अर्थात् जिन पुरुषोंके चन्द्रस्वामी, सूर्यस्वामी और इन्द्रगोप इत्यादि नाम रखे जाते हैं उनमें न तो चन्द्र और सूर्यका स्वामीपना पाया जाता है और न इन्द्र उनका रक्षक हो होता है, अतः ये नाम नोगीण्यपद कहे जाते हैं।

दंखी, छत्री, मौछो, गर्भिणी और अविधवा इत्यादि नाम आदानपद हैं, क्योंकि 'यह इसका है' इसप्रकारकी विवक्षाके निमित्तसे ये संज्ञाएँ ज्यवहृत होती हैं। अर्थात् जो नाम किसी एक वस्तुका दूसरेके साथ सम्बन्ध दिखलानेकी विवक्षा होनेपर ज्यवहृत होते हैं उन्हें आदानपद कहते हैं। जैसे, दण्डके प्रहण करनेके कारण दण्डी, छत्रके प्रहण करनेके कारण छत्री, मुकुट धारण करनेके कारण मौली, गर्भ धारण करनेके कारण गर्भिणी और पतिके रहनेके कारण अविधवा आदि नाम ज्यवहृत होते हैं। यदि इस प्रकारके नाम आदानपद कहलाते हैं

पदाणि, णामिल्लए पुरिसे सद्दायाणुवलंभादो ""-ष० आ० प० ५३८। "गुणाना भावो गौण्यम्, तद्गौण्यं पदं स्थानमाश्रयो येषां नाम्नां तानि गौण्यपदानि । यथा—आदित्यस्य तपनो भास्कर इत्यादीनि नामानि ।" ष० सं० पृ० ७४। ष० आ० प० ५३८। "समई सि समणो तदइ सि तवणो जलइ सि जलणो पवइ सि पवणो से तं गोण्णे। गुणाज्जातं गौणं, क्षमते इति समण इति।" अनु० चू०, हरि०, सू० १३०। "गुणनिष्यन्नं गोणं यथार्थमित्यर्थः"—अनु० म० सू० १३०। "गुणनिष्यन्नं गोणं यथार्थमित्यर्थः"—अनु० म० सू० १३०। "गुणनिष्यन्नं गोणं" "पद० भा० गा० १। (१) "नोगोण्यपदं नाम गुणनिरपेक्षमनन्वर्थमिति यावत्। तद्यया चन्द्रस्वामी "" — ष० सं० पू० ७४। ष० आ० प० ५३८। "गुणनिष्यन्नं यन्नं भवति तन्नोगोणम् अययार्यमित्यर्थः। अनुते सकुते इत्यादि। अविद्यम्यन्तकुत्तास्थप्रहरणविशेष एव सकुन्त सि पक्षी प्रोष्यते इत्ययपार्थता "" नतु० म०, हरि० सू० १३०। (२) "आदानपदं नाम आसद्रम्यनिबन्धनम् ।—ष० सं० पृ० ७५। "आदोयते तत्त्रवमतया जन्नार्याद्युः मारम्यते शास्त्रावनेत्रस्थानं तत्त्रव तत्त्रव तत्त्रव वावतित्यादि। तत्र आवतित्याचारस्य पद्यमाध्ययनम्, तत्र आदानेव कावन्ती केयावन्तीत्यालापको विद्यते इत्यावानपदेनैतन्नामः" —अनु० स० सू० १३०।

<sup>(</sup>३) इदमेदस्स अस्यि त्ति विवस्ताए उप्पण्णतावो ४० आ० ५० ५३८। —तावो जिंद आसामप्रदास्रो सम्माओ हो स्पना—अ०, आ०।

सम्भानो हो [ जोशी वेगणनं ] तो इषादींण वि णामाण आदाणपदाण वेव; इदमेदस्स अस्य ति विवक्ताणियंभणतादो । एदाणि गोण्णपदाणि किण्ण होति ? णः, गुणग्रहेण दव्यम्मि पशुचीए संबंभविवक्ताए विणा अदंसणादो । विदेश रंदा पोरा दुव्यहा इच्चाईणिणामाणि पहित्रक्तपदाणि, इदमेदस्स णस्यि ति विवक्ताणियन्भण-पादी । सिलीवदी गलगंदो दीहणासो लंबकण्णो इच्चेवमादीणि णामाणि उवचय-पदाणि, सरीरे उप्यच्दिमवयवमवेक्तिय एदेसि णामाणं पडतिदंसणादो । क्रिणकण्णो क्रिण्णणासो काणो द्वंटो खंजो बहिरो इषाईणि णामाणि अवचयपदाणि, सरीरावयव-विगलचमवेक्तिय एदेसि णामाणं पडतिदंसणादो ।

तो ज्ञानो, चेतनावाम् इत्यादि नाम भी आदानपद ही हैं, क्योंकि 'यह इसका है' इसप्रकारकी विवक्षाके कारण हो ये संज्ञाएँ व्यवहृत होती हैं।

शंका-ज्ञानी आदि नाम गीण्यपद क्यों नहीं हैं, क्योंकि इनके व्यवहृत होनेमें गुणोंकी

• मुख्यता देखी जाती है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि संबन्धकी विवक्षा किये बिना केवळ गुणोंकी मुख्यतासे इन नामोंकी द्रव्यमें प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है इसिछिये झानी, चेतनावान इत्यादि नाम गीण्यपद नहीं हो सकते हैं। अर्थान् झानी, चेतनावान् आदि संझाएँ केवळ गुणोंकी प्रधानतासे ही व्यवहृत नहीं होती हैं किन्तु झान और चेतनाके संबधकी विवक्षा होनेपर व्यवहृत होती हैं, अतः ये नाम आदानपदमें ही गर्भित होते हैं।

विधवा, रंडा, पोरा अर्थात् कुमारी और दुर्विधा इत्यादि नाम प्रतिपक्षपद हैं, क्योंकि, यह इसका नहीं हैं इसप्रकारकी विवक्षाके निमित्तसे ये संक्षाएँ न्यवहृत होती हैं। अर्थात् पतिके न होनेसे विधवा, रण्डा और कुमारी ये नाम न्यवहृत होते हैं। तथा सीभाग्यके न होनेसे खी दुर्विधा कहलाती है।

रलीपदी, गलगण्ड, दीर्घनासा और लम्बकर्ण इत्यादिक नाम उपचयपद हैं, क्योंकि शरीरमें उपचित हुए अवयवोंकी अपेक्षासे इन नामोंकी प्रशृत्ति देखी जाती है। अर्थात् रलीपद रोगसे जिसका पैर फूल जाता है उसे रलीपदी कहते हैं। इसीतरह जिसके गलेमें गण्डमाला हो उसे गलगण्ड, जम्बी नाकवालेको दोर्घनासा और लम्बे कातवालेको लम्बकर्ण कहते हैं।

कनिवा, नकटा, काना, लूका, लंगड़ा और बहराइत्यादिक नाम अपचयपद हैं, क्योंकि शरीरके अवयवोंकी विकळताकी अपेक्षा इन नामोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है।

<sup>(</sup>१) "णाणी बुद्धिवंती इच्चाईणि णामाणि आदाणपदाणि चैव इदमेदस्य अत्य ति विवक्काणियं-पणतादो।" -- का अर० व० ५३८। (२) "विद्धवा रंडा पीरी दुव्यिहो इच्चाईणि परिवक्कपदाणि अगन्मिणी अगउडी इच्चाईणि वा इदमेदस्य कृत्यि ति विवक्काणियं कृणतादो"-- व०, आ० प० ५३८। "प्रतिवक्षपदाणि कुमारी बन्ध्येत्येवधादीनि आदानपनप्रतिपक्षनिवन्धनत्यात्"-- व० सं० पृ० ७६। "वद्यितवस्तुषर्मस्य विप-रीती वर्मो विपक्षस्तद्वाचकं पदं विपक्षपदम्, तिन्वजन्नं किञ्चिन्याम् भवति, यथा प्राणाकी अधिकापि अमाञ्चलिकश्यपरिद्वारायं शिवा मण्यते"--अगु० व०, हरि० सु० १३०।

प्रभाव पुर्व ५३८। प्रभाव पुर्व ५३८।

इ.स. पीथण्यपदणामाणं कत्यंतन्मावो ? वलाइकाए काए च बहुसु वण्णेसु सितेसु अवला वलाइका कालो काओ ति जो णामणिह सो सो गोण्णपदे णिवदि, शुण्यहेण दव्वन्मि पउत्तिदंसणादो । क्यंवंबणिबादिअणेगेसु रुक्खेसु तत्य संतेसु जो एगेण रुक्खेण णिववणिविद णिह सो सो आदाणपदे णिवदिः, वणेणात्तरूक्तसंबंधेणेदस्स पडितदंसणादो । दंव्य-खेत्त-काल-भाव-संजोयपदाणि रायासिभणुहर-सुरलोयणयर-मारह्य-अहरावय-सायर (सारय) वासंतय-कोहि-माणिइचाईणि णामाणि वि आदाणपदे वेव णिवदंति, इदमेदस्स अत्थि, एत्थ वा इदमित्थ ति विवक्खाए एदेसि णामाणं पवृत्तिदंसणादो । अवैयवपदणामाणि अवचय-उवचयपदणामेसु पविसंतिः, तेहितो तस्स

९ २५. शंका-प्राधान्यपद नामोंका अर्थात् जो नाम किसीकी प्रधानताके कारण व्यवहृत होते हैं उनका इन पूर्वोक्त नामपदों मेंसे किनमें अन्तर्भाव होता है ?

समाधान—वगुळे और कौनेमं अनेक वर्णोंके रहने पर भी बगुळा सफेद होता है और कौना काला होता है, इसप्रकार जो नामनिर्देश किया जाता है वह गौण्यपद नामोंमें अन्तर्भूत हो जाता है, क्योंकि गुणकी प्रधानतासे द्रव्यमें इन नामोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा वनमें कदम्ब, आम और नीम आदि अनेक वृक्षोंके रहने पर भी एक जातिके वृक्षों-की बहुळतासे 'यह नीमवन है' इसप्रकारका जो निर्देश किया जाता है उसका आदानपदमें अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि, प्रहण किये गये वृक्षके सम्बन्धसे इस संज्ञाकी प्रवृत्ति देखी जाती है।

राजा, असिधर, धनुर्धर, सुरलोक, सुरनगर, भारतक, ऐरावतक, शारद, वासन्तक, कोधी और मानी इत्यादि द्रव्यसंयोग, क्षेत्रसंयोग, कालसंयोग और भावसंयोगरूप नामपद भी आदानपदमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि, 'यह इसका है अथवा यहाँ यह है' इस प्रकारकी विवक्षा होने पर इन नामोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है।

विश्वेषार्थ-राज्यका स्वामी होनेसे राजा, तळबार घारण करनेसे असिघर, घनुष घारण करनेसे धनुर्घर, देवताओंका निवास स्थान होनेसे सुरछोक और सुरनगर, भरतक्षेत्रमें जन्म छेनेसे मारतक, ऐरावत क्षेत्रमें जन्म छेनेसे ऐरावतक, शरद कालके संबन्धसे शारद, वसन्त काळके संबन्धसे वासन्तक, कोध भावके होनेसे कोधी और मान भावके होनेसे मानी संज्ञाका व्यवहार होता है। अतः द्रव्य, क्षेत्र, काळ और मावकी विवक्षावश व्यवहृत होनेके कारण एक संज्ञाएँ आदानपदमें अन्तर्भूत हो जाती हैं।

अवयवपदनाम अपचयपदनामों और उपचयपदनामोंमें अन्तर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि

<sup>(</sup>१) "प्राधान्यपदानि आम्रवनं निम्बबनिमत्यादीनि।"—ब० सं० पृ० ७६। ब० बा० प० ५३८। "असीगवणे सत्तदणवणे वृक्षवणे नागवणे पुन्नागवणे उच्छुवणे दक्षवणे सािळवणे, से तं पातृष्णयाए।"—अनु० सू० १६०। (२) "संजोगो द्रव्यक्षेत्रकालभावभेएण चउव्यक्ति। सत्य धणुहा-सिपरसुवादिसंजोगेण संजुत्तपुरिसाणं धणुहासिपरसुणामाणि दव्यसंजोगपदाणि। भारह्को अहरावको माहुरो मागहो ति सेत्संजोगपदाणि णामाणि। सारको वासंतको ति कालसंजोगपदणामाणि। णेरह्को तिरिक्को कौही माणी बालो जुवाणो इच्येवमाईणि भावसंजोगपदाणि।"—ब० आ० प० ५३८। घ० सं० पृ० ७७। "संबोगे चडिवहे प्रणत्ते, तं बहा—दक्यसंजोगे सेत्तसंजोगे कालसंजोगे भावसंजोगे।"—अनु० सू० १६०।

<sup>(</sup>३) अवगवपदानि भया। सोऽवयवो द्विषः-उपितोङपणित इति।"-व० सं० पृ० ७७। "अवयवो दुविहो समवेदो असमवेदो श्रीदे"""-व० आ० प० ५३८। 'से कि तं अवयवेणं ? विशी सिही

विदायानादो । सुजणासा कंतुरगीना कमलदलणयणा पंदप्रदी विनोद्धी इच्चाईणि तनो वादिराणि जिल्ल वि ने १ ण एदाणि पदाणि णामाणि; समासंतन्भद-इदसहत्थसंबंभेण दम्बन्मि पडणीदो । अणोदियसिद्धंतपदणामेसु ज्ञाणि अणादिगुणसंबंधमनेक्सिय पयद्वाणि जीनो णाणी नेयणावंतो चि ताणि गोण्णपदे आदाणपदे च णिवदंति, जाणि णोगोण्णपदणामेसु णिवदंति । पमाणपदणामाणि वि गोण्णपदे नेव णिवदंति, पमाणस्स दञ्जगुणत्तादो । अरविदसहस्स अरविदसण्णा णामपदाः सा

अपचय और उपचयपदनामोंसे अवयवपदका भेद नहीं पाया जाता है। अर्थात् अवयव-विशेषके कारण जो नाम पहता है उसे अवयवपद नाम कहते हैं। यह नाम या तो किसी अवयवके वह जानेसे पड़दा है या घट जानेसे पड़ता है। जैसे, कनक्षिदा और अम्बक्ण । अतः यह अवयवनामपद अपचयपद और उपचयपदमें गर्भित हो जाता है।

शंका-शुकनासा, कम्बुमीवा, कमखदळनयना, चन्द्रमुखी और विम्बोष्ठी इत्यादि नाम तो अपचयपद और उपचयपद नामोंसे पृथक् पाये जाते हैं ?

समाधान-शुकनासा, कम्बुमीया, और कमछव्छनयना इत्यादि संझाएँ स्वतन्त्र नाम नहीं हैं; क्योंकि समासके अन्तर्भूत हुए इब शब्दके अर्थके सम्बन्धसे इनकी द्रव्यमें प्रवृत्ति देखी जाती है।

विश्वेषार्थ-जिस सीकी नाक वोतेकी नाककी तरह हो उसे शुकनासा कहते हैं। जिस सीकी गर्दन शंखके समान होती है उसे कम्बुमीवा कहते हैं। इसीतरह जिसकी आखें कमलकी पांखुरीकी तरह हों वह कमलद्कनयना, जिसका गुख चन्द्रमाकी तरह गोल सुन्दर आभायुक्त हो वह चन्द्रमुखी तथा जिसके ओष्ठ पके हुए बिम्बफलकी तरह लाल हों वह बिम्बोष्ठी कहलाती है। यह इन शब्दोंका अर्थ है। पर इनका उपयोग उपमामें ही किया जाता है, इसिलये ये स्वतन्त्ररूपसे अवयवपदनाम न होकर केवल प्रशंसारूप अर्थमें उपमार्थ-में विशेषणरूपसे ही आते हैं, इसिलये ये स्वतन्त्र नाम नहीं हैं।

अनादिसिद्धान्तपद नामों में जो नाम अनादिकालीन गुणके सम्बन्धकी अपेक्षासे प्रवृत्त हुए हैं, जैसे जीव, झानी, चेतनावान, वे गीण्यपद और आदानपदमें अन्तर्भूत हो जाते हैं। तथा जो नाम नोगीण्य हैं, अर्थात् गुणकी अपेक्षासे व्यवहृत नहीं होते हैं वे नोगीण्यपद नामों में अन्तर्भूत हो जाते हैं। अत, सहस्र इत्यादि प्रमाणपद नाम भी गीण्यपदमें हो अन्तर्भूत होते हैं, क्योंकि शतत्व आदि रूप प्रमाण द्रव्यका गुण है। यह प्रमेथमें ही पाया जाता है। अर्थात् इन नामोंसे उस प्रमाणवाली वस्तुका बोध होता है, इसिक्ये ये गीण्यपद नाम हैं।

अरविन्य शब्दकी अरविन्द यह संज्ञा नामपद नाम है, और उसका अनादिसिद्धान्त-

विसाणी दंडी पक्ली खुरी नहीं वाळी । "-"अनु० सू० १३० ।

<sup>(</sup>१) ''धम्मत्यिको अधम्मत्यिको काको पुढवी बाक तेळ कृष्णादीणि धणादियस्तितपदाणि।''-ध० बा० प० ५३८। ष० सं० पु० ७६। ''धम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकाए आगासत्यिकाए जीवत्यिकाए पुगाळत्यि-काए अद्यासमए से तं अगावस्थिकंतेणं।''-अनु० सू० १३०। (२) ''सवं सहस्तिमच्यादीणि पमाणपद-णामाणि संसाणिवंधणादो।''-ध० का० प० ५३८। ष० सं० पु० ७७। 'से कि तं पमाणेणं ? यहन्तिहे

व अवादियसिद्धंतपदवामेसु पविद्वो, अवादिसहवेण तस्स तत्थ पवृत्तिदंसणादो। अवादियसिद्धंतपदवामाणं अम्माभम्भकालामासजीवपुग्गलादीणं छण्पदंतन्माचो पुर्वं पहिचेते कि जेदाणि पहिचेज्जदे। तदो णामं दसविद्दं चेव होदि ति एयंतग्महो ण वत्तव्यो, किंतु छन्दिहं पि होदि ति वेत्तव्यं।

५२६. एदेसु छन्बिहेसु णामेसु पेजदोसपाहुडं कसायपाहुडमिदि च जाणि णामाणि ताणि कत्थ णिवदंति ? गोण्णपदेसु णिवदंति, पेजदोसकसायाणं भारणपोसणगुणेहिंती

पदमाभों सं अन्तर्भाव हो जाता है, क्यों कि अनाविकालसे अरिवन्द शब्दकी अरिवन्द इस संझाह्य अर्थों प्रश्नि देखी जाती है। अर्थात् अरिवन्द शब्दकी अनादि कालसे अरिवन्द इस संझामें ही न्यवहार होता आ रहा है, इसिलये अरिवन्द शब्दकी अरिवन्द संझा अनादि-सिद्धान्त पदनाम है। तथा धर्म, अधर्म, काल, आकाश, जीव और पुद्गल आदि अनादि-सिद्धान्तपद नामों का छह नामों में यथायोग्य अन्तर्भाव पहले कहा जा चुका है, इसिलये इस समय उसका कथन नहीं करते हैं। अर्थात् अनादिसिद्धान्तपदनामों का गीण्यपद, नोगीण्यपद आदि नामों में अन्तर्भाव करनेकी विधि पहले बतला आये हैं, तदनुसार इन पूर्वोक्त संझाओं का यथायोग्य अन्तर्भाव कर लेना चाहिये। यहाँ अलगसे उसके कथन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसप्रकार पूर्वमें छह प्रकारके नामोंका कथन किया गया है और शेष नामोंका उनमें अन्तर्भाव कसे हो जाता है यह बतलाया गया है। अतः नाम दस प्रकारका ही होता है ऐसा एकान्तरूपसे आग्रह करके कथन नहीं करना चाहिये। किन्तु नाम छह प्रकारका भी होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

विशेषार्थ—यद्यपि श्रीधवळा आदिमें नामके दस भेद कहे हैं और यहाँ चूणिसूत्र-कारने नामके कुछ छह भेद ही कहे हैं। तो भी इन दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ नामके भेद गिनाते समय अधिकसे अधिक भेदोंके कथन करनेकी मुख्यतासे दस भेद कहे गये हैं और यहाँ अन्तर्भाव करके छह भेद गिनाये गये हैं। किन किन नामों-का किन किन नामोंमें अन्तर्भाव हो जाता है, यह पूर्वमं दिखछा हो आये हैं, इसिछये विवक्षाभेदसे नामके दस या छह भेद समझने चाहिये।

§ २६. शंका—इन छद्द प्रकारके नामपदों में से पेन्जदोषप्राभृत और कषायप्राभृत ये नाम किन नामपदों में अन्तर्भृत होते हैं ?

समाधान—गीण्यपदनामों में ये दोनों नाम अन्तर्भूत होते हैं, क्योंकि पेउज, दोष बीर कषायके घारण और पोषण गुणकी अपेक्षा इन दोनों नामोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है।

विद्योषार्थ-- म और आ उपसर्गपूर्वक सृक्ष् धातुसे प्राभृत शब्द बना है। सूक् धातु-का अर्थ धारण और पोषण करना है। तद्नुसार पेडलदोषप्राभृत और कषायप्राभृत इन दोनों पण्णते, तं जहा-नामप्पनाणे, ठवणपमाणे, दवपमाणे, भावपमाणे।''-अबु० सू० १३०।

(१) 'नामपरं नाम गोडोऽन्त्रो हमिल इति गोडान्त्रद्रमिलमावानामश्रामस्वात्।''-व० सं० पृ० ७७। 'अरविदसहस्य अरविदसण्या यामपरं, णामस्य अप्याजिम चेव पत्रसिद्धणादी।'' -व० आ० प० ५३८। 'पिडिपिकासहस्य नामेज उन्नामिण्जए से तं नामेणंपित्रादेर्यद् बम्बुदसादि नाम आसीत् तत् पृत्रादेरिय स्वेव विधीयमानं नामना नामोच्यत इति तात्पर्यम्।''-अनु० म० सू० १:०।

एदेसि दोण्हं नामाणं पउत्तिदंसणादो । अणादिसहत्वेण एयञ्चानि एदानि दो नामानि अवादियसिद्धंतपदेसु किण्ण भिवदंति ? णः अणादियसिद्धंतपदस्स गोण्ण-णोगोण्ण-पदेशु अंतरमार्थं गयस्स अप्पदणामेहितो प्रथमावाणुवलंगादो । एवं णामपरूवणा गदा ।

**\* पमाणं सत्तविहं ।** 

नामोंको गौण्य नामपदमें गर्भित किया है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इस पेज्जबोब-प्रास्त या कषायप्रास्त शासमें जीवोंको पेज्ज, दोष और कषायके धारण करने और पोषण करनेका उपदेश दिया गया है। किन्तु यहाँ धारणका अर्थ आधार और पोषणका अर्थ विस्तार से कथन करना है। अर्थात् यह पेडजदोषप्रामृत या कषायप्रामत पेज, दोष और कषायोंके कथनका आधारभूत होनेसे धारण गुणवाला और उन्हींका विस्तारसे कथन करनेवाला होने-से पोषण गुणबाळा है। इस दृष्टिसे प्रास्तका सर्वत्र यही अर्थ करना चाहिये। जैसे, आकाश-प्राभृतका अर्थ आकाशको धारण और पोषण करनेबाला शास होगा। यदि यहाँ धारण और पोषणसे जीवोंके द्वारा आकाशके धारण करने और पोषण करनेरूप अर्थका प्रहण किया जाय तो यह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि न तो जीव आकाशको धारण ही कर सकते हैं और न पुष्ट हो। अतएव यही अर्थ होगा कि जो शास्त्र काकाशदन्यके कथन करनेका आधारभूत है और जिसमें विस्तारसे आकाशका कथन है वह आकाशप्रामृत है। इसी प्रकार प्रकृतमें समझना चाहिये।

शंका--पेजादोषप्राश्त और कषायप्राश्त नाम अनादिकालसे पाये जाते हैं, अतः इनका अनादिसिद्धान्तपदनामोंमें अन्तर्भाव क्यों नहीं होता है ?

समाधान--नहीं, क्योंकि अनादिसिद्धान्तपदका गौण्यपद और नोगौण्यपदमें अन्तर्भाव हो जाता है, अतः वह उक्त छह प्रकारके नामोंसे अलग नहीं पाया जाता है।

विशेषार्थ - पहले यह बतला आये हैं कि जो जीव आदि अनादिसिद्धान्तपद जीवन-गुण आदिकी मुख्यतासे व्यवहृत होते हैं वे गीण्य पदनाममें और जो धर्म आदि अनादि-सिद्धान्तपद गुणकी मुख्यतासे न्यबहृत नहीं होते हैं उनका नोगीण्यपदनाममें अन्तर्भाव हो जाता है। तदनुसार यहाँ पेजादोषप्राभृत और कषायप्राभृत इन दोनों नामोंका गौण्यपदनाममें अन्तर्भाव किया है।

इस अकार नामप्ररूपणा समाप्त हुई।

#### क प्रमाण सात प्रकारका है।

<sup>(</sup>१) "प्रमाणं द्विविधं लीकिकलोत्तरभेदात्। लौकिकं षोढा मानोन्मानावमानगणनाप्रतिमानतत्त्र-माणभेदात् " लोकोत्तरं चतुर्धा द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात्" -राक्षवा ३।३८। "प्रमाणं पंचविहं दव्यक्षेत्रकाल-भावणयप्पषाणभेदेहि।""अथवा प्रमाणं छन्विहं मामस्यापनाद्रव्यक्षेत्रकाकभावप्रमाणभेदात्।"--व० सं० यु० ८०, ८१। घ० आ० प० ५३८। "प्रमाणे चडिनाहे पण्णले, तं जहा दब्दपमाणे खेलप्रमाणे काल-व्यमाणे भावव्यमाणे। (१३१) भावव्यमाणे विविहे पण्णत्ते, तं जहा-गुणव्यमाणे सम्बद्धमाणे। गुणप्यमाणे दुविहै पण्णले, तं जहा-जीवगुणप्यमाणे अजीवगुणप्यमाणे अ । जीवगुणप्यमाणे सिविहे पण्णले, तं जहा-णाणगुणप्यमाणे वंसणगुणप्यमाणे चरित्तगुणप्यमाणे।"-अनु० स्० १३१, १४३।

🖟 🔻 🖇 २७. एदस्स सुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा-णामपमाणं हुवणपमाणं संखपमाणं दञ्जपमाणं खेत्रपमाणं कालपमाणं णाणपमाणं चेदि। प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम् । नामारूयातपदानि नामप्रमाणं प्रमाणशब्दो वा । कुदो १ एदेहितो अप्पणी अण्णेसि च दब्व-पञ्जयाणं परिच्छित्तिदंसणादो । सो एसो त्ति अमेदेण कहु-सिला-पञ्चएसु अध्वियवस्थुण्णासी दुवणापमाणं । कथं ठवणाए पमाणत्तं ? णः, ठवणादी एवंविही सी ति अण्णस्स परिच्छित्तिदंसणादो । मइ-सुद-ओहि-मणपज्जव-केवलणाणाणं सब्भावासब्भावस्रुवेण विण्णासी वा। सयं सहस्समिदि असब्भावहुवणा वा ठवण-पमाणं। सयं सहस्समिदि दञ्वगुणाणं संखाणं धम्मो संखापमाणं। पल-तुला-कुडवा-दीणि दव्वपमाणं, दब्बंतरपरिच्छित्तिकारणत्तादो। दब्वपमाणेहि मविदजव-गोहूम-तगर-कुट्ट-वालादिसु कुडव-तुलादिसण्णाओ उवयारणिबंधणाओ ति ण तेसि पमाणत्तं किंतु

'वह यह हैं' इस प्रकार अभेदकी विवक्षा करके काष्ठ, शिला और पर्वतमें अर्पित वस्तुका न्यास स्थापनाप्रमाण है।

शंका-स्थापनाको प्रमाणता कैसे है ?

समाधान-ऐसी शङ्का नहीं करना चाहिये, क्योंकि स्थापनाके द्वारा इस प्रकारका 'वह है' इसप्रकार अन्य वस्तुका ज्ञान देखा जाता है।

अथवा, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानका तदाकार और अतदाकाररूपसे निक्षेप करना स्थापना प्रमाण है। अथवा, 'यह सौ है, यह एक हजार हैं इसप्रकारकी अतदाकार स्थापना स्थापनाप्रमाण है।

द्रव्य और गुणोंके 'सी हैं, एक हजार हैं' इसप्रकारके संख्यानरूप धर्मको संख्याप्रमाण कहते हैं। अर्थात् द्रव्य और गुणोंको गणनाके निमित्तक्पमें जो संख्यानकप धर्म पाया जाता है उसे सख्याप्रमाण कहते हैं। पछ, तुला और कुहव आदि द्रव्यमाण हैं, क्योंकि ये सोना, चाँदी, गेहूँ आदि दूसरे पदार्थीके परिमाणके ज्ञान करानेमें कारण पड़ते हैं। किन्तु द्रव्यप्रमाणरूप पळ, तुळा आदि द्वारा मापे गये जी, गेहूँ, तगर, कुष्ठनामकी एक दवा और

<sup>§</sup> २७. अब इस सूत्रके अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं। वह इसप्रकार है—नामप्रमाण, स्थापनाप्रमाण, संख्याप्रमाण, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, काळप्रमाण और ज्ञानप्रमाण, ये प्रमाण-के सात भेद हैं। जिसके द्वारा पदार्थ प्रमित किया जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। नामपद और आख्यातपद अथवा प्रमाणशब्द नामप्रमाण हे, क्योंकि इनसे अपनी तथा दूसरे द्रव्य और पर्यायोंकी परिच्छित्ति होती देखी जाती है।

<sup>(</sup>१) "प्रमीयते परिच्छियते धान्यद्रव्याद्यनेनेति प्रमाणम् असतिप्रस्तृत्यादि, अथवा इदं चेदं च स्वरूप-मस्य भवतीत्य्रेवं प्रतिनियतस्वरूपतया प्रत्येकं प्रमीयते परिच्छिद्यते यत्तत्प्रमाणं यथोवतमेव, यदि वा घान्यद्रव्या-वेरेव प्रमितिः परिष्छेदः स्वरूपावगमः प्रमाणम्"-अनु० स० स्० १३२।

<sup>(</sup>२) "सा बुविहा सब्भावासब्भावटुवणा चेदि"-ष० सं० पू० २०। लची० स्व० पू० २६। त० इली॰ पु॰ १११। अक॰ टि॰ पु॰ १५३। "अक्से वराडए वा कट्ठे त्थे व चिलकम्मे वा। सङ्गावमसङ्भावं ठबणापिडं वियाणाहि ॥"-पिड० गा० ७ । बृह० भा० गा० १३ । "सद्मावस्थापनया नियमः असद्भावन ं का अतद्वेति स्यूणेन्द्रवत्।"-नम्रकः वः पः १८१।

परीयचमेव । अंगुरादिओगाइणाओ खेत्तपमाणं, 'प्रमीयन्ते अवगाद्यन्ते अनेन शेष-द्रव्याणि' इति अस्य प्रमाणत्वसिद्धेः।

"बेसं संखु आयासं, तविववरीयं च होदि जोखेशं॥ ३॥११ इदि वयणादी खेत्रपमाणं दंडादिपमाणं च (व) दव्यपमाणे अंतब्मावं किण्णा गच्छदि ? ण एस दोसो; दन्त्रमिदि उत्ते परिणामिदन्त्राणं जीव-पोग्गलाणमण्णेसि परिन्छित्ति-णिमित्ताणं गहणं, तत्थ पचयापचयभावदंसणादो संकोच-विकोचत्त्वलंभादो च । ण च

बाला नामका एक सुगन्धित पदार्थ आदिमें जो कुढव और तुला आदि संज्ञाएँ व्यवहृत होती हैं वे उपचारनिमित्तक हैं, इसिखये उन्हें प्रमाणता नहीं है, किन्तु वे प्रमेयरूप ही हैं।

विशेषार्थ—एक बहुत छोटी तौलको या चार तोलाको पल कहते हैं। तौलनेके साधन या तराजूको तुला कहते हैं और अनाज मापनेके एक मापको कुडव कहते हैं। परन्तु लोकमें तीले और मापे जानेवाले सोना और रोहूँ आदि पदार्थीमें भी तुला और कुडव आदि संशाओंका व्यवहार देखा जाता है, इसलिये यहाँ द्रव्यप्रमाणसे सोने और नेहूँ आदिका प्रहण न करके तौछने और मापनेके साधनांका ही ब्रह्ण करना चाहिये, क्योंकि सोना और गेहूँ आदि पदार्थ स्वयं तुला और कुडव आदि कुछ भी नहीं हैं। उनमें तो केवल तुला और कुडवके बराबर परिमाण देखकर तुला और कुडवरूप व्यवहार किया जाता है, इसलिये सोना, गेहूँ आदिमें की गई पल, कुडब आदि संज्ञाएं उपचरित ही जाननी चाहिए, वास्तविक नहीं। वास्तवमें सोना और गेहूँ आदि प्रमेय हो हैं, प्रमाण अर्थात् मापने-के या तौछनेके साधन नहीं।

अंगुल आहिरूप अवगाहनाएँ क्षेत्रप्रमाण हैं, क्योंकि 'जिसके द्वारा शेष द्रव्य प्रमित किये जाते हैं अर्थात् अवगाहित किये जाते हैं उसे प्रमाण कहते हैं' प्रमाणकी इस व्युत्पत्तिके अनुसार अंगुल आदिरूप क्षेत्रको भी प्रमाणता सिद्ध है।

शंका-"क्षेत्र नियमसे आकाश द्रव्य है और इससे विपरीत अर्थात् आकाशसे अति-रिक्त शेष द्रव्य नोक्षेत्र है ॥ ३॥"

इस वचनके अनुसार क्षेत्रप्रमाण जो कि आकाश द्रव्यस्वरूप है, दण्डादिप्रमाणके समान द्रव्यप्रमाणमें अन्तर्भावको क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्यप्रमाणमें द्रव्यपदसे अन्य पदार्थीकी परिच्छित्तिमें कारणभूत परिणामी द्रव्य जीव और पुद्गळका ही प्रहण किया है। कारण कि जीव और पुद्गलमें बृद्धि और हानि तथा संकोच और विस्तार पाया जाता है। अर्थात् पुद्राल द्रव्यमें स्कन्धकी अपेक्षा वृद्धि और हानि होती रहती है तथा जीव और पुद्राल दोनोंमें संकोच और विस्तार पाया जाता है। इससे जाना जाता है कि द्रव्यप्रमाणमें द्रव्य पदसे जीव और पुद्गालका हो महण किया है। किन्तु धर्म, अधर्म, काल और आकाश द्रव्य उसप्रकार

<sup>(</sup>१) "क्षेत्रप्रमाणं दिविषम् अवगाहक्षेत्रं विभागनिष्यश्चक्षेत्रं चेति । तत्रावगाहक्षेत्रमनेकविषम्, एकदि-त्रिचतुःसंस्येयासंस्येयानन्तप्रदेशपुद्लद्रव्यावगास्येकाद्यसंस्येयाकाशप्रदेशभेदात् । विभागनिस्पक्षक्षेत्रं चानेकविधम्-असंस्थेयाकाराश्रेणमः, क्षेत्रप्रमाणांगुलस्यैकोऽसंस्थेयभागः ..."-राक्षकः ३।३८। "सेलपमाणे दुविहे पण्णले पएसणिष्यक्षे व विभागणिष्यक्षे का"-अनु । सूर १३१।(२) ''सेलं बलु आगासं तक्विवरीयं च होइ नोसेलं। जीवा य पोगाला वि य घम्माधम्मत्थिया कालो ॥"-जीवस० वा० १६८ । उद्व तेयम्-व० के० पू० ७।

धम्माधम्मकालामासा परिणामिणोः, तस्य रूप-रस-गंध-पासोगादण-संठणंतरसंकर्ताण-भणुवलंभादो । अथवा, अण्णपरिच्छित्तिहेउद्व्वं दव्वपमाणं णाम । ण च खेत्तेण किरियाविरहिएण कुढवादिणेव दव्वंतरपरिच्छित्ती सकिन्जदे काडं, किंतु खेत्तेण अण्णदव्याणि ओगाहिन्जंति ति खेत्तस्स पमाणसण्णा, तेण खेत्तपमाणं दव्वपमाणे ण णिवददि ति सिद्धं । समयाविलय-खण-लब-ग्रहुत्त-दिवस-पक्ख-मास-उद्ध-अयण-संवच्छर-

परिकामी नहीं हैं, क्योंकि इनमें रूपसे रूपान्तर, रससे रसान्तर, गन्धसे गन्धान्तर, स्पर्शंसे स्पर्शान्तर, अवगानासे अवगाहनान्तर और आकारासे आकारान्तररूप परिवर्तन नहीं देखा जाता है। अर्थान् रूप, रस, गन्ध और स्पर्श तो उनमें होते ही नहीं हैं। तथा उनकी अवगाहना और आकार भी अनादिकालसे एक ही चला आ रहा है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। किन्तु जीव और पुद्गलमें यह बात नहीं है। पुद्गलमें रूप रसादिक बदलते रहते हैं। स्कन्धकी अपेक्षा उसकी अवगाहना और आकार भी बदलता रहता है। संकोच और विस्तारके कारण संसारी जीवके भी अवगाहना और आकार में परिवर्तन होता रहता है। अतः हच्यप्रमाणमें द्रव्य पदसे जीव और पुद्गलका ही प्रहण किया है। अथवा, अन्य पदार्थोंक परिमाण करानेमें कारणभूत द्रव्यप्रमाण है, द्रव्यप्रमाणके इस लक्षणके अनुसार कुडव आदि ही द्रव्यप्रमाण कहे जा सकते हैं, क्योंकि कुडव आदिसे जिसप्रकार अन्य पदार्थोंका परिमाण किया जा सकता है उसप्रकार कियारहित आकाश क्षेत्रके द्वारा अन्य पदार्थोंका परिमाण कही किया जा सकता है। तो भी क्षेत्रका आक्रय लेकर अन्य द्रव्य अवगाहित होते हैं, इसलिये क्षेत्रको प्रमाण संज्ञा है और इसीलिये क्षेत्रप्रमाणमें द्रव्यप्रमाण अन्तर्भृत नहीं होता है यह सिद्ध हो जाता है।

विश्लेषार्थ-द्रव्यप्रमाणसे क्षेत्रप्रमाणको अलग गिनाया है। इस पर शंकाकारका कहना है कि जिसप्रकार दण्डादि प्रमाण द्रव्यस्वरूप होनेके कारण द्रव्यप्रमाणसे अलग नहीं माने गये हैं उसीप्रकार क्षेत्रको भी द्रव्यस्वरूप होनेके कारण द्रव्यप्रमाणसे अलग नहीं मानना चाहिये। इस अंकाका यह समाधान है कि द्रव्यश्रमाणमें सभी द्रव्योंका प्रहण नहीं किया है। किन्तु जिन द्रव्योंकी संयोगरूप अवस्थामें गुणविकार और प्रदेशविकार देखा जाता है वे द्रव्य ही यहाँ द्रव्यप्रमाण पदसे प्रहण किये गये हैं। ऐसे द्रव्य जीव और पुद्राल ये दो ही हो सकते हैं; अन्य नहीं। अन्य द्रव्योंमें यद्यपि अनेक अगुरुलघु गुणनिमित्तक हानि और बुद्धिरूप परिणाम पाया जाता है पर वह परिणाम उनमें विभावरूप नहीं है। तथा संयोगविशेषके निमित्तसे जीव और पुद्गलमें जिसप्रकार प्रदेशविकार देखा जाता है उसप्रकारका प्रदेशविकार भी अन्य द्रव्योंमें नहीं होता है। अतः धर्मादि द्रव्य जीव और पुद्गलके समान दूसरे पदार्थोंके परिमाणके ज्ञान करानेमें कारण नहीं होते हैं, इसिखें द्रव्यप्रमाणमें केवछ जीव और पुद्राछ इन दो द्रव्योंका ही प्रहण किया है। ये दोनों द्रव्य यहाँ अञ्च ही लेने चाहिये। फिर भी आकाशके आश्रयसे अन्य पदार्थ अवगाहित होकर रहते हैं अतः आकाशको द्रव्यप्रमाणसे भिन्न प्रमाण माना है। आकाश केवल द्रव्य है, इसलिये डसका द्रव्यप्रमाणमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यप्रमाणकी हेतुभूत पूर्वोक्त सामग्री काकाशमें नहीं पाई जाती है।

समय, आबली, क्षण अर्थात् स्तोक, लव, गुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन,

<sup>ं (</sup>१) ''बोबो सपो''—पा० कारा ८८२।

जुन-पन्त-पन्त-सायरादि कालपमाणं। ण च एदं दन्तपमाणे जिन्ददि, यनहार-

## कालो परिणाममबो परिणामो दब्बकालसंयुदो। दोण्हं एस सहाबो कालो खणभंगुरो णियदो ॥ ४॥

#### एदेण सुरोण ववहारकारुस्स दव्वभावासिदीदो ।

§ २८. णाणपमाणं पंचविद्दं मदि-सुद-ओहि-मणपज्जव-केवलणाणमेएण। णाणस्य पमाणते भण्णमाणे संसयणज्ज्ञवसायविवज्ज्ञयणाणाणं पि पमाणतं पसज्जदे;

संबत्सर, युग, पूर्व, पर्व, पत्योपम, सागरोपम आदि कालप्रमाण है। यह कालप्रमाण द्रव्य-प्रमाणमें अन्तर्भूत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ व्यवहारकालका प्रहण किया गया है और व्यवहारकाल द्रव्य नहीं है। कहा भी है—

"समय, निमिष आदि व्यवहारकाल जीव और पुद्गलके परिणामसे व्यवहारमें आता है, अतः वह परिणामसे उत्पन्न हुआ कहा जाता है। तथा जीव और पुद्गलका परिणाम उसके निमित्तभूत द्रव्यकालके रहने पर ही उत्पन्न होता है, अतः वह द्रव्यकालके द्वारा उत्पन्न हुआ कहा जाता है। व्यवहारकाल और निश्चयकालका यही स्वभाव है। उनमेंसे व्यवहारकाल क्षण भंगुर है और निश्चयकाल नियत है।। ४॥"

इस सूत्रगाथासे न्यवहारकालको द्रन्यपना नहीं है यह सिद्ध हो जाता है।

विशेषार्थ — छहाँ द्रव्योंकी एक पर्यायसे दूसरी पर्यायके होनेमें अन्तरंग कारण प्रत्येक द्रव्यके अनन्त अगुरु गुण हैं और बाझ साधारण निमित्त कारण काल द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्यको एक पर्यायसे दूसरी पर्यायके होनेमें जो काळ छगता है उसे आगममें समय कहा है, जो काळ द्रव्यकी परिवर्तनस्वमावसे उत्पन्न होनेवाळी अर्थपर्याय है। यद्यपि अतिसूक्ष्म होनेके कारण क्षायोपरामिक क्षानोंके द्वारा इसका प्रहण वो नहीं हो सकता है फिर भी मन्द्रगतिसे गमन करते हुए एक परमाणुके द्वारा एक काळाणुसे व्याप्त आकाराप्रदेशके व्यविक्रम करनेमें जितना काळ छगता है आगममें उस काळको समय कहा है, अतः इस काळमें जो समयका व्यवहार होता है वह पुद्गळनिमित्तक है और इसके समुदायमें आवळी और निमिष आदिक्ष व्यवहार तो स्पष्टतः जोब और पुद्गळके परिणमनके निमित्तसे होता है। अतः यह सब व्यवहारकाळ कहा जाता है। इससे निश्चित हो जाता है कि इस व्यवहारकाळका उपादान कारण काळ द्रव्य है और बाझ निमित्त कारण जीव और पुद्गळोंका, बिश्लेषकर केवळ ढाई द्वीपमें स्थित सूर्यमंडळका परिणमन है। अतः व्यवहारकाळ द्रव्य न होकर पुद्गळ और जीववृत्यके परिणामसे व्यवहारमें आनेवाळी काळ द्रव्यकी औपचारिक पर्याय है। इसळिये उसे द्रव्यप्रमाणमें महण न करके स्वतन्त्र प्रमाण कहा है।

१२८ ज्ञानप्रमाण मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनव्यवज्ञान और केष्ठज्ञानके भेरके पाँच प्रकारका है।

शंका जान ममाण है सा कथन करने पर संशय, अनध्यवसाय और विपर्यय

<sup>(</sup>१) "पुणी एवाणि एगपुञ्चनस्याणि ठनेतूण समसगुणियेण चन्नशसीवियमीण गुणिदे पन्न होति।" न्या सारु पर ८८२। (२) पणारु गारु १००।

ण, 'प'सदेण तेसि पमाणचस्स ओसारिदचादो। पमाणेस णाणपमाणं चेव पहाणं, एदेण विणा सेसासेसपमाणाणमभावप्यसंगादो। इंदिय-णोइंदिएहि सद्द-परिस-ह्य-रस-गंथादि-विसएसु ओम्गह-ईहावाय-धारणाओ मदिणाणं,इंदियहुसण्णिकरिससमणंतरसुप्पण्णतादो । मदिणाणपुच्वं सुदणाणं होदि मदिणाणविसयकयअहादो पुधभूदह्रविसयं, अण्णहा ईहादीणं पि मदिपुष्वसं पिंड विसेसाभावेण सुदणाणत्तप्यसंगादो । तं च उवदेसाणुव-देसपुरुवं, ण च उवदेसपुरुवं चेवे ति णियमो अस्थि।

> पण्णविणिजा भावा अणंतभागो वु अणहिलप्पाणं। पण्णवणिजाणं पुण अणंतभागो सुदणिबद्धो ॥५॥

त्ति गाहासुत्तेणेव अणुवदेसपुन्बं पि सुदणाणमित्थ ति सिद्धीदो । परमाणुपजंतासेस-पोग्गलदव्वाणमसंखेजलोगमेत्तखेत्त-काल-भावाणं कम्मसंबंधवसेण पोग्गलभावमुवगय-

क्रानोंको भी प्रमाणता प्राप्त होती है ?

समाधान--नहीं, क्यों कि प्रमाणमें आये हुए 'प्र' शब्दके द्वारा संशय आदिकी प्रमा-णताका निषेघ कर दिया है।

चूर्णिसूत्रमें जो सात प्रकारके प्रमाण बतलाये हैं, उनमें ज्ञानप्रमाण ही प्रधान है, क्योंकि उसके बिना शेष समस्त प्रमाणोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है।

इन्द्रिय और मनके निमित्तसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धादिक विषयोंमें अवग्रह ईहा, अवाय और धारणारूप जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान है, क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थके सिक्षकर्षके अनन्तर उसकी उत्पत्ति होतीं है। जो ज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है और मति-ज्ञानके द्वारा विषय किये गये अर्थसे पृथग्भूत अर्थको विषय करता है वह श्रुतज्ञान है। यदि ऐसा न माना जाय, अर्थात् यदि केवल मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले ज्ञानको ही श्रुतज्ञान माना जाय और उसका विषय मतिज्ञानसे प्रथम् न माना जाय तो ईहादिक ज्ञानोंको भी श्रुत-ज्ञानत्वका प्रसंग प्राप्त होगा, क्यांकि श्रुतज्ञानकी तरह ईहादिक भी अवग्रहादि मतिज्ञान-पूर्वक होते हैं। वह श्रुतक्षान उपदेशपूर्वक भी होता है और बिना उपदेशके भी होता है, इसिख्ये अतज्ञान उपदेशपूर्वक ही होता है ऐसा एकान्त नियक नहीं है, क्योंकि-

"अनभिलाप्य पदार्थोंके अर्थात् जो पदार्थ शब्दोंके द्वारा नहीं कहे जा सकते हैं चनके अनन्तवें भागप्रमाण प्रज्ञानपीय अर्थात् प्रतिपादन करनेके योग्य पदार्थ हैं और प्रज्ञा-पनीय पदार्थीके अनन्तवें भागप्रमाण श्रुतनिबद्ध पदार्थ हैं ॥ ५॥

इस गाथासूत्रसे ही अनुपदेशपूर्वक भी श्रुतक्षान होता है यह सिद्ध हो जाता है।

सहास्कन्धसे छेकर परमाणुपर्यन्त समस्त पुद्गळ द्रव्योंको, असंख्यात लोकप्रमाण क्षेत्र. काल और भावोंको तथा कर्मके संबन्धसे पुद्गलभावको प्राप्त हुए जीवोंको जो प्रत्यक्षरूपसे

<sup>(</sup>१) यो० जीव० गा० ३३३। वि० भा० गा० १४१। ब्रुह्म भा० गा० ९६५।

<sup>(</sup>२) 'अतिमसंधंताइं परमाणुष्पहृदिमृत्तिदम्बाई। जं पचनवसं जाणइ तमोहिणाणं ति णादकां।'--ं सि० प० प० ९२।

ेजावः [जीया-]णं च जं पचनलेणः [परिच्छित्तं कुणइ तं ओहिणाणं णाम । चितिय-] अद्धचितिय-अचितिय अस्याणं पणदासीसजीयणसम्बन्धनंतरे बहुमाणाणं जं पमनस्वेण परिच्छिति कुणह, ओहिणाणादो थोषविसयं पि होदण संजमाविणामाविसणेण गउर-वियं तं मेणपज्जवं णाम । घाइचउक्कव्यएण लद्धप्पसहव-विसईकयतिकालगोयरासेस-दम्बपन्जय-करणैकमवद्याणाईयं खद्यसम्मत्ताणंतसुह-विरिय-विरद-केवलदंसणाविणा-भावी केवलणाणं णाम । एवं पमाणाणं सामण्णपरूवणा कदा ।

§ २९. णय-दंसण-चरित्त-सम्मत्तपमाणाणि एत्थ किण्णपरूविदाणि ? णः तत्थ द्वियसंखाए संखपमाणे अंतब्भावादो, सब्बेसि पज्जयाणं ववहारकालंतब्भाबादो च।

§ ३०. संपंहि पयदमस्सिद्ण पमाणपरूवणं कस्सामो । एदेसु पमाणेसु काणि

#### जानता है वह अवधिक्रान है।

पैतालीस छाखा योजनके भीतर विद्यमान चिन्तित अर्धचिन्तित और अचिन्तित पदार्थोंको जो प्रत्यक्षरूपसे जानता है और जो अवधिज्ञानसे अल्पविषयवाला होते हुए भी संयमका अविनाभावी होनेसे गौरवको प्राप्त है वह सनःपर्ययक्कान है। चारों घातिया कर्मों के क्षयसे जिसने आत्मस्वरूपको प्राप्त कर छिया है अर्थात् जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिसने त्रिकालके विषयभूत समस्त द्रव्य और पर्यायोंको विषय किया है; जो इन्द्रिय, क्रम तथा व्यवधानसे रहित है और जो क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्त सुख, अनन्त बीच, अनन्त विरति तथा केषळदर्शनका अविनाभाषी है वह केवळज्ञान है। इसप्रकार प्रमाणोंकी सामान्य प्ररूपणा की।

६ २९. शंका-नय, दर्शन, चारित्र और सम्यक्तको यहाँ प्रमाणरूपसे क्यों नहीं कहा ?

समाधान-नहीं, क्योंकि नयादिकमें स्थित संख्याका संख्याप्रमाणमें अन्तर्भाव हो जाता है और सब पर्यायोंका व्यवहारकालमें अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिये नयादिकका प्रमाणरूपसे प्रथक कथन नहीं किया है।

§ ३०. अब प्रकृत कवायप्रामृतका आश्रय छेकर प्रमाणका कथन करते हैं—

<sup>(</sup>१) जाब ( भु० ३ ) ण च पच्चवलेण (भु० ६४) अद्ध-ता०, स०-जाब पोग्गलेण च पच्चवलेण णाणविसेसं णत्य सि सिद्धीए चेव पोग्गछदग्वमपरूबिय अद्य-अ०, आ०। (२) 'विताए, अचिताए अद्धं चिताए विविद्यभेयगयं। जं बाणइ णरलोए तं वि य मणपज्यवं णाणं।"-ति० प० प० ९२। (३) "परिणमदो खलु णाणं पच्चम्खा सम्बदन्वपण्जाया । सो णेव ते विजाणदि खग्गहपुन्वाहि किरियाहि ॥ णरिष परोक्खं किचि वि समंतसञ्बदखगुणसमिद्धस्य । अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ।।" -प्रवचन गा० २१-२२ । "करणक्रमध्यवचानाद्यतिवर्तिवृद्धित्वात्"-अष्टस० पु० ४४ । "तथाहि-सर्वद्रव्य पर्यायविषयमहरप्रत्ययधं क्रमातिकान्तं तत् मनोऽधानपेक्षत्यात् मनोऽधानपेक्षं तत् सकलकलङ्कविकलत्वात्" -आपाप० का० ९६। "असवत्तसमलमार्य लोगालीएसु तिमिरपरिचले । केवलमखंडमेदं केवलणाणं भणति े जिला ॥ "-ति० प० प० ९२ ।

पमाणाणि एत्य संमवंति ति ? णाम-संस्वा-सुदणाणपमाणाणि तिणिण चेव प्यदिन्म संमवंति; अण्णेसिमणुवलंभादो । कथं णामसण्णिदाणं पद-वक्काणं पमाणसं ? णः, तेसु विसंवादाणुवलंभादो । लोइयपद-वक्काणं किहं पि विसंवादो दिस्सदि ति णागमपद-वक्काणं विसंवादो वोत्तुं सिक्किजदे; भिण्णजाईणमेयत्तविरोहादो । ण च विसईकयसयलस्थ-करणा-कम-ववहाणादीद-वीयरायत्ताविणामावि-केवलणाणसमुद्रपण्णपद-वक्काणं खदुमस्थ-पद-वक्केदि समाणत्तमत्थः, विरोहादो ।

५ ३१. ण च केवलणाणमसिद्धः, केवलणाणंसस्स ससंवेयणपञ्चक्खेण जिन्नोहेणुवलं-भादो । ण च अवयवे पञ्चक्खे संते अवयंवी परोक्खो ति बोत्तुं जुत्तः, चिक्खिदियविसयी-क्रयअवयवत्थं मस्स वि परोक्खत्तप्पसंगादो। ण च एवं, सन्वत्थ विसयववहारस्स

शंका-इन सातों प्रमाणों में इस कषायप्राभृतमें कीन कीन प्रमाण संभव हैं ?

समाधान—प्रकृत कषायप्राभृतमें नामप्रमाण, संख्याप्रमाण और श्रुतज्ञानप्रमाण ये तीन प्रमाण ही संभव हैं, क्योंकि अन्य प्रमाण प्रकृतमें नहीं पाये जाते हैं।

शंका-पद और वाक्य ये नामपद हैं, इन्हें प्रमाणता कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इन पदों और बाक्योंमें विसंवाद नहीं पाया जाता है, इसि छिये वे प्रमाण हैं। छौकिक पद और बाक्योंमें कहीं कहीं विसंवाद दिखाई देता है, इसिलये आगमके पद और बाक्योंमें भी विसंबाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि छौकिक पद और बाक्योंसे आगमके पद और वाक्य भिन्न जातिवाछे होते हैं, अतः उनमें एकत्व अर्थात् अभेद माननेमें विरोध आता है।

यदि कहा जाय कि समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाले, इन्द्रिय, क्रम और व्यवधान से रहित तथा बीतरागताके अविनाभावी केवलज्ञानके निमित्तसे उत्पन्न हुए पद और वाक्यों-की छदास्थोंके छौकिक पद और वाक्योंके साथ समानता रही आओ, सो भी बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों प्रकारके पद और बाक्योंमें समानता होनेमें विरोध आता है।

§ ३१. यदि कहा जाय कि केवल्रज्ञान असिद्ध है, सो भी बात नहीं है, क्यों कि स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवल्ज्ञानके अंशरूप ज्ञानकी निर्वाधरूपसे उपलब्धि होती है। अर्थात् मिति- ज्ञानादिक केवल्ज्ञानके अंशरूप हैं और उनकी उपलब्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे सभीको होती है, अतः केवल्ज्ञानके अंशरूप अवयवके प्रत्यक्ष होने पर केवल्ज्ञानरूप अवयवीको परोक्ष कहना युक्त नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर चक्ष इन्द्रियके द्वारा जिसका एक भाग प्रत्यक्ष किया गया है उस स्तंभको भी परोक्षताका प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात् वस्तुके किसी एक

<sup>(</sup>१) जोवो केवलणाणसहाबो चेव, ण च सेसावरणाणमावरणिएजामावेण अभावो ? केवलणाणावर-णीएण आवरिदस्स वि केवलणाणस्स रूविद्याणं पच्चकसम्प्रणवस्त्रमाणमवयवाणं संभवदंसणादो, ते च जोवादो णिणिकदणाणिकरणा पच्चकसपरोक्सभेएण दुविधा होति: "पुन्यं केवलणाणस्स चलारि वि णाणाणि अवधवा इदि बुतं तं कथं घडते ? णाणाणं सामण्णमवेविसय तहवयवर्तं पिंड विरोहाभावादो"—॥० आ० प० ८६६ ।

<sup>(</sup>२) -यविपरी-सा०, अ०, आ०।

अवसामपुरस्तर नामस्वादी । मा च अवसामपुरस्तरी नवहारी समाधानस्य । मा च इतं, माहविविज्ञयसञ्चवहाराणं समाधुवलंगादो । अवयविध्य अव्यक्तियणे तदवयवर्षं मा सिल्हादि कि मा पञ्चवहारुं सत्तं, संग-त्यं मेसु वि तथाव्यसंगादो । मा अवयविद्ये अव-यवा ध्यतिम गुभभूदा अत्य, तथाणुवलंगादो, अवयविद्य विमा अवयविस्स वि मीस्वस्स अमावव्यसंगादो । मा अवयवी सावयवो, अम्बन्धाव्यसंगादो । मा अवयवा साव-यक्षा, पुन्तुत्तदोसव्यसंगादो । मा च मिरवयवा, गहहसिंगेम समामत्त्व्यसंगादो । मा

अवयवका प्रत्यक्ष होने पर शेष अवयवोंको तो परोक्ष कहा जा सकता है, अवयवीको नहीं। यदि कहा जाय कि अवयवका प्रत्यक्ष होने पर भी अवयवी परोक्ष रहा आवे, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर सभी जानोंमें 'यह प्रत्यक्ष झानका विषय है' आदि विषय-व्यवहारको अप्रमाणपुरस्तरत्वका प्रसंग प्राप्त होता है। और अप्रमाणपूर्वक होनेवाका व्यवहार सत्यवाको प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि कहा जाय कि सभी व्यवहार अप्रमाणपूर्वक होनेसे असत्य मान खिये जाँय, सो मी बात नहीं है, क्योंकि जो व्यवहार वाधारहित होते हैं उन सबमें सत्यता पाई जाती है।

यदि कोई ऐसा माने कि अवयवीके अज्ञात रहने पर 'यह अवयव इस अवयवीका है' यह सिद्ध नहीं होता है, सो उसका ऐसा मानना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर घट और स्तंभमें भी इसीप्रकारके दोषका प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात चछ इन्द्रियके द्वारा घट और स्तंभक्ष पूरे अवयवीका ज्ञान तो होता नहीं है, मात्र उसके योग्य सिक्तकर्षमें अवस्थित अवयवका ही ज्ञान होता है, इसिक्ष्ये वह अवयव इस घट या स्तंभका है यह नहीं कहा जा सकेगा।

यि कहा जाय कि अवयवीसे अवयव सर्वथा भिन्न हैं सो भी वात नहीं है, क्यों कि अवयवीसे अवयव सर्वथा भिन्न नहीं पाये जाते हैं। फिर भी यि अवयवीसे अवयवों को सर्वथा भिन्न मान लिया जाय तो अवयवों को छोड़ कर अवयवीका और कोई दूसरा रूप न होनेसे अवयवीके भी अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। यि कहा जाय कि अवयवी सावयव है, सो भी बात नहीं है, क्यों कि अवयवीको सावयव मानने पर अनवस्था दोषका प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात जिन अवयवों से अवयवी सावयव है उन अवयवों में वह एक देशसे रहता है या संपूर्ण क्यसे ? यदि एक देशसे रहता है तो जितने अवयवों में उसे रहना है इतने ही देश उस अवयवीके मानना होंगे। फिर उन देशों वह अन्य उतने ही दूसरे देशों से रहेगा इसतरह अन्य अन्य देशों की करपना से अवयवां नामका दूषण आ जाता है।

यदि कहा जाय कि अवयव सावयव हैं, सो भी वात नहीं है, क्योंकि अवयवोंको सावयब मानने पर पूर्वोक्त अनवस्था होपका प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात् जिन अवयवोंसे विकक्षित अवयव सावयब माने जायेंगे ने अवयव भी अन्य अवयवोंसे ही सावयब होंगे। इसप्रकार पूर्व पूर्व अवयवोंकी सावयबताके किये इसरोक्तर अवयवान्तरोंकी करपना करने पर अववस्था होपका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि अवयव स्वयं निरुवयब हैं, सो भी वात नहीं है, क्योंकि, अवयवोंको निरुवयब मानने पर उनमें गवेंके सीगके साव स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं निर्वयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं निरुवयं स्वयं स्

### अवयवी अवयवेश वहुर, अवयविरस कमोकमेहि वहुमाणस्य सावयवाणवत्येसद्व-अभि-सेसावयवाणवयवत्तामाव वहिलंबउत्तिआदिअणेयदोसप्पसंगादो ।

हैं, उसीप्रकार अवयवोंको निरवयय मानने पर उनकी भी सत्ता नहीं पाई जायगी। यदि कहा बाय कि अवयवी अपने अवयवोंमें रहता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अवयवी अपने अवयवोंमें क्रमसे रहता है या अक्रमसे रहता है ये दो विकल्प उत्पन्न होते हैं और इन दोनों विकल्पोंके मानने पर अवयवींको सावयवत्व, अनवस्था, एसद्रव्य-वृत्ति, शेष अवयवोंको अनवयवपना, अभाव और वहिर्लम्बवृत्ति आदि आदि अनेक दोषोंका असंग प्राप्त होता है।

विश्लेषार्थं—यहाँ क्रम कालकी अपेक्षा न लेकर देशकी अपेक्षा लेना चाहिये। अर्थात् अवयवी अपने अवयवोंमें क्रमसे-एकदेशसे रहता है या अक्रमसे-संपूर्णरूपसे या सकल देशों-से रहता है ? यदि एकदेशसे रहता है तो जितने अवयव होंगे उतने ही प्रदेश अवयवीके सामने होंगे। ऐसी हाळतमें अवयवी सावयव हो जायगा। फिर उन प्रदेशोंमें भी वह अवयवी अन्य प्रदेशोंके द्वारा रहेगा, अन्य प्रदेशोंमें भी तदन्य प्रदेशों द्वारा रहेगा इसवरह अनवस्था नामका दूषण क्रमपक्षमें आ जाता है। यदि अवयवी पूरे स्वरूपसे एक अवयवमें रह जाता है तो एक अवयवमें ही उस पूरे अवयवीकी वृत्ति माननी होगी। ऐसी जनस्यामें रोष अवयव उस अवयवीके नहीं कहे जा सकेंगे। आदि शब्दसे इस पक्षमें क्षेत्रचित्रहुत्व नामका दोष भी समझ छेना चाहिए। अर्थात् प्रत्येक अवयवमें यदि अवयवी पूरे स्वरूपसे रहता है तो जितने अवयव होंगे उतने ही अवयवी मानना होंगे। इसीतरह यदि अवयवी एक ही अवयवमें पूरे रूपसे रह जाता है तो चालनी न्यायसे सभी अवयवींमें अनवयवताका प्रसङ्ग प्राप्त होता है, अर्थात् जिस समय वह एक नंबरके अवयवमें पूरे रूपसे रहता है उस समय शेष २-३-४ नंबरवाले अवयवोंमें अनवयवता प्राप्त होकर उनका अभाव हो जायगा, और जिस समय वह दो नंबरवाले अवयवमें रहेगा उस समय शेष १ नंबर तथा रे और ४ नंबरवाले अवयवोंमें अनवयवता आकर उनका अभाव हो जायगा। इसतरह कम कमसे सभी अवयवोंका अभाव हो जाने पर निराधार अवयवीका भी अभाव हो जायगा। अवयवोंके अभाव होने पर भी यदि अवयवी बना रहता है तो उसे किसी बाह्य आलम्बनमें हो रहना पड़ेगा। अथवा अवयर्वाका परिमाण तो बढ़ा होता है और अवयवका होटा। यदि अवयवी पूरे रूपसे एक अवयवमें रहना चाहता है तो उसे अपने साबहिष्ट भागको किसी बाह्य धालम्बनमें रखना होगा। इसतरह अवयवीमें बाह्यालम्बवृत्ति नामका दूषण आता है। आदि शब्दसे अवयवोंमें यदि भिन्न अवयवी आकर रहता है तो अवयवोंका अजन तथा परिमाण बढ़ जाना चाहिये आदि दोषोंको प्रहण कर छेना चाहिये।

<sup>(</sup>१) "एकस्यानेकवृत्तिनं भागामावाद् बहूनि वा। मागित्वादास्य तैकत्वं दोषो वृत्तेरताहंते ॥"
--सरम्यामी ० वलो० ६२। युक्त्यकु० इलो० ५५। साधी० स्व० दलो० ३९। न्यायकुक्० पृ० २२७। "प्रतेषसवयवेसुं देतेणं सञ्जहा व सो होण्या। देतेणं सावयवोऽवयविवहृत्तं अदेशेशं॥"--धर्मसं० वा० ६५५।
सम्मति० द्वी० पृ० ६६६। "यवि सर्वेषु कायोऽयमेकदेशेन वर्तते। अंशा अंशेषु वर्तनी स च कुत्र स्वयं स्थितः ॥
सर्वात्मका वेस्तवंत्र स्थितः कायः कराविषु। कायास्तावन्त एव स्युः वावन्तस्ते करादयः ॥"--कोविवा पृष्ठः
प्रदेषः। वाव० द्वी० पृ० ६०। तत्वसं० पृ० २०३।

प्रमाणामावादो । ण च प्रवादो अवयव-अवयवीणं घडावजी अत्य, विसयीक्यसम्वाय-प्रमाणामावादो । ण च प्रवर्ष, अशुरी जिरवयवै अहर्वे हॅदियसण्णकरिसामावादो । ण च हॅदियसण्णिकरिसेण विणा प्रवर्षयमाणस्स पडची, अणव्युवरामादो । ण च 'इहेद'प्रवयमेन्द्रसम्वाजो, तहाविहप्रवजीवलमामावादो, आहाराहेयमावेण हिंद्कुंड-वदरेसु चेव तद्वलंमादो । 'हह कवालेसु घडो हह तंतुसु पडो' चि प्रवजी वि उप्पच्छ-माणो दीसह चि चे, ण, घडावत्थाए खप्पराणं प्रहावत्थाए तंत्रणं च अणुवलमादो । चडस्स पहंसामावो खप्पराणि प्रवस्त पारामावो तंत्रवो, ण ते घड-पडकालेसु संमवंति, घड-पडाणम्मावप्यसंगादो ।

६ ३३. णाणुमाणमवि तग्गाहयं, तद्विणाभाविश्विणाणुवलंभादो, समवायासिद्धीए अवयवावयविसमूहसिद्धलिंगामावादो च । ण च अत्थावत्तिगम्मो समवाजो,

§ ३२. यदि कहा जाय कि समवायसंग्रम अवयव और अवयवीका घटापक अर्थात् संग्रमण जोड़नेवाला है, सो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि समवायको विषय करनेवाला प्रमाण नहीं पाया जाता है। प्रत्यक्षप्रमाण तो समवायको विषय कर नहीं सकता है, क्योंकि समवाय स्वयं अमूर्त है, निर्वयव है और द्रव्यक्षप नहीं है, इसिंखेये उसमें इन्द्रिय-सिंकिर्ष नहीं हो सकता है। यदि कहा जाय कि इन्द्रियसिंक्षिक विना भी उसमें प्रत्यक्ष प्रमाणकी प्रवृत्ति होती जायगी, सो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यौगमतमें इन्द्रिय-सिंकिर्ष के विना प्रत्यक्ष प्रमाणकी प्रवृत्ति स्वीकार नहीं को गई है।

यदि कहा जाय कि 'इन अवयवों में यह अवयवों हैं' इसप्रकारके 'इहेदम्' प्रत्ययसे समवायका प्रहण हो जाता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्यों कि इसप्रकारका प्रत्यय नहीं पाया जाता है। यदि पाया भी जाता है तो आधार-आवेषभावसे स्थित कुण्ड और वेरोमें ही 'इस कुण्डमें ये वेर हैं' इसप्रकारका 'इहेदम्' प्रत्यय पाया जाता है, अन्यत्र नहीं।

शंका—'इन कपालोंमें घट है, इन तन्तुओंमें पट है' इसप्रकार भी 'इहेदम्' प्रत्यय उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि घटक्ष अवस्थामें कपाछोंकी और पटक्ष अवस्थामें तन्तुओंकी उपलब्ध नहीं होती है। इसका कारण यह है कि घटका प्रध्वंसामाव कपाल हैं और पटका भागमाव तन्तु हैं। अर्थात् घटके फूटने पर कपाछ होते हैं और पट बननेसे पहछे तन्तु होते हैं। वे कपाछ और तन्तु घट और पटक्ष कार्यके समय संभव नहीं हैं। यदि घट और पटक्ष कार्यकालमें भी कपाछोंका और तन्तुओंका सद्भाव मान छिया जाय तो घट और पटके समावका प्रसंग प्राप्त होता है। इसप्रकार प्रस्थक्ष तो समवायका प्राहक हो नहीं सकता है।

५ वर यद कहा जाय कि अनुमान प्रमाण समयायका प्राहक है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि समयायका अविनामायी कोई किंग नहीं पाया जाता है। तथा समयायकी सिद्धि न होनेसे अवयव-अवययीका समृहक्षप प्रसिद्ध किंग भी नहीं पाया जाता है, अतः अनुमान

अंगुमाणवृश्वमृद्दशावसीए अमावादो । ण चागमगम्मो, वादि-पहिवादिपसिद्धेगागमा-मामादो । ण च कञ्जुप्पचिषदेसे पुट्वं समवाओ अत्थि, संबंधीहि विणा संबंधस्य अत्थित्तविरोहादो । ण च अण्णत्थ संतो आगच्छदि, किरियाए विरिह्यस्स आगम-णाणुक्वतीदो । ण च समवाओ किरियावंतो, अणिबंदव्वत्तप्पसंगादो । ण च अण्णेण आणिजदि, अण्वत्थाप्पसंगादो । तदो जबंतरत्तं सव्वत्थाणमिण्डिद्व्वं । तदो ण एयो उवलंगो, दोण्हमक्रमेणुवलंगादो ।

भगागसे भी समवायकी सिद्धि नहीं होती है।

यदि कहा जाय कि अर्थापत्ति प्रमाणसे समवायका ज्ञान हो जाता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थापत्ति अनुमान प्रमाणसे प्रथम्भूत कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, इसकिये अर्थापत्तिसे भी समवायकी सिद्धि नहीं होती है।

विष कहा जाय कि आगम प्रमाणसे समवायका ज्ञान होता है, सो भी कहना ठीक जहीं है, क्योंकि जिसे बादी और प्रतिवादी दोनों मानते हों, ऐसा कोई एक आगम भी नहीं है, अबः आगम प्रमाणसे भी समवायकी सिद्धि नहीं होती है।

यदि कहा जाय कि घट, पटरूप कार्यके उत्पत्ति-प्रदेशमें कार्यके उत्पन्न होनेसे पहले समवाय रहता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि संविन्धयोंके विना संवन्धका अस्तित्व स्वीकार कर छेनेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि समवाय कार्योत्पत्तिके पहले अन्यत्र रहता है और कार्यकालमें वहाँ आ जाता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि समवाय स्वयं कियारहित है, इसलिए उसका आगमन नहीं बन सकता है। यदि कहा जाय कि समवायको कियाबान मान लिया जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि समनवायको कियाबान मान लिया जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि समनवायको कियाबान मान लिया जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि समनवायको कियाबान मानने पर उसे अनित्यद्रव्यत्वका प्रसंग प्राप्त होता है।

विशेषार्थ— वैशेषिकमतमें द्रव्यवृत्ति अर्थात् द्रव्यमें रहनेवाले अवयविद्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष ये पाँच पदार्थ हैं। इनमें सिर्फ अवयविद्रव्य ही कियावान् है। जात्पर्य यह है कि द्रव्यमें रहनेवाला क्रियावान् पदार्थ अनित्य द्रव्य होता है। अतः यदि समबायको क्रियावाम् माना जाता है तथा वह द्रव्यमें रहता है तो उसे अनित्य द्रव्यत्वका प्रसङ्ग भाम होगा। अथवा क्रियावान् होनेसे समवाय द्रव्य सिद्ध हुआ। क्रियावान् द्रव्य दो प्रकारके होते हैं—एक परमाणुक्षप और दूसरे कार्यक्षप। इनमेंसे समवाय परमाणुक्षप तो माना नहीं जा सकता है, क्योंकि समवायको परमाणुक्षप मानने पर वह एक साथ अनेक सम्बन्धियोंमें समवायो व्यवहार नहीं करा सकेगा। ऐसी अवस्थामें समवायको कार्यक्षप द्रव्य ही मानना पड़ेगा और ऐसा माननेसे उसमें अनित्यत्वका प्रसङ्ग प्राप्त होता है।

यदि कहा जाय कि समवाय स्वयं तो नहीं आता है, किन्तु अन्यके द्वारा काया जाता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्थादोषका प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थान् जिसप्रकार समवाय दूसरेके द्वारा छाया जाता है उसीप्रकार वह दूसरा भी किसी वीसरेके द्वारा छाया जायगा और इसतरह अनवस्थादोव प्राप्त होता है।

<sup>(</sup>१) तुलना—"जपमानायापस्यादीनामत्रेवान्तर्भावात्"—सर्वा १।११। स० भा० १।१२। "अर्था-पश्चिरवृक्षानात् प्रमाणान्तरं व बेदि किन्नरिचन्त्रमा सर्वस्य परोक्षेत्रन्तर्भावात्।"—सर्वा० स्व० वसी० २१। अवस्था०, अवस्थार् पृ० २८१। २. द्रव्यावृत्तिकियावतः पदार्थस्य अनित्यद्रव्यात्वित्यमात्।

त्र वरणजणिदचादो णेदं णाणं केवलणाणमिदि चे, ण, करणवाबादादो पुर्णं णाणमामावेण जीवाभावप्यसंभादो । अस्य तत्य जाणसामण्णं ण णाणिवसेतो तेण जीमामावो ण होदि चि चे, ण, तब्यावलक्षणसामण्णादो पुत्रमूदणाणिवसेसाणुव-समादो । तदो जावदव्यमाविणाणदंसणस्वस्त्रणो जीवो ण जायह ण मरह, जीवच-

आतः अवसव-अवसवी आदि समस्त पदार्थोका जात्यन्तर संबन्ध अर्थात् कर्यचित् सादारूय-संबंध स्वीकार करना चाहिये। इसछिये केवळ एक अवसव था अवसवीकी उपस्रक्षित नहीं होती है, किन्तु कर्यचित् सादारूयसंबन्ध होनेसे दोनोंकी एक साथ उपळव्धि होती है।

इसप्रकार पूर्वमें केवलकानके अवयवभूत मतिकानादिका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होनेसे अवयवीरूप केवलकानके अस्तित्वका भी क्षान हो जाता है यह सिद्ध किया जा चुका है। अब आगे प्रकारान्तरसे केवलकानकी सिद्धि करते हैं—

यंका—§ ३४. इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेके कारण इस मानको केवछहान नहीं कहा जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि कान इन्द्रियोंसे ही पैदा होता है, ऐसा मान किया जाय तो इन्द्रियव्यापारके पहले जीवके कानका अभाव हो जानेसे जीवके भी अभावका प्रसंग प्राप्त होता है।

शंका—इन्द्रियव्यापारके पहले जीवमें सानसामान्य रहता है सानविशेष नहीं, अतः जीवका अभाव नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि तद्वाबख्यण सामान्यसे अर्थात् ज्ञानसामान्यसे ज्ञानविशेष प्रथम्भूत नहीं पाया जाता है। अतः यावत् द्रव्यमें रहनेवाछे ज्ञान और दर्शन ख्रमणवाका जीव न तो उत्पन्न होता है और न मरता है, क्योंकि जीवत्वके कारणमूत ज्ञान और दर्शनको न छोड़कर ही जीव एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमें संक्रमण करता है।

विशेषार्थ-प्रत्येक पदार्थ सामान्यविशेषात्मक है। बस्तुके अनुवृत्ताकार धर्मको सामान्य और व्यावृत्ताकार धर्मको विशेष कहते हैं। सामान्यके तिर्यक्सामान्य और उर्ध्वता सामान्य इसप्रकार दो भेद हैं। एक ही समयमें नाना पदार्थगत सामान्यको तिर्वक्सामान्य कहते हैं। जैसे, रंग आकार आदिसे भिन्न भिन्न प्रकारकी गायोंमें गोत्व सामान्यका अन्वय पाया जाता है। एक पदार्थकी पूर्वोत्तर अवस्थाओं में ब्याम होकर रहनेबाले सामान्यको कथ्वतासामान्य कहते हैं। जैसे, एक मनुष्यकी बाहक, युवा और वृद्ध अवस्थाओं में उसीके मनुष्यत्वसामान्यका अन्वय पाया जाता,है। विशेष भी पर्याय और व्यतिरेकके भेदसे दो मकारका है। उनमेंसे एक तृष्यमें जो क्रमसे परिवर्तन होता है उसे पर्यायविशेष कहते हैं। जैसे, एक ही आत्मामें कमसे होनेवाकी अवब्रह, ईहा आदि शानधाराएँ। एक पदार्थसे दूसरे पदार्थ-की विख्यागताका आएक परिणास व्यक्तिकेकिकिक कहकाता है। जैसे स्त्री और पुरुषमें पाया जानेबाला बिल्ह्यण धर्म। इनमेंसे विर्धक्रामान्य अनेक पदार्थीके पकत्वका और व्यविरेकन विशेष एक पदार्थसे दूसरे पदार्थके अवका जायक है। तथा अर्थवासामान्य और पर्याय-विशेष ये प्रत्येक पदार्थको जलाद, ज्यय और श्रुवक्रप सिद्ध करते हैं। अर्थतासामान्य जहाँ प्रत्येक प्रमाणके भूमत्यका मोध कराता है वहाँ पर्यायक्रिय उसके अवाद और व्ययमायका ज्ञान कराजा है। इससे इसना बिद्ध होता है कि प्रत्येक पदार्थ किसी अपेक्षा दूसरेके समान है, किसी वारेका दूसरेचे विकशण है। तथा किसी वारेका अवस्थान और किसी वारेका

जियस्य कार्यस्य केवलणाणस्य केवलणाण पश्चित्र संकंतीदो । ण च णाणविसेसदुवारेण जिल्लासम्बद्ध केवलणाणसम्स केवलणाणसम्स केवलणाणसाम्य पिट्टिंद, पमेयवसेण परियत्तमाणसिद्ध-जीवणाणसाम्य पि केवलणाणसामावण्यसंगादो । ण च संसारावत्थाए केवलणाणसो र्वविवद्धवारेणेव उप्पन्नदि चिण्यमो, तेहि विणा वि सुदणाणुप्पत्तिदंसणादो । ण च वव-विण्याणुक्वं चेव सुदणाणं, सुदणाणादो वि सुदणाणुप्पत्तिदंसणादो । ण च वव-विश्व कारणं, अणवस्थाप्पसंगादो । ण च इदिएहितो चेव जीवे णाणसुप्पज्जिदः, अप-

खरपाद-व्ययस्वभाव है। इसप्रकार एक पदार्थ के कथंचित् सदृश, कथंचित् विसदृश, कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य सिद्ध हो जाने पर जीवका झानधर्म भी कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य सिद्ध हो जाना है, क्योंकि झानका जीवसे सर्वथा भेद नहीं पाया जाना है, अतः जीवमें जिसप्रकार नित्यत्व और अनित्यत्व धर्म बन जाने हैं उसीप्रकार झानमें भी गुजकी अपेक्षा नित्यत्व और पर्योगकी अपेक्षा अनित्यत्व धर्म बन जाना है। इसप्रकार झानके सामान्यरूपसे नित्य और विशेषरूपसे अनित्य सिद्ध हो जाने पर अपने मितझानादि विशेषोंको छोड़कर झानसामान्य सर्वथा स्वतंत्र वस्तु है यह नहीं कहा जा सकता है। किन्तु यहाँ यही समझना चाहिये कि मितझानादि अनेक अवस्थाओंमें जो झानरूपसे ज्याप्त रहता है वही तद्भावस्वस्य झानसामान्य है और मितझानादिरूप विशेष अवस्थाएँ झानिवशेष हैं। ये दोनों एक दूसरेको छोड़कर सर्वथा स्वतंत्र नहीं रहते हैं। तथा आत्मा भी इन अवस्थाओंके द्वारा हो परिवर्तन करता है। स्वयं वह न उत्पन्न ही होता है और न मरता हो है।

यदि कहा जाय कि केवलकानका अंश ज्ञानिक्शेषक्रपसे उत्पन्न होता है, इसलिये उसका केवलजानक ही नष्ट हो जाता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर भर्मेयके निमित्तसे परिवर्तन करनेवाले सिद्ध जीवोंके ज्ञानांशोंको भी केवलज्ञानत्वके अभावका भसंग प्राप्त होता है। अर्थात यदि केवलज्ञानके अंश मतिज्ञानादि ज्ञानिक्शेषरूपसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये उनमें केवलज्ञानत्व नहीं माना जा सकता है तो प्रमेयके निमित्तसे सिद्ध जीवोंके भी ज्ञानांशोंमें परिवर्तन देखा जाता है, अतः उन ज्ञानांशों में भी केवलज्ञानत्व नहीं बनेगा।

यदि कहा जाय कि संसार अवस्थामें केवछक्कानका अंग्र इन्द्रियद्वारा हो उत्पन्न होता है ऐसा नियम है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन्द्रियोंके विना भी श्रुतक्कानकी जल्पि है खी जाती है। यदि कहा जाय कि मतिक्कानपूर्वक ही श्रुतक्कान होता है, अतः परंपरासे श्रुतक्कान भी इन्द्रियपूर्वक ही सिद्ध होता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुतकानसे भी श्रुतकानकी करपत्ति देशी जाती है। अर्थात् जब 'चट' इसप्रकारके शब्दकों सुन कर घट पदार्वका कान होता है और उससे जळवारण आदि चटसंवन्धी दूसरे कार्योंका कान होता है जब श्रुतकानसे भी श्रुतकानकी करपत्ति देशी जाती है जिसमें इन्द्रियों कारण नहीं पद्मी हैं। अर्था संसार अवस्थामें क्कान इन्द्रियों द्वारा ही करपन्न होता है ऐसा एकान्तसे नहीं पद्मा जा सकता है। यदि कहा जाय कि यद्यपि मतिक्कान आद्य श्रुतसे व्यवहित हो जाता है किए भी वह क्रितीय श्रुतकों करपत्ति कारण है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहितकों कारण मानमें पर अनवस्था अर्थात् कार्यकारणभावकी अव्यवस्थाका श्रुतंग महा होता है। योदी देशों यदि वावत् श्रुतकों मतिक्कानपूर्वक मान भी छे तो भी इन्द्रियोंसे कारण है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कारण मानमें पर अनवस्था अर्थात् कार्यकारणभावकी अव्यवस्थाका श्रुतंग महा होता है। योदी देशों यदि वावत् श्रुतकों मतिक्कानपूर्वक मान भी छे तो भी इन्द्रियोंसे कारण है सो कारण है होता है, क्योंकि देसा महानों कारण है सो कारण है होता है, क्योंकि देसा महानों कारण होता है। स्थाकि देसा महानों कारण होता है होता है, क्योंकि देसा महानों कारण होता है होता है, क्योंकि देसा महानों कारण होता है। होता है स्थाकि देसा महानों कारण होता होता है होता है। स्थाकि देसा महानों होता है स्थाकित होता है होता है। होता है स्थाकित होता है। होता है स्थाकित होता है स्थाकित होता है स्थाकित होता है होता है स्थाकित होता है स्थाकित

क्जरकाहे इंदियायावेण जाणामावणसंगादो । ज च एवं, जीवद्वाविणामाविणाण-दंसणामावे जीवद्व्यस्य वि विधासप्यसंगादो । च च अवेगणाह्वकामो जीवो, अजीवे-दिंतो वहसेसियलक्खणामावेण जीवद्व्यस्य जमावणसंगादो । चेदं वि, वमाणामावेण सगरुपयेयामावण्यसंगादो । ज चेदं, तहाणुवलंभादो । कि च, पोम्मास्ट्व्यं पि जीवो होन्ज, अचेयणनं पिंड विसेसामावादो । ज च अमुत्ताचेयणलक्खणो जीवो, धम्मद्व्यस्य वि जीवत्तप्यसंगादो । ज चाचेयणामुत्तासम्बग्धलक्खणो जीवो, तेणेव वियहि-चारादो । ज च सव्वगयामुत्ताचेयणलक्खणो, आयासेण वियहिचारादो । ज च चेयण-द्व्यामावो, पचनसेण वाहुवलंभादो, सन्त्यस्य संप्यित्वक्षसमुवलंभादो च । उत्तं च—

पर अपर्याप्त कालमें इन्द्रियोंका अभाव होनेसे ज्ञानके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि अपर्याप्त अवस्थामें ज्ञानका अभाव होता है तो हो जाओ सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यावत् जीव द्रव्यमें रहनेवाले और उसके अविनाभावी ज्ञान दर्शनका अभाव मानने पर जीव द्रव्यके भी विमाशका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि ज्ञान और दर्जनका अभाव होने पर भी जीवका अभाव नहीं होता, क्योंकि जीवका सक्षण अचेतना है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अजीव द्रव्योंसे भेद करानेवाले जीवके विशेष सक्षण ज्ञान और दर्शनका अभाव हो जानेसे जीव द्रव्यके अभावका असंग माप्त होता है। यदि कहा जाय कि इसतरह जीव द्रव्यका अभाव होता है को हो जाओ, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्यका अभाव होनेसे ज्ञान प्रमाणका अभाव प्राप्त होता है और ज्ञापक प्रमाणके अभावसे सकळ प्रमेयोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि इसप्रकारकी उपलब्धि नहीं होती है। अर्थात् समस्त प्रमेचोंका अभाव प्रतीत नहीं होता है। वूसरे यदि जीवका छक्षण अचेतना माना जायगा तो पुद्रछ द्रव्य भी जीव हो जायगा, क्योंकि अचेतनत्वकी अपेक्षा इन दोनोंमें कोई विशेषता नहीं रह जाती है। पुद्गलसे जीवको जुदा करनेके छिये यदि जीवका कक्षण अमूर्त और अचेतन माना जाय सो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर धर्मद्रव्यको भी जीवत्यका प्रसंग प्राप्त होता है। जीवका उक्षण अचेतन, अमूर्त और असर्वगत भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर बसी धर्म द्रव्यसे यह लक्षण व्यभिचरित कार्यात् अतिव्याप्त हो जाता है। जो सम्ज कर्यके सिवाय अलक्ष्यमें चता जाता है। इसे व्यक्तिचरित या अतिव्याम कहते हैं। जीवका कक्षण अचेतन, अमूर्त और असर्वगत मानने वर यह धर्मक्रयमें भी पाया जाता है, अतः यहाँ ब्रह्मणको अतिन्याम कहा है। उसीप्रकार जीवका स्वरूप सर्वगत, अमूर्त और अचेतन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आकाशसे वह कक्षण व्यक्षिचरित अर्थात् अविव्यास हो जावा है। और चेतन द्रव्यका अभाव किया नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा स्पष्टस्पसे चेवन द्रव्यकी इपक्षित्र होती है। तथा समस्त पदार्थ अपने प्रतिपक्ष सहित ही उपलब्ध होते हैं, इसकिये भी, अचेतन प्रदार्थके प्रतिपक्षी चेतन व्यक्ते अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है। कहा भी है

<sup>(</sup>१) तुलना-''यदितं म विना दैलायहेतुरिव हेतुना । संजिनः प्रतिषेषो न प्रतिषेष्यादृते वयवित् ॥ सर्वत्राच्या स्वाभिषेत्रप्रतानीकप्रयाक्षितः, सञ्जूषिणकप्रत्यात् सहैत्वभिषात्रमत् ।''-भाषाकी०, सन्द्रस० इसी० २७ ।

संसा सञ्जयपत्था सविस्तरवा अर्णतपञ्चाया। मेशुण्यायपुषसा सण्यश्चिकचा स्वइ एक्का ॥ ६ ॥ ति । १९६. ण चाजीवादी जीवस्तुष्यची, दव्वस्तेअंतेण उप्यत्तिविरोहादो । ण च क्षेत्रस्य दव्यसमसिद्धं, मन्द्रावस्थाय अक्षमेण दव्यसाविणामवितिस्वखणत्त्वसंभादो ।

सत्ता समस्त पदार्थीमें स्थित है, विश्वरूप है, अनन्त पर्यायात्मक है, व्यय, उत्पाद

'अहर भुवात्मक है तथा अपने प्रतिपक्षसहित है और एक है।। ६॥"

विशेषार्थ-प्रवार्थ न सर्वथा नित्य हो हैं और न क्षणिक हो हैं किन्तु नित्यानित्यात्मक हैं। उनमें स्वरूपका अवकोधक अन्वयरूप जो धर्म पाया जाता है उसे सत्ता कहते हैं। वह सत्ता उत्पाद, व्यय और भौव्यरूप समस्त पदार्थीके सादृश्यकी सूचक होनेसे एक है। समस्त पदार्थीमें 'सत्' इसमकारका वचनव्यवहार और 'सत्' इसप्रकारका ज्ञान सत्ता-सुक ही पाया जाता है इसिछिए वह समस्त पदार्थोंमें स्थित है। समस्त पदार्थ सविश्वरूप अर्थात् उत्पाद व्यय और भीव्य इन त्रिलक्षणात्मक स्वभावके साथ विद्यमान हैं, इसिछए बह सत्ता सबिश्वरूप है। अनन्त पर्यायोंसे वह जानी जाती है, इसिछये अनन्तपर्यायात्मक है। यदापि सत्ता इसमकारकी है फिर भी वह सर्वथा स्वतन्त्र न होकर अपने प्रतिपक्षसहित है। अर्थात् सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है, त्रिकक्षणात्मकत्वका प्रतिपक्ष अत्रिकक्षणात्मकत्व है, वह समस्त पदाश्रोंमें स्थित है इसका प्रतिपक्ष एक पदार्थस्थितत्व है, सविश्वरूपत्वका प्रतिपक्ष पकरूपत्य है और अनन्त पर्यायात्मकत्यका प्रतिपक्ष एक पर्यायात्मकत्व है। इस कथनसे यह निष्पन्न होता है कि सत्ता दो अकारकी है-महासत्ता और अवान्तरसत्ता। यहाँसे पूर्व महासत्ताका स्वरूपनिर्देश तो किया ही है। अवान्तरसत्ता प्रतिनियत वस्तुमें रहती है, क्योंकि इसके विना प्रतिनियत वस्तुके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अवान्तरसत्ता महासत्ताको अपेक्षा असत्ता है। वस्तुका जिस रूपसे खत्पाद होता है वह उस रूपसे उत्पादा-स्मक ही है। जिस रूपसे व्यय होता है उस रूपसे वह व्ययात्मक ही है। तथा जिस रूपसे वस्तु भ्रव है उस रूपसे यह भीव्यात्मक ही है। इसमकार वस्तुके उत्पन्न होनेवाले, नाशको प्राप्त होनेबाछे और स्थित रहनेबाछे धर्म त्रिळक्षणात्मक नहीं हैं, अतः त्रिळक्षणात्मक सत्ताकी अजिसस्णात्मक सन्। प्रतिपक्ष है। एक पदार्थकी जो स्वरूपसन्। है वह अन्य पदार्थीकी नहीं हो सकती है, अतः प्रत्येक पदार्थमें रहनेवाळी स्वरूपसत्ता सर्व पदार्थीकी एकत्वरूप महासनाकी प्रतिपक्ष है। 'यह घट है पट नहीं' इसप्रकारका प्रतिनियम प्रतिनियत पदार्थमें स्थित सत्ताके द्वारा ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं, अतः सर्व पदार्थित महासत्ताकी अबान्तर सन्। प्रतिषक्ष है। प्रतिनियत एकरूप सन्ताके द्वारा ही वस्तुओंका प्रतिनियत स्वरूप पाया कावा है, अतः प्रतिनियतसत्ता सविश्वरूप सत्ताकी प्रतिपक्ष है। प्रत्येक पर्यायमें रहने-वाली सत्ताओंके द्वारा ही पर्याचें जनन्तताको प्राप्त होती हैं, अतः एक पर्यायमें स्थित सत्ता अनन्त पर्यायात्मक सत्ताकी प्रतिपक्ष है। इससे निश्चित होता है कि पदार्थ अपने प्रतिपक्ष सहित है। इसीप्रकार चेतन और अचेतन पदार्थों में समझ लेना चाहिये।

े ३५ यदि कहा जाय कि काजीवसे जीवकी सत्यत्ति होती है सो भी कहना ठीक सही है, क्योंकि प्रव्यकी सर्वथा स्त्यति माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि जीव-

<sup>(</sup>१) पञ्चा० गा० ८ (२)। "ज्ञप्यति विणासी वन्त्रस्य य गत्वि वत्त्रि सन्मावी। विगमुणावसूवस्य वरिति तस्त्रिय पण्याया।।"—पञ्चा० गा० ११०। "एवं सदी विणासी वसदी जीवस्स गरिय उप्पादी।" -पञ्चा० गा० १९।

वीवद्व्यस्य इदिएहितो उप्पत्ती मा होउ णाम, कितु तत्ती णाणसूप्पव्यदि ति चे ? ण, वीवद्व्यस्य प्राव्यव्यद्यस्य वि उत्पत्तिप्रसंगादो । होतु चे ? ण, अणेयंतप्पयस्य जीवद्व्यस्य प्राव्यव्यस्य णाणदंसणस्यक्षणस्य एअंतवाहविसर्कय-उप्पाय-वय-ध्वयाणमभावादो जीवद्व्यमेरिसं चेवे ति घेत्तव्यं, अण्णहा अवयवावयवि-णिचाणिच-सामण्णविसेस-एयाणेय-विहिणिसेह नेयणाचेयणादिवियप्पच उक्त महापायाते जिवदि-चस्स स्थलप्रमाणस्र वरस जीवद्व्यस्स अभावप्पसंगादो ।

का ब्रुव्यपना किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मध्यम अवस्थामें द्रव्यत्वके अविनाभावी उत्पाद, व्यय और ध्रुवरूप त्रिकक्षणत्वकी युगपत् उपलब्धि होनैसे जीवमें द्रव्यपना सिद्ध ही है।

विश्वेषार्थं — चार्षाक अजीवसे जीवकी उत्पश्चि मानता है। उसका कहना है कि आग चैतन्य पृथिवी आहि मूतचतुष्ट्यसे उत्पन्न होता है। अनन्तर मरण तक चैतन्यकी धारा प्रवाहित होती रहती है और इसीछिये उसने परछोक आदिका भी नियेष किया है। पर विचार करनेपर उसका यह कथन युक्तियुक्त प्रतिभासित नहीं होता है, क्योंकि जिसप्रकार मध्यम अवस्थाके अर्थात् जवानीके चैतन्यमें अनन्तर पूर्ववर्ती वच्यमके चैतन्यका विनाश, जवानीके चैतन्यका उत्पाद और चैतन्य सामान्यकी स्थिति इसप्रकार उत्पाद, व्यव और धुवरूप त्रिलक्षणत्वकी एक साथ उपलब्ध होती है. उसीष्रकार अनमके प्रथम समयका चैतन्य भी त्रिलक्षणात्मक हो सिद्ध होता है, क्योंकि प्रथम चैतन्यको त्रिलक्षणात्मक माने विना मध्यम अवस्थाके चैतन्यके समान उसकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः जन्मके प्रथम धणके चैतन्यमें भी जन्मान्तरके अनन्तरपूर्व चैतन्यविशेषका विनाश, प्रथम समयवर्ती चैतन्यविशेषका उत्पाद और चैतन्यसामान्यकी स्थिति मान केना चाहिये। अतः जीवकी उत्पत्ति अजीव-पूर्वक सिद्ध न होकर जन्मान्तरके चैतन्यपूर्वक हो सिद्ध होती है। इसतरह जीव स्वतन्त्र दृश्य है यह सिद्ध हो जाता है।

शंका-इन्द्रियोंसे जीव द्रव्यकी उत्पत्ति मत होओ, किन्तु उनसे ज्ञानकी उत्पत्ति होतो है यह तो मान हो छेना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जीवसे अतिरिक्त ज्ञान नहीं पाया जाता है, इसिछये इन्द्रियोंसे ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मान केने पर उससे जीवको उत्पश्चिका भी प्रसंग प्राप्त होता है। शंका—यदि इन्द्रियोंसे जीवको उत्पक्तिका प्रसंग प्राप्त होता है तो होओ ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अनेकान्तात्मक, जात्यन्तरभावको प्राप्त और ज्ञान-दर्शन छक्षणवाछे जीवमें एकान्तवादियोंके द्वारा माने हुए सर्वथा उत्पाद, ज्यय और ध्रुवत्वका अभाव प्राप्त होता है। अर्थात् जीवका न तो सर्वथा उत्पाद ही होता है, न सर्वथा विनाश ही होता है और न नह सर्वथा ध्रुव ही है, अतः उसकी इन्द्रियोंके उत्पत्ति मानना भी युक्त नहीं है।

अत्यम जीव द्रव्य अनेकान्सारमक, बार्यन्य भावको प्राप्त और क्षान-दर्भ महाक्ष्यका हो है ऐसा स्वीकार करना पादिये। अन्यथा अवयव-अवयवी, नित्य-अवित्य, सामान्य-विशेष, एक-अनेक, विधि-निषेष और वेदन-अवेदन आदि सम्मन्धी विकल्पक्य चार महापाताओं में पढ़ जानेसे सक्छ प्रमाणस्य क्ष्य जीव द्रव्यके अभावका प्रसंग प्राप्त हो जायगा।

६ ३६. ण च इंदियमवेक्खिय जीवदच्नं परिणमदि त्ति तस्स केवलणाणत्तं फिट्टिद, स्यक्त्ये अवेक्खिय परिणाममाणस्स सच्वपज्ञयस्स वि अकेवलच्च्यसंगादो। ण च सुदुम-वविद्यान्ति क्ष्यक्ति अक्कमेण ण गेणहदि ति केवलणाणं ण होदि, क्यावि सुदुम-वविद्य विद्यक्ति हुत्थेसु वि अक्कमेण वावदस्स जीवद्व्यस्सुवलंभादो। ण च समुदायकज्ज-मेगसे ण दीसदि ति तस्स तदंसत्तं फिट्टिद, हत्थकज्जमकुणमाणियाए कालंगुलियाए वि हत्थावयवत्तामावय्यसंगादो। तदो केवलणाणं ससंवेयणपच्चक्लसिद्धमिदि हिदं।

५ ३७. एदस्स पमाणस्स विष्टु-हाणि-तरतमभावो ण ताव णिककारणो, विष्टु-हाणीहि विणा एगसरूवेणावहाणप्पसंगादो । ण च एवं, तहाणुवलंभादो । तम्हा

विशेषार्थ — जीव द्रव्य अनेकान्तात्मक, जात्यन्तरभावको प्राप्त और ज्ञान-दर्शनछक्षणवाछा है। यदि उसे ऐसा न माना जावे तो उसे या तो अवयवरूप या अवयवीरूप या
उभयरूप या अनुभयरूप इन चार विकल्पोंमेंसे किसी एक विकल्परूप मानना पड़ेगा। पर
विचार करमेंसे इनमेंसे सर्वथा किसी एक विकल्परूप जीवकी सिद्धि नहीं होती है, अतः
जीवका अभाव हो जायगा। इसीप्रकार नित्य-अनित्य, सामान्य-विशेष, एक-अनेक, विधिनिषेष और चेतन-अचेतन इनमें भी उक्त प्रकारसे होनेवाछे चार विकल्पोंमेंसे किसी एक
विकल्परूप जीव द्रव्यको माननेपर उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः यहाँपर जीव
द्रस्यका जो स्वरूप बन्नछाया गया है उस रूप ही जीव द्रव्यको मानना चाहिये।

§ ३६. यदि कहा जाय कि जीवद्रव्य इन्द्रियोंकी अपेक्षासे (मितिज्ञानादिरूप) परिणमन करता है, इसिछ्ये उसके इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेबाले ज्ञानमें केवल्ज्ञानपना अर्थात् असहाय ज्ञानपना नहीं बन सकता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर यद्यपि केवल्ज्ञान समस्त पर्यायरूप है तो भी वह समस्त पदार्थोंकी अपेक्षासे परिणमन करता है, अतः उसे भी अकेवल्ज्ञानत्वका प्रसंग् प्राप्त हो जायगा।

यदि कहा जाय कि जीवद्रव्य परमाणु आदि सूक्ष्म अथोंको, मेर आदि व्यवहित अथोंको और राम आदि विप्रकृष्ट अथोंको एक साथ प्रहण नहीं करता है, इसिलये वह केवल झानरूप नहीं हो सकता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी जीवद्रव्य सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट अथोंमें भी युगपत प्रवृत्ति करता हुआ पाया जाता है। यदि कहा जाय कि समुदायसाध्य कार्य उसके एक अंशमें नहीं दिखाई देता है, अर्थात् समुदाय जो कार्य कर सकता है वह कार्य उसका एक अंश नहीं कर सकता है, इसिलये वह झानविशेष उसका अंश नहीं रहता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर हाथका कार्य नहीं कर सकनेवाली हाथकी एक अंगुलीको भी हाथका अवयव नहीं माना जा सकेगा। इसिलये केवलझान स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध है यह निश्चित हो जाता है।

§ ३७. इस झानप्रमाणका बृद्धि और हानिके द्वारा जो तर-तमभाव होता है वह निष्कारण तो हो नहीं सकता है, क्योंकि झानप्रमाणमें वृद्धि और हानिसे होनेवाले तर-तमभावको निष्कारण मान लेने पर बृद्धि और हानिरूप कार्यका ही अमाब हो जाता है और ऐसी अवस्थामें बृद्धि और हानिकेन होनेसे झानके एकरूपसे स्थित रहनेका प्रसंग प्राप्त होता है।

यदि कहा जाय कि ज्ञान एकरूपसे अवस्थित रहता है तो रहते दो सो भी कहना

सकारणाहि ताहि होदव्यं। जं तं हाणि-तरतममावकारणं तमावरणमिदि सिद्धं। आवरणं चावरिक्जमाणेण विणा ण होदि ति केवलणाणसैसावयवाणमिश्यत्तं गम्मदे। तदो आव-रिदाणावरिदावयवी सव्वपन्जजी पच्चक्खाणुमाणविसजी होदण सिद्धो।

§ ३८. कम्मं पिसहेउअं तिष्वणासण्णहाणुववत्तीदो णव्वदे । ण च कम्मविणासी असिद्धो, बाल-जोव्वण-रायादिपज्जायाणं विणासण्णहाणुववत्तीए तिष्वणासिद्धीदो । कम्ममकद्विमं किण्ण जायदे १ ण, अकद्विमस्स विणासाणुववत्तीदो । तम्हा कम्मेण कद्विमेण चेव होदव्वं ।

§ ३९. तं पि भ्रुत्तं चेव । तं कथं णव्यदे ? भ्रुत्तोसहसंबंधेण परिणामंतरगमणण्णहा-

ठीक नहीं है, क्योंकि एकरूपसे अवस्थित ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती है, अतः ज्ञानप्रमाणमें होनेवाली वृद्धि और हानि सकारण होनी चाहिए। इस प्रकार वृद्धि और हानिक सकारण सिद्ध हो जाने पर उसमें जो हानिक तरतमभावका कारण है वह आवरण कर्म है यह सिद्ध हो जाता है। तथा आवरण उस पदार्थके विना नहीं बनता है विसका कि आवरण किया जाता है, इसलिये केवलज्ञानके प्रकट अंशोंके अतिरिक्त होष अवयवोंका अस्तित्व जाना जाता है, अतः आवृत और अनावृत अवयववालां सर्वपर्यायक्ष्प केवलज्ञान जिसके कि प्रकट अंशोंके अतिरिक्त शेष अवयव और अनावृत अवयववालां सर्वपर्यायक्ष्प केवलज्ञान जिसके कि प्रकट अंशोंके अतिरिक्त शेष अवयव आवृत हैं, प्रत्यक्ष और अणुमानके द्वारा सिद्ध हैं। अर्थात् उसके प्रकट अंश स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा सिद्ध हैं और आवृत अंश अनुमान प्रमाणके द्वारा सिद्ध हैं।

§ ३८. तथा यदि कर्मोंको अहेतुक याना जायगा तो उनका विनाश वन नहीं सकता है, इस अन्यधानुपपत्तिके बळसे कर्म भी सहेतुक हैं यह जाना जाता है। यदि कहा जाय कि कर्मोंका विनाश किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मोंके कार्यभूत वाल, योवन और राग आदि क्योंयोंका विनाश कर्मोंका विनाश हुए विना वन नहीं सकता है, इसलिये कर्मोंका विनाश सिद्ध है।

शंका-कर्म अक्रियम होता है ऐसा क्यों नहीं हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अकुन्निम पदार्थका विनाश नहीं वन सकता है, इसिल्ये कर्मको कुन्निम ही होना चाहिए।

§ ३९. कृत्रिम होते हुए भी कर्म मूर्त ही है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है कि कर्म मूर्त हो है ?

समाधान—यदि कर्मको मूर्त न माना जाय तो मूर्त औषधिक संबन्धसे परिणामा-न्तरकी उत्पप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात् रुग्यावस्थामें औषधिका सेवन करनेसे रोगके कारणभूत कर्मोमें जो उपशान्ति वगैरह देखी जाती है वह नहीं वन सकती है, इससे मासूम पद्मता है कि कर्म मूर्त ही है।

यदि कहा जाय कि सूर्त जीवधिके सम्बन्धसे रोगके कारणभूत कर्ममें परिणासान्तरकी

<sup>(</sup>१) "तविष पोद्गलिकमैव, तदिपाकस्य मृतिमत्सम्बन्धनिमित्ततात्। दृश्यते हि ब्रोह्यादीनामुद-काविद्यस्यसम्बन्धप्राणितपरिपाकामो पौद्गलिकत्त्वम्, तथा कार्मणसपि गुबकण्टकाविमृतिसद्ववयोपनिपाते सति विपन्धसानत्वात् पौद्गलिकमित्यवसेयम्।"-सर्वार्य०, राजवा० ५।१९। न्यायकुमु० पृ० ८१०।

णुवनचीदो । ज च परिणामंत्रग्रामणमसिद्धं, तस्त तेण विणा जर-कुट्ट-मखयादीणं

विकासाणुववचीए परिकामंतरगमकसिदीदो ।

६ ४०. तं च कम्मं जीवसंबद्धं चेव । तं कुदो णव्यदे १ मुत्तेण सरीरेण कम्म-कजीण जीवस्स संबंधणणहाणुववत्तीदो । कम्मेहितो पुधमदो जीवो किण्ण हिन्छज्जदे १ ण, कम्मेहितो पुधमावेण अम्रतत्त्वम्यस्स जीवस्स सरीरोसहेहि मुत्तेहि सह संबंधाणुववत्तीदो । ण च संबंधो णित्थ, सरीरे छिन्जमाणे जीवस्स दुक्खुवलंमादो । ण च
अण्णमिह छिज्जमाणे अण्णस्स दुक्खमुप्पज्जिदि, अव्यवत्थापसंगादो । जीवे गन्छंते ण
सरीरेण गंतव्यं; दोण्हमेयत्तामावादो । ण चोसहपाणं जीवस्सारोग्गकारणं, सरीरेण
पीदत्तादो । ण च अण्णेण पीदमोसहमण्णस्स आरोग्गं जणेदि, तहाणुवलंमादो । जीवे
कहे कंप-दाह-गलसोसिक्सराय-मिडडि-पुलडग्गम-धम्मादओ सरीरिम्म ण होज्ज,

प्राप्ति किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि परिणामान्तरकी प्राप्तिके विना उबर, कुछ और क्षय आदि रोगोंका विनाश नहीं बन सकता है, इसलिये कर्ममें परिणामान्तरकी प्राप्ति होती है यह सिद्ध हो जाता है।

§ ४०. इसप्रकार पूर्वमें जो कर्म सिद्ध कर आये हैं वह जीवसे संबद्ध ही है। शंका—कर्म जीवसे संबद्ध ही है यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—यदि कर्मको जीवसे संबद्ध न माना जाय तो कर्मके कार्यकप मूर्त शरीरसे जीवका संबन्ध नहीं बन सकता है, इस अन्यथानुषपत्तिसे प्रतीत होता है कि कर्म जीवसे संबद्ध ही है।

शंका-जीव कर्मोंसे असम्बद्ध है ऐसा क्यों नहीं माना जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि कमेंसे जीवको असम्बद्ध माना जावे तो कमेंसे जुदा रहनेके कारण अमूर्तत्वको प्राप्त हुए जीवका मूर्त शरीर और औषधिके साथ संबन्ध नहीं बन सकता है, इसक्रिये जीव कमेंसे संबद्ध ही है ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये।

शरीर आदिके साथ जीवका संबन्ध नहीं है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीरके छेदे जाने पर जीवका दुःखकी उपछिध होती है, इसिए शरीरके साथ जीवका संबन्ध सिद्ध होता है। यदि कहा जाय कि अन्यके छेदे जानेपर उससे भिन्न दूसरेके दुःख उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मान छेने पर अव्यवस्थाका प्रसंग प्राप्त होता है। यथा, यदि जीव और शरीरमें एक क्षेत्रावगाह-स्व सम्बन्ध नहीं माना आयगा तो जीवके गमन करनेपर शरीरको गमन नहीं करना चाहिए, उसीप्रकार औपधिका पीना जीवके आरोग्यका कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि औपधि शरीरके हारा पीई जाती है। यदि कहा जाय कि अन्यके हारा पीई गई औषधि उससे असम्बद्ध दूसरेके आरोग्यको उत्पन्न कर देती है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसप्रकारको कहीं भी उपछक्षि नहीं होती है। वसीप्रकार जीवके रह होने पर शरीरमें कंप, दाह, गले का सुकान, आयोंका छाल होना, मौका चढ़ना, रोमान्नका होना, पसीना आना आदि कार्य नहीं होने चाहिये, क्योंकि शरीरको जीव असम्बद्ध है। तथा जीवकी इच्छासे शरीरका गमन

विष्णचारो । जीविन्छाए सरीगस्त गमणागमणं इत्य-पाद-सिन्धुकीणं चाहो वि ज होन्ज, पुधमायादा । सन्वेसि जीवाणं केवलणाण-दंसण-विश्व-विन्द-सम्भक्तादको होन्ज, कम्मसरीरेहि पुधमात्रादो सिद्धाणं व । सिद्धाणं वा तदो चेव अवंतणाणाविगुणा ण होन्ज । ण च एवं, तहाणुन्धवगमादो । तदो जीवादो अभिष्णाहं कम्माहं चि सरहेयन्वं ।

६४१. अंग्रुतेण जीवेण प्रसाणं कम्माणं क्यं संबंधो १ ण, अणादिवंभण-मावन्यवगमादो । होज्ज दोसो जदि सादिवंधो इच्छिज्जदि । जीवकम्माणं अणादिको वंधो ति कथं णव्यदे १ वहुमाणकाले उवलक्समाणजीवकम्मबंधण्णहाणुववत्तीदो । मुत्तो जीवो ति किण्ण घेणदे १ ण, धूलसरीरपमाणे जीवे कुढारीए छिज्जमाणे जीवबहुत्त-

और आगमन सथा हाथ, पैर, सिर और अंगुतियोंका सक्कालन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवसे शरीरका सम्बन्ध नहीं है। तथा संपूर्ण जीवोंके केवलक्कान, केवलदर्शन, अनन्त वीर्य, अनन्त बिरति और सम्यक्त आदि हो जाने चाहिये, क्योंकि जिसप्रकार सिद्ध जीव कर्म और शरीरसे पृथक् हैं उसीप्रकार संपूर्ण जीव भी कर्म और शरीरसे पृथक् मान लिये गये हैं। अथवा यदि संसारी जीवोंके शरीर और कर्मोंसे पृथग्भृत रहते हुए भी अनन्त क्वानादि गुण नहीं पाए जाते हैं तो सिद्धों के भी नहीं होने चाहिये। यदि कहा जाय कि अनन्त क्वानादि गुण सिद्धोंके नहीं होते हैं तो मत होओ सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं माना गया है। अतः इस प्रकारकी अव्यवस्था न हो, इसल्ये जीवसे कर्म अभिन्न अर्थात् एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धको प्राप्त हैं ऐसा बद्धान करना चाहिये।

९ ४१. शंका-अमूर्त जीवके साथ मूर्त कर्मीका सम्बन्ध कैसे हो सकता है।

समाधान-नहीं, क्योंकि जीव और कर्मीका अनादि सम्बन्ध स्वीकार किया है। यदि सादि बंध स्वीकार किया होता तो पूर्वीक दोष भाता।

शंका-जीव और कर्मीका अनादिकाळीन बन्ध है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—यदि जीवका कर्मीके साथ अनादिकाळीन बन्ध स्वीकार न किया जावे तो वर्तमान काळमें जो जीव और कर्मोका बन्ध उपलब्ध होता है यह बन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे जीव और कर्मोका अनादिकाळसे बन्ध है यह जाना जाता है।

शंका-जीव मूर्त है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार कर किया जाता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि स्थूछ शरीरप्रमाण जीवको कुल्हाड़ीसे काटनेपर या तो बहुत जीवीका प्रसंग प्राप्त हो जायगा या जीवके अभावका प्रसंग प्राप्त हो जायगा, इसिछए जीव मूर्त न होकर अमूर्त है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

<sup>(</sup>१) तुलना-"कयं पुनमूर्तस्य सम्बन्धः कर्मणेति चेतः माणिक्यादिनं चै मूर्तिः मछसम्बन्धकारणम् । मर्छीनसर्गाद् बक्येत् जीवोऽमूर्तिः स्वयोषतः । जीवस्य मूर्तिं कर्त्ययित्वापि स्वयोषान्तरं करिष्यव्यं माणिक्या-दिवतः ततः पुनः अमूर्तस्य चेतनस्य नैसर्विकाः विकारकांनत्वायो कन्त्रहेतवः ।"-सिश्चिषि० ५० ४। (२) "अनादिसम्बन्धे व"-त० यू० २।४१। प्रक्र्या० मा० १२८-१६० । "ततो जीवकर्ममोरनाविसम्बन्ध दश्युक्तं भवति" - सर्वार्षे० ८।२ । तत्कर्मागनतुनं तस्य प्रवत्योऽनादिनित्यते ।"-क्षिक्विष्ठः दी० पू० ३७३ । "ब्रोय-भूताणि कर्माणि संसार्थन्य अणादिए । मोहमोहितिक्तिस्य ततो कम्माण संतती ।।"-क्षिक २।६।

प्यसंबादी जीवामावप्यसंबादी या। ण च मुत्तं दब्वं सब्बावत्थासु ण छिज्जदि ति नियमी अत्यः, तहाणुवलंगादो ।

५ ४२. तं च कम्मं सहेउवं, अण्णहा णिव्यावाराणं पि बंधप्पसंगादो । कम्मस्स कारणं कि मिच्छत्तासंत्रम-कसाया होति, आहो सम्मत्त-संजम-विरायदाओ ? ण ताव विदियमको, जाबदम्बाविणामाविणाणवष्ट्वीए अविरुद्धभावेण जीवगुणत्तेण अवगयाणं सरूवविणासहै उत्तविरोहादो । तदो मिच्छत्तासंजम-कसाया कम्मकारणमिदि सिद्धं, अण्णेसि जीवगुणविरोहियाणं जीवेऽणुवलंभादो । उत्तं च-

> जे बंधयरा भावा, मोक्खयरा चावि जे दु अज्झापे। जै चावि वंधमोक्साण कारया ते वि विण्णेया॥ ७॥ ओद्द्या बंधयरा उचसम-खय-मिस्सया य मोक्खयरा। भावो दु पारिणमिओ करणोभयविज्ञओ होइ॥८॥ मिच्छत्ताविरदी वि य कसाय-जोगा य आसवा होति। संजम-विराय-दंसण-जोगाभावो य संवरको॥९॥

यदि कहा जाय कि मूर्त द्रव्य अपनी सभी अवस्थाओं में छिन्न नहीं होता है ऐसा नियम है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रमाणसे इसप्रकारकी उपलब्ध नहीं होती है।

९ ४२. इसप्रकार जो मूर्त कर्म जीवद्रव्यसे सम्बद्ध है उसे सहेतुक ही मानना चाहिये। यदि उसे सहैतुक न माना जायगा तो जो जीव निर्वापार अर्थात् योगिकयासे रहित हैं उनके भी कर्मबन्धका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। आगे इसीका स्पष्टीकरण करते हैं -कर्मके कारण क्या मिध्यात्व, असंयम और कषाय हैं, या सम्यक्त्व, संयम और विरागता हैं १ इन दो विकल्पों-मेंसे दूसरा पक्ष तो बन नहीं सकता है, क्योंकि सम्यक्त्व, संयम और विरागता आदिकका यावत् जीवद्रव्यके अविनाभावी ज्ञानकी वृद्धिके साथ कोई विरोध नहीं है अर्थात् सम्यक्तवा-विकके होने पर झानकी बृद्धि ही देखी जाती है अतः वे जीवके गुणरूपसे अवगत हैं, इसलिए उन्हें आत्माके स्वरूपके विनाशका कारण होनेमें विरोध आता है। अर्थात् सम्यक्त्वादिक आत्माके स्वरूपके विनाशके कारण नहीं हो सकते हैं। अत्तएव मिध्यात्व, असंयम और कषाय कर्मोंके कारण हैं यह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मिध्यात्वादिसे अतिरिक्त जीवगुणके विरोधी भीर दूसरे धर्म जीवमें नहीं पाये जाते हैं। कहा भी है-

"अध्यात्ममें अर्थात् आत्मगत जो भाव बन्धके कारणभूत हैं और जो मोक्षके कारण-भूत हैं उन्हें जान छेना चाहिए। उसीप्रकार जो भाव बन्ध और मोक्ष इन दोनोंके कारणभूत

नहीं हैं उन्हें भी जान छेना चाहिये॥ ७॥"

"औदयिक मान बन्धके कारणभूत हैं। औपशामिक, क्षाबिक और सिश्रमान मोक्षके कारण है। तथा पारिणासिक भाष बन्ध और मोख दोनोंके कारण नहीं हैं।। ८॥"

<sup>(</sup>१) तुलना-"मिण्डलाबिरदीहि य कसायजोगीह जं च खासबदि । दंसणविरमणणिगाहणिरोधणेहि कु मासबंदि ॥"-मूका॰ भाषप । 'मिन्छर्त सविरमणं कसायजीगा य आसवा होति ।"-दावशानुः गा० ४७ । मुकार पार्रा मुकारार मार्थ १८२५। गीर कर गार ७८६। "वंथस्य मिण्छलविरदकसायजीग सि वर्ष हेक"-कर्मणं अभिक्ष

मिच्छत्तासवदारं रंभइ सम्मत्तविद्यकवाडेण। हिंसादिदुवाराणि वि दिद-वयफ्डहेहिं हर्भति॥ १०॥

६४२. ण च कम्मेहि जाणस्य दंसणस्य वा जिम्मूहविजासी कीरहः जावदन्त-भाविगुणाभावे जीवामावणसंगादो । ण च एवं, दव्यस्य तिकोहिवरिणामाजहर्रेषीए परिणममाणस्य जिम्मूहविजासाणुवयत्तीदो । ण च दव्यत्तमसिद्धं, दव्यहन्तवणुवहंमादो ।

५ ४४. अकड्रिमचादो कम्मसंताणे ण वोच्छिन्जदि ति ण वोचुं जुतं, अक-द्विमस्स वि बीजंकुरसंताणस्स वोच्छेदुवलंभादो । ण च कट्रिमसंताणिवदिरिचो संताणो णाम अस्थि जस्स अकट्रिमचं उच्चेज्ज । ण चासेसासवपडिवक्से सथलसंबरे सप्रुप्पणे

"मिध्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चारों आस्वक्षप अर्थात् कर्मबन्धके कारण हैं। तथा संयम, वैराग्य, दर्शन अर्थात् सम्यग्दर्शन और योगका अमाव ये संबरक्षप अर्थात् मोक्षके कारण हैं।। ९।।"

विशेषार्थ—यहाँ पर जो औदियक भावोंको बन्धका हेतु कहा है सो उससे गति, जाति आदि सभी औदियक भावोंको प्रहण नहीं करना चाहिये। किन्तु जिन सिध्यास्य आदि औदियक भावोंके साथ बन्धका अन्वय-व्यतिरेक देखा जाता है ऐसे मिध्यात्व आदि ही बन्धके हेतु जानने चाहिए।

"सम्यकत्वरूपी दृद कपादसे शिध्यात्व आस्रवरूप द्वार रोका जाता है तथा व्रतरूपी दृद फलकोंसे अर्थात् तख्वोंसे हिंसादिरूप द्वार भी रोके जाते हैं।।१०॥"

§ ४३. यदि कहा जाय कि कर्म ज्ञान और दर्शनका निम् छ बिनाश कर देते हैं सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर यावत् जीवद्रव्यमें पाये जानेवाले गुणोंका अभाव हो जायगा और उनका अभाव हो जाने पर जीवद्रव्यके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा। यदि कहा जाय कि जीवके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है तो जाओ, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य, उत्पाद, व्यय और घीव्य इन तीन कोटिस्वरूप परिणामको न छोड़ता हुआ ही परिणमन करता है, इसल्ये उसका निर्मूछ विनाश बन हो नहीं सकता है। यदि कहा जाय कि जीवमें द्रव्यत्व हो किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवमें द्रव्यका छक्षण पाया जाता है।

१४४. यदि कहा जाय कि अक्रिय होनेसे कर्मकी सन्तान व्युच्छिन नहीं होती है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अक्रिय होते हुए भी बीज और अंकुरकी सन्तानका बिनाश पाया जाता है। दूसरे, क्रिय सन्तानीसे भिन्न सन्तान बायकी कोई बस्तु ही नहीं है जिसे अक्रिय कहा जाय। यदि कहा जाय कि अशेष आक्षाक विरोधी सकल संवर्क उत्पन्न हो जानेपर भी कर्मोकी आक्षावपरंपरा विच्लिन नहीं होती है, अर्थात् बरावर चालू रहती है,

<sup>(</sup>१) मूला० गा० ३।४२। मूलारा० गा १८३५। (२) "पूर्वाकारपरित्यागाऽजहद्वृत्तोत्तराकारान्वय-प्रत्ययः""—अध्दस० पु० ६५। (२) विपक्षप्रकविग्रमनात् कर्मणां सन्तानकपत्तयाऽनावित्वेऽपि प्रक्षपित्रदेः। न हानाविसन्तितिरिप शीलस्पर्यः नवित्व विपक्षस्योष्णस्पर्यस्य प्रकर्षपर्यन्तगमनान्निर्मूलं प्रक्रयमुपक्षजेन्नोपकभ्यः, नापिकार्यकारणक्यतया शीलाङ्कुरसन्दानोऽनाविरिप प्रतिपक्षभूतदह्नाक्षिर्वन्धवीको निर्वन्धाङ्करो वा व प्रक्षीयते इति वन्तुं शक्यं मतः कर्ममून्तां सन्तानोऽनाविरिप ववित्वतिपक्षसद्यात्मीमानास प्रक्षीयते।"—आव्यत्य० का० ११०। न्यायकुमु० पु० ८११, हि० ८।

विकास-नोगणितेहाणमक्तमेण सरूवलाहो ण होदि वेषे चि ण पश्वदृादुं जुचं, तेसिमक्तमवुचीए विरोहाभावादो, सम्भत्त-संज्ञम-वहरग्ग-जोगणितेहाणमक्तमेण पडित-दंसवादो न । ण च दिहे भणुववण्णदा णाम । असंपूण्णाणमक्तमवुची दीसह ण संपुर्ण्णाण के ? ण, अक्तमेण वहुमाणाणं सयलत्तकारणसाणिज्हो संते तदविरोहादो । संवरो सम्बद्धालं संपुण्णो ण होदि वेषे चि ण वोत्तं जुन्नं, वह्दमाणेसु कस्स वि कत्थ वि विय-मेण समसगुक्तस्सावत्थायत्तिदंसणादो । संवरो वि वहदमाणो उवल्वमए, तदो कत्थ वि संपुण्णेण होदव्वं बाहुज्झियतालक्ष्यक्षेणेव । आसवो वि कहि पि णिम्मूलदो विणस्सेज्ज, हाणितरतमभावण्णहाणुववत्तीदो आयरकणओवलावलीण मलकलंको व्य ।

सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना युक्तिसे बाधित है, अर्थात् सकल प्रतिपक्षी कारणके होनेपर कर्मका विनाझ अवश्य होता है, अतः आस्रवके प्रतिपक्षी संवरके होनेपर भी आस्रवका चालू रहना युक्तिसे बाधित है। सकल संवरहप सम्यवत्व, संयम वैराग्य और योगनिरोध इनका एक साथ स्वह्मपळाम नहीं होता है अर्थात् ये धर्म आत्मामें एक साथ नहीं रहते हैं, ऐसा मानना भी युक्त नहीं है, क्योंकि इनकी युगपत् वृक्ति मानने में कोई विरोध नहीं खाता है। दूसरे, सम्यवत्व, संयम, बेराग्य और बोगनिरोध इनकी एक साथ प्रवृक्ति देखों भी जाती है, और देखी हुई वस्तुमें 'यह नहीं वन सकता है' ऐसा कहना युक्त नहीं है।

शंका—पूर्णताको नहीं प्राप्त हुए सम्यक्त्व आदि सभी कारणोंकी यृत्ति एक साथ मले ही देखी जाओ, किन्तु परिपूर्णताको प्राप्त हुए उन सम्यक्त्वादिकी यृत्ति एक साथ नहीं देखी जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो सम्यक्त्वादिक अपरिपूर्ण अवस्थामें एक साथ रह सकते हैं वे परिपूर्णताके कारण मिछ जानेपर परिपूर्ण होकर भी अक्रमसे रह सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं आता है।

यदि कहा जाय कि संवर सर्व कालमें अर्थात् कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है, सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं हैं, क्यों कि जो वर्द्धमान हैं उनमें से कोई भी कहीं भी नियमसे अपनी-अपनी उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। यदः संवर भी एक हाथ प्रमाण तालकृष्ट के समान हृद्धिको प्राप्त होता हुआ पाया जाता है, इसलिए किसी भी आत्मामें उसे परिपूर्ण होना ही चाहिये। तथा जिस प्रकार खानसे निकले हुए स्वर्णपाषाणका अन्तरंग और विहरंग मक निर्मूल बहु हो जाता है उसीप्रकार आखा भी कहीं पर निर्मूल विनाशको प्राप्त होता है, अन्यथा आखावको हानिमें तर-तमभाव नहीं बन सकता है।

<sup>(</sup>१) "स्वभाषेऽध्यक्षतः सिद्धे परैः पर्यनुगुज्यते । तत्रीसरिवरं बाच्यं न दृष्टेऽनुपपन्नता ॥ प्रमाणवास्तिकासं कि पृष्ठ ६८ । (२) दोषावरणयोहिनितिशेषास्त्यतिशायनात्" आप्तमी इस्रो ४ । "शुद्धिः
सक्ष्मभाषाति परमं ववस्विदातमि । प्रकृष्यमाणवृद्धित्वात् कनकादिविवृद्धियत् ॥" त० इस्रो पृष्ठ ३१५ ।
वास्तिक स्को ११२ । स्थायकुषु पृष्ठ ८११ दि० १० । तुस्ता-"सस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञवीजस्य
शातिकायस्यात् परिमाणवत् ।"-बोगभा, १।२५ ।

# करो ? क्यायक्षयादो । उसं च-

केम्मं जोजिणिमित्तं बद्धाइ कम्महिदी कसायवसा। ताणमभावे बंधहिदीणमावा संडइ संतं॥११॥

## अथवा तवेण पोराणकम्मक्खओ । उत्तं च-

णाणं पयासयं तवो सोहको संजमो य गुसियरो। तिण्हं पि समाजोए मोक्को जिणसासणे विहो ॥ १२॥

९ ४६. आवरणक्खए संते वि परिमियं चैय पयासइ केवली णिरावरणसुन्जमंहलं वे ति ण पचवट्टादुं जुत्तं; सावरणे वि जीवे असेसद्वितसयबोहस्स सव्वयुष्पाय-वय-धुवष्पयं, सव्वं विहि-णिसेहण्पयं, सब्वं सामण्ण-विसेसण्पयं, सब्वमेयाणेयष्पयं, सत्तण्णहाणुव-

९४५. शंका—पूर्व संचित कर्मका क्षय किस कारणसे होता है ?

समाधान—कर्मकी स्थितिका क्षय हो जानेसे उस कर्मका क्षय हो जाता है।

शंका—स्थितिका विच्छेद किस कारणसे होता है ?

समाधान—कषायके क्षय होनेसे स्थितिका विच्छेद होता है। अर्थात् नवीन कर्मों में स्थिति नहीं पढ़तो है और कर्मोंकी पुरातन स्थितिका विच्छेद हो जाता है। कहा भी है-

"योगके निमित्तसे कर्मोंका बन्ध होता है और कषायके निमित्तसे कर्मोंमें स्थिति पढ़ती है। इसिक्षये योग और कषायका अभाव हो जानेपर बन्ध और स्थितिका अभाव हो जाता है और उससे सत्तामें विद्यमान कर्मोंकी निजरा हो जाती है।।११॥"

अथवा, तपसे पूर्वसिक्वित कर्मीका क्षय होता है। कहा भी है-

"ज्ञान प्रकाशक है, तप शोधक है और संयम गुप्ति करनेबाला है। अतः ज्ञान, तप और संयम इन तीनोंके मिलने पर मोक्ष होता है ऐसा जिन शासनमें कहा है।।१२॥

§ ४६. "यदि कहा जाय कि आवरणके क्षय हो जाने पर भी केवली निरावरण सूर्य-मंडलके समान परिमित पदार्थको ही प्रकाशित करते हैं सो ऐसा मानना भी युक्त नहीं है, क्योंकि सर्व पदार्थ उत्पाद-ज्यय-भुवात्मक हैं, सर्व पदार्थ विधि-निषेधात्मक हैं, सर्व पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक हैं और सर्व पदार्थ एकानेकाकात्मक हैं, यदि ऐसा न माना जाय तो

<sup>(</sup>१) "कम्मं जोगितिमित्तं बजाई बंघट्ठिई कसायवसा । अपरिणविष्ण्यणेसु य बंघट्ठिइकारणं पत्थि ।।"—सम्मति० १।१९ । "कम्मं जोगितिमित्तं बजाइ वंघट्ठिती कसायवसा । सुहजोयम्मी वकसाय-भावबोऽनेइ तं सिप्पं ॥',—स्य० गा० ४७० । (२) "संवरकोगैहिं जुदो तवेहिं जो चिट्ठदे बहुविहेहिं । कम्माणं णिज्जरणं बहुगाणं कुणदि सो णिवदं ॥" — पत्था० गा० १४४ । "तपसा निर्णरा च ।"—त० सू० ९।३ । (३) "णाणं पवासको तको सोचको ""—मूना० सम० गा० ८ । "णाणं पवासको सोवको सविको "" मूना० सम० गा० ८ । "णाणं पवासको सोवको सविको सविक्याः" अन भा० गा० ७६९ । "सोवकी तको निर्णरागिमित्तं स्प०" — मा० वि० "नाणं पवासकं सोहको सविक्याः" — मा० कि० गा० १०३ । "सोवकी तको निर्णरागिमित्तं स्प०" — मा० वि० "नाणं पवासकं सोहको सविक्याः — तापबद्धनेकभवोपात्तमङ्गकारं कर्मेदि तपः, तत् सोवक्यविनोपकुद्धे ।" — साव० नि० हो० ।

मकीदो इचाइहेऊहितो सञ्चणणणस्म उवलंभादो । ण चावरणस्म विहलतं; विसेसविसए तच्याचारादो । तम्हा णिरावरणो केवलो भूदं भव्यं भवंतं सुहुमं वयहियं विष्यहर्ष्ट् च

जनका अस्तित्व नहीं बन सकता है इत्यादि हेतुओं से उत्पन्न हुए समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाले ज्ञानकी उपलब्धि सावरण जीवमें भी पाई जाती है। इससे निश्चित होता है कि केवजी सर्व पदार्थोंको जानते हैं।

यदि कहा जाय कि जब सावरण जीव भी उत्पाद व्यय-धुवात्मक आदिरूपसे समस्त पदार्थोंको जानता है तो आवरण कम निर्फल हो जायगा सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष विषयमें आवरणका व्यापार होता है अर्थात् आवरणके क्षय हो जानेपर जिस-प्रकार केवलीको समस्त पदार्थोंकी उन उन अवस्थाओंका प्रथक् प्रथक् रूपसे ज्ञान होता है उसप्रकार सावरण मनुष्यको उनका ज्ञान नहीं होता है। इसी विशेष ज्ञानको रोकनेमें आवरण-का व्यापार है, अत्रप्य वह सफल है। इसलिये निरावरण केवली भूत, भविष्यत्, वर्तमान, सूद्रम, व्यवहित और विश्वष्ट सभी पदार्थोंको जानते हैं यह सिद्ध हो जाता है।

विशेषार्थ - पूर्वमें केवछज्ञानकी अस्तित्व-सिद्धिका जिन प्रमाणोंके द्वारा विचार किया गया है वे इस प्रकार हैं—(१) घटादि पदार्थों में पूरे अवयवीका प्रत्यक्ष ज्ञान न होकर जितना भाग दृष्टिगोचर होता है उतने भागका ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है फिर भी उससे पूरा अवयवी प्रत्यक्ष माना जाता है। समस्त जगतका यही व्यवहार है। इसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति देखी जाती है। इसीप्रकार स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवल्कानके अंशभूत मत्यादि ज्ञानका प्रहण होनेसे केवलज्ञानकी सिद्धि हो जाती है। (२) यद्यपि छदास्थोंका ज्ञान इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, फिर भी उससे यह नहीं समझ छेना चाहिये कि ज्ञानकी उत्पत्ति इन्द्रियोंसे होती है। ज्ञान आत्माका स्वभाव है, पर संसारी जीवोंका ज्ञान सावरण होनेके कारण वह स्वयं अथोंके प्रहण करनेमें असमर्थ हैं, अतः उसे अपने ज्ञेयके प्रति प्रयुक्ति करनेमें इन्द्रियोंकी सहा-यताकी जरूरत पड़ती है। इससे इसका यह अर्थ कभी भी नहीं हो सकता कि ज्ञानकी उत्पत्ति इन्द्रियोंसे होती है। यदि झानकी उत्पत्ति परमार्थतः इन्द्रियोंसे मानी जायगी तो इन्द्रिय-व्यापारके पहले ज्ञानका अभाव हो जानेसे जीव द्रव्यका भी अभाव हो जायगा, जो कि इष्ट नहीं है, अतः निरावरण ज्ञान इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षाके विना ही स्वयं अपने श्रेयमें प्रवृत्ति करता है यह मानना चाहिये। इस प्रकार भी केवछश्चानकी सिद्धि हो आती है। (३) जो उत्पाद व्यय और भौन्यस्यभावबाळा होता है वह द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यका यह कक्षण जीवमें भी पाया जाता है, इसकिये वह द्रव्य सिद्ध होता है। तथा उसमें ज्ञान और वर्शनरूप विशेष उक्षणके पाये जानेके कारण वह पुद्गतादि अजीव द्रव्योंसे भिन्न सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार जीव द्रव्यकी स्वतन्त्र सिद्धि हो जानेपर उसके धर्मरूपसे केवलज्ञानकी भी सिद्धि हो जाती है। (४) यदि सूक्ष्मादि पदार्थीका ज्ञान न माना जाय तो उनका अस्तित्व नहीं सिद्ध किया जा सकता है। तथा परमाणुओं के बिना स्कन्ध द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इत्यादि हेतुओंके द्वारा यद्यपि सूक्ष्मादि पदार्थोंकी सिद्धि हो जाती है, फिर भी जो पदार्थ कभी किसीके प्रत्यक्ष न हुए हों चनमें अनुमानकी प्रवृत्ति नहीं होती है, इस नियम-से सुक्सादि पदार्थीके साक्षात्कार करनेवाळे झानकी सिद्धि हो जाती है। यह कहना कि सुस्मावि पदार्थीका झान कमसे भले ही हो जाओ पर उनका एक साथ जान नहीं होता, युक नहीं है, क्योंकि जिनका कमसे ज्ञान हो सकता है उनका युगपत् ज्ञान माननेमें कोई आपत्ति नहीं भारती है। इसमकार सूक्ष्मादि पदार्थोंको युगपत् जाननेवाले केवलकानकी सिद्धि हो

सर्वं जागदि वि सिद्धं। ण पत्तमत्यं चैव गेण्हदिः तस्य सञ्दर्गयसण्यसंगादो । ण नेदं संहार-विसप्पणहें जोगस्य तत्थामावादो । ण चेगावयवेण चेव गेण्हदिः सयहा-वयवनयकावरणस्य जिम्मूछविणासे संसे एकावययेणेव गहणविरोहादो । तदो पश्च-मपत्तं च अक्रमेण सयलावयवेहि जाणदि चि सिद्धं।

> को जेये कथर्मकः स्थादसति प्रतिबन्धरि। वाह्येऽन्निर्दाहको म स्यादस्रति प्रतिबन्धरि ॥१३॥

जाती है। (५) ब्रानावरण कर्ममें वृद्धि और हानि होनेसे जो तरतमभाव विखाई देता है उससे भी केवलजानके अंश सिद्ध हो जाते हैं, जो अपने अवयवीके अस्तित्वका ज्ञान,कराते हैं। इसप्रकार अनुमानसे भी केवलज्ञानकी सिद्धि हो जाती है। (६) जिसप्रकार सूर्य परिमित पदार्थीको ही प्रकाशित करता है उसीप्रकार ज्ञान भी परिमित पदार्थीको ही एकसाथ जान सकता है, त्रिकाळवर्ती समस्त पदार्थीको नहीं, यदि ऐसा माना जाय तो त्रिकाळवर्ती सभी उत्पाद, व्यय और ध्रवस्वभाव हैं, सामान्य-विशेषात्मक हैं नित्यानित्य हैं, एकानेत्मक हैं, विधिनिषेधरूप हैं, इसप्रकारका ज्ञान नहीं हो सकेगा। इससे भी त्रिकाळवर्ती समस्त पदार्थी-का साम्रात्कार करनेवाछे केवछज्ञानकी सिद्धि हो जाती है। यद्यपि सभी पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक हैं इत्यादि ज्ञान छबास्थोंके भी पाया जाता है पर इससे केवलज्ञानका अभाव नहीं हो जाता है, क्योंकि सामान्यरूपसे समस्त पदार्थीका ज्ञान करना अपने ज्ञानविशेषोंमें अनु-स्युत ज्ञानसामान्यका काम है और विशेषरूपसे समस्त पदार्थीका ज्ञान करना ज्ञानविशेष अर्थात् केवलज्ञानका कार्य है। इसलिये आवरण कर्मके अभाव होनेपर केवलज्ञान समस्त पवार्थीको एकसाथ जानता है यह सिद्ध हो जाता है।

यदि कहा जाय कि केवली प्राप्त अर्थात् सिक्किष्ट अर्थको ही प्रहण करता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर केवळीको सर्वगतत्वका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। यदि कहा जाय कि केवळीको सर्वगतत्वका प्रसंग प्राप्त होता है तो हो जाओ, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि संकोच और विस्तारके कारणोंकी अपेक्षासे होनेवाले योगका वहाँ अभाव है। यदि कहा जाय कि केवली आत्मा एकदेशसे ही पदार्थीको प्रहण करता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्माके सभी प्रदेशोंमें विद्यमान आवरण कर्मके निर्मूछ विनाश हो जानेपर केवल एक अवयवसे पदार्थीका प्रहण माननेमें विरोध आता है। इसलिए प्राप्त अमाप्त सभी पदार्थीको युगपत् अपने सभी अवयवीसे केवडी जानता है यह सिद्ध हो जाता है। कहा भी है—

प्रतिबन्धकके नहीं रहने पर ज्ञाता शेयके विषयमें अज्ञ कैसे रह सकता है। अर्थात् प्रतिबन्धक कारणके नहीं रहने पर ज्ञानस्वभाव होनेसे ज्ञाता जेय पदार्थको अवश्य जानेगा। फिर भी यदि झाता नेय पदार्थको न खाने तो प्रतिबन्धक (मणि मंत्रादि ) के नहीं रहने पर वाहरवभाव होनेसे अध्निको हाम परार्थको नहीं जलाना चाहिने ॥१३॥

<sup>(</sup>१) "बस्यावरणविष्ठित श्रेयं किसविष्ठितते । अव्याप्यकारिणस्तस्मात् सर्वायविकोकनम् ॥"-स्याय बिंद सतीव प्रदर्भ । सिक्षिविव पूठ १९४ (२) बद्ध बांव प्रव ५५३ । उपूरीव्यम्---"असति प्रविकासते" बाठ बाठ वर्ज प्रम् । अध्यस्त्र पृष्ठ ५० । ''को जेथे कथामतः स्मावसति प्रतिकश्वके । दाह्येऽनिर्वाहको म स्थारकवस्त्रात्तवस्थकः ।।''--वीयविक वर्गोक ४३१।

§ ४७. ण च एसो असंतं भणदि; एदम्हि अलीयकीरणरायदोसमोहाणमभावादो।

§ ४८. एसो एवंविहो वड्डमाणभयवंतो किं सयलकम्मकलंकादीदो, आहो जेदि ? णादिपक्खो; सयलकम्माभावेण असरीरत्तप्तृवगयस्स उवदेसाभावादो । जेयरपक्खो विः, सकलंकस्स देवत्ताभावेण तदुवइद्ववयणकलावस्स आगमत्ताणुववत्तीदो । ण चादेववयणमागमो; रत्था-धुत्तवयणाणं पि आगमत्तप्यसंगादो ति ।

९ ४९. एत्थ परिहारो बुच्चदे । ण पढमपक्खोः अणब्धुवगमादो । ण विदियपक्ख-

विश्वेषार्थ — पहले यह सिद्ध कर ही आये हैं कि जैसे जैसे सम्यग्दर्शन आदि गुणोंको वृद्धि होती जाती है तद्नुसार ज्ञानांशोंके प्रतिबन्धक कर्मोंका अभाव भी होता जाता है, इस प्रकार अंतमें ज्ञानांशोंके आवरक कर्मोंका पूरी तरहसे अभाव हो जाने पर समस्त ज्ञानांश प्रकट हो जाते हैं। तथा समस्त ज्ञानांशोंके प्रकट हो जाने पर केवल एक अंशसे केवली जानते हैं शेप अंशोंसे नहीं यह कैसे संभव है। शेष ज्ञानांशोंके आवारक कर्मोंके विद्यमान रहनेपर ही उनकी प्राप्त और अप्राप्त पदार्थोंके प्रहण करनेमें प्रवृत्ति न हो यह तो संभव है पर यह संभव नहीं कि प्रतिबन्धक कारण भी नष्ट हो जाय फिर भी ज्ञान अपने ज्ञयमें प्रवृत्ति न करे। सूखे ईंघनके रहते हुए भी अग्नि तभी तक उसे नहीं जलाती है जब तक उसके प्रतिबन्धक मणि मंत्रादि विद्यमान रहते हैं। पर मणि मंत्रादिके वहाँसे हटते ही अग्नि अपने कार्यको उसी समय करने लगती है। यह प्रतिबन्धक कारण वहाँसे हटा लिये जाय और फिर भी अग्नि जलानेक लगती है। यह प्रतिबन्धक कारण वहाँसे हटा लिये जाय और फिर भी अग्नि जलानेक अपने कार्यको न करे तो वह अग्नि ही नहीं कही जा सकती है। यही बात ज्ञानके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि केवली अपने ज्ञानके एक अंशसे नहीं जानते हैं किंतु वे समस्त ज्ञानांशों से युगपत् अपने ज्ञायको प्रहण करते हैं।

§ ४७. यदि कहा जाय कि केवली अभूतार्थका प्रतिपादन करते हैं, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि असत्यके कारणभूत राग, द्वेष और मोहका उनमें अभाव है।

\$ ४८. शंका—इसप्रकारके वे महावीर भगवान सकल कर्मकलंकसे रहित हैं, या नहीं ? इनमें से पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्यों कि भगवान महावीरको सकल कर्मों से रहित मान लेने पर वे अशरीर हो जायँगे और इसलिए उनका उपदेश नहीं बन सकेगा। इसीप्रकार वे सकल कर्मसे युक्त हैं यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्यों कि सकलंक मान लेने पर उनमें देवत्व नहीं बन सकेगा और इसलिए उनके द्वारा उपदिष्ट वचनकलाप आगम नहीं हो सकेगा। यदि कहा जाय कि अदेवका वचन भी आगम हो जाओ सो भी कहना ठीक नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर महल्ले-गलीकू चों में घूमनेवाले आवारा और धूत पुरुषके वचनको भी आगमपनेका प्रसंग प्राप्त हो जायगा ?

९४९. समाधान-आगे पूर्वोक्त शंकाका परिहार करते हैं। पूर्वोक्त दो पक्षोंमेंसे 'वे सकछ कर्म कलंकसे रहित हैं' यह पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिन शासनमें

<sup>(</sup>१) "रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणामं"—नियम० गा० ५७। "रागाद्वा देषाद्वा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतम्। यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकारणं नास्ति॥"—यश० ७० १० २७४। स्नाप्तस्य कलो० ४। "वक्ष्यन्ति ते कस्मादसस्यं नोरजस्तमाः।"—चरक सू० ११।१९। "क्षीणदोषोऽनृतं वाक्यं न ब्र्याद्धेत्वसंभवात्"—सांख्य० मा० पृ० १३।

णिक्खेवोत्तदोसो वि संभइ; देवत्तविणासयकलंकाभावेण सयलदेवभावुष्पत्तीदो । घाइ-चउकेण सयलावगुणणिबंधणेण देवत्तं विणासिज्जदि, ण च तं तत्थ अत्थि, जेण वहुमाणभयवंतस्स देवत्ताभावो होज्ज । उत्तं च—

> खीणे दंसणमोहे चरित्तमोहे तहेव घाइतिए। सम्मत्तणाणविरिया खइया ते होति केवळिणो ॥१४॥ उप्पण्णिम्म अणंते णहम्मि य छादुमस्थिए णाणे। देविंद-दाणविंदा करेंति पूजं जिणवरस्स ॥१५॥

६५० अघाइचउक्कमित्थ ति ण तस्स देवत्ताभावोः देवभावं घाइदुमसमत्थे अघाइचउक्के संते वि देवत्तस्स विणासाभावादो । अघाइचउक्कं देवत्तविरोही ण होदि ति कथं णव्वदे १ तस्म अघाइसण्णण्णहाणुववत्तीदो ।

अरहंत अवस्थाको प्राप्त भगवान् महावीरको सकल कर्मकलंकसे रहित नहीं माना है। उसी-प्रकार दूखरे पक्षमें दिया गया दोष भी संभव नहीं है, क्योंकि देवत्वका नाश करनेवाले चार घातियारूपी कर्मकलंकके अभावसे उनमें पूर्णरूपसे देवपनेकी उत्पत्ति हो गई है। सकल अवगुणोंके कारणभूत चार घातिकमोंसे देवत्वका विनाश होता है, परन्तु अरहंत अवस्थाको प्राप्त वर्द्धमान जिनमें चार घातिकमें नहीं हैं जिससे वर्द्धमान भगवान्के देवत्वका अभाव होवे। अर्थात् चार घातिकमोंके अभाव हो जानेके कारण उनके देवत्वका अभाव नहीं कहा जा सकता है। कहा भी है—

"दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय कर्मके क्षय हो जाने पर तथा उसीप्रकार शेष तीन घातिया कर्मोंके क्षय हो जाने पर केवली जिनके सम्यक्त, ज्ञान और वीर्य ये क्षायिक भाव प्रकट हो जाते हैं॥ १४॥"

'क्षायोपशमिक ज्ञानके नष्ट हो जाने पर और अनन्त ज्ञानके उत्पन्न होने पर देवेन्द्र और दानवेन्द्र जिनवरकी पुजा करते हैं।। १५॥"

§ ५०. चार अघातिया कर्म विद्यमान हैं, इसिलए वर्द्धमान जिनके देवत्वका अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि चार अघातिया कर्म देवत्वके घात करनेमें असमर्थ हैं, इसिलए उनके रहने पर भी देवत्वका विनाश नहीं हो सकता है।

शंका-चार अघातिया कर्म देवत्वके विरोधी नहीं हैं, यह कैसे जाना जाता है ? समाधान-चार अघातिया कर्म यदि देवत्वके विरोधी होते तो उनकी अघातिसंज्ञा नहीं बन सकती थी, इससे प्रतीत होता है कि चार अघातिया कर्म देवत्वके विरोधी नहीं हैं।

इसीका और भी स्पष्टीकरण करते हैं—

<sup>(</sup>१) "दंसणमोहे णट्टे घादितिवए चिरत्तमोहिम्म । सम्मत्तणाणदंसणवीरियचरियाइ होंति खइ-याइं ॥"-ति॰ प० १७३। उद्धृतेयम् - ४० सं॰ पृ० ६४। घ० आ० प० ५३५। (२) "जादे अणंतणाणे णट्टे छदुमद्विदिम णाणिम्म । णविवहपवत्यसारा दिग्वज्झुणी कहइ सुत्तत्थं ॥"-ति॰ प० १७४। उद्धृतेयम् - घ० सं पृ० ६४। घ० आ० प० ५३५। "उप्पन्नंमि अणंते नद्विमा अ छाउमत्थिए नाणे। राईए संपत्तो महसेणवणिम उज्जाणे। एगंते य विवित्तो उत्तरपासिम्म जन्मवाहस्स । तो देवदाणविदा करिति महिमं जिणिवस्स ॥"-आ० नि० वा॰ ५३९, ५४१।

६ ५१. किं च, ण णाम-गोदाणि अवगुणकारणं; खीणमोहम्मि राय-दोस-संमवामावादो । ण च आउअं तकारणं; खेत्तजणिददोसामावादो, लोअसिहरगमणं पिं सिद्धस्सेव उक्कंटामावादो च । ण च वेयणीयं तक्कारणं; असहेजत्तादो । घाइचउक-सहेज्जं संतं वेयणीयं दुक्खुप्पाययं । ण च तं घाइचउकमित्थ केवलिम्हि, तदो ण सकजजणणं वेयणीयं जलमङ्कियादिविरहियबीजं वे ति । वेयणीयस्स दुक्खमुप्पाएंतस्स घाइचउकं सहेज्जयमिदि कथं णव्वदे १ तिरयणपउत्तिअण्णहाणुववत्तीदो ।

५ ५२. घाइकम्मे णहे संते वि जइ वेयणीयं दुक्खमुप्पायइ तो सितसो सम्बन्धो केवली होन्ज? ण च एवं; भ्रक्खा-तिसासु क्रर-जलविसयतण्हासु संतीसु केवलिस्स समोहदा-वत्तीदो । तण्हाए ण भ्रंजइ, किंतु तिरयणहमिदिण बोत्तुं जुत्तं; तत्थ पत्तासेससस्विम

९ ५१. नामकर्म और गोत्रकर्म तो अवगुणके कारण हैं नहीं, क्योंकि जिन श्वीणमोह हैं, इसिछए उनमें नाम और गोत्रके निमित्तसे राग और द्वेष संभव नहीं हो सकते हैं। आयुकर्म भी अवगुणका कारण नहीं है, क्योंकि श्वीणमोह जिन भगवान्में वर्तमान क्षेत्रके निमित्तसे द्वेष नहीं उत्पन्न होता है और आगे होनेवाले लोक शिखरपर गमनके प्रति सिद्धके समान उनके उत्कण्ठा नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि केवली जिनके विद्यमान आयुकर्म अवगुणोंका कारण नहीं है। तथा वेदनीय कर्म भी अवगुणोंका कारण नहीं है, क्योंकि यद्यपि केवली जिनके वेदनीय कर्मका उदय पाया जाता है, फिर भी वह असहाय होनेसे अवगुण उत्पन्न नहीं कर सकता है। चार घातिया कर्मोंकी सहायतासे ही वेदनीय कर्म दुःखको उत्पन्न कर सकता है, परन्तु केवली जिनके चार घातिया कर्म नहीं है, इसिलये जल और मिट्टीके विना बीज जिसप्रकार अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता है उसीप्रकार वेदनीय भी घाति-चतुष्कके बिना अपना कार्य नहीं कर सकता है।

शंका—दुःखको उत्पन्न करनेवाले वेदनीय कर्मके दुःखके उत्पन्न करानेमें घातिचतुष्क सहायक है, यह कैसे जाना जाता है।

स्माधान—यदि चार घातिया कर्मीकी सहायताके विना भी वेदनीय कर्म दुःख देने-में समर्थ हो तो केवळी जिनके रत्नत्रयकी निर्वाध प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। इससे प्रतीत होता है कि घातिचतुष्ककी सहायतासे ही वेदनीय अपना कार्य करनेमें समर्थ होता है।

\$ ५२. घातिक मके नष्ट हो जानेपर भी वेदनीय कर्म दुख उत्पन्न करता है यदि ऐसा माना जाय तो केवळी जिनको भूख और प्यासकी बाधा होनी चाहिये। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि भूख और प्यासमें भातिबिषयक और जळविषयक रुष्णाके होनेपर केन्छी भगवान्को मोहीपनेकी आपित्त प्राप्त होती है।

यदि कहा जाय कि केवछी जिन एष्णावश भोजन नहीं करते हैं किन्तु रत्नत्रयके छिये भोजन करते हैं, सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि केवछी जिन पूर्णरूपसे आत्म-स्वरूपको प्राप्त कर चुके हैं, इसछिए 'वे रत्नत्रय अर्थात् झान, संयम और ध्यानके छिये भोजन

<sup>(</sup>१) ''वादि व वेयणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीवं'' --गो० क० गा० १९। ''मोहनीयसहायं हि वेद्यादिकर्म क्षुदादिकार्यकरणे अविकलसामध्यं भवति।'' न्यायकुमु० पृ० ८५९। प्रव० टी० पृ० २८। एत्मक० द्वी० पु० ६। भावसं० बल्लो० २१६। (२) ''कवलाहारित्वे चास्म सरागत्वप्रसङ्गः'' स्रमेयक० पु० ३००।

त्रदसंभवादो । तं जेहा—ण ताव णाणहुं शुंजहः, पत्तकेवलणाणभावादो । ण च केवल-णाणादो अहियमणणं पत्थणिज्जं णाणमत्थि जेण तदहुं केवली शुंजेज । ण संजमहुंः पत्तजहाक्खादसंजमादो । ण ज्ञाणहुंः, विसर्दकयासेसतिहुवणस्स ज्झेयाभावादो । तदो ण शुंजह केवली, शुंतिकारणाभावादो ति सिद्धं ।

करते हैं' यह बात सम्भव नहीं है। आगे इसीका स्पष्टीकरण करते हैं—केवली जिन ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तो भोजन करते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने केवलज्ञानको प्राप्त कर लिया है। तथा केवलज्ञानसे बड़ा और कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त करने योग्य है नहीं जिससे उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिए केवली जिन भोजन करें। इससे यह निश्चित हो जाता है कि केवली जिन ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तो भोजन करते नहीं हैं। संयमके लिये केवली जिन भोजन करते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें यथाल्यात संयमकी प्राप्ति हो चुकी है। ध्यानके लिये केवली जिन भोजन करते हैं यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्णक्रपसे त्रिमुवनको जान लिया है, इसिलये उनके ध्यान करने योग्य कोई पदार्थ ही नहीं रहा है। अतएव भोजन करनेका कोई कारण नहीं रहनेसे केवली जिन भोजन नहीं करते हैं यह सिद्ध हो जाता है।

विशेषार्थ-आगममें घातिया औ अघातियाके भेदसे कर्म दो प्रकारके बतलाये हैं। उनमेंसे जो जीवके केवळज्ञान, केवळदर्शन, अनन्तवीर्य, खायिक सम्यक्त्व आदि खायिक भावोंका और मतिज्ञान आदि क्षायोपशमिक भावोंका घात करते हैं उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। तथा जो जीवके अव्याबाध और अबगाहनत्व आदिका घात करते हैं। तथा जिनके उद्यसे सुख-दुःख, उच्च-नीच गोत्र और शरीरादिकी प्राप्ति होती है उन्हें अघातिया कर्म कहते हैं। इसप्रकार दोनों प्रकारके कर्मोंके कार्योंका विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि घातिया कर्म हो देवत्वके विरोधी हैं, अघातिया कर्म नहीं, क्योंकि सर्वज्ञता, बीतरागता, निर्दोषता और हितोपदेशिता ये देवकी विशेषताएँ हैं जो घातिया कर्मों के अभाव होनेपर ही प्रकट होती हैं। अतः अरहंत परमेष्ठीके चारों अघातिया कर्मों का उदय पाये जानेपर भी उनसे उनके देवत्वमें कोई बाधा नहीं आती है। यद्यपि नाम कम-के उदयसे शरीरादि और गति आदि रूप अनेक प्रकारके कार्य होते हैं तथा गोत्रकर्मके उदयसे पर्यायमें उच्च और नीचपना उत्पन्न होता है। पर केवली भगवान्के इन शरीरादिक में राग और द्वेष उत्पन्न करनेके कारणभूत मोहनीय कर्मका अभाव हो गया है, इसिछये नाम और गोत्रकर्मके कार्य उनमें रहते हुए भी उन कार्योंमें उनके राग और द्वेषमाव उत्पन्न नहीं होते हैं। आयुकर्म अवगाहनत्व नामक प्रतिजीवी गुणको प्रकट नहीं होने देता है,। आयुकर्मके निमित्तसे उनके क्षेत्रजनित दोषोंकी संभावना की जा सकती है और अन्य क्षेत्रके प्रति जानेकी उत्कंठा भी कही जा सकती है। पर मोहनीयका अभाव हो जानेके कारण केवल आयु कर्मके निमित्तसे उनके न तो जिस क्षेत्रमें वे रहते हैं उस क्षेत्रके संसर्गसे दोष ही उत्पन्न होते हैं और न ऊर्ध्वगमनके प्रति उत्कंठा ही पाई जाती है। इस प्रकार

<sup>(</sup>१) तुलना-''किमर्थञ्चासी भुङ्क्ते-शरीरोपचयार्थम्, ज्ञानघ्यानसंयमसंसिद्धधर्यं वा, श्रुद्धेदनाप्रती-कारार्थं वा, प्राणत्राणार्थं वा?'' प्रसेयक० पृ० ३०६। न्यायकुमु० पृ० ८६३। प्रव० दी० पृ० २९। (२) ''भगवति बुभुका नास्ति, तत्कारणमोद्याभावात्।''-न्यायकुमु० पृ० ८५९।

५५३. अह जह सो भुंजह तो बेलाउ-सींदु-सरीरुवचय-तेज-सुहट्ट चेव भुंजह संसारी जीवो च्व; णच एवं, समोहस्स केवलणाणाणुववत्तीदो । ण च अकेवलिवयणमागमो, रागदोसमोहकलंकंकिए हरि-हर-हिरण्णगब्मेसु व सच्चाभावादो । आगमाभावे ण तिरयण-पउत्ति ति तित्थवोच्छेदो चेव होज्ज । ण च एवं, तित्थस्स णिब्बाहबोहविसयीकयस्स उवलंभादो । तदो ण वेयणीयं घाइकम्मणिरवेक्खं फलं देदि ति सिद्धं ।

§ ५४. तम्हा सेयँ-मल-रय-रत्तणयण-कडक्खसरमोक्खादिसरीरगयदोसविरहिएण

वेदनीय कर्म भी उनके सुख और दुःखक्ष बाधाका कारण नहीं है, क्योंकि वेदनीय कर्म स्वयं सुख और दुःखके उत्पन्न करनेमें असमर्थ है। जब तक उसे चारों घातिया कर्मोंकी और प्रधानतया मोहनीय कर्मकी सहायता नहीं मिळती है तबतक जीवको भूख और प्यास आदिक्ष बाधाएँ उत्पन्न नहीं होती हैं। आगममें केवळी जिनके जो श्रधा आदि ग्यारह परीवहोंका सद्भाव बतळाया है उसका कारण केवळी जिनके वेदनीय कर्मका पाया जानामात्र है। पर वेदनीय कर्म मोहनीयके बिना स्वयं कार्य करनेमें असमर्थ है, इसळिए वहाँ ग्यारह परीवह उपचारसे ही समझना चाहिये वास्तवमें नहीं। वेदनीयको मोहनीयके पहले कहनेका भी यही कारण है। इसप्रकार चारों अघातिया कर्मोंके उदयके रहते हुए भी वे देवत्वके बाधक नहीं हैं यह सिद्ध हो जाता है।

§ ५३. यदि केवली जिन भोजन करते हैं तो संसारी जीवोंके समान वे बल, आयु, स्वादिष्ट भोजन, शरीरकी वृद्धि, तेज और सुखके लिए ही भोजन करते हैं ऐसा मानना पड़ता है, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर वे मोहयुक्त हो जायँगे और इसलिए उनके केवलकानकी उत्पक्ति नहीं हो सकेगी।

यदि कहा जाय कि जब कि जिन देवको केवल्रज्ञान नहीं होता है तो केवल्रज्ञानसे रहित जीवोंके वचन ही आगम हो जावों, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर राग, द्वेष और मोहसे कलंकित उनमें विष्णु, महादेव और ब्रह्माकी तरह सत्यताका अभाव हो जायगा और सत्यताका अभाव होनेसे उनके वचन आगम नहीं कहे जा सकेंगे। तथा इसप्रकार आगमका अभाव हो जाने पर रत्नत्रयकी प्रषृत्ति नहीं बन सकेगी जिससे तीर्थका विच्छेद ही हो जायगा। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि निर्वाध बोधके द्वारा ज्ञात तीर्थकी उपलब्ध बराबर होती है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि घातिकमींकी अपेक्षाके बिना वेदनीय कमें अपने फलको नहीं देता है।

९ ५४ इसिल्ये पसीना, मल, रज अर्थात् बाह्य कारणोंसे शरीर पर चढ़ा हुआ मेल, रक्त नयन, और कटाक्षरूप बाणोंका छोड़ना आदि शरीरगत समस्त दोषोंसे रहित, समचतुरस्न

<sup>(</sup>१) तुलना—"ण बलाउसाउबट्टं ण सरीरस्युवचयटं तेजटं । णाणट्टसंजमटं झाणटं चेव भुंजेज्जो ॥"
—मूलाचा० ६६२। (२) तुलना - "न स्वादार्थं शोभतोस्य स्वादो भोजनस्येत्येवमर्थं न भुङ्क्ते"—म० टी०
६।६२। (३) "सेदरजाइमलेणं रत्तिष्ठिकदबखबाणमोक्खेहिं । इयपहुदिदेहदोसेहिं संततमदूसिदसरीरो ॥
आदिमसंहणणजुदो समचउरस्संगचारसंठाणो । दिव्ववरगंधघारी पमाणट्टिदरोमणलक्ष्वो ॥ णिव्भूसणायुधंबरभीदी सोम्माणणादिदिव्यतण् । अटुव्महियसहस्सपमाणवरलक्ष्वणोपेदो ॥ चउविहउवसगोहि णिच्चविमुक्को
कसायपरिहीणो । छहपट्टिपरिसहेहिं परिचलो रायदोसेहिं ॥ जोयणपमाणसंठिवितिरयामरमणुविवहपिडबोहो ।
मिदमघुरगभीरतरा विसदविसयसयलभासाहिं ॥ अट्टरसमहाभासा खुल्लयभासा वि सत्तसयसंखा । अक्बरलण-

समचारस्ससंठाण-वज्जिरसहसंघडण-दिव्वगंध-पमाणणहरोम - णिराहरण - मासुर-सोम्म-वयण-णिरंवर-मणोहर-णिराउह-सुणिव्भयादिणाणागुणसहियदिव्वदेहधरेण, राय-दोस-कसायिदियचउव्विहोवसम्ग-बाबीसपरीसहादिसयलदोसविरहिएण, जोयणंतरद्रसमीवत्थ-हारसदेसभासकुमासाजुद-देव-तिरिक्ख-मणुस्साणं सगसगमासाजुदहीणाहियमावविरहिय-महुर-मणोहर-गंभीर-विसदवागदिसयसंपण्णेण, भवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसिय-सोह-म्मीसाणादिकप्पवासिय-चक्कविद्व-बल-णारायण-विज्ञाहर-रायाहिराय-मंडलीय-महामंड-लीय-इंदिगि-वाल भूदि-सिंघ-वालादि-देव-मणुव-सुणि-मइंदेहितो पत्तपुजादिसयेण सम्मत्त-णाण -दंसण - वीरियावगाहणागुरुवलहुअ-अव्वावाह -सुहुमत्तादिगुणेहि सिद्धसारिच्छेण वहुमाणभडारएण उवइहुत्तादो पमाणं दक्वागमो । उत्तं च-

णिस्संसयकरो वीरो महावीरो जिणुत्तमो। राग-दोस-भयादीदो धम्मतित्थस्स कारओ।।१६॥

संस्थान, वज्रवृषभनाराच संहनन, दिव्यगंध, योग्य प्रमाणरूपसे स्थित नख और रोम, आम-रणोंसे रहितपना, दैदांष्यमान और सौम्य मुख, वस्त्रसे रहितपना, मनोहर, आयुधसे रहित-पना और अत्यन्त निर्भयपना आदि नाना गुणोंसे युक्त दिव्य देहको धारण करनेवाले; राग-द्वेष कषाय और इन्द्रियोंसे तथा देव, मनुष्य, तिर्यंच और अवेतनकृत चार प्रकारके उपसर्ग, और वाईस परीषह आदि समस्त दोषोंसे रहित; एक योजनके मीतर दूर या समीप बेठे हुए नाना देशसंबन्धी अठारह महामाषा और छषु भाषाओंसे युक्त ऐसे देव, तिर्यंच और मनुष्योंकी, अपनी अपनी भाषारूपसे परिणत, तथा न्यूनता और अधिकतासे रहित, मधुर, मनोहर, गम्भीर और विशद इन भाषाके अतिशयोंसे युक्त; भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, सौधम-ऐशान आदि कल्पवासी, चक्रवर्ती, बत्तदेव, नारायण, विद्याधर, राजा, अधिराजा, मंडलीक, महामंडलीक, इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सिंह, व्याल आदि देव मनुष्य मुनि और तिर्यक्कोंके इन्द्रोंसे पूजाके अतिशयको प्राप्त हुए और झायिक सम्यक्त्व, केवलझान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य, अवगाहनत्व, अगुरुलघु, अव्यावाध और सूद्रमत्व आदि गुणोंसे सिद्धके समान वर्द्धमानभट्टारकके द्वारा उपदिष्ट होनेसे द्वयगम प्रमाण है। कहा भी है—

जिन्होंने धर्मतीर्थका प्रवृत्ति करके समस्त प्राणियोंको निःसंशय किया, जो वीर हैं अर्थात् जिन्होंने विशेषरूपसे समस्त पदार्थसमूहको प्रत्यक्ष कर छिया है, जो जिनोंमें श्रेष्ठ हैं, तथा राग, द्वेष और भयसे रहित हैं ऐसे भगवान् महावीर धर्मतीर्थके कर्ता हैं ॥१६॥

क्खरण्यसण्णीजीवाण सयलभासाओ । एदासि भासाणं तालुवदंतोहुकंठवावारं । परिहरिय एककालं भव्य-जणाणंदकरभासो । भावणवेंतरजोदसियकप्पवासेहिं केसवबलेहिं । विद्वाहरेहिं चिकप्पमृहेहि णरेहि तिरिएहि । एदेहि अण्णेहि विरचिदचरणारविदजुगपूजो । दिट्ठसयलठ्ठसारो महावीरो अत्यकत्तारो''—ति० प० १।५४-६४ । औपपा० स० १० ।

<sup>(</sup>१) "पंचसयरायसामी अहिराजो होदि कित्तिभरिददिसो। रायाण जो सहस्सं पालइ सो होदि महाराजा।। दुसहस्समउडबद्धभुववसहो तच्च अद्यमंडलिओ। चउराजसहस्साणं अहिणाउ होइ मंडलियं।। महमंडलिओ णामो अटुसहस्साणमहिवई ताणं।।"—ति० प० १।४५-४७। (२) "इन्द्राग्निवायुभूत्याख्याः कौडिन्याख्याश्च पण्डिताः। इन्द्रनोदनयायाताः समवस्थानमईतः।।"—हरि० २।६८।

६ ५५. कत्थ कहियं ? सेणियराए सचेलणे महामंडलीए सयलवसुहामंडलं शुंजंते मगहामंडल-तिलओवमरायगिहणयर-णेरिययदिसमिहिद्विय-विउलगिरिपच्चए सिद्ध-चारण-सेविए बार हगणपरिवेद्विएण कहियं । उत्तं च-

पंचसेलपुरे रम्मे विडले पव्वदुत्तमे।
णाणादुमसमाइण्णे सिद्धचारणसेविदे ।।१७॥
अधिगिरिरेन्द्राशायां चतुरस्रो याम्यदिशि च वैभारः।
विप्रक्षगिरिनेश्वरयामुभौ त्रिकाणौ स्थितौ तत्र।।१८॥
धनुषाकार शिल्हाो वारुण-वायव्य-सोमदिशु ततः।
युत्ताकृतिरोशाने पाडुस्सर्वे कुशाम्रवृताः।।१९॥

९ ५६. किन्ह काले कहियमिदि पुच्छिदे सिस्साणं पश्चयजणणहं कालष्रवणा कीरदे। तं जहा—दुविहो कालो उस्सिष्पणी ओसप्पिणी चेदि। जत्थ बलाउउस्सेहाण- मुस्सप्पणं बुद्धी होदि सो कालो उस्सिष्पणी। जत्थ तेसि हाणी होदि सो ओसप्पिणी। तत्थ

#### § ५५. शंका — भगवान् महावीरने धर्मतीर्थका उपदेश कहाँ पर दिया ?

समाधान—जब महामंड छीक श्रेणिक राजा अपनी चेलना रानीके साथ सकल पृथिवी मंड छका उपभोग करता था तब मगधदेशके तिलक के समान राजगृह नगरकी नैऋत्य दिशामें स्थित तथा सिद्ध और चारणों के द्वारा सेवित विपुलगिरि पर्वतंक ऊपर बाग्ह गणों अर्थात बारह सभाओं से परिवेष्टित भगवान महावीरने धर्मतीर्थका कथन किया। कहा भी है—

"पंचरीलपुरमें अर्थात् पाँच पहाड़ोंसे शोभायमान राजगृह नगरके पास स्थित, नाना प्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त, सिद्ध तथा चारणोंसे सेवित और सर्व पर्वतोंमें उत्तम एसे अतिरमणीक विपुद्धाचल पर्वतके ऊपर भव्यजनोंके लिये भगवान् महावीरने धर्मतीर्थका प्रतिपादन किया। ऐन्द्र अर्थात् पूर्व दिशामें चौकोर आकारवाला ऋषिगिरि नामका पर्वत है। दक्षिण दिशामें बैभार और नैऋत्य दिशामें विपुद्धाचल नामके पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकारवाले हैं। परिचम, वायव्य और उत्तर दिशामें धनुषके आकारवाला लिझ नामका पर्वत है। ऐशान दिशामें गोलाकार पांडु नामका पर्वत है। ये सब पर्वत कुशके अग्र भागोंसे ढके हुए हैं।।१७-१९॥"

९ ५६. किस कालमें धर्मतीर्थका प्रतिपादन किया ऐसा पूछनेपर शिष्योंको कालका ज्ञान करानेके लिये आगे कालकी प्ररूपणा की जाती है। वह इसप्रकार है—उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके भेदसे काल दो प्रकारका है। जिस कालमें बल, आयु और शरीरकी ऊँचाईका उत्सर्पण अर्थात् युद्धि होती है वह उत्सर्पिणी काल है। तथा जिस कालमें बल, आयु

<sup>(</sup>१) द्वादशसभानां वर्णनं हरिवंशपुराणे (२।७६-८७) द्रष्टव्यम् । (२) "देवदाणववंदिदे"-छ० सं० पृ० ६१ । "सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरम्मि । विजलम्मि पव्वदरे वीर्राजणो अट्ठकत्तारो ॥" -ति० प० १।६४ । (३) ''चउरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो बाहिणाए वेभारो । विजलम्म पव्वदवरे वीर्राजणो अट्ठकत्तारो ॥" -ति० प० १।६५ । (४) "वनुराकारिक्छको वारुणवायव्यसौम्यदिक्षु ततः ।" -छ० सं० पृ० ६२ । "बावसरिच्छो छिण्णो वारुणाणिलसोमदिसविभागेसु । ईसाणाए पंडुवणादो सच्ये कुसम्मपरियरणा ।" -ति० प० १।६७ । हरि० ३।५३-५५ ।

एकेको सुसमसुसमादिमेएण छन्विहो । तत्थ एदस्स भरहखेत्तस्स ओसप्पिणीए चउत्थे दुस्समसुसमकाले णवहि दिवसेहि छहि मासेहि य अहियतेत्तीसवासावसेसे ३३-६-९ तित्थुप्पत्ती जादा । उत्तं च—

"<sup>१</sup>इम्मिस्सेवसप्पिणीए चडत्थकालस्स पच्छिमे भाए। चोत्तीसवासावसेसे किंचि विसेसूणकालम्म ॥२०॥" ति।

तं जहा—पण्णरसदिवसेहि अद्वृहि मासेहि यं अहियपंचहत्तरिवासावसेसे चउत्थकाले ६५-८-१५ पुष्फुत्तरिवमाणादो आसाढ-जोण्हपक्ख-छट्टीए महावीरो बाहत्तरिवासा- उओ तिण्णाणहरो गंब्भमोइण्णो। तत्थ तीसवासाणि कुमारकालो। बारसवासाणि छदुमत्थकालो। तीसं वस्साणि केवलिकालो। एदेसिं तिण्हं पि कालाणं समासो

और शरीरकी ऊँचाईकी हानि होती है वह अवसर्पिणी काल है। इनमेंसे प्रत्येक काल सुषमसुषमा आदिके भेदसे छह प्रकारका है। उनमेंसे इस भरतक्षेत्रसम्बन्धी अवसर्पिणी कालके चौथे दुःषमसुषमा कालमें नौ दिन और छह महीना अधिक तेतीस वर्ष अविश्वष्ट रहनेपर धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई। कहा भी है—

इस अवसर्पिणी कालके दुःषमसुषमा नामक चौथे काछके पिछछे भागमें कुछ कम चौतीस वर्ष बाकी रहनेपर धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई ॥२०॥

आगे इसीको स्पष्ट करते हैं—चौथे कालमें पन्द्रह दिन और आठ महीना अधिक पचहत्तर वर्ष बाकी रहनेपर आषाद महीनाके शुक्ल पक्षकी षष्ठीके दिन बहत्तर वर्षकी आयुसे युक्त तथा मित, श्रुत और अवधि ज्ञानके धारक भगवान महावीर पुष्पोत्तर विमानसे गर्भमें अवतीर्ण हुए। उन बहत्तर वर्षोंमें तीस वर्ष कुमारकाल है, बारह वर्ष छद्मस्थकाल है तथा तीस वर्ष केवलिकाल है। इस बहत्तर

<sup>(</sup>१) "एत्यावसिष्पणोए चउत्थकालस्स चिरमभागिम्म । तेत्तीसवासअडमासपण्णरसिदवससेसिन्ह ॥"
—ितं प० १६८ । उद्वृतेयम्—छ० सं० पृ० ६२ । ध० आ० प० ५३५ । (२) 'आषावृत्तसित्वष्ठघां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते शिशिन । आयातः स्वर्गसुसं भुक्त्वा पृष्पोत्तराघोशः । सिद्धार्थनृपतितनयो भारतवास्ये
विदेहकुंडपुरे । देव्या प्रियकारिण्यां सुस्वप्नान् संप्रदर्श्य विभूः ॥" —बीरभ० । तुछना—"तेणं कालेणं तेणं
समएणं समणे भगवं महावीरे जे से गिम्हाणं चउत्ये मासे अट्ठमे पक्ष्ते असावसुद्धे तस्स णं असावसुद्धरस्स
छट्टीपक्से णं महाविजयपुष्कृत्तरपवरपुंडरीआको महाविमाणाको बीसं सागरोवमिट्टिइआको आवक्सएणं
मवक्सए णं ठिइक्खए णं अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्दीव दीवे भारहे वासे दाहिणङ्ढभरहे इमीसे ओसप्रिणीए " दुस्समसुसमाए बहुनिइक्कंताए सागरोवमकोडाकोडीए बायासीसाए वाससहस्सिद्धं ऊणिआए
पंकहत्तरीए वासीहिं अद्धनवमेहि व मासेहि सेसेहिं " समणे भगवं महावीरे चरमितत्वयरे पृक्वित्वयरिनिह्द्ठे
माहणकुण्डगामे नयरे उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स भारिआए देवाणंदाए माहणीए जालंघरसगृत्ताए
पुक्वरत्तावरत्तकालसमयंसि हत्युत्तराहिं नक्खतेणं जोगमुवगएणं आहारवक्कंतीए भववक्कंतीए सरीरवक्कंतीए
कुष्किसि गब्भताए वक्कंते।" —कस्य० सू० २ । "अत्यत्य भरहवासे कुण्डगामं पुरं गुणसिन्धं । तत्य म गरिववसहो सिद्धत्यो नाम नामेणं ॥ तस्स म बहुगुणकलिया मण्डा तिसल ति स्वसंपन्न।। तीए गब्भिम्तराहिणो बावाको चरिमसमयम्मि ॥" —वस्व २ २१२१-२२ । का० नि० मा० ना० ५२।

बाहत्तरिवासाणि । एदाणि पण्णरसदिवसेहि अहु मासेहि य अहिय-पंचहत्तरिवासेसु सीहिदे वहुमाणजिणिदे णिव्वुदे संते जो सेसो चउत्थकालो तस्स पमाणं होदि ।

९ ५७, एदिम्ह छाविद्विदिवस्रणकेवित्रकाले पिक्खिने णविद्वसछम्मासाहियतेन्तीस-वासाणि चउत्थकाले अवसेसाणि होति । 'छासिद्विदिवसावणयणं केवलकालिम्ह किमडं कीरदे १ केवलणाणे समुप्पण्णे वि तत्थ तित्थाणुत्पत्तीदो । दिव्वज्झुणीए किमडं तत्था-पउत्ती १ गणिदामावादो । सोहिम्मदेण तक्खणे चेव गणिदो किण्ण ढोइदो १ णः

वर्षप्रमाण कालको पन्द्रह दिन और आठ महीना अधिक पचहत्तर वर्षमेंसे घटा देनेपर वर्द्ध-मान जिनेन्द्रके मोक्ष जानेपर जितना चतुर्थ काल शेष रहता है उसका प्रमाण होता है।

९५७. इस कालमें छथासठ दिन कम केवलिकाल अर्थात् २९ वर्ष, नौ महोना और चौबीस दिनके मिला देनेपर चतुर्थ कालमें नौ दिन और छह महीना अधिक तेतीस वर्ष बाकी रहते हैं।

विशेषार्थ — नये वर्षका प्रारम्भ श्रावण कृष्णा प्रतिपदासे होता है और भगवान् महा-बीरकी श्रायु बहत्तर वर्ष प्रमाण थी। जब भगवान् महावीर स्वामी मोश्न गये तब चतुर्थ कालमें तीन वर्ष श्राठ माह और पन्द्रह दिन बाकी थे। अतः चतुर्थ कालमें पचहत्तर वर्ष आठ माह और पन्द्रह दिन शेष रहनेपर भगवान् महावीर स्वामी गर्भमें आये यह निश्चित होता है। इसमेंसे गर्भसे छेकर कुमारकालके तीस वर्ष और दीक्षाकालके बारह वर्ष इसप्रकार व्यालीस वर्ष कम कर देने पर चतुर्थ कालमें तेतीस वर्ष आठ माह और पन्द्रह दिन शेष रहने पर भगवान् महावीरको केवलज्ञान प्राप्त हुआ। पर केवलज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर ही धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि दो माह और छह दिन तक गणधरके नहीं मिलनेसे भगवान्की दिन्यश्विन नहीं खिरी। अतः तेतीस वर्ष आठ माह और पन्द्रह दिनमेंसे दो माह तथा छह दिनके और भी कम कर देने पर चतुर्थ कालमें तेतीस वर्ष छह माह और नौ दिन बाकी रहने पर धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई ऐसा सिद्ध होता है।

शंका-केविक किमाल में से छथासठ दिन किस लिये कम किये गये हैं ?

समाधान-भगवान् महावीरको केवळकानकी उत्पत्ति हो जाने पर भी छयासठ दिन तक धर्मतीर्थकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसिछये केविछिकालमेंसे छयासठ दिन कम किये गये हैं।

शंका-केवस्त्रज्ञानकी उत्पत्तिके अनन्तर छथासठ दिन तक दिव्यध्वनिकी प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई ?

समाधान-गणधर न होनेसे उतने दिन तक दिव्यध्वनिकी प्रवृत्ति नहीं हुई।

शंका-सौधर्म इन्द्रने केवल्रज्ञानके प्राप्त होनेके समय ही गणधरको क्यों नहीं उपस्थित किया?

<sup>(</sup>१) "एदाणि पंचहत्तरिवासेसु सोहिदे वड्ढमाणिजिणिदे णिब्युदे संते" —ष० आ० प० ५३५।(२) प० आ० प० ५३५। "पट्षिटि- पा० आ० प० ५३५। "पट्षिटि- एढानि न निर्जगाम दिव्यध्यनिस्तस्य।" —इन्द्र० इलो० ४२।

काललद्वीए विणा अंसहेजस्स देविंदस्स तङ्घीयणसत्तीए अभावादो । सगपादमूलिम्म पिंडवण्णमहञ्वयं मोत्तूण अण्णग्नुहिस्सिय दिञ्बज्ञुणी किण्ण पयद्वदे ? साहावियादो । ण च सहाजो परपज्जणिओगारुहो; अञ्चवत्थावत्तीदो । तम्हा चोत्तीसवासावसेसिकिंचि-विसेद्यणचउत्थकालिम्म तिथुप्पत्ती जादेत्ति सिद्धं ।

§ ५८. अँग्णे के वि आइरिया पंचिह दिवसेहि अट्टिह मासेहि य ऊणाणि बाहत्तरि-वासाणि ति वट्टमाणिजिणिदाउअं परूर्वेति ७१-३-२५। तेसिमिहिप्पाएण गन्भत्य-कुमार-छदुमत्थ-केवलिकालाणं परूवणा कीरदे। तं जहा—आसाढजोण्हपक्खछट्टीए कुंडँपुर-णगराहिव-णाहवंस-सिद्धत्थणरिंदस्स तिसिलादेवीए गन्भमागंतूण तत्थ अट्टिवसाहिय-णवमासे अन्छिय चइत्त-सुक्कपक्ख-तेरसीए रत्तीए उत्तरफग्गुणीणक्खत्ते गन्भादो णिक्खंतो वट्टमाणिजिणिदो। एतथ आसाढजोण्हपक्खछिट्टमादिं काद्ण जाव पुण्णमा ति दसदिवसा होति १०। पुणो सावणमासमादिं काद्ण अट्टमासे गन्भिम गमिय ८, चहत्त-

समाधान-नहीं, क्योंकि काळलिधके बिना सीधर्म इन्द्र गणधरको उपस्थित करनेमें असमर्थ था, उसमें उस समय गणधरको उपस्थित करनेकी शक्ति नहीं थी।

शंका-जिसने अपने पादमूलमें महात्रत स्वीकार किया है ऐसे पुरुषको छोड़कर अन्यके निमित्तसे दिव्यध्वनि क्यों नहीं खिरती है ?

समाधान-ऐसा ही स्वभाव है। और स्वभाव दूसरोंके द्वारा प्रश्न करने योग्य नहीं होता है, क्योंकि यदि स्वभावमें ही प्रश्न होने लगे तो कोई व्यवस्था ही न बन सकेगी।

अतएव कुछ कम चौतीस वर्षप्रमाण चौथे कालके रहने पर तीर्थकी उत्पत्ति हुई यह सिद्ध हुआ।

§ ५८. कुछ अन्य आचार्य पाँच दिन और आठ माह कम बहत्तर वर्षप्रमाण अर्थात् ७१ वर्ष ३ माह और पच्चीस दिन वर्द्धमान जिनेन्द्रकी आयु थी ऐसा प्ररूपण करते हैं। उन आचार्यों के अभिप्रायानुसार गर्भस्थकाल, कुमारकाल, छद्मस्थकाल और केवलिकालका प्ररूपण करते हैं। वह इसप्रकार है—आषाद महीनाके शुक्लपक्षकी षष्ठीके दिन कुंडपुर नगरके स्वामी नाथवंशी सिद्धार्थ नरेन्द्रकी त्रिसलादेवीके गर्भमें आकर और वहाँ नौ माह आठ दिन रहकर चैत्रशुक्ला त्रयोदशिके दिन रात्रिमें उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रके रहते हुए भगवान महावीर गर्भसे बाहर आये। यहाँ आषादशुक्ला षष्ठीसे छेकर पूर्णिमा तक दस दिन होते हैं। पुनः भावण माहसे छेकर फाल्गुन माहतक आठ माह गर्भावस्थामें व्यतीत करके चैत्रशुक्ला त्रयोदशीको उत्पन्न हुए, इसल्यि चेत्र माहके अट्टाईस दिन और प्राप्त होते हैं।

<sup>(</sup>१) ''असहायस्य'' —ष० आ० प० ५३५। (२) ''अण्णे के वि आइरिया पंचिह दिसेहि अट्ठय-मासेहि य ऊणाणि वाहलरिवासाणि त्तिवड्ढमाणिजिणिदाउअं परूबेंति।''—ष० आ० प० ५३५। (३) आषाढ-शुक्लपष्टचां तु गर्भावतरणेऽर्हतः उत्तराफाल्गुनीनीडमुडुराजा द्विजः श्रितः।'' —हरि० २।२३। (४) कुंडलपुरणगराहिवः''' —ष० आ० प० ५३५।

<sup>(</sup>५) उत्तरा-बा॰ । उत्तराफगुणीं ''-भ० आ॰ प॰ ५३५ । ''सिद्धत्यरायिपकारिणीहि णयरिम कुंडले वीर्री । उत्तरफगुणरिक्से विक्ससमातेरसीए छप्पणो ॥'' --सि॰ प॰ प॰ ६९ । बीरभ॰ इंडो॰ २।३५।

मास-सुक्तपब्ख-तेरसीए उप्पण्णो ति अद्वावीसदिवसा तत्य लब्भंति । एदेसु पुव्चिक्ल-दसदिवसे पिक्खते मासो अद्वदिवसाहिओ होदि । तेम्हि अद्वमासेसु पिक्खते अद्व-दिवसाहियणवमासा वहुमाणजिणिदगब्भत्यकालो होदि । तस्स संदिही ९-८ । एत्थुव-उन्जंतीओ गाहाओ—

सुरमहिदोबुदकपे भोगं दिग्वाणुभागमणुभूदो ।
पुष्फुत्तरणामादो विमाणदो जो चुदो संतो ॥२१॥
बाहत्तरिवासाणि य थोवविहीणाणि छद्धपरमाऊ ।
आसाढजोण्हपक्खे छट्टीए जोणिमुवयादो ॥२२॥
कुंडपुरपुरविरस्सरसिद्धत्थक्खत्तियस्स णाहकुछे।
तिसलाए देवीए देवीसदसेवमाणाए ॥२३॥
अच्छित्ता णवमासे अट्ट य दिवसे चइत्त-सियपक्खे।
तेरसिए रत्तीए जादुत्तरफग्गुणीए दुं ॥२४॥

#### एवं गब्भद्विदकालपरूवणा कदा।

#### ९ ५९. संपिह कुमारकालपह्नवणं कस्सामी । तं जहा--चइत्तमासस्स दो दिवसे २

इन अहाईस दिनोंमें पहलेके दस दिन मिला देने पर आठ दिन अधिक एक माह होता है। इसे पूर्वोक्त आठ महीनोंमें मिला देने पर नौ माह और आठ दिन प्रमाण वर्द्धमान जिनेन्द्रका गर्भस्थकाल होता है। उसकी संदृष्टि-९ माह ८ दिन है। इस विषयकी उपयोगी गाथाएँ यहाँ दी जाती हैं-

"जो देवोंके द्वारा पूजा जाता था, जिसने अच्युत कल्पमें दिव्य अनुभागशक्तिसे युक्त भोगोंका अनुभव किया एसे महावीर जिनेन्द्रका जीव, कुछ कम बहत्तर वर्षकी आयु पाकर, पुष्पोत्तर नामक विमानसे च्युत होकर, अषाद शुक्ला षष्ठींके दिन, कुंडपुर नगरके स्वामी सिद्धार्थ क्षत्रियके घर, नाथकुलमें, सैकड़ों देवियोंसे सेवमान त्रिसला देवोंके गर्भमें आये। और वहाँ नौ माह आठ दिन रहकर चैत्र शुक्ला त्रयोदशीकी रात्रिमें उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रके रहते हुए भगवान्का जन्म हुआ।।२१-२४॥

इस प्रकार गर्भस्थित कालकी प्ररूपणा की। § ५९. अब कुमारकालकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— चैत्र माहके दो दिन, वैसाख माहसे लेकर अद्वाईस वर्ष तथा पुनः वैसाख माहसे लेकर

<sup>&</sup>quot;नवमासेष्वतीतेषु स जिनोऽष्टदिनेसु च। उत्तराफाल्गुनीष्विन्दी वर्तमानेऽजिन प्रमुः ॥"-हरि० २।२५। चित्तसुद्धस्स तेरसीदिवसेणं णवण्हं मासाणं बहुपिंदपुम्नाणं बद्धट्ठामाणं राइंदियाणं विद्यकंताणं उच्चट्ठाणगएसु गहेसु मढमे चंदजोगे ं हत्थुत्तराहि नक्सत्तेणं चंदेणं जोगमुवागएणं ं"—कस्प० सू० ९६। आ० नि०
०भा० गा० ६१।

<sup>(</sup>१) "दसविवसेयु पिक्सलेयु मासो ं " ष० आ० । (२) ''तम्मि अट्ठमासेसु पिक्सले अट्ठिदिव साहियणवमासा गम्भत्यकालो होदि" -ष० आ० प० ५३५ । (३) उद्धृता इमा गाया:--ष० आ०प० ५३५ ।

बहसाहमासमादि काद्ण अद्वावीसं वस्ताणि २८, पुणो वहसाहमासमादि काद्ण जाव कत्तियमासो ति ताव सत्तमासे च कुमारत्तणेण गमिय ७, तदो मंग्गसिरिकण्डपक्खदसमीए णिक्खंतो ति कुमारकारूपमाणं वारसदिवसेहि सत्तमासेहि य अहिय बहावीसवासमेत्तं होदि २८-७-१२। एत्थउवउन्जंतीओ गाहाओ---

> मणुबत्तणसुहमतुलं देवकयं सेविऊण बासाइं। अद्वावीसं सत्त य मासे दिवसे य बारसयं ॥२५॥ आभिणिबोहियबुद्धो छट्टेण य मग्गसीसबहुलाए। दसमीए णिक्खंतो सुरमहिदो णिक्खमणपुड्जो ॥२६॥

#### एवं कुमारकालपरूवणा कदा।

§ ६०. संपिं छदुमत्थकालो वृच्चदे।तं जहा—मग्गसिर-किण्हपक्ख-एकारसिमादिं कादूण जाव मग्गसिरपुण्णिमा ति बीसदिवसे २०, पुणो पुस्समासमादिं कादूण बारस-वासाणि १२, पुणो तं चेय मासमादिं कादूण चत्तारि मासे च ४, वइसाइजोण्हपक्ख-पंचवीसदिवसे च २५, छदुमत्थत्तणेण गमिय वैइसाइ-जोण्हयक्ख-दसमीए उजुकूलणदी-

कार्तिक माहतक सात माह कुमाररूपसे व्यतीत करके अनन्तर मार्गशीर्ष कुष्णा दशमीके दिन भगवान् महाबीरने जिन दीक्षा लो। इसलिये कुमारकालका प्रमाण सात माह और बारह दिन अधिक अट्टाईस वर्ष होता है। आगे इस विषयकी उपयोगी गाथाएँ दी जाती हैं—

अहाईस वर्ष, सात माह और बारह दिन तक देवों के द्वारा किये गये मनुष्य संबन्धी अनुपम सुखका सेवन करके जो आभिनिबोधिक झानसे प्रतिबुद्ध हुए और जिनकी दीक्षा- संबन्धी पूजा हुई ऐसे देवपूजित वर्द्धमान जिनेद्रने षष्ठोपवासके साथ मार्गशीर्ष कृष्णा दशमीके दिन जिनदीक्षा छी ॥२५-२६॥

इसप्रकार कुमारकालकी प्ररूपणा की।

§ ६०. अब छद्यस्थकाछका कथन करते हैं। वह इसप्रकार है—

मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशीसे लेकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर्यन्त बीस दिन, पुनः पौष माहसे लेकर बारह वर्ष, पुनः उसी पौष माहसे लेकर चार माह तथा वैशाख माहके शुक्त-पक्षकी दशमी तक पश्चीस दिन छद्यस्थ अवस्थारूपसे व्यतीत करके वैसाख शुक्ता दशमीके

<sup>(</sup>१) "मग्गसिरबहुलदसमीअवरण्हे उत्तरासुनावण्णे । तदियसुवणम्हि गहिदं महन्वदं बढ्ढमाणेण ।।" –ति० प० प० ७५ वीरभ० इलो ७–१०। "उत्तराफाल्गुनीध्वेव वर्तमाने निशाकरे । कृष्णस्य मार्गशीर्षस्य दशम्यामगमद्रनम् ॥" –हरि० २।५१ । "मगिसरबहुलस्स दसमो पक्लेणं पाईणगामिणीए छायाए पोरसीए विमिनिव्वट्टाएं" कस्प० सू० ११३ । (२) उत्तृते इमे—ब० आ० प० ५३६ ।

<sup>(</sup>३) "बहसाहसुद्धदसमीम। घारिक्लिम वीरणाहस्स । ऋजुकूलणदीतीरे अवरण्हे केवलं णाणं ।।"——ति० प० प० ७६ । बीरभ० इलो० १०-१२ । "मनः पर्ययपर्यन्तचतुर्ज्ञानमहेक्षणः । तपो द्वादशवर्षाण चकार द्वादशात्मकं ।। विहरक्तय नायोऽसी गुणग्र। मपरिग्रहः । ऋजुकूलापगाकूले जुं भिकग्राममीयिवान् ।। तत्रातपनयोग-स्थलशालाम्यासिक्तातले । वैशाखशुक्लपक्षस्य दशम्यां चष्ठमाश्रितः ।। उत्तराफाल्गुनीं प्राप्ते शुक्लब्यामी निशाकरे । निहस्बधातिसंघातं केवलज्ञानमासवान् ।।" —हिप० २।५६-५९ । "तस्स णं भगवंभगवंतस्स अणुत्तरेणं नाणेणं भावेमाणस्य दुवालससंव च्छराइं विद्वकाताई "व्यसहसुद्धे तस्स णं वद्दसाहसुद्धन्स

तीरे जंभियगामस्स वहं छहोववासेण सिलावहे आदावेंतेण अवरण्हे पादछायाए केवल-जाणग्रुच्चाइदं। तेण छरुमत्थकालस्स पमाणं पण्णारसदिवसेहि पंचमासेहि य अहिय-बारसवासमेत्तं होदि १२-५-१५। एत्थुवउअंतीओ गाहाओ—

> गमइय छदुमत्थत्तं बारसवासाणि पंचमासे थ। पण्णरसाणि दिणाणि य तिरदणसुद्धो महावीरो।।२७॥ उजुकूलणदीतीरे जंभियगामे बहिं सिलावट्टे। छट्टणादावेंते अवरण्हे पादछायाए।।२८॥ वहसाहजोण्हपवरें दसमीए खबयसेढिमारूढो। हंतुण घाइकम्मं केवलणाणं समावण्णो ॥२९॥

#### एवं छदुमत्थकालो परूविदो ।

६ ६१. संपैहि केवलकालं भणिस्सामो। तं जहा—-वइसाइ-जोण्हपक्ख-एकारसिमादिं काद्ण जाव पृष्णिमा ति पंच दिवसे ५, पुणो जेट्टमासप्पहुडि एगुणतीसं वासाणि २९, तं

दिन ऋजुकूला नदीके किनारे, ज्ंभिक प्रामके बाहर षष्ठोपवासके साथ सिलापट्टके ऊपर आतापन योगसे स्थित भगवान महाबीरने अपराह्म कालमें पादप्रमाण छायाके रहनेपर केवल-ज्ञान उत्पन्न किया। इसिलए छद्मस्थकालका प्रमाण पाँच माह और पन्द्रह दिन अधिक बारह वर्ष होता है। अब इस विषयमें उपयोगी गाथाएँ दो जाती हैं—

"बारह वर्ष, पाँच माह और पन्द्रह दिन पर्यन्त छद्मस्थ अवस्थाको बिताकर रत्नत्रयसे शुद्ध और जूंभिक प्रामके बाहर ऋजुकूला नदोके किनारे सिलापट्टके ऊपर षष्ठोपवासके साथ आतापनयोग करते हुए महावार जिनेन्द्रने अपराह्म कालमें पादप्रमाण छायाके रहते हुए वैशाख शुक्रा दसमीके दिन क्षपकश्रेणि पर आरोहण किया और चार घातिया कर्मोंका नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया।।२७-२९।।

#### इसप्रकार छद्मस्थकालका प्ररूपण किया।

§ ६१. अब केवलिकालको कहते हैं। वह इसप्रकार है—वैशाख शुक्रपक्षकी एकादशीसे लेकर पूर्णिमा तक पाँच दिन पुनः ज्येष्ठ माससे लेकर उनतीस वर्ष पुनः उसी ज्येष्ठ माहसे लेकर आसोज तक पाँच माह तथा कार्तिक माहके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तक चौदह दिन,

दसमीपक्खेणं पाईणगामिणिए छायाए पोरीसिए अभिनिबिट्टाए पमाणपत्ताए सुव्वएणं दिवसेणं विजयेणं मुहुत्तेण जंभियगामस्स नयरस्स बहियउण्जुवालुयाए नईए तीरे वेयावत्तस्स घेद्दयस्स अदूरसामंते सामागस्स गाहावद्दस्स कट्ठकरणंसि सालपायवस्स अहे गोदोहियाए उक्कृडियनिसिज्जाए आयावणाए आयावेमाणस्स छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं हृत्युएराहिं नक्कत्तेणं जोगमुवागएणं झाणंतरियाए बट्टमाणस्स ं केवलवरनाणदंसणे समुपन्ने।"
—कस्य सु० १२०। आ० नि० गा० ५२५।

<sup>(</sup>१) 'वारस चैत्र या वासा मासा छच्चेद अद्धमासो अ। वीरवरस्स भगवजो एसो छउमत्थपरियाको।''
-आ॰ नि॰ गा॰ ५३६। (२) उद्धृता इमा:-घ॰ आ॰ प॰ ५३६। (३) ''संपिह केवलकालो वुच्चदे…''
-घ॰ आ॰ प॰ ५३६।

चेव मासमादि काद्ण जाव आसउजो ति पंच मासे ५, पुणो कत्तियमास-किण्हपक्ख-चोदसदिवसे च केवलणाणेण सह एत्थ गमिय परिणिच्चुओ वहुमाणो १४, अमावसीए परि-णिच्वाणपूजा सयलदेविदेहि कया ति तं पि दिवसमेत्थेव पिक्खते पण्णारसदिवसा होति। तेणेदस्स कालस्स पमाणं वीसदिवस-पंचमासाहियएगुणतीसवासमेत्तं होदि २९-५-२०। एत्थुवउ ज्जंतीओ गाहाओ—

> वासाण्णत्तीसं पंच य मासे य वीसदिवसे य । चडिवहअगारेहि य बारहगणेहि विहरित्ता ॥३०॥ पच्छा पावाणयरे कत्तियमासस्स किण्हचोहिसएँ । सादीए रत्तीए सेसरयं छेतु णिक्वाओ ॥३१॥

#### एवं केवलकाली परूविदो ।

§ ६२. परिणिव्वुदे जिणिदे चउत्थकालस्स अब्भंतरे सेसं वासा तिण्णि मासा अट्ट दिवसा पण्णारस ३-८-१५। संपिंह कत्तियमासम्हि पण्णरसदिवसेसु मग्गसिरादितिण्णि-

केवलज्ञानके साथ इस आयिवर्तमें व्यतीत करके वर्द्धमान जिन मोक्षको प्राप्त हुए। अमावसके दिन सकल देव और इन्द्रोंने निर्वाणपूजा की, इसिलए अमावसका दिन भी इसी पूर्वोक्त केवलिकालमें मिला देने पर कार्तिक माहके चौदह दिनोंके स्थानमें पन्द्रह दिन हो जाते हैं, इसिलए इस केवलिकालका प्रमाण उनतीस वर्ष, पाँच माह और बीस दिन होता है। अब इस विषयमें उपयोगी गाथाएँ दी जाती हैं—

उनतीस वर्ष, पाँच मास और बीस दिन तक ऋषि, मुनि, यित और अनगार इन चार प्रकारके मुनियों और बारह गणों अर्थात् सभाओं के साथ बिहार करके पश्चात् भगवान् महाबीरने पावानगरमें कार्तिक माहकी कृष्णा चतुर्दशीको स्वाति नक्षत्रके रहते हुए रात्रिके समय शेष अघातिकर्मरूपी रजको छेदकर निर्वाणको प्राप्त किया ॥३०-३१॥"

इसप्रकार केवलिकालका प्रक्रपण किया।

§ ६२. महावीर जिनेन्द्रके मोक्ष चले जाने पर चतुर्थ कालमें तीन वर्ष, आठ माह और पन्द्रह दिन शेष रहे थे। जिस दिन महावीर जिन निर्वाणको प्राप्त हुए उस दिनसे कार्तिक

<sup>(</sup>१) ''कत्तियिकण्हे चोइसिपज्जूसे सादिणामणक्खले पावाए णयरीए एक्को घीरेसरो सिद्धो।''
ति० य० प० १०२। ''प्रपद्य पावानगरीं गरौयसीं मनोहरोद्यानवने तदीयके। चतुर्थकालेऽर्घचतुर्थमासकेविहीनताविष्चतुरब्दशेषके। स कार्तिके स्वातिषु कृण्णभूतमुप्रभातसन्ध्यासमये स्वभावतः। अद्यातिकर्माणि निरुद्धयोगको विष्य चातीन् चनवद्विबन्धनः''''—हरो० ६६।१५-१७।बीरभ ० हलो० १६-१७। ''
तत्य णंजे से पावाए मज्झिमाए हित्यवालस्स रम्नो रज्जुगसभाए अपिन्छमं अन्तरावासं वासावासं उवागए
॥१२३॥ तस्स णं अन्तरावासस्स जे से बासणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्खे कत्तिअबहुले तस्स णं कत्तियबहुलस्स
पन्नरसीयक्खे णं जा सा चरमा रयणी तं रयणि च समणे भगवं महावीरे कालगए''''—कह्मसू० १२३-२४,
सू० १४७। ''तदा च कार्तिकदर्शनिशायाः पिचमे क्षणे। स्वातिऋद्भे वर्तमाने कृतवष्ठो जगद्गुदः॥''
—त्रिचष्ठि० १०।१३।२२२। (२) ''बारहहि गणेहि विहरतो''—ष० आ० प० ५६६। (३) ''किष्हचोद्दसिए
सावीए रत्तीए''''—ष० आ० प० ५३६। (५) ''वासाणि तिण्णि''''''—॥० आ०।

वासेसु अहमासेसु च महावीरणिव्वाणगयदिवसादो गदेसु सावणमासपिडवयाए दुस्सम-कालो ओइण्णो। इमं कालं वड्ढमाणजिणिदाउअम्मि पिक्खत्ते दसदिवसाहिय-पंच-हत्तरिवासावसेसे चडस्थकाले सग्गादो वड्ढमाणजिणिदो ओदिण्णो होदि ७५-०-१०।

६ ६३. दोसु वि उवदेसु को एत्थ समंजसो १ एत्थ ण वाहइ जीन्ममेलाइरिय-वच्छओ, अलद्भोवदेसादो दोण्हमेकस्स पहाणुवलंभादो । किंतु दोसु एकेण होदव्वं, तं च उवदेसं लहिय वत्तव्वं।

माहके पन्द्रह दिन और मार्गशीर्षमाहसे छेकर तीन वर्ष, आठ माह कालके व्यतीत हो जाने पर श्रावण माहकी प्रतिपदासे दुःषमाकाल अवतीर्ण हुआ। इस तीन वर्ष, आठ माह और पन्द्रह दिनप्रमाण कालको वर्द्धमान जिनेन्द्रकी इकहत्तर वर्ष, तीन माह और पन्दीस दिन प्रमाण आयुमें मिला देने पर पचहत्तर वर्ष और दस दिनप्रमाण काल चतुर्थ कालमेंसे शेष रहने पर वर्द्धमान जिनेन्द्र स्वर्गसे अवतीर्ण हुए।

§ ६३. शंका-इन दोनों ही उपदेशोंमेंसे कीनसा उपदेश ठीक है ?

समाधान—एळाचार्यके शिष्यको अर्थात् जयधवछाकार श्रीवीरसेनस्वामीको इस बिषयमें अपनी जवान नहीं चळाना चाहिये, क्योंकि इन दोनोंमेंसे कौन योग्य है और कौन अयोग्य है इस विषयका उपदेश प्राप्त नहीं है तथा दोनोंमेंसे किसो एक उपदेशकी प्रधानता पाई जाती है। किन्तु दोनोंमेंसे एक ही होना चाहिये। और वह एक उपदेश पाकर ही कहना चाहिये। अर्थात् यद्यपि दोनों उपदेशोंमेंसे कोई एक उपदेश ही ठीक है यह तभी कहा जा सकता है जब उसके सम्बन्धमें कोई उपदेश मिले।

विशेषार्थे — आगममें एक उपदेश इसप्रकार पाया जाता है कि चौथे कालमें पचहत्तर वर्ष, आठ माह और पन्द्रह दिन शेष रहने पर भगवान महावीर स्वर्गसे अवतीर्ण हुए और दूसरा उपदेश इसप्रकार पाया जाता है कि चौथे काल में पचहत्तर वर्ष और दस दिन शेष रहने पर भगवान महावीर स्वर्गसे अवतीर्ण हुए। इन दोनों उपदेशों के अनुसार यह तो सुनिश्चित है कि चौथे काल में तीन वर्ष, आठ माह और पन्द्रह दिन शेष रहने पर भगवान महावीर निर्वाणको प्राप्त हुए। अन्तर केवल उनकी आयुके सम्बन्ध में है। पहले उपदेशके अनुसार भगवान महावीरकी आयु बहत्तर वर्षप्रमाण बतलाई मई है और दूसरे उपदेशके अनुसार इकहत्तर वर्ष तीन माह और पचीस दिनप्रमाण बतलाई गई है। तूसरे उपदेशके अनुसार इकहत्तर वर्ष तीन माह और पचीस दिनप्रमाण बतलाई गई है। तूसरे उपदेशके अनुसार वर्ष, माह और दिनोंकी सूहमतासे गणना करके आयु सुनिश्चित की गई है, पर पहले उपदेशमें स्थूल मानसे आयु कही गई प्रतीत होती है। पूर्वोक्त दोनों उपदेशोंकी अन्तरका कारण यही है यह सुनिश्चित होते हुए भी वीरसेन स्वामी उक्त दोनों उपदेशोंका संकलन मात्र कर रहे हैं, निर्णय कुछ भी नहीं दे रहे हैं। साय ही यह भी सूचना करते हैं कि एलाचार्य ही शिष्यको इन उपदेशोंकी प्रमाणता और अप्रमाणता के निष्यय करने में अपनी जीभ नहीं चलानी चाहिए। यहाँ मुल्य विवादका कारण दोनों उपदेशोंके अनुसार सुनिश्चित की गई आयु है। यह तो निश्चित-प्राय कारण दोनों उपदेशोंके अनुसार सुनिश्चित की गई आयु है। यह तो निश्चित-प्राय

<sup>(</sup>१) ''एत्य ण बाहद जिड्ममेलाइरियवच्छओ अलदोवदेसत्तादो, दोण्णमेषकस बाहाणुबलंभादोः ''' --ष० आ० प० ५३६ र्।

६ ६४. जिण्डविद्वतादो होदु दन्वागमो ममाणं, किंतु अप्पमाणीभूदपुरिसपन्वोसीकमेण आगयत्तादो अप्पमाणं वद्वमाणकालदन्वागमो ति ण प्यवद्वादुं जुत्तं; राग-दोसभवादीदआइरियपन्वोस्त्रीकमेण आगयस्स अप्पमाणत्तिरोहादो । तं जहा—तेण महावीरभवारएण इंदम्दिस्स अन्जस्स अन्जस्ते जुप्पण्णस्स चेन्डरमलबुद्धिसंपण्णस्स दित्तुग्गतत्ततवस्स अणिमादिअद्वविद्वविद्वव्वणलद्धिसंपण्णस्स सन्बद्धसिद्धिणवासिदेवेहितो अणंतगुणबलस्स ग्रुहुत्तेणेक्केण दुवालसंगत्थमंथाणं सुमरण-परिवादीकरणक्खमस्स सयपाणिपत्तणिवदिदर्व्वं पि अमियसरूवेण पन्लद्धावणसमत्थस्स पत्ताहारवसिद्ध-अक्खीणरिद्धिस्स
सभ्वोहिणाणेण दिद्धासेसपोग्गलदन्वस्स तपोबलेण उप्यायिदुकस्यविउलमदिमणपन्जवणाणस्स सेत्तभयादीदस्स खविदचदुकसायस्स जियपंचिदियस्स भग्गतिदंडस्स छन्जीव-

है कि जब दोनों उपदेशों में गर्भ और निर्वाणकी तिथि एक ही है तो पूरे बहत्तर वर्षप्रमाण आयु नहीं हो सकती। आयु या तो बहत्तर वर्षसे कम होगी या अधिक। पर पूरे बहत्तर वर्षप्रमाण आयुके कहनेमें जो भी कारण हो यह वर्तमान कालमें अज्ञात है, उसके जाननेका वर्तमानमें काई साधन नहीं है, इसलिये इनमेंसे किसी उपदेशको अप्रमाण तो कहा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि वीरसेन स्वामीने दोनों उपदेशोंका संकलनमात्र कर दिया, पर अपना कुछ भी निर्णय नहीं दिया।

§ ६४. यदि कोई ऐसा माने कि जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट होनेसे द्रव्यागम प्रमाण होओ किन्तु वह अप्रमाणीभूत पुरुषपपंपरासे आया हुआ है। अर्थात् भगवान्के द्वारा उपदिष्ट आगम जिन आचार्योंके द्वारा हम तक छाया गया है वे प्रमाण नहीं थे। अतएव वर्तमान-काछीन द्रव्यागम अप्रमाण है, सो उसका ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्यागम राग, द्वेष और भयसे रहित आचार्यपरंपरासे आया हुआ है, इसिछिये उसे अप्रमाण माननेमें विरोध आता है। आगे इसी विषयका स्पष्टीकरण करते हैं—

जो आर्य क्षेत्रमें उत्पन्न हुए हैं, मित, श्रुत, अविध और मनःपर्यय इन चार निर्मे हुन माने संपन्न हैं, जिन्होंने दीप्त, उम और तम तपको तपा है, जो अणिमा आदि आठ प्रकारकी वैकियिक लिब्धयोंसे संपन्न हैं, जिनका सर्वार्थसिद्धिमें निवास करनेवाले देवोंसे अनन्तगुणा वल है, जो एक मूहूर्तमें बारह अंगोंके अर्थ और द्वाह्शांगरूप मंथोंके स्मरण और पाठ करनेमें समर्थ हैं, जो अपने पाणिपात्रमें दी गई खीरको अमृतरूपसे परिवर्तित करनेमें या उसे अक्षय बनानेमें समर्थ हैं, जिन्हें आहार और स्थानके विषयमें अक्षीण ऋदि प्राप्त की है, जिन्होंने सर्वाविधिक्षानसे अशेष पुद्गलहरूयका साक्षात्कार कर लिया है, तपके बलसे

<sup>(</sup>१) "तप्तदीसादितपसः सुचतुर्नृद्धिविक्तिमाः। अक्षीणौषिष्ठिकविद्धाः सद्रसद्धिवलद्धेयः ॥—हरि० ३१४। घ० आ० प० ६३६। "एत्युरचञ्जंतीयो गाहाओ—पवृद्धितविज्ञक्यणोसहरसवलअक्षीणसुस्सर-साद्यो । ओहिमणपञ्जवेहि य हवंति गणवालया सहिया ॥"—घ० आ० प० ५३६। "सन्त्रे य माहणा जच्चा सन्त्रे धञ्चावया विक । सन्त्रे दुवालसंगीना सन्ते चचचसपुन्तिणो ॥"—आ० नि० गा० ६५७। (२) तुल्लगा—"ववमतरागदोसा तिगृत्तिगृत्ता तिदंडोवरताणोसल्ला आयरक्सो ववगयचउक्कसाया चडिकहविविज्ञिता चडमहत्वतिगुत्ता पंचिद्वयसुनुद्धा छञ्जीविणकावसुद्धमयद्धाणजढा णववंभचरगुत्ता दससमाहिद्धाणसंपयुत्ता ""—मह्मि० २५।१।

दयावरस्स णिट्टवियअद्वमयस्स दसधम्मुज्जयस्स अद्वमाउगणपरिवालियस्स भग्ग-वावीसपरीसहपसरस्स सञ्चालंकारस्स अत्थोकहिओ । तदो तेण गोअमेगोत्तेण इंदभूदिणा अंतोमुहुत्तेणावहारियदुवालसंगत्थेण तेणेव कालेण कयदुवालसंगगंथरयणेण गुणेहि सगसमाणस्स सुँहम्माइरियस्स गंथो वक्खाणिदो । तदो केत्तिएण वि कालेण केवल-णाणमुप्पाइय वारसवासाणि केवलविहारेण विहरिय इदभूदिमडारओ णिव्वुइं संपत्तो १२ । ताँहिवसे चेव सुहम्माइरियो जंबूसामियादीणमणेयाणमाइरियाणं वक्खाणिद-दुवालसंगो घाइचडकक्खएण केवली जादो । तदो सुहम्मभडारओ वि वारहवस्साणि १२ केवलविहारेण विहरिय णिव्युइं पत्तो । तहिवसे चेव जंबूसामिमडारओ विण्हुआइ-

जिन्होंने उत्कृष्ट विपुलमित मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न कर लिया है, जो सात प्रकारके भयसे रिहत हैं, जिन्होंने चार कषायोंका क्षय कर दिया है, जिन्होंने पाँच इन्द्रियोंको जीत लिया है, जिन्होंने चार कषायोंका क्षय कर दिया है तथा मन, वचन और कायरूप तीन दंडोंको भग्न कर दिया है जो छह कायिक जीवोंकी दया पालनेमें तत्पर हैं, जिन्होंने कुलमद आदि आठ मदोंको नष्ट कर दिया है, जो क्षमादि दस धर्मोंमें निरन्तर उद्यत हैं, जो आठ प्रवचन मातृक गणोंका अर्थान् पाँच समिति और तीन गुप्तियोंका परिपालन करते हैं, जिन्होंने कुधा आदि बाईस परीषहोंके प्रसारको जीत लिया है और जिनका सत्य ही अलंकार है ऐसे आर्य इन्द्रभूतिके लिये उन महावीर भट्टारकने अर्थका उपदेश दिया। उसके अनन्तर उन गौतम गोत्रमें उत्पन्न हुए इन्द्रभूतिने एक अन्तर्मुहूर्तमें द्वादशाङ्गके अर्थका अवधारण करके उसी समय बारह अंगरूप प्रन्योंकी रचना की और गुणोंसे अपने समान श्री सुधर्माचार्यको उसका व्याख्यान किया। तदनन्तर कुल कालके परचात् इन्द्रभूति भट्टारक केवलज्ञानको उत्पन्न करके और बारह वर्ष तक केवलिवहारक्षसे विहार करके मोक्षको प्राप्त हुए। उसी दिन सुधर्माचार्य जंबूस्वामी आदि अनेक आचार्योंको द्वादशामका व्याख्यान करके चार घातिया कर्मोंका क्षय करके केवली हुए। तदनन्तर सुधर्म भट्टारक भी बारह वर्ष तक केवलिवहारक्षसे विहार करके मोक्षको

<sup>(</sup>१) "विमले गोदमगोत्ते जादेणं इंदमूदिणामेण । चलवेदपारगेण सिस्सेण विमुद्धसीलेण ॥ भावसुद्रपण्डमेह परिणदमइणा य बारसंगाण । चोद्दसपुट्ट्राण तहा एक्कमुहृत्तेण विरचणा विहिदो ॥"-ति० प०
११७८-७९ । "उत्तं च गोत्तेण गोदमो विष्यो चाउच्येय-सडंग वि । णामेण इंदमूदि त्ति सीलयं वम्हणुत्तमो ।
पृणो तेणिंदमूदिणा भावसुद्रपण्डमपरिणदेण"""""च० सं० पृ० ६४ । घ० आ० प० ५३७ । (२)
ववलाया सुघमचार्यस्य स्थाने लोहाचार्यस्थोल्लेखोऽस्ति । तद्यथा—"तेण गोदमेण दुविहमवि सुद्रणाण लोहज्जस्स
संचारिद ।"-घ० सं० पृ० ६५ । घ० आ० प० ५३७ । "प्रतिपादितं ततस्तच्छुतं समस्तं महारमना तेन ।
प्रथितमात्मीयसघर्मणे सुघमीभिघानाय ॥"इन्द्र० इलो० ६७ । लोहार्यस्य अपरं नाम सुघर्म आसीत् । तथाहि—
"तेण वि लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सुघम्मणामेण य । गणधरसुघम्मणा खलु जम्बूणामस्स णिहिट्टो ॥"
कम्बू० प० १० । (३) "जादो सिद्धो वीरो तिह्वसे गोदमो परमणाणी । तस्सि सिद्धे सुद्धं सुघम्मसामी
तदो जादो ॥"-ति० प० प० ११३ । "गोतमसामिम्ह णिक्बूदे संते लोहज्जाइरिओ केवलणाणसंताणहरो
—घ० आ० प० ५३७। घ० सं० पृ० ६५ । "गौतमनामा सोऽपि द्वाद्यामिवंत्सर्रमृक्तः ॥ निर्वाणक्षण एवासावापत्केवल सुघममुनिः ॥ द्वाद्यावर्षाण विह्तस्य सोऽपि मुक्ति परामाप"—इन्द्र० इलो० ७२-७३ । "मोक्षं गते
सहावीरे सुघमां गणभृद्धरः । छद्मस्यो द्वादशाब्दानि तस्यौ तीर्थं प्रवर्तयन् ॥ ततस्य द्वानत्यव्दी प्रान्ते सम्प्राप्रकेवलः। अष्टाब्दो विजहारीर्वी भव्यसत्त्वान् प्रवोघयन् ॥"-परिचिष्ट० ४।५७-५८। विवारण । (४) "अम्बू-

रियादीणमणेयाणं वक्खाणिददुवालसंगो केवली जादो । सो वि अहुत्तीसवासाणि ३८ केवलविहारेण विहरिदूण णिव्बुइं गदो । एसो एत्थोसप्पिणीए अंतिमकेवली ।

§ ६५. एदिन्ह णिव्बुइं गदे विण्हु आइरियो सयलसिद्धंतिओ उवसमियचउकसायो णंदिमित्ताइरियस्स समप्पियदुवालसंगो देवलोअं गदो । पुणो एदेण कमेण अवराइयो गोवद्धणो भहवाहु त्ति एदे पंच पुरिसोलीए सयलसिद्धंतिया जाया । एदेसि पंचण्हं पि सुदकेवलीणं कालो वैस्सपदं १०० । तदो भहवाहुभयवंते सग्गं गदे सयलसुदणाणस्स बोच्छेदो जादो ।

§ ६६ णवरि विसाहाइरियो तकाले आयारादीणमेकारसण्हमंगाणमुप्पायपुन्वाईणं दसण्हं पुन्वाणं च पचक्खाण-पाणावाय-किरियाविसाल-लोगबिंदुसारपुन्वाणमेगदेसाणं च धारओ जादो। पुणो अतुद्वसंताणेण पोर्डिन्लो खत्तिओ जयसेणो णागसेणो सिद्धत्थो

प्राप्त हुए। उसी दिन जंबूस्वामी भट्टारक विष्णु आचार्य आदि अनेक ऋषियोंको द्वादशांगका व्याख्यान करके केवली हुए। वे जंबूस्वामी भी अङ्तीस वर्ष तक केवलिविहाररूपसे विहार करके मोक्षको प्राप्त हुए। ये जम्बूस्वामी इस भरतक्षेत्रसंबन्धी अवसर्पिणीकालमें पुरुषपरंपराकी अपेक्षा अन्तिम केवली हुए हैं।

§ ६५. इन जम्बूस्वामीके मोक्ष चले जाने पर सकल सिद्धान्तके ज्ञाता और जिन्होंने चारों कवायोंको उपशमित कर दिया था ऐसे विष्णु आचार्य, निद्मित्र आचार्यको द्वादशांग समिप्त करके अर्थात् उनके लिये द्वादशाङ्गका व्याख्यान करके देवलोकको प्राप्त हुए। पुनः इसी कमसे पूर्वोक्त दो, और अपराजित, गोवर्द्धन तथा भद्रबाहु इसप्रकार ये पाँच आचार्य पुरुष-परंपराक्रमसे सकल सिद्धान्तके ज्ञाता हुए। इन पाँचों ही श्रुतकेवलियोंका काल सौ वर्ष होता है। तदनन्तर भद्रबाहु भगवान्के स्वर्ग चले जाने पर सकल श्रुतज्ञानका विच्छेद हो गया।

§ ६६. किन्तु इतना विशेष है कि उसी समय विशाखाचार्य आचार आदि ग्यारह अंगोंके और उत्पादपूर्व आदि दश पूर्वोंके तथा प्रत्याख्यान, प्राणाबाय, क्रियाविशाल और लोकविन्दुसार इन चार पूर्वोंके एकदेशके धारक हुए। पुनः अविच्छिन्न संतानरूपसे प्रोष्टिल्ल,

नामापि ततस्तिन्नवृ तिसमय एव कैवल्यम्। प्राप्याष्टित्रिशमिह समा विह्नुत्याप निर्वाणम्।।"-इन्द्र० इस्रो० ७४ ।

<sup>(</sup>१) "तम्म कदकम्मणासे जंबूसामि सिकेवली जादो । तम्मि सिद्धि पत्ते केवलिणो णित्य अणुवद्धा ॥ वासट्ठी वासाणि गोदमपहुदीण णाणवंताणं । धम्मपवट्टणकाले परिमाणं पिडक्वेण ॥"—ति० प० प० ११३। "एवं महावीरे णिव्याणं गदे वासट्ठितरिसेहि केवलणाणिदवायरो भरहम्मि अत्यमिक्षो ।" ष० आ० प० ५३७ । "श्रीवीरमोक्षदिवसादिप हायनानि चत्वारिषष्टिमपि च व्यक्तिगम्य जम्बूः ॥"—परिशिष्ट० ४।६१ "सिरिवीराउ सुहम्मो वीसं चउचत्वास जंबुस्स" बिचार० । (२) "णंदी य णंदिमिस्तो विदिओ अवराजिदो तिद्धो । गोवद्धणो चउत्थो पञ्चमओ भह्बाहु सि॥ पञ्च इमे पुरिसवरा चउदसपुष्ट्यी जगम्मि विक्सादा । ते वारस अंगधरा तित्ये सिरिवह्दमाणस्स ॥ पंचाण मेलिदाणं कालपमाणं हवेदि वाससदं । वीरिम्म य पंचमए भरहे सुदकेवली णत्य ॥"—ति० प० प० ११३ । "एदेसि पंचणं पि सुदकेवलीणं कालसमासो वस्ससदं"— घ० आ० प० ५३७ । इन्त्र० क्लो० ७८। (३) "णवरि एक्कारसण्हमंगाणं विज्जाणुपवादपेरंतिबिद्धवादस्स यथा-रक्षो (?) विसाहाहरिओ जादो, णवरि उवरिमचसारि वि पुन्नाणि वोच्छिण्णाणि तदेगदेसघारणादो ।"—ष० आ० प० ५३७। (४) "पुणो तं विगलसुदणाणं पोठिल्लखिराजयणागसिद्धत्विविद्धेणविजयबृद्धिल्ल-

भिदिसेणो विजयो बुद्धिन्हो गंगदेवो धम्मसेणो ति एदे एकारस जणा दसपुव्यहरा जादा। तेसि कालो तेसीदिसदवस्साणि १८३। धम्मसेणे भयवंते सग्गं गदे मारहवस्से दसण्हं पुव्वाणं वोच्छेदो जादो। णविर णक्खत्ताहरियो जैसपालो पांह धुवसेणो कंसा-हिरयो चेदि एदे पंच जणा जहाकमेण एकारसंगधारिणो चोहसण्हं पुव्वाणमेगदेस-भारिणो च जादा। एदेसि कालो वीसुत्तरविसदवासमेत्रो २२०। पुणो एककारसंगधारए कंसाहरिए सम्गं गदे एत्थ भरहखेते णित्थ कोह वि एककारसंगधारओ।

५ ६७ णैवरि तक्काले पुरिसोलीकमेण सुदृद्दो जसभदो जहबाह लोहजो चेदि एदे चत्तारि वि आयारंगधरा सेसंगपुक्वाणमेगदेसधरा य जादा। एदेसिमायारंगधरा धारीणं कालो अहारसुत्तरं बाससदं ११८। पुणो लोहाइरिए सग्गं गदे आयारंगस्स वोच्छेदो जादो।

सित्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव और धर्मसेन ये ग्यारह सुनिजन दस पूर्वोंके धारी हुए। उनका काल एक सी तिरासी वर्ष होता है। धर्मसेन भग-वान्के स्वर्ग चले जाने पर भारतवर्षमें दस पूर्वोंका विच्छेद हो गया। इतनी विशेषता है कि नक्षत्राचार्य, जसपाल, पाँडु, ध्रुवसेन, कंसाचार्य ये पाँच मुनिजन क्रमसे ग्यारह अंगोंके धारी और चौदह पूर्वोंके एकदेशके धारी हुए। इनका काल दोसी बीस वर्ष होता है। पुनः ग्यारह अंगोंके धारी कंसाचार्यके स्वर्ग चले जाने पर यहाँ भरतक्षेत्रमें कोई भी आचार्य ग्यारह अंगोंका धारी नहीं रहा।

§ ६७. इतनी विशेषता है कि उसी कालमें पुरुषपरंपराक्रमसे सुभद्र, यशोभद्र, यशोभद्र, यशोबाहू और लोहार्य ये चार आचार्य आचारांगके धारी और शेष अंग और पूर्वोंके एक- वेशके धारी हुए। आचारांगके धारण करनेवाले इन आचार्योंका काल एकसी अठारह वर्ष

गंगदेवधम्मसेणाइरियपरंपराए तेरासीदिवरिससयाइमागंतूण वोच्छिणां।"—घ० आ० प० ५३७। इन्द्र० इस्त्रो० ८० ''पहमो विसाहणामो पुट्ठिल्लो खत्ताओ जओ णागो। सिद्धत्थो धिदिसेणो विजओ बुद्धिलगगदेवा य।। एक्कारसो य सुधम्मो दसपुञ्चधरा। इमे सुविक्खादा। पारंपरिओवगमदो तेसीदिसदं च ताण वासाणि।। सञ्चेसु वि कालवसा तेसु अदीदेसु भरहखेत्ताम्म। वियसंतभव्यकमला णसंति दसपुञ्चिदिवसयरा।।"—ति० प० ५१३।

(१) "जयपाल—"ष० आ०। (२) "णक्षत्तो जयपालो पंड्युवसेणकंसआइरिया। एककार-संगधारी पंच इसे वीरितित्यम्मि।। वोण्णि सया बीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिमाणं। तेसु अदीदे णित्य हु भरहे एककारसंगधरा ।।"—ति० प० प० ११४। "तदो घम्लसेणमहारए सगां गदे णट्ठे दिट्ठिवादुण्जोए एककारसण्णमंगाणं दिट्ठिवादेगदेसधारको णक्सत्ताइरियो जादो। तदो तमेककारसंगं सुद्रणाणं जयपालपांदु-युवसेणकंसो ति आइरियपरंपराए वीसुत्तरवेसदवासाइमागंतूण वोष्टिण्णं।।"—ष० आ० प० ५३७। इण्ड० कलो० ८२। (३) "पढमो सुमह्णामो जसभहो तह य होवि जसबाहू। तुरिमो य लोहणामी एदे आयार-वंगधरा।। सेसेककरसंगाणं बोइसपुव्याणमेककदेसधरा। एककसयं बट्ठारसवासजुदं ताण परिमाणं॥ तेसु अदीदेसु तदा आवारकरा ण होति मरहन्मि। गोदममुण्यद्वदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी।।"—ति० प० प० ११४। "तदो कंसाइरिए सग्गं गदे वोच्छिण्णे एककारसंगुण्जोवे सुमहाइरियो आयारंगस्स सेसंगपुक्वाण-मेगदेसस्य य धारको जादो। तदो तमायारंगं पि जसभद्-जसवादु-लोहाइरियपरंपराए अट्ठारहोत्तरवरिसस्य-मागतूण वोच्छण्णं।"—प० आ० प० ५३७। "प्रथमस्तेषु सुमद्रोऽभयभद्रोऽभ्योऽपरोपि जयबादुः। लोहार्यो- इत्सद्विकेट्यद्वश्वर्यायुवसंख्या।।"—इन्छ० हको० ८३।

पदेसि सन्वेसि कास्त्रणं समासो अस्सदवासाणि तेसीदिवासेहि समहियाणि ६८३। वह्रहमाणजिणिदे णिव्वाणं गदे पुणो एत्तिपसु सेसेसु अइवकंतेसु एदम्हि भरहखेते सब्वे आइरिया सब्वेसिमंगपुब्वाणमेगदेसधारया जादा।

६८. तदो अंगपुष्वाणमेगदेसो चेव आइरियपरंपराए आगंत्ण गुणहराइरियं संपत्तो। पुणो तेण गुणहरमडारएण णाणपवादपंचमपुष्व-दसमवत्यु-तदियकसायपाहुडमहण्णव-पारएण गंथवोच्छेदमएण पवयणवच्छलपरवसीकयहियएण एदं पेन्जदोसपाहुडं सोलस-पदसहस्सपमाणं होतं असीदि-सदमेत्तगाहाहि उवसंघारिदं। पुणो ताओ चेव सुत्त-

होता है। पुनः लोहाचार्यके स्वर्ग चले जाने पर आचारांगका विच्छेद हो गया। इन समस्त कालोंका जोड़ ६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३ तेरासी अधिक छहसी वर्ष होता है।

विशेषार्थ—तीन केव ियों के नामों में धवला में सुधर्मा चार्य के स्थान में लोहार्य नाम आया है। लोहार्य सुधर्मा चार्य का ही दूसरा नाम है। जैसा कि जम्बूद्वीप प्रक्र प्रिकी 'तेण वि लोह ज्ञस्स य लोह ज्ञेण य सुधम्मणामेण' इस गार्था होसे प्रकट होता है। तथा दस पूर्व-धारियों के नामों में जयसेन के स्थान में जया चार्य, नाग सेन के स्थान में नागा चार्य और सिद्धार्थ के स्थान में सिद्धार्थ देव नाम धवला में आया है। इन नामों में बिशेष अन्तर नहीं है। मालूम होता है कि प्रारंभ के दो नाम जयधवला में पूरे लिखे गये हैं और अन्तिम नाम धवला में पूरा लिखा गया है। तथा ग्यारह अंगक नामधारियों में जसपाल के स्थान में धवला में जयपाल नाम आया है। वहुत संभव है कि लिपदोष से ऐसा हो गया हो या ये दोनों हो नाम एक आचार्य के रहे हों। इसी प्रकार आचार गियारी आचारों के नामों में जह बाहू के स्थान में धवला में जसबाहू नाम आता है। इन्द्र निद्कृत श्रुतावतार में इसी स्थान में जयबाहू यह नाम पाया जाता है, इसलिए यह कहना बहुत कि लि हो कि ठीक नाम की नसा है। लिपदोष से भी इसप्रकार की गड़ बड़ी हो जाना बहुत कुछ संमव है। जो भी हो। यहाँ एक ही आचार्य की दोनों छिति हो नसे पाठ में दका दिखाना गुल्य प्रयोजन है।

वर्द्धमान् जिनेन्द्रके निर्वाण चले जानेके पश्चात् इतने अर्थात् ६८३ वर्षीके व्यतीत हो जाने पर इस भरतक्षेत्रमें सब आचार्य सभी अंगों और पूर्वीके एकदेशके धारी हुए।

§ ६८. उसके परचात् अंग ओर पूर्वोंका एकदेश ही आचार्यपरंपरासे आकर गुणधर आचार्यको प्राप्त हुआ। पुनः ज्ञानप्रवाद नामक पांचवें पूर्वकी दसवीं वस्तुसंबन्धी तीसरे कषायप्राभृतक्षपी महासमुद्रके पारको प्राप्त श्री गुणधर भट्टारकने, जिनका हृदय प्रवचनके वात्सल्यसे भरा हुआ था सोछह हजार पद्ममाण इस पेज्ञदोसपाहुबका प्रन्थ विच्छेदके भयसे, केवल एक सी अस्सी गाथाओं के द्वारा उपसंहार किया।

<sup>(</sup>१) "सम्बक्ताकसमासो तेमासीविए वहियकस्थवमेतो।"—घ० आ० ४० ५३७। (२) "क्षिका-कीरमा युक्तं शतं च मूलसूक्त्रायाकाम। विवरणुकायाकाकक व्यक्तिं पञ्चाशतमकार्यीत्।।"—इण्ड्र० इस्रो० १५३।

गाहाओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणीओ अन्जमंखु-णागहत्थीणं पत्ताओ। पुणो तेसि दोण्हं पि पादमूले असीदिसदगाहाणं गुणहरमुहकमलविणिग्गयाणमत्थं सम्मं सोऊण जियवसहमहारएण पवयणवच्छलेण चुँण्णिसुत्तं कयं।

६६९. जेणेदे सब्बे वि आइरिया जियचउकसाया भग्गपंचिदियपसरा चूरिय-चउसण्णसेण्णा इड्डि-रस-सादगारवुम्छका सरीरविदिरत्तासेसपरिग्गहकलंकुत्तिण्णा एक-संथाए चेव सयलगंथत्थावहारया अलीयकारणाभावेण अमोहवयणा तेण कारणेणेदे पमाणं। "वॅक्तुशमाण्याद् वचनस्य शामाण्यम्।।३२।।" इति न्यायात् एदेसिमाइरियाणं वक्खाणमुवसंहारो च पमाणमिदि घेत्तव्वं, प्रमाणीभृतपुरुषपंक्तिक्रमायातवचनकलापस्य नाप्रामाण्यम्, अतिप्रसंगात्।

विशेषार्थ—पहले जो पेजजपाहुड सोलह हजार पदप्रमाण बतलाया है वह ज्ञानप्रवाद नामक पांचबें पूर्वकी दसवीं वस्तुके मूल पेजजपाहुडका प्रमाण समझना चाहिये। यहाँ पदसे मध्यमपद लेना चाहिये, क्योंकि द्वादशांगकी गणना मध्यमपदोंके द्वारा ही की गई है।

पुनः वे ही सूत्र-गाथाएँ आचार्य परंपरासे आती हुई आर्यमंश्च और नागहस्ती आचार्य-को प्राप्त हुई। पुनः उन दोनों ही आचार्योंके पादमूलमें गुणधर आचार्यके मुखकमळसे निकली हुई उन एक सौ अस्सी गाथाओंके अर्थको भलीप्रकार श्रवण करके प्रवचनवत्सल यतिवृषभ भट्टारकने उनपर चूर्णिसूत्रोंकी रचना की।

§ ६९. इसप्रकार जिसि छिये ये सर्व ही आचार्य चारों कषायों को जीत चुके हैं, पाँचों इन्द्रियों के प्रसारको नष्ट कर चुके हैं, चारों संज्ञारूपी सेनाको चूरित कर चुके हैं, ऋद्विगारव, रसगारव और सातगारवसे रहित हैं, शर्रारसे अतिरिक्त बाकी के समस्त परिग्रहरूपी कलंक-से मुक्त हैं, एक आसनसे ही सकल प्रंथों के अर्थको अवधारण करने में समर्थ हैं और असत्यक कारणों के नहीं रहने से मोहरहित बचन बोलते हैं इस कारण ये सब आचार्य प्रमाण हैं। "बक्ताकी प्रमाणतासे बचनकी प्रमाणता होती है।।३२॥" ऐसा न्याय होने से इन आचार्यी का न्याख्यान और उनके द्वारा उपसंहार किया गया प्रनथ प्रमाण हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिये, क्यों कि प्रामाणिक पुरुषपरंपराक्रमसे आया हुआ बचनसमुदाय अप्रमाण नहीं हो सकता है, अन्यथा अतिप्रसंग दोष आ जायगा।

<sup>(</sup>१) इन्द्र० इलो० १५४। (२) "तेन ततो यतिपतिना तद्गाथावृत्तिसूत्ररूपेण। रचितानि षट्-सहस्रमन्थान्यथ चूणिसूत्राणि।।"—इन्द्र० इलो० १५६। (३) "गारवाः परिग्रहगताः तीव्राभिलाषाः।" —मूलारा० द० गा० ११२१। "लादित्यागासहता ऋद्विगौरवम्, अभिमतरसात्यागोऽनिभमतानादरवच नितरां रसगौरवम्। निकामभोजने निकामधायनादौ वा आसिनतः सातगौरवम्।"—मूलारा० विषयो० गा० ६१३। "इड्ढीगारवे रसगारवे सातागारवे = तत्र ऋद्वधा नरेन्द्रादिपूजालक्षणया आवार्यत्वादिलक्षणया वा अभिमानद्वारेण गौरवं ऋद्विगौरवं "रसो रसनेन्द्रियार्थों मधुरादिः सातं सुसमिति। अथवा ऋद्वधादिषु गौरवमादर इति।"=स्था०, टी० ३।४।२१७। उत्तरा०, टी० २७।९। (४) "मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्य-माप्तप्रामाण्यात् ।"—स्थायपु० २।१।६८। "वक्त्प्रामाण्याद्विना न वचनप्रामाण्यसिद्धः।—मूलारा० विषयो० गा० ७५७।

६७०. कर्यं संखायमाणस्स एत्य संगवो १ णः, वण्णे पदाणि पदत्थे च अस्तिद्ण । तं जहा—सुदणाणे पादेकवण्णसमूहो चलसेट्टी ६४ । एदेहिंतो उप्पण्णसंजोगक्खराणि जित्याणि तत्त्रियमेत्ताणि सयलसुदणाणक्खराणि । किं पमाणं तेसि १ एयलक्ख-चलरा-सीदिसहस्स-चत्तारिसद-सत्तसिद्वको डाको डोओ चोदालीसलक्ख-सत्तसहस्स-तिण्णसय-सत्तरिकोडोओ पंचाणवृहलक्ख-एकावण्णसहस्स-छस्सय-पण्णारसमेत्ताणि सयलसुद-णाणक्खराणि । उत्तं च—

पंचेक छक एक य दु-पंच णव सुण्ण सत्त तिय सत्त । सुण्ण दु-चडक सत्तच्छ चदु चदु अट्टेक सुदवण्णा ॥३३॥

१८४४६७४४०७३७०९५५१६१५।

§ ७०. शंका—श्रुतमें संख्या प्रमाण कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि द्रव्यश्रुतसंबन्धी वर्ण, पद और वर्ण तथा पदोंके द्वारा कहे गये पदार्थोंका आश्रय करके श्रुतमें संख्याप्रमाण संभव है। आगे उसीका स्पष्टीकरण करते हैं-

श्रुत्ज्ञानमें असंयोगी समस्त वर्णोंका समुदाय चोंसठ है ६४। इनके निमित्तसे जितने संयोगी अक्षर उत्पन्न होते हैं असंयोगी वर्णसहित उत्तने समस्त श्रुतज्ञानके अक्षर हैं।

शंका— उन अक्षरोंका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक छाख चौरासी हजार चारसी सङ्सठ कोझाकोड़ी, चवाळीस छाख सात हजार तीनसी सत्तर करोड़, पंचानवे छाख, इकावन हजार, छहसी पन्द्रह सकछ श्रुतज्ञानके अक्षर हैं। कहा भी है—

"पाँच, एक, छह, एक, दो बार पाँच, नी, शून्य, सात, तीन, सात शून्य, दो बार चार, सात, छह, चार, चार, आठ और एक इन अंकोंको वामक्रमसे रखने पर अर्थात् १८४४६७, ४४०७३७०, ९५५१६१५ इतने सक्छ श्रुतज्ञानके अक्षर हैं ॥३३॥"

बिदोषार्थ — अ, इ, च, ऋ, लु, ए, ऐ, ओ और औ ये नौ स्वर ह्रस्व, दीर्घ और पछुतके भेदसे सत्ताईस प्रकारके होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग इसप्रकार पच्चीस तथा य, र, छ व, श, प, स और ह ये आठ इसप्रकार कुछ मिलकर तेतीस व्यञ्जन होते हैं। तथा अं, अः, द क और द्र प ये चार योगवाह होते हैं। इसप्रकार सत्ताईस स्वर,

<sup>(</sup>१) "काणि चउसिंह अम्बराइं? वुक्वदे-काविहकारांता तेलीसवण्णा, विसञ्जणिजजिक्शामूलियाणुस्सार्व्यमाणिया चलारि, सरा सलावीसा, हरसवीहपुष्ठमेएण एक्केक्किम्ह सरे तिण्णं सराणमुबलं नावो।
एदे सक्वे वि वण्णा चउसट्टी हवंति।" ष० आ० प० ५४६। "तेलीस वेंजणाइं सत्तावीसा सरा तहा
भणिया। चलारि य जीगवाहा चउसट्टी मूलवण्णाओ।।"-गो० जीव० गा० ३५२।(२) "वउसट्टिपदं
विरक्षिय दुगं च दाऊण संगुणं किच्चा। कऊणं च कए पुण सुदणाणस्सऽक्तरा होंति।।"-गो० जीव० गा०
३५३।(३) "सहस्तवदुसद" "-ज० आ० व० ५४६। (४) ष० आ० प० ५४६। (५) "एकट्ट च च य छस्सत्तमं च च सुण्ण सल तियसत्ता। सुण्णं जव णव पंचय एक्कं छक्केक्काो य पण्तां च।।"गो० जी० गा० ३५४। "पण दस सोलस पण णव णम सग तिण्णि चेव सगं। सुण्णं चउ चउ सगछचउ-च खबाट्टेक्कसब्बसुववण्णा।।" अंगप० गा० १४। हरि० १०।१३९-१४०।

६ ७१. संपित सुदणाणस्म पदसंखा बुच्चदे । तं जहा—एत्थ पमाणपदं अत्थपदं सिन्धिमपदं चेदि तिविहं पदं होदि । तत्थ पमाणपदं अहुकखरणिप्पणं; जहा—धम्मो मंगळ-सुक्कहुं ॥३४॥ इच्चाह। एदेहि चदुहिं पदेहिं एगो गंथो । एदेण पमाणेण अंगचाहिराणं

तेतीस व्यक्तन और चार योगवाह सब मिलकर चोंसठ अक्षर होते हैं। इनके एक संयोगी अर्थात् प्रत्येक, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी आदि चोंसठ संयोगी अक्षरोंका प्रमाण छाने पर कुछ द्रव्य श्रुतके अक्षरोंका प्रमाण पूर्वमें कहीं गई बीस संख्याप्रमाण होता है। इन संयोगी भंगोंकी संख्याके उत्पन्न करने का नियम इसप्रकार है—

चोंसठसे छेकर एक तक प्रतिलोम क्रमसे भाज्यराशि स्थापित करो और उसके नीचे एकसे छेकर चोंसठ तक अनुलोम क्रमसे भागहार राशि स्थापित करो। यहाँ भाज्यको अंश और भागहारको हार कहते हैं। अनन्तर जितने संयोगी भंग निकालने हों वहां तकके अंशोंको परस्पर गुणा करके और हारोंको परस्पर गुणा करके छठ्य अंशोंके प्रमाणमें छड्य हारोंके प्रमाणका भाग देने पर उतने संयोगी भंग आ जाते हैं। यथा-एक संयोगी भंग निकालने पर चोंसठ अंशमें एक हारका भाग देने पर चौंसठ एक संयोगी भंग आ जाते हैं। दिसंयोगी भंग निकालने पर ६४×६३ = ४०३२ में १×२ = २ का भाग देने पर २०१६ दिसंयोगी भंग आ जाते हैं। इसीप्रकार आगे भी समझना चाहिये। यथा—

६४ ६३ ६२ ६१ ६० ५९ ५८ ५७ ५६ ५५ ५३ से १ तक। १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ से ६४ तक।

पूर्वमें जो बीस अंक प्रमाण कुल अक्षर कह आये हैं उन्हें एक साथ लानेका नियम यह है कि १ १ १ इसप्रकार चोंसठ संख्याका विरलन करके और विरलित राशिके प्रत्येक एक पर देयरूपसे २ इस संख्याको देकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमेंसे एक कम कर देने पर बीस अंकप्रमाण समस्त द्रव्यश्रुतके अक्षर आ जाते हैं।

विरलन राशि ६४; देयराशि २;

२×२×२×२×२×२ अादि = १८४४६७४४०७३७०९५५१६१६ इसमें से १ अंक कम करने पर समस्त द्रव्यश्रुतके अक्षर होते हैं।

#### १ १ १ १ १ १ = ६४ बार

§ ७१. अब श्रुतज्ञानके पदोंकी संख्या कहते हैं। वह इसप्रकार है—प्रमाणपद, अर्थपद और सध्यमपद इसप्रकार पद तीन प्रकारके हैं। उनमेंसे जो आठ अक्षरोंसे बनता है वह प्रमाणपद कहा जाता है। जैसे 'घम्मो मंगळमुक्कट'" इत्यादि। अर्थात् घम उत्कृष्ट मंगळ है। ॥३४॥" ऐसे चार प्रमाणपदोंका एक प्रन्थ अर्थात रुलोक होता है। इस प्रमाणपदके द्वारा चौदह अंगबाह्यरूप सामायिक आदि प्रकीर्णकोंके अध्यायोंके पदोंकी संख्या और रुलोकोंकी संख्या कही जाती है।

<sup>(</sup>१) "पदमर्थपदं शेयं प्रमाणपदिमत्यिष । मध्यमं पदिमत्येवं त्रिविधं तु पदं स्थितम् ॥"-हरि० १०।२२। "द्वितीयं तु पदमष्टाक्षरात्मकम्"-हरि० १०।२३। (२) "छंदपमाणपबद्धं पमाणपयमेत्य मुणह जं तं खू ॥" --अंगप० गा० ४। "अष्टाक्षरादिसंख्यया निष्पन्नोऽक्षरसमूहः प्रमाणपदम् । नमः श्रीवर्धमानायेत्यादि ॥" --गो० जीव० जी० गा० ३३६। (१) धम्मो मंगलमुन्किट्ठं अहिंसा संजमो तक्षो । देवा वि तं नमंसंति जस्स धम्मे समा मणो ॥" दशबै० गा० १। (४) "चतुर्वश्वभारं स्यादंगवाहां प्रकीर्णकम् । ग्राह्मं प्रमाणमेतस्य प्रमाणपदसंख्यया ॥"-हरि० १०।१२५।

चोइसण्हं सामाइयादिपइण्णयअज्झयणाणं पदसंखा गंथसंखा च पह्नविज्जदे । जित्तएहि अक्खरेहि अत्थावलद्धी होदि तेसिमक्खराणं कलावो अत्थपदं णाम । तं जहा—प्रमाण-पिगृहीतार्थेकदेशे वस्तवध्यवसायो नयैः ॥३५॥ इत्यादि । उत्तं च—

पदमत्थस्स निमेणं पदिमह अत्थरिहयमणहिल्पं। तम्हा आइरियाणं अत्थालावो पदं कुणइ।।३६॥

६७२. सोलहसयचोत्तिसकोडि-तियासीदिलक्ख-अहुहत्तरिसय-अहुासीदिअक्खरेहि एगं मिन्झमपदं होदि । उत्तं च—

विश्वेषार्थ—व्याकरणके नियमानुसार सुबन्त और तिक्रन्त पद कहे जाते हैं। प्रकृतमें इनकी विवसा नहीं है। यहाँ पदके जो तीन भेद कहे हैं उनमेंसे प्रमाणपद और मध्यमपद अक्षरोंकी गणनाकी सुख्यतासे कहे गये हैं और अर्थपद अर्थबोधकी सुख्यतासे कहा गया है। मध्यमपदसे द्वादशांगरूप द्रव्यश्रुतके अक्षरोंकी गणना की जाती है और प्रमाणपदसे द्वादशांगके सिवाय द्रव्यश्रुतके अक्षरोंकी गणना की जाती है। अनुष्दुप् रुलोक ३२ अक्षरोंका होता है और उसमें चार पद माने गये हैं। इस नियमके अनुसार आठ अक्षरोंका एक प्रमाणपद समझना चाहिये। शिक्षरणी आदि इंदोंमें ३२ से अधिक अक्षर भी पाये जाते हैं, तो भी प्रमाणपदकी अपेक्षा गणना करते समय वहाँ भी एक पदमें आठ अक्षर लिये जायेंगे। इसीप्रकार गद्य प्रथोंमें भी प्रत्येक पदका प्रमाण आठ अक्षर ही लिया जाता है। यहाँ एक पदमें सुबन्त या तिक्रन्त कई पद आ जायँ या एक भी पद न आवे तो भी इससे आठ अक्षरोंके कमसे पदकी गणना करनेमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता। मध्यमपदके अक्षर आगे बतलाये हैं। वहाँ भी यह क्रम समझना चाहिये। पर अर्थपद अर्थबोधकी मुख्यतासे लिया जाता है। उसमें अक्षरोंकी गणनाकी मुख्यता नहीं है।

जितने अक्षरोंसे अर्थका बोध होता है उतने अक्षरोंके समुदायको अर्थपद कहते हैं। जैसे, "प्रमाणपरिगृहीतार्थें कदेशे वस्त्वष्यवसायो नयः" इत्यादि। अर्थात् "प्रमाणके द्वारा प्रहण किये गये पदार्थके एकदेशमें वस्तुके निश्चय करनेको नय कहते हैं।।३५॥" इस वाक्यसे नयरूप अर्थका बोध होता है। इस लिये यह एक अर्थपद है। कहा भी है—

"श्रुतज्ञानमें पर अर्थका आधार है, किन्तु जो पर अर्थरहित होता है वह अनिमलाप्य है अर्थात् उसका उचारण करना व्यथं है। इसिलये आचार्योका अर्थालाप परको करता है अर्थात् आचार्य विविधित अर्थका कथन करनेकेलिये जितने शब्द उचारण करते हैं उनके समृहका नाम अर्थपद है।।३६॥"

९ ७२. सोलहसी चोंतीस करोड़, तेरासी लाख, अठत्तरसी अठासी अक्षरोंका एक मध्यपद होता है। कहा भी है—

<sup>(</sup>१) "एकं द्वित्रिक्तुःपञ्चषद्सप्ताक्षरमर्थवत् । पदमाद्यम्"—हरि० १०१२ । "जाणिव जत्यं सत्यं अवसरकूरेण जेत्तियेणेव । अत्यप्यं तं जाणह घडमाण्य सिग्धमिच्चादि ।।"—अंगप० गा० ३ । "यावताऽक्षर-समूहेन विवक्षितायों ज्ञायते तदर्थपदम् । दण्डेन शालिक्यो गां निवारय, त्वमिनमानयेत्यादयः ।"—गो० जीव० जी० गा० ३३६ । (२) थ० सं० पृ० ८३ ।(३) "षोडशशतं चतुस्त्रिंशत् कोटीनां त्र्यशीतिलक्षाणि । शतसंख्या-ष्टासप्तिमष्टाशीतिं च पदवर्णान् ।।"—सं० अत० इत्हो० २३ । सोलससदयोत्तीसकोडि-तेसीदिलक्ख-अट्टहलरि-सद-अट्टासीदिसंबोगक्खरेहि मण्डिम-पदमेगं होदि ।"—व० आ० प० ५४६ ।

सोल्ह्सयचोत्तीसं कोडीओ तियअसी दिलक्खं च। सत्तसहस्सहसदं अहासीदी य पदवण्णा ॥३७॥

१६३४८३०७८८८ ।

एदेण पुटवंगाणं पदसंखा परूविन्जदे । उत्तं च--

तिविहं पदं तु भणिदं अत्थपद-पमाण-मिन्झमपदं ति। मिन्झमपदेण भणिदा पुरुषंगाणं पदिवभागी।।३८॥

६ ७३. मिन्झिमपदक्खरेहि सयलसुदणाणसंजोगक्खरेसु ओविहिदेसु बारहोत्तर-सयकोडि-तेयासीदिलक्ख-अट्टवंचाससहस्स-पंच सयलसुदणाणपदाणि होति । उत्तं च—

> अट्ठावण्णसहस्सा दोण्णि य छप्पण्णमेत्तकोडीओ । तेसीदिसदसहस्सं पदसंखा षंच सुदर्णाणे ॥ ३९॥

११२८३५८००५।

६ ७४. ॲवसेसक्खरपमाणमङ्कोडीओ एयं सदसहस्सं अहुसहस्सं पंचहत्तरि-समिहयसदमेत्तं होदि ८०१०८१७५। पुणो एदिम्ह बत्तीसक्खरेहि भागे हिदे पंचै-

''मध्यमपद्में सोल्ह्सी चौतीस करोड़, तिरासी लाख, सात हजार, आठसौ अठासी १६३४८३०७८८८ अक्षर होते हैं ॥३७॥

इस मध्यमपदके द्वारा पूर्व और अंगोंके पदोंकी संख्याका प्ररूपण किया जाता है। कहा भी है-

"अर्थपद, प्रमाणपद और मध्यमपद इसप्रकार पद तीन प्रकारका कहा गया है। उनमेंसे मध्यमपदके द्वारा पूर्व और अङ्गोंके पदोंके विभागका कथन किया गया है।।३८॥

§ ७३. मध्यमपदके अक्षरोंके द्वारा श्रुतक्कानके संपूर्ण संयोगी अक्षरोंके अपवर्तित अर्थात् भाजित करने पर सकल श्रुतक्कानके एकसी बारह करोड़, तेरासी लाख, अट्टाबन हजार पाँच पद होते हैं। कहा भी है-

"सकल श्रुतज्ञानमें पदोंकी संख्या छप्पनके तुगुने अर्थात् एकसी बारह करोड़, तेरासी **छास, अद्वावन हजार, पाँच ११२८३५८००५ पदप्रमाण** है ॥३९॥"

९ ७४. बारह अंगोंमें निबद्ध अक्षरोंसे अतिरिक्त अक्षरोंका प्रमाण आठ करोड़, एक छास, आठ हजार एकसी पचहत्तर ८०१०८१७५ है। अनन्तर इन ८०१०८१७५ अक्षरोंको

<sup>(</sup>१) गो० जीव० गा० ३३६। "सोलससयचोत्तीसा कोडी तियसीदिलक्सयं जत्य। सत्तसहस्सहसयाऽहसीदऽपुणवत्तपदवण्णा।।"-अंपग० गा० ५। (२) "पूर्वाञ्चपदसंख्या स्यात् मध्यमेन पदेन सा।"-हरि०
१०१२५। थ० आ० प० ५४६। "मण्डिमपदक्सरवहिदवण्णा ते अंगपुव्यगपदाणि।"-गो० जीव० गा०
३५५। अंगप० गा० २। (३) .घ० आ० प० ५४६। "कोटीनां द्वादश्यतमष्टापंचाशतं सहस्राणाम्।
लक्षण्यशीतिमेव च पंच च वंदे भुतपदानि।।"-सं० अत्त० इस्रो० २२। हरि० १०।१२६। (४) "बारसर
सम्बोडी तेसीदी तह य होति लक्साणं। अट्टावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि अंगाणं।।"-गो० जीव० गा० ३५०।
ध० आ० प० ५४६। (५) "अनकनजयसीम बाहिरे वण्णा।"-गो० जीव० गा० ३६० ग "पण्णसरि वण्णाणं
सयं सहस्साणि होदि अट्ठेव। इगिलक्समहकोडी पद्यणयाणं पमाणं हु॥"-अंगप० १३॥ (६) "पंचविद्यादिलक्षाहच त्रयस्त्रिंशत्शत्वातिन च। अशीतिः श्लोकसंख्येयं वर्णाः यंचदशात्र च॥"-हिर० १०।१२८।

बीसलक्त-तिण्णिसहस्स-तिण्णिसयं सासीदं च चोहसपद्रण्णयाणं पमाणपद-गंथपमाणं होदि एगक्तक्रणगंथद्वं च २५०३३८०, एसो खंडगंथो ३५।

५ ७५. औयारंगे अहारहपदसहस्साणि १८०००। स्दयदे छत्तीसपदसहस्साणि ३६०००। हाणिम्म बादालीसपदसहस्साणि ४२०००। समवायम्मि चलसिहसहस्साहियएसलस्खमेत्तपदाणि १६४०००। वियाहपण्णत्तीए अहावीससहस्साहिय-वेलस्खमेत्तपदाणि २२८०००। णाहधम्मकहाए छप्पण्णसहस्साहियपं चलस्खमेत्तपदाणि ५५६०००। जवासयज्झयणम्मि सत्तरिसहस्साहियएक्कारसलस्खपदाणि ११७००००। अंतयहदसाए अहावीससहस्साहियतेवीसलस्खपदाणि २३२८०००। अणुत्तरोववादियदसाए चोदालीससहस्साहियवाणलिहलस्खपदाणि १२४४०००। पण्ड-वायरणम्ह सोलससहस्साहियविणल्डहलस्खपदाणि १२१६०००। विवासस्तिम्म चल्रसिदिलस्खाहियएककोहिमेत्तपदाणि १८४००००। एदेसिमेकारसण्हं पि अंगाणं पदसम्रदायपमाणं चत्तारि कोलीओ पण्णारस लस्खा वे सहस्साणि च हीदि ४१५०२००। दिहिवादे अट्डत्तरसदकोलीओ अहस्रहिलस्खपंत्रत्तरखप्पण्णसहस्स-

बत्तीस अक्षरोंसे भाजित करने पर चौदह प्रकीर्णकोंका और उनके रहोकोंका प्रमाण पच्चीस छाख, तीन हजार, तीनसी अस्सी होता है और एक रहोकके प्रमाणके आधेमेंसे एक अक्षर कम कर देने पर जितना शेष रहे उतना होता है। गिनतीमें चौदह अङ्गबाह्योंमें २५०२२८० पूर्ण रहोक और ३५ खण्ड रहोक समझना चाहिये।

§ ७५. आचाराङ्गमें अठारह हजार १८००० पद हैं। सूत्रकृताङ्गमें छत्तीस हजार १६००० पद हैं। स्थानाङ्गमें बयाखीस हजार ४२००० पद हैं। समवायाङ्गमें एक छाख चोंसठ हजार १६४००० पद हैं। व्याख्याप्रक्षिमें दो छाख अट्टाईस हजार २२८००० पद हैं। नाथधर्मकथामें पाँच छाख छप्पन हजार ५५६००० पद हैं। उपासकाध्ययन अंगमें ग्यारह छाख सत्तर हजार ११७०००० पद हैं। अन्तःकृद्शाङ्गमें तेईस छाख अट्टाईस हजार २३२८००० पद हैं। अनुत्तरीपपादिकदशाङ्गमें बानवे छाख चवाछीस हजार २२४४००० पद हैं। प्रश्नव्याकरण अङ्गमें तिरानवे छाख सोछह हजार ९३१६००० पद हैं। विपाकस्त्राङ्गमें एक करोड़ चौरासी छाख १८४०००० पद हैं। इन ग्यारह ही अंगोंके पदोंके समुदायका प्रमाण चार करोड़ पन्द्रह छाख दो हजार ४१५०२००० होता है। दृष्टिकाद

<sup>(</sup>१) एतेषु पदसंख्या हृरि० १०१२७-४६, गो० जीख० ३५७-३५९, अंगप० गा० १५, २०, २३, २९, ३६, ३९, ४५, ४८, ५२, ५६, ६८, ७२, इत्यादिषु द्रष्ट्रथ्याः । "अट्टरसपयसहस्सा आयारे दुगुणदुगुणसेसेसु ।"—अ० रा० (अंगपिबद्ध सह्) विचार० गा० १४६ । "आयारे अट्टारस पयसहस्साणि (४५) सुलगढे छलीसं पयसहस्साणि (४६) ठाणे वावलारि पयसहस्सा (४७) समवाए वोआले सयसहस्से (४८) विवाहे दो लक्सा अट्टासीहं पयसहस्साई (४९) नायाधम्मकहासु संखेण्जा पयसहस्सा (५०) सवासग्वसासु संखेण्जा पयसहस्सा (५०) अंतगडवसासु संखेण्जा पयसहस्सा (५०) अणुलरोकवाइअदसासु संखेण्जाई पयसहस्साई (५३) पण्डवायरणेसु संखेण्जाई पयसहस्साई (५४) विवागसुए संखिण्जाई पयसहस्साई (५५) विवागसुए संखिण्जाई पयसहस्साई (५५) विवागसुए संखिण्जाई प्रसाहस्साई (५५) विवागसुए संखिण्जाई प्रसाहस्साई (५५) विवागसुए संखिण्जाई प्रसाहस्साई (५५) विवागसुए संखिण्जाई

### मेत्तपदाणि १०८६८५६००५।

६ ७६. एदस्स दिद्विवादस्स परियम्म-सुन-पढमाणियोग-पुवगय-चूलिया चेदि पंच अत्थाहियारा । तत्थ परियम्मेम्म एककोडि -एगासीदिलक्ख-पंचसहस्समेन्तपदाणि १८१०५०० । एत्थ परियम्मे चंदपण्णत्ती स्रपण्णत्ती जंब्दीवपण्णत्ती दीवसायर-पण्णत्ती वियाहपण्णत्ती चेदि पंच अत्थाहियारा । तत्थ चंदपण्णत्तीए पंचसहस्साहिय-छत्तीसलक्खपदाणि ३६०५००० । स्रपण्णत्तीए तिण्णिसहस्साहियपंचलक्खपदाणि ५०३०००। जंब्दीवपण्णतीए पंचवीससहस्साहियतिण्णिलक्खमेत्तपदाणि ३२५०००। दीवसायरपण्णत्तीए छत्तीससहस्साहियवावण्णलक्खपदाणि ५२३६०००। वियाहपण्णवीए छत्तीससहस्साहियजुलसीदिलक्खपदाणि ८४३६०००।

६ ७७. सुत्तम्मि अद्वासीदिलक्खपदाणि द्वद००००। पढमाणियोगम्मि पंचसहस्साणि ५०००। पुन्वगयम्मि पंचाणउदिकोडि-पंचासलक्ख-पंचपदाणि ९५५००००५। चूलियाए दसकोडि-एगूणवण्णलक्ख-छादालसहस्समेत्तपदाणि १०४९४६०००।

९. ७८ विस्से चूलियाए जलगया थलगया मायागया रूवगया आयासगया चेदि
 पंच अत्थाहियारा । तत्थ जलगयाए बेकोडि-णवलक्ख-एगूणणउदिसहस्स-वेसदमेत्त-

अंगमें एकसी आठ करोढ़ अड़सठ छाख छप्पन हजार पाँच १०८६८५६००५ पद हैं।

§ ७६. इस दृष्टिवाद अंगके परिकर्म, सृत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका ये पाँच अर्थाधिकार हैं। उनमेंसे परिकर्ममें एक करोड़ इक्यासी लाख पाँच हजार १८१०५००० पद हैं। इस परिकर्ममें चन्द्रप्रक्रित, सूर्यप्रक्रित, जंबूद्वीपप्रक्रित, द्वीपसागरप्रक्रित और व्याख्या प्रक्रित ये पाँच अर्थाधिकार हैं। उनमेंसे चन्द्रप्रक्रितमें छत्तीस लाख पाँच हजार ३६०-५००० पद हैं। सूर्यप्रक्रितमें पाँच लाख तीन हजार ५०३००० पद हैं। जंबूद्वीपप्रक्रितमें तीन लाख पच्चीस हजार ३२५००० पद हैं। द्वीपसागरप्रक्रितमें बावन लाख छत्तीस हजार ५२३००० पद हैं। व्याख्याप्रक्रितमें चौरासी लाख छत्तीस हजार ८४३६००० पद हैं।

§ ७७. दृष्टिवादके सूत्र नामक दूसरे अर्थाधिकारमें अठासी लाख ८८०००० पद हैं। दृष्टिवादके चौथे दृष्टिवादके तीसरे अर्थाधिकार प्रथमानुयोगमें पाँच हजार ५००० पद हैं। दृष्टिवादके चौथे अर्थाधिकार पूर्वगतमें पंचानवे करोड़ पचास लाख और पाँच ९५५००००५ पद हैं। दृष्टि-वादके पाँचवें अर्थाधिकार चूलिकामें दस करोड़ उनचास लाख ख्यालीस हजार १०४९-४६००० पद हैं।

§ ७८. उस चूिकाके जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता ये पाँच अर्थाधिकार हैं। उनमेंसे जलगतामें दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दो सौ

<sup>(</sup>१) एतेषां पवसंस्थाः १०१६ १-७०। वलोकेषु गो० जीव० ३६२, ३६३ गाययोः अंगपण्यासी (बतुर्वेशपूर्वीगप्रश्रप्ती) ३, ४,७,८,११,१४,१५,३७ गायामु च ब्रष्टव्याः।(२)एतासां पवसंस्थाः हरि० १०१२४ वलोके गो० जीव० ३६३ गायायां सगपण्यासी (चूकिकाप्रकीर्णकप्रश्रप्ती) २,४,९ गायासु ब्रष्टव्याः।

पदाणि २०९८९२००। श्रह्मगाए एतियाणि चेव पदाणि होति २०९८९२००। मायागयाए वि एत्तियाणि चेव २०९८९२००। ह्रवगयाए वि एत्तियाणि चेव २०९८९२००। आयासगदाए एत्तियाणि होति २०९८९२००।

६ ७९. पुंच्चगयस्म चोद्दस अत्थाहियारा । तत्थ उप्पायपुट्यम्म एककोडिमेन-पदाणि १०००००० । अग्गेणियम्मि छण्णउदिलक्खपदाणि ९६०००० । विरि-याणुवादे सत्तरिलक्खपदाणि ७०००००० । अत्थिणत्थिपवादे सिट्टलक्खपदाणि ६००००० । णाणपवादे एगूणकोडिपदाणि ९९०९९९ । सच्चपवादे छप्पयाहिय-एगकोडिमेत्तपदाणि १०००००६ । आदपवादे छ्व्वीसकोडिपदाणि २६००००००। कम्मपवादे असीदिलक्खाहियएककोडिपदाणि १८००००० । पचक्खाण-पुट्यम्म चउरासीदिलक्खपदाणि ८४००००० । विज्जाणुपवादिम्म दसलक्खाहियएककोडिमेत्तपदाणि ११०००००। कल्लाणपुट्यम्म छव्वीसकोडिपदाणि २६०००००। पाणावायम्म तेरसकोडिमेत्तपदाणि १३००००००। किरियाविसालम्म णवकोडिमेत्तपदाणि १००००००। लोगबिंदुसारम्म बारहकोडि-पंचासलक्खमेत्तपदाणि १२५०००००। एवं सामण्णेण पदपमाणपरूवणा कदा ।

§ ८०. संपिं पयदस्स कसायपाहुडस्स पदाणं पमाणं वुचदे। तं जहा-

२०९८९२०० पद है। म्थलगतामें जलगताके समान २०९८९२०० ही पद होते हैं। मायागतामें भी इतने ही अर्थात् २०९८९२०० पद होते हैं। ऋषगतामें भी इतने ही अर्थात् २०९८९२०० पद होते हैं। आकाशगतामें भी इतने ही अर्थात् २०९८९२०० पद

<sup>\$</sup> ७९, पूर्वगतके चौदह अर्थाधिकार हैं। उनमेंसे उत्पादपूर्वमें एक करोड़ १०००००० पद हैं। अप्रायणी पूर्वमें छयानवे छाख ९६००००० पद हैं। वीर्यानुप्रवाद पूर्वमें सत्तर छाख ७०००००० पद हैं। अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्वमें साठ छाख ६०००००० पद हैं। आस्तिनास्तिप्रवाद पूर्वमें साठ छाख ६०००००० पद हैं। आन्मप्रवाद पूर्वमें एक करोड़ छह १००००००६ पद हैं। आन्मप्रवाद पूर्वमें छड़वीस करोड़ २६०००००० पद हैं। कर्मप्रवाद पूर्वमें एक करोड़ अस्सी छाख १८००००० पद हैं। प्रत्याख्यान पूर्वमें चौरासी छाख ८४०००० पद हैं। बिद्यानुप्रवाद पूर्वमें एक करोड़ दस छाख ११००००० पद हैं। कल्याणप्रवाद पूर्वमें छड़वीस करोड़ २६०००००० पद हैं। प्राणावाय पूर्वमें तेरह करोड़ १३०००००० पद हैं। क्रियाविशास पूर्वमें भी नौ करोड़ ९०००००० पद हैं। हमप्रकार सामान्यरूपसे पदोंक प्रमाणका प्ररूपण किया।

<sup>§</sup> ८०. अब प्रकृत कषायप्राभृतके पदोंका प्रमाण कहते हैं। वह इसप्रकार है—कषाय-

<sup>(</sup>१) एतेषां पदसंस्थाः हरि० १०।१२१ व्लोके गो० खीव० ३६५, ३६६ गाथयोः अंगपण्यसी (चतुर्वशपूर्वाकुश्रक्तपो ) च प्रवटक्याः ।

कसायवादुहे सोलसपदसहस्साणि १६०००। एदस्स उवसंहारगाहाओ गुणहरसुह-कमलविणिग्गयायो तेसीसाहिय-विसदमेसीओ २३३। जहवसहसुहारविदविणिग्गय-चुण्णसुसं पमाणपदससुब्भूदगंथपमाणेण छस्सहस्समेसं ६०००। अंग-पुट्याणि पादेकमक्खर-पद-संघाद-पिडवत्तीहि संखेजजाणि, अत्थदो पुण सन्वमणंतं, अण्णहा संखेजजपदेहि अणंतत्थपद्भवणाणुववत्तीदो। पदजणिदं णाणं सुदणाणपमाणं णाम। एवं पमाणपद्भवणा गदा।

# # वेत्तव्यदा तिविहा ।

# § ८१ एदस्स सुत्तस्स अत्थो वृच्छे । तं जहा—ससैमयवत्तव्वदा परसमयवत्तव्वदा

प्राभृतमें सोलह हजार १६००० पद हैं। इस कषायप्राभृतकी गुणधर आचार्यके मुखकमलसे निकली हुई उपसंहाररूप गाथाएँ दोसी तेतीस २३३ हैं। यतिष्टुषभ आचार्यके मुखारविन्दसे निकले हुए चूर्णिसूत्र, प्रमाणपदसे उत्पन्न हुए प्रन्थके प्रमाणसे, अर्थात् ३२ अक्षरके एक इलोक के प्रमाणसे, छह हजार ६००० प्रमाण हैं।

प्रत्येक अक्न और पूर्व अक्षर, पद, संघात और प्रतिपत्तिकी अपेक्षा संख्यात हैं— परन्तु अर्थकी अपेक्षा सभी अनन्त हैं। यदि अर्थकी अपेक्षा सभी अनन्त न माने जायँ तो संख्यात पदोंके द्वारा अनन्त अर्थोंका कथन नहीं बन सकता है। तथा इन पदोंसे जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञानप्रमाण है। इसप्रकार प्रमाणकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

#### \* बक्तव्यता तीन प्रकारकी है।

§ ८१, इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—

स्वसमयवक्तव्यता, परसमयवक्तव्यता और तदुभयवक्तव्यता इसप्रकार वक्तव्यता तीन प्रकारकी है। उनमें से श्रुतज्ञानमें तदुभयवक्तव्यता समझना चाहिये, क्योंकि श्रुतज्ञानमें

<sup>(</sup>१) "से कि तं वत्तक्वया ? तिविहा पण्णता, तं जहा ससमयवत्तक्वया परसमयवत्तक्वया ससमय-परसमयवत्तक्वया ।"—अनु० सू० १४७ । "अज्ञयणाइसु सुत्तपगरिणस्त गारेण वा इच्छा परूविज्जिति सा वत्तक्वता ।""तत्राध्ययनादिषु सूत्रप्रकारेण सूत्रविभागेन देशनियतगंधनं वक्तक्यता ।"-अनु० धू० हरि० । (२) "जिम्म सत्यिम्ह ससमयो चेव विण्णज्जिदि पर्व्विज्जिदि पण्णाविज्जिद तं सत्यं ससमयवत्तक्वं तस्य भावो ससमयवत्तकवा ।"—अ० सं० पृ० ८२ । "जत्य णं ससमए आधिवज्जिद पण्णाविज्जिद पर्व्विज्जिद पर्व्विज्जिद पर्व्विज्जिद पण्णाविज्जिद पर्व्विज्जिद विज्जिद वेति सत्यं ससमयवत्तकवा ।"—अनु०, वृ०, सू० १४७ । "स्विधिज्जिद अवदंसिज्जिद से तं ससमयवत्तकया यत्राध्ययने सूत्रे धर्मास्तिकायहव्यविनां आत्मसमयस्वरूपेण प्रकृपणा क्रियते यथा गतिलक्षणो धर्मास्तिकाय इत्यादि, तथा प्रज्ञाप्यते यथा गतिलक्षणो धर्मास्तिकायाः। तद्यथा वर्मास्तिकाय इत्यादि, तथा प्रज्ञाप्यते यथा गतिलक्षणो धर्मास्तिकाय इत्यादि, तथा प्रज्ञाप्यते यथा गतिलक्षणो धर्मास्तिकाय इत्यादि, तथा प्रकृपते यथाऽसौ असंस्थ्यप्रदेशात्मकादिभिः, तथा दश्यते मत्स्यानां जलमित्यादि, तथा निदश्यते यथा तथैवैषोऽपि जीवपुद्गलानामिति "स्वसमयवत्तक्यता।"—अनु० हिर०। (३) "परसमये मिण्छतं जम्हि पाहुढे अणियोगे वा विष्णज्जिदि पर्वविज्जिदि तं पाहुढ-मणियोगो वा परसमयवत्तकवयं तस्य भावो परसमयवत्तकवया । "—अतु० सं० पृ० ८२। "जत्य णं परसमए आविज्जिद जाव उत्यदीसण्जद से तं परसमयवत्तकवया। — यत्र पुनरस्ययनाविषु जीवद्रभ्यादीनाम् एकान्त-प्राहिण नित्यत्वमनित्यत्वं वा परसमयवत्तकवया। क्रियते।" अनु०, कू०, हरि०, सू० १४७।

तहुँ भयवस्वका चेदि तिविहा बसम्बदा। तत्थ सुदणाणे तहु भयवसम्बदाः सुणय-हुण्णयाणं दोण्हं पि परूवणाए तत्थ संमवादो। जमणंगपविद्वसुदणाणं तं ससमयं चेव परूवेदि। तं जहा—सामाइयं चडिन्नहं, दब्बसामाइयं खेससामाइयं कालसामाइयं भावसामाइयं चेदिं। तत्थ सिचतािचत्त्वतेसु रागदोसिणरोहो दब्बसामाइयं णाम। गाम-णयेर-खेड-कव्वड-मडंब-पट्टण-दोणस्रह-जणवदादिसु रागदोसिणरोहो सगा-

सुनय और दुर्नय इन दोनोंकी ही प्ररूपणा संभव है।

उसमें भी जो अङ्गबाद्य श्रुतज्ञान है वह स्वसमयका ही प्ररूपण करता है। आगे उसीका स्पष्टीकरण करते हैं—

द्रव्यसामायिक, क्षेत्रसामायिक, कालसामायिक और भावसामायिक मेदसे सामायिक चार प्रकारकी है। उनमेंसे सचित्त और अचित्त द्रव्योंमें राग और द्वेषका निरोध करना द्रव्यसामायिक है। प्राम, नगर, खेट, कर्चंट, मखंव, पट्टन, द्रोणमुख और जनपद आदिमें राग और द्वेषका निरोध करना अथवा अपने निवास स्थानमें संपराय अर्थात् कषायका

<sup>(</sup>१) "जत्य दो वि परूवेऊण परसमयो दूसिज्जिद ससमयो याविज्जिद सा तदुभयवत्तव्वदा णाम भवदि।"-- व ० सं० पृ० ८२। "जत्य णं ससमए परसमए आधविष्जद जाव उबदंसिष्जद से तं ससमयपर-समयवस्तव्या।"-अनु० चू०, हरि०, सू० १४७। (२) "समेकोभावे वर्तते। तद्यथा-संगतं घृतं संगतं तैलिमित्युच्यते एकीभूतिमिति गम्यते । एकत्वेन अयनं गमनं समयः, समय एव सामयिकं । समयः प्रयोजन-मस्येति वा विगृह्य सामायिकम्।"-सर्वार्षं० ७।२१। "तत्र सममेकत्वेन आत्मिन आयः आगमनं परद्रव्येम्यो निवृत्य उपयोगस्य आत्मनि प्रवृत्तिः समायः, अयमहं ज्ञाता द्रष्टा चेति आत्मविषयोपयोग इत्यर्थः, आत्मनः, एकस्यैव ज्ञेयज्ञायकत्वसंभवात् । अथवा सं समे रागद्वेषाम्यामनुपहते मध्यस्ये आत्मनि आयः उपयोगस्य प्रवृत्तिः समायः, स प्रयोजनमस्येति सामायिकं नित्यनैमित्तिकानुष्ठानं तत्प्रतिपादकं शास्त्रं वा सामायिकमित्यर्थः।"--गो० जी० जी० गा० ३६८ । अंगप० ( चूलिकाप्रकीर्णकप्रज्ञप्ती ) गा० ११-१२ । ''आया खलु सामइअं पक्चक्खायं तओ हव६ आया । तं खलु पच्चवखाणं आवाए सम्बदम्बाणं ।। सावज्जजोगविरओ तिगुत्तो छसु संजओ। उवउत्तो जयमाणो आया सामाइअं होइ।।"-आ० नि० ७९०, १४९। रागद्दोसविरहिको समो त्ति अयणं आउ त्ति गमणं ति । समयागमो समाओ स एव सामाइयं होइ ।। सम्ममओ समउ त्ति य सम्मं गमणं ति सन्वभूएसु । सो जस्स तं समझ्यं जिम्म य मेओववारेण ।। रागाइरहो सम्म वयणं वाओऽभिहाण-मुत्ति त्ति। रागाइरहियवाओ सम्मावाओ ति सामइयं।। अप्पक्खरं समासो अहवाऽऽसोऽसण महासणं सव्वा। सम्म समस्स वासी होइ समासो ति सामइयं ।। संखिवणं संखेवो सो जं धोवश्खरं महत्यं च । सामइयं संखंबो चोहसपुग्वत्यपिंडो लि ॥"--वि० भा० २७९२-२७९६।

<sup>(</sup>३) ''णामं ठवणा दन्ये सेले काले व तहेव भावे य । सामाइयम्हि एसो णिक्सेओ छन्विहो णेओ ॥''
मूलाबा० ७।१७ । ''तत्र सामायिकं नाम चतुर्विषं नामस्यापनाद्रव्यभावभेदेन ।''-मूलारा० विखयो० गा०
११६ । ''तच्य नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात्वड्विषम् ।''-गो० जीव० जी० गा० ३६८ । अनगार०
८।१८ (४) ''द्रव्यसामायिकं सुवर्णमृत्तिकादिद्रव्येषु रम्यारम्येषु समदिशत्वम् ।''-अनगार० हो० ८।१९ ।
''इष्टानिष्टेषु चेतनाचेतनद्रव्येषु रागद्वेषनिवृत्तिः सामायिकशास्त्रानुपयुक्तज्ञायकः तच्छरीरादिर्वा द्रव्यसामायिकम् ।''-गो० खोव० जी० गा० ३६७ । अंगय० चूलि० पृ० ३०५ । (५) ''चतुर्गोपुरान्वितं नगरं ।
सरित्यर्वतावच्दं सेटं नाम । पंचशतमामपरिवारितं मद्यं णाम । गावा (नावा) पादप्रचारेण च यत्र गमनं
तत्पत्तां नाम । समुद्दानम्नगासमीपस्थमवत्ररन्तौनिवहं द्रोणमुखं नाम । देसस्स एगदेसो जणवओ णाम ।''थ० आ० प० ८८८, ८८९ । ''गम्मो गमणिज्जो वा कराण गसए व बुद्धादी । नत्येत्य करो नगरं, सेडं पुण

वासिवसयसंपरायणिरोहो वा खेत्तसामाइयं णामे। छ-उदुविसयसंपरायणिरोहो कालसामाइयं णाम । णिरुद्धासेसकसायस्स वंतिमच्छत्तस्स णयणिउणस्स छद्व्वविसओ बोही बाहिवविज्ञओ अक्खिलओ भावसामाइयं णाम । तीसु वि संझासु पक्ख-मास-संधिदिणेसु वा सिगच्छिदवेलासु वा बज्झतरंगासेसत्थेसु संपरायणिरोहो वा सामाइयं णाम । एवंविहं सामाइयं कालमिसद्ण भरहादिखेत्तं च संघडणाणि गुणटुाणाणि च अस्सिद्ण पैरिमिदापरिमिदसरूवेण जेण परूवेदि तेण सामाइयस्स वत्तव्वं ससमओ ।

निरोध करना क्षेत्रसामायिक है। वसन्त आदि छह ऋतुविषयक कषायका निरोध करना अर्थात् किसी ऋतुमें रागद्वेषका न करना कालसामायिक है। जिसने समस्त कषायोंका निरोध कर दिया है तथा मिध्यात्वका वमन कर दिया है और जो नयोंमें निपुण है ऐसे जीवको बाधारहित और अस्खलित जो छह द्रव्यविषयक झान होता है वह भावसामायिक है। अथवा तीनों ही संध्याओंमें या पक्ष और मासके सन्धिदिनोंमें या अपने इच्छित समयमें बाह्य और अन्तरङ्ग समस्त पदार्थोंमें कषायका निराध करना सामायिक है। चूँ कि सामायिक नामक प्रकीर्णक इसप्रकार कालका आश्रय करके और भरतादि क्षेत्र, संहनन तथा गुणस्थानोंका आश्रय करके परिमित और अपरिमितह्मपसे सामायिकका प्रह्मण करता है, इसलिये सामायिकका वक्तव्य स्वसमय है।

विश्लेषार्थ—सामायिकमें राग और द्वेषका त्याग करना मुख्य है। कभा सचित्तादि द्वायके निमित्तसे, कभी नगरादि क्षेत्रके निमित्तसे और कभी वसन्तादि कालके निमित्तसे राग और द्वेष पैदा होता है जिससे इस जीवकी परिणित कभी रागरूप और कभी द्वेषरूप होती रहती है, जो आत्माको संसारमें रोके हुए है; अतः इसके त्यागके लिये सामायिक की जाती है। अन्तरंगमें कोधादि कषायोंके उदयसे और बिहरंगमें मचित्त द्रव्यादिके निमित्तसे जो राग और द्वेषरूप परिणित होती है उसका त्याग करके आत्मधर्म समता आदिके साथ समरसभावको प्राप्त होना सामायिक है। द्रव्य, क्षेत्र और कालके भेदसे तीन प्रकारकी सामायिक निमित्तकी प्रधानतासे कही गई है। वैसे 'मैं सर्व सावद्यसे विरत

होइ धूलिपागारं । कब्बडगं तु कुनगरं मडंवगंसव्वतो छिन्तं ।। जलपट्टणं च थलपट्टणं च इति पट्टणं दुविहं । अयमाइ आगारा खलु वोणमुहं उलथलपहेण ।।"-कल्पभा० गा० १०८८-१०९० । (१) क्षेत्रसामायिकम् आरामकण्टकवनादिषु शुभाशुभक्षेत्रेषु समभाव: ।"-अनगार० टी० ८।१९ । गो० जीव० जी० गा० ३६७ । अंगप० (चूलि०) पु० ३०६ । (२) "वसन्तप्रीष्मादिषु क्षृतुषु दिनरात्रिसितासितपक्षादिषु च यथास्वं चार्व-चारुषु रागद्वेषानुद्भव: ।"-अनगार० टी० ८।१९ । गो० जीव०, जी० गा० ३६७ । अंगप० (चूलि०) पु० ३०६ । (३) "जिदछवसग्गपरिसह जवजुत्तो भावणासु समिदीसु । जमणियमछज्जदमदी सामाइयपरिणदो जीवो ।।१९॥"-मूलाचा० गा० ७।१८-४० । "भावस्य जीवादितस्वविषयोपयोगरूपस्य पर्यायस्य मिथ्यादर्शन-कषायादिसंक्लेशनिवृत्तिः सामायिकशास्त्रोपयोगयुक्तशायकः तत्पर्यायपरिणतसामायिकं वा भावसामायिकम् ।"-गो० जीव० जी० गा० ३६७ । अंगप० (चूलि०) पु० ३०६ । "भावसामायिकं सर्वजीवेषु मैत्रीभावोऽ-शुभपरिणामवर्जनं वा ।"-अनगार० टी० ८।१९ ।

<sup>(</sup>४) ''तद्दिविश्वं नियतकालमनियतकालं च । स्वाच्यायादि नियतकालम् । ईर्यापथाद्यनियतकालम् ।'' —सर्वार्थं ० ९।१८ । (५) 'तत्र सामायिकं नाम शत्रुमित्रसुखादिषु । रागद्वेषपरित्यागात् समभावस्य वर्णकम् ॥'' —हरि ० १०।१२९। घ० सं० पृ० ९६ । गो० जीव० जो० गा० ३६८ ।

९८२. चउवीस वि तित्थयरा सावच्जा; अञ्जीविदराहणहेउसाक्यधम्मोवएस-कारित्तादो। तं जहा—दाणं पूजा सीलग्नुववासो चेदि चउव्विहो सावयधम्मो। एसो चउव्विहो वि अञ्जीविदराहओ; पयण-पायणग्निसंधुक्खण-जालण-द्धदि-ग्रदाणादिवावारेहि जीव-विराहणाए विणा दाणाणुववत्तीदो। तस्वरिक्षंदण-िक्षंदावणिद्धपादण-पादावण-तहहण-दहावणादिवावारेण अञ्जीविदराहणहेउणा विणा जिणमवणकरणकरावणण्णहाणुव-वत्तीदो। ण्हवणोवलेवण-संमञ्जण-छुहावण-फुल्लारोवण-धूबदहणादिवावारेहि जीव-वहाविणामावोहि विणा पूजकरणाणुववत्तीदो च। कथं सीलरक्खणं सावञ्जं १ ण;

हूँ इसप्रकारके संकल्पपूर्वक होनेवाली समताप्रधान भावसामायिक सभी समीचीन सामायिकोंमें पाई जाती है। आगममें सामायिक, छेदोपस्थापना आदि पाँच प्रकारका जो
चारित्र बतलाया है, उनमेंसे यहाँ केवल सामायिक चारित्रका अर्थ सामायिक नहीं है।
चारित्रके वे पाँच भेद अवस्थाविशेषकी अपेश्वासे किये गये हैं, अतः पाँचों चारित्र सामायिकमें
अन्तर्भूत हो जाते हैं। नियतकालमें जो णमोकार आदि मंत्रोंका जप किया जाता है वह
यदि राग और द्वेषके त्यागकी मुख्यतासे किया जाता है तो उसका भी सामायिकमें अन्तभाव हो जाता है। किन्तु जो जप विद्या देवता आदिकी सिद्धिके लिये किया जाता है वह
सामायिक नहीं है, क्योंकि उससे शुभ और अशुभ कार्योंमें प्रवृत्ति होतो हुई देखी जाती
है। मूलमें जो परिमित और अपरिमितकपसे सामायिक वतलाई है वहाँ परिमितका अर्थ
नियतकाल और अपरिमितका अर्थ अनियतकाल प्रतीत होता है। जिनका काल नियत
है ऐसे स्वाध्याय आदि नियतकाल सामायिक कहलाते हैं। सामायिक नामके प्रकाणकमें
इसप्रकार सामायिकका कथन किया गया है, अतः उसका कथन स्वसमयवक्तव्य है।

आगे शंका—समाधान द्वारा चतुर्विशतिस्तवका स्वरूप बतछाते हैं—

§ ८२ शंका—छह कायके जीवोंकी विराधनाके कारणभूत श्रावकधर्मका उपदेश करनेवाले होनेसे चौदीसों ही तीर्थंकर सावद्य अर्थात सदोष हैं। आगे इसी विषयका स्पष्टीकरण
करते हैं—दान, पूजा, शील और उपवास ये चार श्रावकोंके धर्म हैं। यह चारों ही प्रकारका
श्रावकधर्म छह कायके जीवोंकी विराधनाका कारण है, क्योंकि भोजनका पकाना, दूसरेसे
पकवाना, अग्निका सुलगाना, अग्निका जलाना, अग्निका खूतना और खुतवाना आदि
व्यापारोंसे होनेवाली जीवविराधनाके बिना दान नहीं बन सकता है। उसीप्रकार दूक्षका
काटना और कटवाना, ईंटोंका गिराना और गिरवाना, तथा उनको पकाना और पकवाना
आदि छह कायके जीवोंकी विराधनाके कारणभूत व्यापारके बिना जिनभवनका निर्माण
करना अथवा करवाना नहीं बन सकता है। तथा प्रझाल करना, अवलेप करना, संमार्जन
करना, चन्दन लगाना, फूल चढ़ाना और धूपका जलाना आदि जीववधके अविनाभावी
व्यापारोंके बिना पूजा करना नहीं बन सकता है।

प्रतिशंका-शोलका रक्षण करना सावध कैसे है ?

<sup>(</sup>१) ''दानपू जातपःशीललक्षणस्य चतुर्विधः। त्यागजस्यैव शारीरो धर्मी गृहनिषेविणाम्।।''
–हरि० १०।८।

सदारपीढाए विणा सीलपरिवालणाणुववत्तीदो । क्षत्रमुववासो सावज्जो १ णः सपोद्वरथपाणिपीढाए विणा उववासाणुववत्तीदो । थावरजीवे मोत्तूण तसजीवे चेव मा
मारेहु ति सावियाणमुवदेसदाणदो वा ण जिणा णिरवज्जा । अणसणोमोदरिय-उत्तिपरिसंखाण-रसपरिचाय-विवित्तसयणासण-रुक्खमूलादावणब्भोवासुक्कुडासण-पलियंकद्वपलियंक-ठाण-गोण-वीरासण-विणय-वेज्जावच-सज्झाय-झाणादिकिलेसेसु जीवे पयिसारिय
खलियारणादो वा ण जिणा णिरवज्जा तम्हा ते ण वंदणिज्ञा ति १

९८३. एत्थ परिद्वारो उच्चदे। तं जहा—जइ वि एवम्रुविदसंति तित्थयरा तो वि ण तेसि कम्मबंधो अत्थि, तत्थ मिच्छत्तासंजमकसायपचयाभावेण वेयणीयवजासेस-कम्माणं बंधाभावादो। वेयणीयस्स वि ण द्विदिअणुमागबंधा अत्थि, तत्थ कसाय-

शंकाकार—नहीं, क्योंकि अपनी कीको पीड़ा दिये बिना शीलका परिपालन नहीं हो सकता है, इसलिये शीलकी रक्षा करना भी सावदा है।

प्रतिशंका-उपवास सावध कैसे है ?

शंकाकार—नहीं, क्योंकि अपने पेटमें स्थित प्राणियोंको पीड़ा दिये बिना उपवास नहीं बन सकता है, इसिलये उपवास करना भी सावद्य है ?

अथवा, 'स्थावर जीवोंको छोड़कर केवल त्रसजीवोंको ही मत मारो' श्रावकोंको इसप्रकारका उपदेश देनेसे जिनदेव निरवद्य नहीं हो सकते हैं ?

अथवा, अनशन, अवमीदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, वृक्षके मूलमें सूर्यके आतपमें और खुले हुए स्थानमें निवास करना, उत्कुटासन, पल्यंकासन, अर्ध-पल्यंकासन, गबासन, वीरासन, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय और ध्यान आदिके निमित्तसे होनेवालं क्लेशोंमें जीवोंको डालकर उन्हें ठगनेके कारण भी जिन निरवद्य नहीं हैं और इस लिये वे वन्दनीय नहीं हैं ?

\$ ८३. समाधान—यहाँ पर पूर्वोक्त शंकाका परिहार करते हैं। वह इस प्रकार है—
यद्यपि तीर्थंकर पूर्वोक्त प्रकारका उपदेश देते हैं तो भी उनके कर्मबन्ध नहीं होता है, क्योंकि
जिनदेवके तेरहवें गुणस्थानमें कर्मबन्धके कारणभूत मिध्यात्व, असंयम और कषायका
अभाव हो जानसे वेदनीय कर्मको छोड़कर शेष समस्त कर्मोंका बन्ध नहीं होता है।
वेदनीय कर्मका बन्ध होता हुआ भी उसमें स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध नहीं होता है,
क्योंकि वहाँ पर स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके कारणभूत कषायका अभाव है। तेरहवें

<sup>(</sup>१) "समपिक्यंकणिसेज्जा समपदगोदोहिया उक्कुडिया। मगरमुहृहृत्यसुंडीगोणिणसेज्जद्वपिलयंका।। समपिक्यंकणिसेज्जा सम्यक्पर्यङ्कृतिषद्या समपदं स्फिक्कसमकरणेनासनम्, गोदोहिगा—गोदोहने आमनिमव आसनम्, उक्कुडिगा—ऊर्घ्वं सङ्कृत्वितमासनम्, मगरमुह्—मकरस्य मुख्तिमव कृत्वा पादाववस्थानम्, हृत्थिसुंडी—हिस्तहस्तप्रसारणिमव एकं पादं प्रसार्यासनम्, हस्तं प्रसार्योत्यपरे, गोणिणसेज्ज अद्धपिक्यंकं—गोनिषद्या गवासनिमव, अर्धपर्यङ्कम् ।"—मूलरा०, विजयो० गा० २२४। "स्थानवीरासनोत्कटुकासन" स्थानप्रहणादूष्वं-स्थानक्षभणकायोत्सर्गपरिष्रहः।" वीरासनं तु जानुप्रमाणासनसन्निविष्टस्याधस्तात् समाकृष्यते तदासनम् " —त० भा०, टी० ९ १९।

पद्मयाभावादो । जोगो अत्थि ति ण तत्थ पयि एदेसां भाणमित्थत्तं वोतुं सिक् छदे ? द्विदं घेण विणा उदयसक्रवेण आगच्छमाण्याणं पदेसाणमुवयारेण बंधववएसुवदेसादो । ण च जिणेसु देस-सयलधम्मोवदेसेण अज्जियकम्मसंचओ वि अत्थिः, उदयसक्रवकम्माग्यादो असंखेजजगुणाए सेढीए पुव्वसंचियकम्मणिज्जरं पिडसमयं करेंतेसु कम्मसंचयाण्यवत्तीदो । ण च तित्थयरमण-वयण-कायवृत्तीओ इच्छापुव्वियायो जेण तेसिं बंधो होज्ज, किंतु दिणयर-कप्परुक्खाणं पडित्तओ व्व वियससियाओ । उत्तं च—

कीयवाक्यमनसां प्रष्टुत्तयो नाभवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया। नासमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो धीर तावकमचिन्त्यमीहितम्।।४०॥ रत्तो वा दुहो वा मूढो वा जं पउंजइ पओअं। हिंसा वि तत्थ जायइ तम्हा सो हिंसओ होइ॥४१॥

गुणस्थानमें योग है, इसिलये वहाँ पर प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धके अस्तित्वका भी कथन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्थितिबन्धके बिना उदयह्नपसे आनेवाले निषकोंमें उपचारसे बन्धके व्यवहारका कथन किया गया है। जिनदेव देशब्रती श्रावकोंके और सकल्ब्रती ग्रुनियोंके धर्मका उपदेश करते हैं, इसिलये उनके अजित कर्मोंका संचय बना रहता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि उनके जिन नवीन कर्मोंका बन्ध होता है जो कि उदयहून ही है उनसे भी असंख्यातगुणी श्रेणीह्नपसे वे प्रतिसमय पूर्वसंचित कर्मोंकी निर्जरा करते हैं, इसिलये उनके कर्मोंका संचय नहीं बन सकता है। और तीर्थंकरके मन, वचन तथा कायकी प्रवृत्तियाँ इच्छापूर्वक नहीं होती हैं जिससे उनके नवीन कर्मोंका बन्ध होते। जिस-प्रकार सूर्य और कल्पष्टक्षोंकी प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक होती हैं उसीप्रकार उनके भी मन, बचन और कायकी प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक अर्थात् बिना इच्छाके समझना चाहिये। कहा भी है—

"हे मुने, मैं कुछ करूँ इस इच्छासे आपके मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियाँ हुइ हों यह बात नहीं है और वे प्रवृत्तियाँ आपके विना जाने हुई हैं यह भी नहीं है। पर होती अवश्य हैं, इसिछये हे धीर! आपकी चेष्टाएँ अचिन्त्य हैं। अर्थात् संसारमें जितनी भी प्रवृत्तियाँ होती हैं वे इच्छापूर्वक होती हैं और जो प्रवृत्तियाँ विना विचारे होती हैं वे प्राह्म नहीं मानी जाती। पर यही आश्चय है कि आपकी प्रवृत्तियाँ इच्छापूर्वक न होकर भी भव्य जीवोंके छिये उपादेय हैं।। ४०॥"

रागी, द्वेषी अथवा मोही पुरुष जो भी किया करता है उसमें हिंसा अवश्य होती हैं और इसीलिये वह पुरुष हिंसक होता है। तात्पर्य यह है कि रागादि भाव ही हिंसाके प्रयो-जक हैं, उनके बिना केवल प्राणोंका वियोग होनेमान्नसे हिंसा नहीं होती है।। ४१।।

<sup>(</sup>१) बृहत्स्व० इस्तो० ७४। (२) ''तथा चोक्तम्-रस्तो वा' 'रक्तो द्विष्टो मूढो वा सन् प्रयोगं प्रारमते तस्मिन् हिंसा जायते न प्राणिनः प्राणानां वियोजनमात्रेण, आत्मिन रागादीनामनुत्पादकः सोऽभिषीयते अहिसक इति । यस्माद् रागाद्युत्पत्तिरेव हिंसा ।"—मूक्ता० विजयो० गा० ८०२। ''रक्तः आहाराद्यर्थं सिंहादिः द्विष्टः सपीदिः मूढो वैदिकादिः यः एवंविषो रक्तो वा द्विष्टो वा मूढो वा यं प्रयोगं कायादिकं प्रयुद्दते तत्र हिंसापि जायते, अपिशब्दादनृतादि चोपजायते, अथवा हिंसापि एवं रक्तादिभावेनोपजायतेन तु हिंसामात्रेणेति वद्यति, तस्मात् स हिंसको भवति यो रक्तादिभावयुक्तः इति । न च हिंसयैव हिंसको भवति ।"—ओधनि० टी० गा० ७५७ ।

रेगादीणमणुप्पा अहिंसकत्तं त्ति देसियं समए।
तेसि चे उपसी हिंसेति जिणेहि णिहिटा ॥४२॥
असा चेय अहिंसा असा हिंसेति णिच्छयो समए।
जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ हिंसओ इयरो ॥४३॥
अंजझवसिएण बंधो सत्ते मारेज मा व मारेज।
एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥४४॥
मेरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छदा हिंसा।
प्यद्रस णित्थ बंधो हिंसामेत्तेण समिदीसु ॥४५॥
उंबाळिदिन्म पाए इरियासमिद्स्स णिग्गमट्टाणे।
आवाचेज कुळिंगो मरेज तं जोगमासेज ॥४६॥

रागादिकका नहीं उत्पन्न होना ही अहिंसकता है ऐसा जिनागममें उपदेश दिया है। तथा उन्हीं रागादिककी उत्पत्ति ही हिंसा है, ऐसा जिनदेवने निर्देश किया है।। ४२।।

"समय अर्थात् जिनागममें ऐसा निश्चय किया गया है कि आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। जो प्रमादरहित आत्मा है वह अहिंसक है तथा जो इतर अर्थात् प्रमाद-सहित है वह हिंसक है।।४३॥"

सत्त्व अर्थात् जीवोंको मारो या मत मारो, बन्धमें जीवोंको मारना या नहीं मारना प्रयोजक नहीं है, क्योंकि अध्यवसायसे अर्थात् रागादिरूप परिणामोंसे जीवोंके बन्ध होता है। निश्चयनयकी अपेक्षा यह बन्धका सारभृत कथन समझना चाहिये। १४४॥

जीव मरो या मत मरो, तो भी यत्नाचारसे रहित पुरुषके नियमसे हिंसा होती है। किन्तु जो पुरुष समितियोंमें प्रयत्नशीछ है, अर्थात् यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है उसके हिंसामात्रसे अर्थात् प्रवृत्ति करते हुए किसी जीवकी हिंसा हो जाने मात्रसे बन्ध नहीं होता है।।४५।।

ईर्यासमितिसे युक्त साधुके अपने पैरके उठाने पर उनके चलनेके स्थानमें यदि

<sup>(</sup>१) उद्धृतेयम्-सर्वार्थं ०, तत्त्वार्थं वा ० ७।२२ तुलना-''अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । तेषामेबोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥''-पुरुषा० इलो० ४४ ।

<sup>(</sup>२) "न हि जीवान्तरगतदेशतया अन्यतमप्राणिवयोगापेक्षा हिंसा तदभावकृता वा अहिंसा, किंतु आत्मैव हिंसा आत्मा चैव अहिंसा। प्रमावपरिणत आत्मैव हिंसा आप्रमत्त एव च अहिंसा। उक्तं च-अत्ता चैव अहिंसा। प्रमावपरिणत आत्मैव हिंसा आप्रमत्त एव च अहिंसा। उक्तं च-अत्ता चैव अहिंसा आता हिंसेति…"'-मूलारा० विजयो० गा० ८०३। ओघनि० गा० ७५४। विशेषा० गा० ३५३६। (३) ०समयप्रा० गा० २८०। "जीवपरिणामायत्तो बंघो जीवो मृतिमुपैतु नोपेयाद्वा। तथा चाभाणि-अञ्चवसिदो य बद्धो सत्तो दु मरेजज णो मरिज्जेत्थ…"'-मूलरा० विजयो० गा० ८०४। (४) प्रवचन० ३।१७। उद्धृतेयम्-सर्वार्थ०, तत्त्वार्थवा० ७।१३। (५) "अय तमेवार्थं दृष्टान्तदार्ध्टान्ताम्यां द्रवयित -उच्चालियम्हिः स्थाबाधेजज कुलिंगं…ण हि तस्त तिण्णिमत्तो बंघो सुहुमो य देसिदो समए। मुच्छा परिगाहो चिच य अञ्चलप्यमाणदो दिट्ठो।।…आवाधेजज आवाघ्येत पीडयेत…तं जोगमासेजज तं पूर्वोक्तं पादसंघट्टन-माधित्य प्राप्येतिः दृष्टान्तमाह—मुच्छा परिगाहो चिचयः अयमत्रार्थः—"मूच्छा परिग्रहा' इति सूत्र यथा अच्यात्मानुसारेण मूच्छित्परागादिपरिणामानुसारेण परिग्रहो भवति न बहिरङ्गपरिग्रहानुसारेण तथात्र सूक्षम-जन्तुवातेऽपि यावतांशेन स्वस्वभावचलनस्या रागादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा ततः कारणाद् बन्धोऽपि नास्तीति।"

ण हि तम्बादिणिमित्तो बंधो सुहुमो वि देसिओ समए।
मुच्छा परिमाहो ति य अञ्चलपमाणदो भणिदो।।४०॥
ण य हिंसामेत्तेण य सावज्जेणांवि हिंसओ होइ।
सुद्धस्स य संपत्ती अफळा उत्ता जिणबरेहिं ॥४८॥
णाणी कम्मस्स क्खयत्थमुहिदो णोत्थिदो य हिंसाए।
जदइ असढं अहिंसत्थमप्पमत्तो अबहओ सो ॥४९॥
सक्कं परिहरियव्वं असक्कणिडजमिम णिम्ममा समणा।
तम्हा हिंसायदणे अपरिहरंते कथमहिंसा ॥५०॥
वत्थुं पडुच तं पुण अञ्झवसाणं ति भणइ ववहारो।
ण य वत्थुदो हु बंधो बंधो अज्झप्पजोएण॥५१॥

कोई श्रुष्ट प्राणी उनके पैरसे दब जाय और उसके निमित्तसे मर जाय तो उस श्रुष्ट प्राणीके घातके निमित्तसे थोड़ा भी बन्ध आगममें नहीं कहा है, क्यों कि जैसे अध्यात्मदृष्टिसे मूर्छी अर्थात्मस्वपरिणामको ही परिष्रह कहा है वैसे यहाँ भी रागादि परिणामको ही हिंसा कहा गया है।।४६-४९।

जीव केवल हिंसामात्रसे हिंसक नहीं होता है, किन्तु सावध अर्थात् राग-द्वेषरूप परिणामोंसे ही हिंसक होता है, अतः राग-द्वेषादिसे रहित शुद्ध परिणामवाले जीवके जो कर्मोंका आस्रव होता है वह फलरहित है ऐसा जिनवरने कहा है ॥४८॥

ज्ञानी पुरुष कर्मके क्षयके लिये प्रस्तुत रहता है, हिंसाके लिये नहीं। और वह प्रमादरहित होता हुआ सरल भावसे अहिंसाके लिये प्रयत्न करता है, इसलिये वह अबंधक अर्थात् अहिंसक है।।४९॥

साधुजन, जो त्याग करने के लिये शक्य होता है उसके त्याग करनेका प्रयत्न करते हैं और जो त्याग करने के लिये अशक्य होता है उसमें निर्मम होकर रहते हैं, इसलिये त्याग करनेके लिये शक्य भी हिंसायतनके परिहार नहीं करने पर अहिंसा कैसे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकतो है ॥५०॥

वस्तुको निमित्त कर अध्यवसान अर्थात् विविध विकल्प होते हैं, ऐसा व्यवहार

प्रवचन विषय ११८-१।२। उद्धृते इमे-सर्वार्ध तत्त्वार्धवा । "आवादेक यदि आपतेदागच्छेत् पादेन चंपिते सित" " सर्वार्धं दि ० ७।१३। "उच्चालियंमि पाए इरियासमियस्स संकमट्ठाए। वावक्जेक कुलिंगी मरिक तं जोगमासक्जा ॥ न य तस्स तिन्निमित्तो बंघो सुहुमो वि देसिको समए। अणवक्जो उपभोगेण सम्बभावेण सो जम्हा ॥"-ओघनि० गा० ७४८-७४९ "उच्चालियं "नय तस्स "जम्हा सो अपमत्तो साउ पमाउ ति निद्दिट्ठा ॥"-आधक्र २० गा० २२३-२४।

<sup>(</sup>१) इयं गाया लिखितप्रतिषु सर्वत्र "उच्चालियम्मि पाए" "ण हि तग्धादणिमित्तो" इति गाययोः मध्ये उपलम्मते, परमार्थदृष्ट्या अस्माभिः ययास्थानं व्युत्कामिता। प्रवचनसारादिषु च अयमेव क्रमो दृश्यते। "न च हिंसामात्रेण, सावद्येनापि हिंसको भवति। कृतः शुद्धस्य पुरुषस्य कर्मसंप्राप्तिरफला भणिति जिनवरै-रिति।"—ओखनि० टी० गा० ७५५। (२) "उक्तं च—णाणी कम्मस्स "—मूलरा०, विजयो० गा० ८०५। "णाणी कम्मस्स खयद्वमृद्धिकोऽणुद्धितो य हिंसाए। जयह असढं अहिंसत्यमृद्धिको अवहको सो उ॥ " व्या जयित कर्मक्षपणे प्रयत्नं करोतीत्यर्थः, 'असढं' ति शठभावरहितो यत्नं करोति न पुनिमध्याभावेन सम्य-ग्ज्ञानयुक्त इत्यर्थः, तथा 'अहिंसत्यमृद्धिको' ति अहिंसार्थं 'उत्यितः' उद्युक्तः किन्तु सहसा कथमपि यत्नं कृवतोऽपि प्राणिवषः संजातः स एवंविषः अवंषक एव सामुरिति।'—ओधनि० टी० गा० ७५०

पुण्णस्सासवभूदा अणुकंपा सुद्धओ व उवजोओ।
विवरीओ पावस्स हु आसवहेड वियाणाहि।।५२।।
णवकोडिकम्मसुद्धो परदो पच्छा य संपिद्यकाछे।
परसुहदुःखणिमित्तं जइ बंधइ णित्थ णिव्वाणं।।५३।।
तित्थयरस्स विहारो छोअसुहो णेव तत्थ पुण्णफछो।
वयणं च दाणपूजारंभयरं तं ण छेवेइ।।५४।।
संजद्धम्मकहा वि य उवासयाणं सदारसंतोसो।
तसवहविरईसिक्खा थावरघादो ति णाणुमदो।।५५।।
जित् सुद्धस्स वि बंधो होहिदि बाहिरयवत्थुजोएण।
णित्थ हु अहिंसओ णाम कोइ वाआदिवहहेऊँ।।५६॥

प्रतिपादन करता है, परन्तु वस्तुके निमित्तसे बन्ध नहीं होता है, बन्ध तो अध्यवसानके संबन्धसे होता है।।५१॥

अनुकंपा, शुद्ध योग और शुद्ध उपयोग ये पुण्यास्नवस्वरूप या पुण्यास्नवके कारण हैं। तथा इनसे विपरीत अर्थात् अदया, अशुभ योग और अशुभ उपयोग ये पापास्नवके कारण हैं। इसप्रकार आस्नवके हेतु समझना चाहिये॥५२॥

जो पुरुष कर्मकी नौ कोटि अर्थात् मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे शुद्ध है, उसे भूत, भविष्यत और वर्तमान कालमें यदि दूसरेके सुख और दुःखके निमित्तसे बन्ध होने लगे तो किसीको भी निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकेगा ॥५३॥"

तीर्थं करका विहार संसारके लिये सुखकर है, परन्तु उससे तीर्थं करको पुण्यरूप फल प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। तथा दान और पूजा आदि आरंभके करनेवाले वचन, उन्हें कर्मबन्धसे लिप्त नहीं करते हैं। अर्थात् वे दान पूजा आदि आरम्भोंका जो उपदेश देते हैं उससे भी उन्हें कर्मबन्ध नहीं होता है। 1481।

संयतोंके धर्मकी अर्थात् संयमधर्मकी जो कथा है उससे श्रावकोंके स्वदारसंतोषकी और त्रस्वधिवरितकी शिक्षासे स्थावरधातकी अनुमित नहीं दी गई है। अथवा संयमी जनोंकी धर्मकथा, गृहस्थोंका स्वदारसंतोष और त्रसवधसे विरत होनेका उपदेश जो आगममें दिया गया है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि स्थावरघातको अनुमित दी गई है। अथवा संयमी जनोंकी धर्मकथा भी उपासकोंके स्वदारसंतोष और त्रसवधिवरितकी शिक्षारूप होती है, अतः उसका यह अभिप्राय नहीं है कि स्थावरघातकी अनुमित दी गई है। तात्पर्य यह है कि संयमरूप किसी भी उपदेशसे निवृत्ति ही इष्ट रहती है, उससे फिलत होनेवाली प्रवृत्ति हम हम नहीं।।५५॥"

''यदि बाह्य वस्तुके संयोगसे शुद्ध जीवके भी कर्मोंका बन्ध होने छगे तो कोई भी जीव

<sup>(</sup>१) '' ' ' ' ' सुद्ध एव उवजोगो। विवरीदं दुः शुद्धोपयोगश्च शुद्ध मनोवाक्कार्याक्रया इत्यर्थः शुद्धकानदर्शनोपयोगश्च वाम्यामनुम्पाशुद्धोपयोग।म्याम्।'' — मूलाचा० दी० ५१३८। ''अणुकंपासुद्धवकोगो वि य पुण्णस्य वासवदुवारं। तं विवरीदं वासवदारं पावस्स कम्मस्स = सुद्धवक्षोगो शुद्धश्च प्रयोगःपरिणामः ''' — मूलारा०, विजयो०, गा० १८३४। (२) तुलना— ''विशुद्धिसंक्लेशाङ्ग चेत् स्वपरस्थं सुखासुखम्। पुण्य-पापास्रवो युक्तो न चेद् व्यर्थस्तवाहंतः।।''—आप्तमी० का० ९५।

<sup>(</sup>३) ''अभाणि च—' ' ' होदि वायादिवहहेदु ।'' — मूलारा० विजयो० गा० ८०६।

पावागमदाराइं अणाइस्वहियाइं जीविम्म । तत्थ सुहासवदारं लग्वादेंते कड सदोसो ॥५७॥ संम्मनुष्पत्ती वि य सावय विरये अणंतकम्मंसे । दंसणमोहक्खवए कसायडवसामए य उवसंते ॥५८॥ सवये य खीणमोहे जिणे य णियमा हवे असंखेडजा । तिववरीओ काळो संखेडजगुणाए सेढीए ॥५९॥

अहिंसक नहीं हो सकता है, क्योंकि श्वास आदिके द्वारा सभीसे वायुकायिक आदि जीवोंका बध होता है।।५६॥

जीवमें पापास्रवके द्वार अनादि काळसे स्थित हैं, उनके रहते हुए जो जीव शुभा-स्नवके द्वारका उद्घाटन करता है, अर्थात् शुभास्नवके कारणभूत कामोंको करता है वह सदोष कैसे हो सकता है ? ॥५७॥

तीनों करणोंके अन्तिम समयमें वर्तमान विशुद्ध मिध्यादृष्टि जीवके जो गुणश्रेणिनिर्जराका द्रव्य है उससे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होने पर असंयतसम्यग्दृष्टिके प्रति
समय होनेवाळी गुणश्रेणिनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा है। उससे देशविरतके गुणश्रेणिनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा है। उससे सकळसंयमीके गुणश्रेणिनिर्जराका द्रव्य
असंख्यातगुणा है। उससे अनन्तानुबन्धी कर्मकी विसंयोजना करनेवाळे गुणश्रेणिनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा है। उससे दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाळे जीवके गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा है। उससे अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती उपशमक
जीवके गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा है। उससे अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती अपक जीवके
गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा है। उससे अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती अपक जीवके
गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा है। उससे श्रीणमोह जीवके गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य
असंख्यातगुणा है। उससे स्वस्थानकेवळी जिनके गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा
है। उससे समुद्धातगत केवळी जिनके गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा
है। उससे समुद्धातगत केवळी जिनके गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा
है। उससे समुद्धातगत केवळी जिनके गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा
है। परंतु गुणश्रेणीआयामका काळ इससे विपरोत है, अर्थात् समुद्धातगत केवळीसे छेकर विशुद्ध मिध्यादृष्टि
तक काळ कमसे संख्यातगुणा है।।५८-५९।।"

<sup>(</sup>१) उद्धते इमे गाथे—घ० आ० प० ६३४, ७४९, १०६५। "सम्बत्धोवो दंसणमोहउवसामयस्य गुणसेविगुणो ११७। संजदासंजदस्य गुणसेविगुणो असंखेज्जगुणो।११८। आधापवत्तसंजदस्य गुणसेविगुणो असंखेज्जगुणो।११९। अणंताणुबंधिवसंजोएंतस्स गुणसेविगुणो असंखेज्जगुणो।१२०। दंसणमोहक्खवगस्य गुणसेविगुणो असंखेज्जगुणो।१२०। दंसणमोहक्खवगस्य गुणसेविगुणो असंखेजजगुणो।१२२। जवसंत-कसायवीयरायक्रमुत्वस्स गुणसेविगुणो असंखेजजगुणो।१२३। कसायखवगस्य गुणसेविगुणो असंखेजजगुणो।१२५। अधापवत्तकेविजसंजदस्य गुणसेविगुणो असंखेजजगुणो।१२५। अधापवत्तकेविजसंजदस्य गुणसेविगुणो असंखेजजगुणो।१२५। अधापवत्तकेविजसंजदस्य गुणसेविगुणो असंखेजजगुणो।१२५। तिव्ववरीदो कालो असंखेजजगुणो।१२८। सम्बत्धोवो जोगणिरोधकेविजसंजदस्य गुणसेविकालो।१२९। अधापवत्तकेविलसंजदस्य गुणसेविकालो १२९। सम्बत्धोवो जोगणिरोधकेविलसंजदस्य गुणसेविकालो।१२९। अधापवत्तकेविलसंजदस्य गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३२। कसायखवगस्स गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३२। कसायखवगस्स गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३२। उवसंतकसायवीदरागक्षदुमत्थस्स गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३२। वसंगमोहखवगस्स गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३२। अधापवत्तसंजदस्स गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३४। दंसणमोहखवगस्स गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३२। अधापवत्तसंजदस्स गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३४। वसंगमोहखवगस्स गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३४। वसंगमोहखवगस्स गुणसेविकालो संखेजजगुणो।१३४।

घडियाजळं व कस्मे अणुसमयमसंखगुणियसेढीए।
णिज्जरमाणे संते वि महत्वईणं कुदो पावं ॥६०॥
परमरहस्समिसीणं समत्त्रगणिपिडयझरिदसाराणं।
परिणामियं पमाणं णिच्छयमवळंबमाणाणं॥६१॥"
वियोजयति चासुमिनं च वधेन संयुज्यते,
शिवं च न परोपघातपरुषस्मृतेविद्यते।
वधोपनयमभ्युपैति च पराननिघ्नश्रपि,
त्वयाऽयमतिदुर्गमः प्रशमहेतुरुद्योतितः॥६२॥

तम्हा चउवीसं पि तित्थयरा णिरवज्जा तेण ते वंदणिज्जा विबुहजणेण।

§ ८४. सुँरदुंदुहि-धय-चामर-सीहासण-धवलामलछत्त-मेरि-संख-काहलादिगंथ-

जब महाव्रतियोंके प्रतिसमय घटिकायंत्रके जलके समान असंख्यातगुणित श्रेणीरूपसे कर्मोंकी निर्जरा होती रहती है तब उनके पाप कैसे संभव है ?।।६०।।

समप्र द्वादशाङ्कका प्रधानरूपसे अवलम्बन न करनेवालं निरूचयनयावलम्बी ऋषियंकि सम्बन्धमें यह एक मूल तत्त्व है कि वे अपनी शुद्धाशुद्ध चित्तवृत्तिको ही प्रमाण मानते हैं ॥६१॥

कोई प्राणी दूसरेको प्राणोंसे वियुक्त करता है फिर भी वह वधसे संयुक्त नहीं होता है। तथा परोपघातसे जिसकी स्मृति कठोर हो गई है, अर्थात् जो परोपघातमें उपयुक्त है उसका कल्याण नहीं होता है। तथा कोई दूसरे जीवोंको नहीं मारता हुआ भी हिंसकपनेको प्राप्त होता है। इसप्रकार हे जिन! तुमने यह अति गहन प्रशमका हेतु प्रकाशित किया है अर्थात् शान्तिका भागे वतलाया है।।६२।।

इसि छिये चौबीसों तीर्थं कर निरवद्य हैं और इसी छिये वे विबुध जनोंसे वन्दनीय हैं। § ८४. यदि कोई ऐसी आगंका करें कि तीर्थं कर सुरदुंदिभि, ध्वजा, चमर, सिंहासन,

संखेण्जगुणो ।१३७। संजदासंजदस्स गुणसेहिकालो सखेण्जगुणो । १३८ । दंसण मोहउवसामायस्स गुणसेहिकालो संखेण्जगुणो । १३९॥"-वेदनाखंड, घ० आ० प० ७४९-७५०। त० पू० ९।४५। "सेणीभवे असंखिजा।" —आचा० नि० गा० २२२, २२३। "जिणेसु दव्या असंखगुणिदकमा । तिव्ववरीया काला संखेण्जगुणककमा होति ।"—गो० जीव० गा० ६६, ६७। "सम्मत्तुष्पत्तिसावयिवरए संजोयणाविणासे य । दंसणमोहक्खवये कसायज्ञवसामगे य ज्ञवसंते ॥ खन्ये य खीणमोहे जिणे य दुबिहे असंखगुणसेढी । ज्वको तिव्ववरीओ कालो संखेण्जगुणसेढी ॥—कमंत्र० ज्वय० गा० ८, ९, ॥ " खन्यो य खीणमोहो सजोइणाहो तहा अजोईया । एदे ज्वरि ज्वरि असंखगुणकम्मणिज्जरया ॥"—स्वामिका० गा० १०६—१०८ ।

<sup>(</sup>१) "परमरहस्स" समलगणिपिडगझरितसाराणं "किञ्च परमं प्रधानिमदं रहस्यं तत्त्वम्, केषाम् ? अद्भीणां सुबिहितानाम् । किंविशिष्टानाम् ? समग्रं च तद् गणिपिटगं च समग्रगणिपिटकं तस्य क्षरितः पतितः सारः प्राधान्यं येस्ते समग्रगणिपिटकक्षरितसारास्तेषामिदं रहस्यं यदुत पारिणामिकं प्रमाणं परिणामे भवं पारिणामिकं शुद्धोऽशुद्धश्च चित्तपरिणाम इत्यर्थः । किंविशिष्टानां सत्तां पारिणामिकं प्रमाणम् ? निश्चयनयमयस्यस्यसानानां यतः शब्दादिनिश्चयनयानामिदमेव दर्शनं यदुत पारिणामिकिमिण्छन्तीति ।"— ओचिनि हो। णा० ७६०। ""समलगणिपिडगहत्यसाराणं समस्तगणिपिटकाम्यस्तसाराणाम् विदितान्यसत्त्वानामित्यर्थः""—पंचव० टी० गा० ६०२। (२) "दुवालसंगं गणिपिडगं"—नन्त्री० सु० ४०।

<sup>(</sup>३) "वियोजयित" परोपमर्दपरुषस्मृतेविद्यते । वधाय नयमम्युपैति "प्रशमहेतुरुद्योतितः ।"-सिख॰ द्वा० ३।६६ । "जनतं च-वियोजयित चासुभिर्न च वधेन संयुज्यते ।"-सर्वार्थ० ७।१३ । (४) "भिगार्कलस॰

कंतंतो बट्टमाणत्तादो तिहुवणस्सोलंबदाणदो वा ण णिरवज्जा तित्थयरा ति णासंकणिज्जं; घाइचङकामावेण पत्तणवकेवललद्धिवरायियाणं सावज्जेण संबंधाणुववत्तीदो। एवमाइए चडवीसितत्थयरविसयदुण्णये णिराकरिय चडवीसण्णं पि तित्थयराणं थवणविहाणं णाम-हुवेणा-दव्व-भावभैयभिण्णं तप्फलं च चडवीसंत्थओ पह्रवेदि।

धवल और निर्मल छुत्र, भेरी, शंल तथा काहल (नगारा) आदि परिप्रहरूपी गूदड़ी के मध्य विद्यमान रहते हैं और वे त्रिमुवनको अवलम्ब देनेवाले हैं अर्थात् त्रिमुवनको सहारा देते हैं, इसिल्ये वे निरवच नहीं हैं, सो उसका ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्यों कि चार घातिकमों के अभावसे प्राप्त हुई नौ केवल लिधयों से वे सुशोभित हैं, इसिल्ये उनका पापके साथ संवन्ध नहीं बन सकता है। इत्यादिक रूपसे चौबीस तीर्थ करविषयक दुर्नयों का निराकरण करके नाम, स्थापना द्रव्य और भावके भेदसे भिन्न चौबीस तीर्थ करों के स्तवनके विधानका और उसके फलका कथन चतुर्विशतिस्तव करता है।

विशेषार्थ — यहाँ शंकाकारका कहना है कि तीर्थंकर श्रावकोंको दान, पूजा, शील और त्रसवधिति आदिका उपदेश देते हैं तथा मुनियोंको अनशन आदि बारह प्रकारके तपोंके पालन करनेका उपदेश देते हैं, इसलिये वे निर्दोष नहीं हो सकते, क्योंकि इन कियाओं में जीव-विराधना देखी जाती है। दानके लिये भोजनका पकाना-पक्षवाना, अम्निका जलाना-जलवाना, बुझाना-बुझवाना, हवाका करना-करवाना आदि आरंभ करना पड़ता है। पूजनके लिये मन्दिर या मूर्तिका बनाना-बनबाना, प्रसाल आदिका करना-करवाना आदि आरंभ करना पड़ता है। शिलके पालन करने में अपनी स्त्रीसे संयोगके कारण जीवोंका बध होता है। तथा त्रसवधसे विरित्तके उपदेशमें स्थावरघातकी सम्मित प्राप्त हो जाती है। इसीप्रकार जब साधु अनशन आदिको करते हैं तब एक तो उनके पेट में स्थित जीवोंकी विराधना होती है। दूसरे साधुओंको भी अनशनादिके करने में कष्ट होता है, अतः तीर्थंकरका उपदेश साबद्य होनेसे वे निर्दोष नहीं कहे जा सकते हैं और इसलिये उनकी स्तृति नहीं करनी चाहिये। वीरसेनस्वामीने इस शंकाका समाधान दो प्रकारसे किया है। प्रथम तो यह बतलाया है कि मिध्यात्वादि पाँच बन्धके कारण हैं। इनमेंसे प्रारंभके चार तीर्थंकर जिनके नहीं पाये जाते हैं। यद्यपि उनके योगके निमित्तसे साताह्य कर्मोंका आस्रव होता है पर वह उदयहम ही होता है, अतः नवीन कर्मोंमें स्थित और अनुभाग नहीं पहता है पर वह उदयहम ही होता है, अतः नवीन कर्मोंमें स्थित और अनुभाग नहीं पहता है पर वह उदयहम ही होता है, अतः नवीन कर्मोंमें स्थित और अनुभाग नहीं पहता है

दप्पणघयचामरछस्वीयणसुपइट्ठाइ व बहु मंगलाणि ""-मित प० गा० ४९ । घम्मरसा० गा०१२१ । "नामं ठवणा दिवए मावे य धयस्य होइ निक्लेबो ।"-आ० नि० १९३ । (भा०) "उसहादिजिणवराणं णामणिर्शिस गुणाणुकिस्ति च । काळण उण्चिद्रण य तिसुद्धिपणमो धवो णेओ ॥"-मूलाचा० १२४ । "चउवी-स्यणिज्जुसी एसो उद्दं पवक्खामि । णामं ठवणा दन्वे खेसे काले य होदि मावे य । एसो धवम्हि णेओ णिक्लेबो छन्विहो होइ ।"-मूलाचा० ७।४१-४२ । "तस्तरकालसंबन्धिमां चतुर्विशिविधिकराणां नामस्थापना-द्रव्यभावानाधित्य पंचमहाकत्याणचतुरित्रंशदिशियाष्ट्रमहाप्रातिहार्यपरमौदारिकदिव्यदेहसमवसरणसभाधर्मोप-देशादितीर्थंकरमहिमस्तृतिः चतुर्विशितिस्तवः, तस्य प्रतिपादकं शास्त्रं वा चतुर्विशितस्तव इत्युच्यते ।"-गो० चिव० जी० गा० ३६७ । अनगार० ८।३७ । हरि०१०।१३० । अंगप० (चूलि०) गा०१४-१२ । "चउवीसगस्ययस्य उ निक्लेबो होइ नाम निष्फन्नो । चउवीसगस्य छक्को ध्यस्स उ चउक्कओ होइ ॥"-

५ ८५. णामादिथवाणमत्थो एत्थुन्हावेण वुचदे—गुणाणुसरणदुवारेण चउ-वीसण्हं पि तित्थयराणं णामहसद्दस्मग्गहणं णामत्थओ । कट्टिमाकट्टिमजिणपिडमाणं सब्भावासब्मावद्ववणाए द्वविदाणं बुद्धीए तित्थयरेहि एयत्तं गयाणं तित्थयराणंतासेस-गुणमरियाणं सह्तवाणुसरणं कित्तणं द्वेवणाथवो णाम । जिणमवणत्थओ जिणद्ववणात्थए अंतब्मूदो त्ति णेह पुध पह्नविदो । चउवीसण्हं पि तित्थयरसरीराणं विस-सत्थिग्ग-पित्त-

और स्थिति तथा अनुभागके बिना कर्मबन्धका कहना औपचारिक है। तथा पूर्वसंचित कर्मोंको निर्जरा भी उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी होती रहती है, अतः तीर्थंकर जिने इनकी अपेक्षा तो सावद्य कहे नहीं जा सकते हैं। योगके विद्यमान रहनेसे यद्यपि उनके प्रवृत्तियाँ पाई अवश्य जाती हैं पर क्षायोपशिमक ज्ञान और कषायके नहीं रहनेसे वे सब प्रवृत्तियाँ निरिच्छ होती हैं, इसिलये वे प्रवृत्तियाँ भी सावद्य नहीं कही जा सकती हैं। यद्यपि एक पर्यायसे दूसरी पर्यायके प्रति जीव बिना इच्छाके ही गमन करता है। तथा सुप्तादि अवस्थाओं में भी बिना इच्छाके व्यापार देखा जाता है तो भी यहाँ कषायादि अन्तरंग कारणोंके विद्यमान रहनेसे वे सावद्य ही हैं निरवद्य नहीं; किन्तु तीर्थंकर जिन क्षीणकषायी हैं, अतः उनकी प्रवृत्तियाँ पापास्त्रवकी कारण नहीं हैं, अतः तीर्थंकर जिन निरवद्य हैं। दूसरे सभी संसारी जीवोंकी प्रवृत्तियाँ सराग पाई जाती हैं, अतः तीर्थंकर जिन अपने उपदेश द्वारा डनके त्यागकी ओर संसारी जीवोंको लगाते हैं। जो पूरी तरहसे उनका त्याग करनेमें असमर्थ हैं उन्हें आंशिक त्यागका उपदेश देते हैं। और जो उनका पूरा त्याग कर सकते हैं उन्हें पूरे त्यागका उपदेश देते हैं। एकेन्द्रिय जीवोंकी हिंसा तथा आरंभ करना श्रावकोंका कर्तव्य है यह उनके उपदेशका सार नहीं है, किन्तु उनके उपदेशका सार यह है कि यदि श्रावक आरंभादिका त्याग करनेमें असमर्थ हैं तो भी उन्हें यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिये। त्रसिंहिसा तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसीप्रकार मुनियोंके बाह्य वस्तुमें जो राग और द्वेपरूप प्रवृत्ति पाई जाती है उसके त्यागके लिये ही मुनियोंको अनशन आदिका उपदेश दिया जाता है। उसका उद्देश्य दूसरे जीवोंका वध नहीं है, अतः तीर्थक्कर जिन श्रावकधर्म और मुनिधर्मका उपदेश देते हुए भी सावद्य नहीं कहे जा सकते हैं और इसीलिये वे विबुध जनोंसे वंदनीय हैं यह सिद्ध होता है। चतुर्विशतिस्तवमें इसप्रकार शंका समाधान करते हुए चौबीस तीर्थं करोंकी स्तुतिका कथन किया गया है, अतः चतुर्विशतिस्तव स्वसमयवक्तव्य है।

९ ८५. नामादि स्तवोंका अर्थ यहाँ पर वचनक्रमके द्वारा कहते हैं —चौबोसों तीर्थक्करोंके गुणोंक अनुसरण द्वारा उनके एक हजार आठ नामोंका प्रहण करना अर्थात् पाठ करना नामस्तव है। जो सद्भाव और असद्भावरूप स्थापनामें स्थापित हैं और जो बुद्धिके द्वारा तीर्थक्करोंसे एकत्व अर्थात् अमेदको प्राप्त हैं, अतएव तीर्थकरोंके समस्त अनन्त गुणोंको घारण करती हैं ऐसी कुन्निम और अकुन्निम जिन प्रतिमाओंके स्वरूपका अनुसरण करना अथवा उनका कीर्तन करना स्थापनास्तव है।

जिनभवनका स्तवन जिनस्थापनास्तव अर्थात् मूर्तिमें स्थापित जिन भगवानके स्तवनमें अन्तर्भूत है, इसिख्ये उसका यहाँ पृथक् प्ररूपण नहीं किया है। जो विष, शस्त्र, अग्नि, पित्त,

<sup>(</sup>१) ''अष्टोत्तरसहस्रस्य नाम्नामन्वर्धमह्ताम् । वीराम्तानां निरुक्तं यत्सोऽत्र नामस्तवो मतः।।''— अनगार० ८।३९। (२) ''कुत्रिमाकुत्रिमा वर्णप्रमाणायतनादिभिः । व्यावर्ण्यम्ते जिनेन्द्राची यदसी स्णाप-नास्तवः ।।''—अनगार० ८।४० ।

वाद-संभजणिदासेसवेयणुम्युकाणं पद्दामंडलतेएण दससु वि दिसासु बारहजोयणेहिंतो ओसारिदंधयाराणं सित्थ-अंकुसादिचउसिहलक्खणावुण्णाणं सुद्दसंठाणसंघडणाणं सुरहि-गंघेणामोइयतिहुवणाणं रत्तणयण-कडक्खसरमीक्ख-सेयरय-वियारादिविज्जयाणं पमाण-हियणहरोमाणं खीरोअवेलातरंगजलधवलचउसिद्दिसुवण्णदंडसुरिहचामरिवराइयाणं सुद्द-वण्णाणं सह्तवाणुसरणपुरस्सरं तिकत्तणं दच्वत्थओ णाम। तेसि जिणाणमणंतणाण-दंसण-विरिय-सुद्द-सम्मत्तव्वाबाह-विरायभावादिगुणाणुसरणपह्नवणाओ भावत्थओं णाम। तेण चउवीसत्थयस्स वत्तव्वं ससमओ।

९८६. एयस्स तित्थयरस्स णमंसणं वंदणा णाम । एकजिण-जिणालयवंदणा

बात और कफसे उत्पन्न होनेवाली अशेष वेदनाओंसे रहित हैं, जिन्होंने अपने प्रभामंडलके तेजसे दशों दिशाओंमें बारह योजन तक अन्धकारको दूर कर दिया है, जो स्वस्तिक अंकुश आदि चीसठ लक्षणचिह्नोंसे ज्याप्त हैं, जिनका शुम संस्थान अर्थात् समचतुरस्न संस्थान और शुम संहतन अर्थात् वज्जवृषमनाराच संहनन है, सुरिम गंधसे जिन्होंने त्रिमुवनको आमोदित कर दिया है, जो रक्तन्यन, कटाझरूप बाणोंका ल्लोइना, स्वेद, रज आदि विकार आदिसे रहित हैं, जिनके नस्न और रोम योग्य प्रमाणमें स्थित हैं, जो क्षीरसागरके तटके तरंगयुक्त जलके समान शुभ तथा सुवर्णदंडसे युक्त चौसठ चामरोंसे सुशोभित हैं तथा जिनका वर्ण (रंग) शुम है ऐसे चौबीसों तीर्थकरोंके शरीरोंके स्वरूपका अनुसरण करते हुए उनका कीर्तन करना द्रव्यस्तव है। उन चौबीस जिनोंके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त बीर्य, अनन्त सुख, श्लायिक सम्यक्त्व, अव्याबाध और विरागता आदि गुणोंके अनुसरण करनेकी प्ररूपणा करना भावस्तव है। इसलिए चतु विश्वित स्तवका कथन स्वसमय है।

विशेषार्थ-तीर्थंकरोंकी उनके नामों द्वारा स्तुति करना नामस्तव कहलाता है। कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाओंद्वारा तीर्थंकरोंकी स्तुति करना स्थापनास्तव कहलाता है। स्थापनारूप जिन जहाँ विराजमान रहते हैं उस स्थानको जिन्भवन कहते हैं, अतः जिन्भवनकी स्तुति स्थापनास्तवमें गर्भित हो जाती है। द्रव्यस्तवमें तीर्थंकरोंके शरीरकी स्तुति की जाती है और जिनत्वके कारणभूत अनन्त झानादि गुणोंको स्तुति करना भावस्तव कहलाता है। इसप्रकार स्वसमयका कथन करनेवाला होनेसे चतुर्विशतिस्तव स्वसमयवक्तन्य है।

#### §८६. एक तीर्थं करको नमस्कार करना बन्दना है।

<sup>(</sup>१) "वपुर्लचमगुणोच्छायजनकादिमुखेन या। लोकोसमानां संकीतिदिचत्रो द्रव्यस्तवोऽस्ति सः॥"
— अनगार० ८।१४। "दम्बत्यक्षो पृष्काई।"— आ० नि० गा० १९३ (मा०) (२) "सम्मत्तणाणदंसणबीरिय-सुहर्म तहेव अवगहणं। अगुरुलघुम्ब्याबाहं अटु गुणा होति सिद्धाणं॥"-धम्मरसा० गा० १९२। (३) "संतगुणिकत्तणा भावे।"-आ० नि० गा० १९३। "चतुर्विशतिसंख्यानां तौर्यकृतामत्र भारते प्रवृत्तानां वृषभा-दीनां जिनवरत्यादिगुणज्ञानस्रद्धानपुरस्सरा चतुर्विशतिस्तवनपठनिक्रया नोक्षागमभावचतुर्विशतिस्तवः।"
— मूक्शरा० विश्वयी० गा० १०६। "वर्ण्यन्तेऽनन्यसामान्या यत्कैवल्यादयो गुनाः। भावकैभविसर्वस्वदिशां भावस्तवोऽस्तु सः॥"-अनगर० ८।४४। (४) "णामं क्र्यणा दक्षे सेसे काले य होदि भावे य। एसो सक्तु

ण कम्मक्खयं कुणइ, सेसजिण-जिणालयश्वासणदुवारेणुच्पण्णअसुइकम्मबंधहेउत्तादो । ण तस्स मोक्खो जिपणत्तं वाः पक्खवायद्सियस्स णाण-चरणणिबंधणसम्मत्ताभावादो। तदो एगस्स णमंसणमणुववण्णं ति ।

श्रद्ध७. एतथ परिहारो बुच्चदे। ण ताव पक्खवाओ अत्थि, एकं चेव जिणं जिणालयं वा वंदामि त्ति णियमाभावादो। ण च सेसजिण-जिणालयाणं णियमेण वंदणा ण कया चेव, अणंतणाण-दंसण-विरिय-सुहादिदुवारेण एयत्तमावण्णेसु अणंतेसु जिणेसु एयवंदणाए सन्वेसिं पि वंदणुववत्तीदो। एवं संते ण च चडवीसत्थयम्मि वंदणाए अंतब्भावो होदि, दब्बद्धिय-पज्जबद्धियणयाणमेयत्तविरोहादो। ण च सन्वो पक्खवाओ असुहकम्मबंधहेऊ चेवेत्ति णियमो अत्थि, खीणमोद्दजिणविसयपक्खवायम्मि तदणुवलंभादो। एगजिण-

शंका—एक जिन और एक जिनालयंकी वन्द्रना कर्मोंका क्षय नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे शेष जिन और जिनालयोंकी आसादना होती है, इसिलये वह आसादनाहारा उत्पन्न हुए अशुभ कर्मोंके बन्धनका कारण है। तथा एक जिन या जिनालयकी बन्दना करनेवालेको मोक्ष या जैनत्व नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह पक्षपातसे दूषित है। इसिलये उसके ज्ञान और चारित्रमें कारण सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता है। अतएव एक जिन या जिनालयको नमस्कार करना नहीं बन सकता है?

\$८७. समाधान—अब यहाँ पूर्वोक्त शंकाका परिहार करते हैं—एक जिन या जिनाछयकी वन्दना करनेसे पक्षपात तो होता हो नहीं है, क्योंकि वन्दना करनेवालेके 'मैं एक जिन
या जिनालयको ही वन्दना करलेगा अन्यकी नहीं' ऐसा प्रतिक्वारूप नियम नहीं पाया जाता
है। तथा इससे वन्दना करनेवालेने शेष जिन और जिनालयोंकी नियमसे वन्दना नहीं की
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनन्त क्वान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त
सुख आदिके द्वारा अनन्त जिन एकत्वको प्राप्त हैं, अर्थात् अनन्त ज्ञानादि गुण सभीमें समानरूपसे पाये जाते हैं, इसलिये उनमें इन गुणोंकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है, अतएव एक
जिन या जिनालयको वन्दना करनेसे सभी जिन या जिनालयोंकी वन्दना हो जाती है।
यद्यपि ऐसा है तो भी चतुर्विशतिस्तवमें वन्दनाका अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि द्रव्याधिंकनय और पर्यायाधिकनयके एकत्व अर्थात् अभेद माननेमें विरोध आता है। तथा
सभी पक्षपात अशुभ कर्मवन्धके हेतु हैं ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि जिनका मोह क्षीण
हो गया है ऐसे जिन भगवानविषयक पक्षपातमें अशुभ कर्मोंक बन्धको हेतुता नहीं पाई
जाती है अर्थात् जिन भगवानका पक्ष स्वीकार करनेसे अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं होता है।
यदि कोई ऐसा आषह करे कि एक जिनको बन्दनाका जितना फल है, शेष जिनोंकी बन्दना-

वंदणगे णिक्सेवो छिव्वहो भणिदो । —मूलाचा० ७।७६-७७ । "तस्मात्परं एकतीर्थंकरालंबना चैत्यचैत्याल— यादिस्तुतिः वंदना, तत्प्रतिपादकं शास्त्रं वा वंदना इत्युच्यते ।"—गो० जीव० जी० गा० ३६७ । अंगप० (चूलि०) गा० १६ । "वंदणा एगजिणजिणालयविसयवंदणाए णिरवज्जभावं वण्णेइ ।"—घ० सं० पृ० १७ । "वर्णको वन्दना वन्द्यवन्दना द्विविचादिना ।"—हरि० १०।१३० । "वन्दना नित्तुत्याशीर्जयवादादिलक्षणा । भावजुद्धचा यस्य तस्य पूजस्य विनयक्रिया ॥"अनगार० ८।४६ । अरहंतसिद्वपष्टिमातवसुदगुणगुक्षण आदीणं । किदियम्मेणिदरेण य तियरणसंकोचणं पणमो ॥"—मूला० १।२५ । मूलारा० विजयो० गा० १०६ ।

वंदणाफलेण समाणफलत्तादो ण सेसजिणवंदणा फलवंता, तदो सेसजिणवंदणासु अहिय-फलाणुबलंभादो एकस्स चेव वंदणा कायच्या, अणंतेसु जिणेसु अक्रमेण छदुमत्थुव-जोगपउत्तीए विसेसह्वणाए असंभवादो वा एक्कस्सेव जिणस्स वंदणा कायच्या ति ण एसो वि एयंत्रगहो कायच्यो, एयंतावहारणस्स सच्वहा दुंण्णयत्तप्पसंगादो । तम्हा एवं विह्विप्पिडवित्तिणिरायरणसुद्देण एयजिणवंदणाए णिरवज्जभावजाणावणदुवारेण वंदणाबिहाणं तप्फलाणं च पह्नवणं कुणइ ति वंदणाए वत्तच्वं ससमओ।

९८८. पिडक्केमणं दिवसिय-राइय-पिक्खय-चाउम्मासिय-संवज्छरिय-इरियाविहय-उत्तमद्वाणियाणि चेदि सत्त पिडक्कमणाणि । सञ्वाइचारिय-तिविहाहारचाइयपिडक्कम-

का भी उतना ही फल होनेसे शेष जिनोंकी वन्दना करना सफल नहीं है। अतः शेष जिनोंकी वन्दनामें अधिक फल नहीं पाया जानेके कारण एक जिनकी ही वन्दना करनी चाहिये। अथवा अनन्त जिनोंमें छदास्थके उपयोगकी एक साथ विशेषरूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिये भी एक जिनकी वन्दना करनी चाहिये, सो इसप्रकारका यह एकान्त आग्रह भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि इसप्रकार सर्वथा एकान्तका निश्चय करना दुर्नय है। इस तरह यहाँ जो प्रकार बताय। है उसीप्रकारसे विवादका निराकरण करके वन्दनास्तव एक जिनकी वन्दनाकी निर्देषताका ज्ञान कराकर वन्दनाके भेद और उनके फलोंका प्ररूपण करता है, इसलिये वन्दनाका कथन स्वसमय है।

§ ८८. दैवसिक, रान्त्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐर्यापथिक और औत्तम-स्थानिक इसप्रकार प्रतिक्रमण सात प्रकारका है। सर्वातिचारिक और त्रिविधाहारत्यागिक नामके

<sup>(</sup>१) "निरपेक्षा नया मिथ्या"""-आप्तमी० इलो० १०८। "तम्हा सब्वे वि णया मिच्छादिही सपक्खपिडवद्धा।"-सन्मति० १।२९। "दुर्नया निरपेक्षा लोकतोऽपि सिद्धाः।"-सिद्धिव पृ० ५३७। ''धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिरुक्षणत्वात् प्रमाणनयदुर्नयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च, प्रमाणात्तदतत्स्वभावप्रतिपत्तेः तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेश्च।''-अष्टशा०, अष्टसह० प्० २९०। 'सदेव सत्स्यात् सदिति त्रिधार्थो मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणै:"-अन्ययोग० इलो० २८। (२) ''दब्वे खेले काले भावे य कयावराहसोहणय'। णिदणगरहणजुलो मणवचकायेण पडिक्कमणं ॥"-मूलखा० १।२६। "णामं ठवणा दब्वे खेले काले तहेव भावे य। एसो पडिक्कमणगे णिक्खेवो छिब्बिहो णेओ। पडिकमणं देवसियं रादिय इरियापणं च बोधव्वं। पिक्खय चादुम्मासिय संवच्छरमुत्तमठ्टं च ॥ = प्रतिक्रमणं कृतकारितानुमतातिचारान्निवर्तनम् । दिवसे भवं दैवसिकम्, दिवसमध्ये नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावाश्रितातीचारस्य कुलकारितानुमतस्य मनोवचनकार्यः शोधनम् । तथा रात्री भवं रात्रिकम्, रात्रिविषयस्य षड्विघातीचारस्य कृतकारितानुमतस्य त्रिविधेन निरसनं रात्रिकम्। ईयिपथे अवम् ऐर्यापथिकं षड्जीवनिकायविषयातीचारस्य निरसनं ज्ञातव्यम् । पक्षे भवं पाक्षिकम् "'चतुर्मासे भवं चातुर्मासिकम् "संवत्सरे भवं सांवत्सरिकम् "उत्तमार्थे भवमौत्तमार्थं यावज्जीवं चतुर्विघाहारस्य परित्यागः।"-मूलचा०, टी० ७।११६ अंगप० ( चूलिका० ) गा० १६-१९। अहर्निशपक्षचतुर्मासाब्दे-योत्तमार्थभूः। प्रतिक्रमस्त्रिषा ध्वंसो नामाद्यालम्बनागसः।"-अनगार० ८।५७। गो० जीव० जी० गा० ३६८। ''पिंडकमणं देसिअं राइअं च इत्तरिअमावकहियं च । पिंखां चाउम्मासिअ संवच्छरि उत्तमद्वे च ॥ प्रति-क्रमणं द्विषा इत्वरं यावत्कथिकं च । तत्राद्यं दैवसिकं रात्रिकं पाक्षिकं चातुर्मासिकं सांवरसरिकं च । द्वितीयं महावतादि, उत्तमार्थेऽनशने च प्रतिक्रमणम् "'-वाव० दी० गा० १२४४। (३) "सर्वातिचारप्रतिक्रमणस्यात्र

णाणि उत्तमष्ठाणपिककमणिम णिवदंति । अद्वाबीसमूलगुणाइचारविसयसञ्वपिककम-णाणि इरियाविद्यपिककमणिम णिवदंति; अवगयअइचारविसयत्तादो । तम्हा सत्त चैव पिककमणाणि ।

प्रतिक्रमण उत्तमस्थान प्रतिक्रमणमें अन्तर्भूत होते हैं। अट्टाईस मूलगुणोंके अतिचारविषयक समस्त प्रतिक्रमण ईर्यापथप्रतिक्रमणमें अन्तर्भूत होते हैं, क्योंकि ईर्यापथप्रतिक्रमण अवगत अतिचारोंको विषय करता है। इसिछिये प्रतिक्रमण सात ही होते हैं।

विशेषार्थ-इन्य, क्षेत्र, काल और भावके निमित्त से जो स्वीकृत वर्तोंमें दोष लग जाते हैं उनका निन्दा और गर्हा पूर्वक, मन, वचन और कायसे निवारण करना प्रतिक्रमण कहा जाता है। यहाँ द्रव्यसे आहार और शरीरादिकका, क्षेत्रसे वसतिका आदिका, कालसे प्रातः काछ, सन्ध्याकाल, दिन, रान्नि, पक्ष, मास और वर्ष आदि कालोंका तथा भावसे चित्तकी व्याकुलता आदिका प्रहण किया है। वह प्रतिक्रमण दैवसिक, राम्निक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐर्यापिथक और औत्तमार्थिकके भेदसे सात प्रकारका है। दिनमें लगे हुए अतिचारोंका शोधन करना दैवसिक प्रतिक्रमण कहलाता है। रात्रिमें लगे हुए दोषोंका शोधन करना रात्रिक प्रतिक्रमण कहा जाता है। पन्द्रह दिनमें लगे हुए दोषोंका मार्जन करना पाक्षिक प्रतिक्रमण कहा जाता है। चार माहमें लगे हुए दोषोंका मार्जन करना चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहा जाता है। वर्ष भरमें छगे हुए दोषोंका मार्जन करना सांवत्स-रिक प्रतिक्रमण कहा जाता है। छह जीवनिकायों के संबन्धसे होनेवाले दोषोंका मार्जन करना ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण कहा जाता है। अट्टाईस मूलगुणोंमें अतिचारोंके लग जाने पर उनके मार्जनके लिये जो प्रतिक्रमण किये जाते हैं वे सब ऐर्यापथिक प्रतिक्रमणमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि अहाईस मूलगुणसंबन्धी जितने दोष समझमें आ जाते हैं उनका परिमार्जन ऐर्या-पथिक प्रतिक्रमणमें स्वीकार किया है। संन्यासविधिके समय जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहलाता है। दीक्षाकालसे लेकर संन्यास प्रहण करनेके कालतक लगे हए सभी अतिचारोंके मार्जनके लिये किया गया सर्वातिचारिक प्रतिक्रमण और समाधिप्रहण करनेके पहले तीन प्रकारके आहारके त्यागमें लगे हुए अतिचारोंके परिमार्जनके लिये किया गया त्रिविधाहारत्यागिक नामका प्रतिक्रमण, औत्तमार्थिक प्रतिक्रमणमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। इसप्रकार प्रतिक्रमण सात प्रकारके ही होते हैं अधिक नहीं, यह निश्चित होता है।

<sup>(</sup> उत्तमार्थे ) अन्तर्मावो द्रष्टव्यः ।"-मूलचा० टी० ७।१६ । "सर्वातीचाराइच वीक्षाप्रहणात् प्रभृति सन्यासप्रहणकालं यावत्कृता दोषाः, दीक्षा प्रतादानम् । सर्वातीचाराइच दीक्षा च सर्वातिचारदीक्षाः ता आश्रयो
विषयो यस्य प्रतिक्रमणस्य सोऽयं सर्वातिचारदीक्षाश्रयः, सर्वातीचाराश्रयः दीक्षाश्रयद्दचेत्यर्यः । सर्वातीचारप्रतिक्रमणा वतारोपणप्रतिक्रमणा च उत्तमार्थप्रतिक्रमणायां गृहत्वादन्तर्भवत इत्यर्थः । एतेन बृहत्प्रतिक्रमणा
सप्त भवन्तीत्युक्तं भवति । ताश्च यथा-प्रतारोपिणी, पाक्षिकी, कार्त्तिकान्तचातुर्मासी, कालावान्तसात्रि, कार्तिचारो, उत्तमार्थी चिति । आतिचारो सर्वातिचारा त्रिविघाहारच्युत्सर्जनी च
उत्तमाथ्यौ प्रतिक्रमणायामन्तर्भवतः । तथा पञ्च संवत्सरान्ते विषयाः । यौगान्ती प्रतिक्रमणा संवत्सरप्रतिक्रमणायामन्तर्भति । "निषद्धकागमनप्रतिक्रमणा लुञ्चप्रतिक्रमणा गोचारप्रतिक्रमणा अतीचारप्रतिक्रमणा च
एवापियकादिप्रतिक्रमणासु लघुत्वादन्तर्भवन्ति । तत्राद्या पन्यातिचारप्रतिक्रमणायाम्, अन्त्या रात्रिप्रतिक्रमणायाम्, रोषे दे दैवसिकप्रतिक्रमणायाद्ध अन्तर्भवन्तीति विभागः । एतेन सप्त लघुप्रतिक्रमणा भवन्तीत्युक्तं
स्वति ।"-अनगार० टी० ८।५८ ।

५८२. पष्पवसाण-पहिकामणाणं को मेओ? उत्तरे—सगंगद्वियदोसाणं दन्त्र-खेश-काल-मावित्याणं परिवाओ पञ्चक्खाणं णाम। पष्पवखाणादो अपञ्चक्खाणं गंतूण पुणो पञ्चक्खाणस्सागमणं पहिकामणं। जदि एवं तो उत्तमहाणियं ण पहिकामणं, तत्थ पहिकामणलक्खणामावादोः, णः, तत्थ वि पहिककामणियं पहिकामणमिद उवयारेण पहिकामणभाववश्चवगमादो। कि णिवंधणो एत्थ उवयारो १ पष्पक्खाणसामण्णणिवंधणो।

### § ८९. श्रंका-पत्याख्यान और प्रतिक्रमणमें क्या भेद है ?

समाधान—इन्य, क्षेत्र, काल और भावके निमित्तसे अपने शरीरमें लगे हुए दोषोंका त्याग करना प्रत्याख्यान है। तथा प्रत्याख्यानसे अपत्याख्यानको प्राप्त होकर पुनः प्रत्याख्यानको प्राप्त होना प्रतिक्रमण है।

विशेषार्थ--मोक्षके इच्छुक व्रतीद्वारा रत्नत्रयके विरोधी नामादिकका, मन, वचन और कायसे बुद्धिपूर्वक त्याग करना प्रत्याख्यान है। तथा त्यागू करनेक अनन्तर प्रहुण किये हुए व्रतों में छगे हुए दोषोंका गर्हा और निन्दापूर्वक परिमार्जन करना प्रतिक्रमण है। यही इन दोनोंमें भेद है। प्रत्याख्यान अशुभ नामादिकके त्याग करनेरूप क्रिया है और प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान स्वीकार कर छेनेके अनन्तर व्रतमें छगे हुए दोषोंका परिमार्जन है। इसी आशयको ध्यानमें रखकर वीरसेन स्वामीने कहा है कि द्रव्यादिके विषयभूत अपने शरीरमें स्थित दोषोंका त्याग करना प्रत्याख्यान है और प्रत्याख्यानके अनन्तर पुनः अप्रत्याख्यानको अर्थात् स्वीकृत व्रतोंमें अतिचारभावको प्राप्त होने पर उनका प्रत्याख्यान करना प्रतिक्रमण है। मूलाचारके टीकाकार वसुनन्दि श्रमणने षडावश्यक अधिकारकी १३५ वीं गाथाकी टीकामें जो यह लिखा है कि 'अतीत कालविषयक अतिचारोंका शोधन करना प्रतिक्रमण है और त्रिकाल विषयक अतिचारोंका त्याग करना प्रत्याख्यान है। अथवा व्रतादिकमें लगे हुए अतिचारोंका शोधन करना प्रतिक्रमण है और अतिचारोंके कारणभूत सचित्तादि द्रव्योंका त्याग करना तथा तपके लिये प्रासुकद्रव्यका भी त्याग करना प्रत्याख्यान है।' इसका भी पूर्वोक्त ही अभिप्राय है। इस समस्त कथनका यह अभिप्राय है कि अहिंसादि व्रतों में जो दोष लगते हैं उनका शोधन करना प्रतिक्रमण है और जिन कारणोंसे वे दोष छगते है उनका त्याग करना प्रत्याख्यान है।

शंका—यदि प्रतिक्रमणका उक्त लक्षण है तो औत्तमस्थानिक नामका प्रतिक्रमण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रतिक्रमणका लक्षण नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो स्वयं प्रतिक्रमण न होकर प्रतिक्रमणके समान होता है वह भी प्रतिक्रमण कहलावा है। इसप्रकारके उपचारसे औत्तमस्थानिकमें भी प्रतिक्रमणपना स्वीकार किया है।

शंका-अौत्तमस्थानिकमें प्रतिक्रमणपनेके उपचारका क्या निमित्त है ?

<sup>(</sup>१) तुलमा—"प्रतिक्रमणप्रत्याख्यानयोः को विशेष इति चेन्नैष दोषः; अतीतकालविषयातीचारघोषनं प्रतिक्रमणम्, अतीतभविष्यद्वत्तंमानकालविषयातीचारिनर्हरणम् प्रत्याख्यानम् । अथवा, व्रताद्यतीचारघोषनं प्रतिक्रमणम् अतीचारकारणसचित्ताचित्तमिश्रद्रव्यविनिवृत्तिः तपोनिमित्तं प्रासुकद्रव्यस्य च निवृत्तिः प्रत्या-स्थानम् ।"—सूलाचा० दी० ७।१३५ ।

किमहो उत्तमहाणाणिए पश्चक्खाणे पिङक्कमणोवयारो ? ससरीरो आहारो सकसाओ पंचमहव्वयगहणकाले चेव परिचत्तो; अण्णहा सुद्धणयिवसईकयमहव्वयग्गहणाणुव-वत्तीदो, सो सेविओ च मए एत्तियं कालं पंचमहव्वयमंगं काऊण सत्तिवियलदाए इदि अप्पाणं गरिहय उत्तमहाणकाले पिङक्कमणवृत्तिजाणावणष्टं तत्थ पिङक्कमणोवयारो कीरदे। एदेसि पिङक्कमणाणं लक्खणं विद्याणं च वण्णेदि पिङक्कमणां।

समाधान—इसमें प्रत्याख्यानसामान्य ही प्रतिक्रमणपनेके उपचारका निमित्त है। शंका—उत्तमस्थानके निमित्तसे किये गये प्रत्याख्यानमें प्रतिक्रमणका उपचार किस प्रयोजनसे होता है ?

समाधान—मैंने पाँच महाव्रतोंका प्रहण करते समय हो शरीर और कषायके साथ आहारका त्याग कर दिया था, अन्यथा शुद्ध नयकं विषयभूत पाँच महाव्रतोंका प्रहण नहीं बन सकता है। ऐसा होते हुए भी मैंने शक्तिहीन होनेके कारण पाँच महाव्रतोंका भंग करके इतने कालतक उस आहारका सेवन किया इसप्रकार अपनी गहीं करके उत्तमस्थानके कालमें प्रतिक्रमणकी प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका ज्ञान करानेके लिये औत्तमस्थानिक प्रत्याख्यानमें प्रतिक्रमणका उपचार किया गया है। इसप्रकार प्रतिक्रमण प्रकीर्णक इन प्रतिक्रमणोंके लक्षण और भेदोंका वर्णन करता है।

विशेषार्थ—पहले प्रतिक्रमणका यह लक्षण कह आये हैं कि स्वीकृत व्रतोंमें लगे हुए दोषोंका निन्दा और गर्हापूर्वक शोधन करना प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमणका यह लक्षण औत्तमस्थानिक प्रतिक्रमणमें घटित नहीं होता है, क्योंकि औत्तमस्थानिक प्रतिक्रमण व्रतों में लगे हुए दोषोंके शोधनके लिये नहीं किया जाता है, किन्तु समाधिमरणका इच्छुक भव्य जीव समाधिमरणको जिम समय स्वीकार करता है उस समय वह शरीर और उसके संरक्षणके कारणभूत आहारका त्याग करता है, अतः उसकी यह क्रिया हो औत्तम-स्थानिक प्रतिक्रमण कही जाती है। अब प्रश्न यह होता है कि व्रतग्रहणसे छेकर समाधि-मरण स्वीकार करनेके काल तक जो आहारादिक स्वीकार किया गया है वह क्या समाधिके पहले स्वीकार किये गये त्रतांमें दाषाधायक हैं ? यदि दोषाधायक है; तो समाधिक पहले ही इन दोषोंका प्रतिक्रमण क्यों नहीं किया जाता है? और यदि दोषाधायक नहीं है; तो समाधिको स्वीकार करनेके समय इनके त्यागको प्रतिक्रमण क्यों कहा गया है ? इस शंका का मूळमें जो समाधान किया गया है वह वह ही महत्त्वका है। उस समाधानका यह अभिप्राय है कि निश्चयनयकी अपेक्षा पांच महाव्रतोंको स्वीकार करते समय ही शरीरका और उसके संरक्षणके कारणभूत आहारादिकका त्याग हो जाता है, क्योंकि इस नयकी अपेक्षा आभ्यन्तर कषायोंके त्यागके समान बाह्य क्रिया और उसके साधनोंका पूरी तरहसे त्याग करना अहिंसा महात्रतमें अपेक्षित है। केवलीके यथाल्यात चारित्रके विद्यमान रहते हुए भी योगप्रवृत्ति पूर्ण चारित्रकी बाधक मानी जाती इसका कारण उनके योगका सद्घाव है। इससे निश्चित होता है कि अहिंसा महावतमें सभी प्रकारकी हिंसारूप परिणति और उसके साधनोंका त्याग होना चाहिये। तभी उसे सकल वत कहा जा सकता है। पर यदि साधु इस प्रकार आहारादिकका प्रारम्भसे ही सर्वथा त्याग कर दे तो वह ध्यान और तपके अभावमें रत्नत्रयको सिद्धि नहीं कर सकता है, क्योंकि रत्नत्रयको प्राप्तिके लिये ध्यान और तप आव-

- ५२०. विणओ पंचेविहो-णाणविणओ दंसणविणओ चारित्तविणओ तवविणओ उवयारियविणओ चेदि । गुणाधिकेषु नीचैर्द्वतिर्विनर्यः । एदेसि पंचण्हं विणयाणं लक्खणं विद्याणं फलं च वहणह्यं परुषेदि ।
- § २१. जिण-सिद्धाइरिय-बहुसुदेसु वंदिज्जमाणेसु जं कीरइ कम्मं तं किदियम्मं णाम। तस्स आदाहीण-तिक्खुत्त-पदाहिण-तिओणद-चदुसिर-बारसावत्तादिस्रक्खणं विद्याणं फलं च किदियममं वण्णेदि।

हयक हैं। तथा ध्यान और तपके बाह्य निमित्तभूत हारीरको चिरकाल तक अवस्थित रखनेके लिए आहारादिकका प्रहण करना आवश्यक है। अतः पांच महाव्रतों के स्वीकार कर लेने पर भी व्यवहारनयकी अपेक्षा यत्नाचारपूर्वक की गई प्रवृत्ति दोषकारक नहीं कही जा सकती है। जब तक साधु पूर्ण समाधिको नहीं प्राप्त होता है तब तक वह व्यवहारका आश्रय लेकर प्रवृत्ति करता रहता है, इसलिये समाधिमरणके स्वीकार करनेके पहले उसके आहारादिके स्वीकार करनेका सर्वथा त्याग नहीं होता है, पर जब साधु समाधिको स्वीकार करता है तब वह विचार करता है कि वास्तवमें पांचों महाव्रतोंको म्बीकार करते समय हो कषाय और हारीरके साथ आहारका त्याग हो जाता है, फिर भी अभी तक मैं आहार रादिको स्वीकार करता आया हूँ जो शुद्धदृष्टिसे पांच महाव्रतोंमें दोष उत्पन्न करता है, इसलिये मुझे स्वीकृत महत्रतोंमें लगे हुए इन दोषोंका प्रतिक्रमण करना चाहिये। इस प्रकार औत्तमस्थानिक प्रत्याख्यानमें प्रतिक्रमणका उपचार करके उसे प्रतिक्रमण कहा है।

§ ९०. विनय पांच प्रकारका है—ज्ञानिष्टनय, दर्शनिवनय, चारित्रविनय, तपिवनय, और औपचारिकविनय। जो पुरुष गुणोंसे अधिक हैं उनमें नम्रवृत्तिका रखना विनय है। वैनयिक प्रकीर्णक इन पांचों बिनयोंके छक्षण, भेद और फलका वर्णन करता है।

§ ९१. जिनदेव, सिद्ध, आचार्य और उपाध्यायकी वन्दना करते समय जो क्रिया की जाती है उसे कृतिकर्म कहते हैं। उस कृतिकर्मके आत्माघीन होकर किए गए तीन बार प्रदक्षिणा, तीन अवनित, चार नमस्कार और बारह आवर्त आदिरूप छक्षण, भेद तथा फलका वर्णन कृतिकर्म प्रकीर्णक करता है।

(३) ''वेणइयं णाणदंसणचरित्ततवोवयारविणए वण्णोइ।''—घ० सं० पृ० ९७। हरि० १०।१३२। गो० जीव० जी० गा० ३६८। अंग० (चू०) गा० २१। (४) ''वायरियउवज्झयाणं पयत्त्रयत्थेरगणघरादीणं। एदेसि किदियम्मं कावव्यं णिण्जरद्वाए॥''— मूलाचा० ७।९४। (५) ''जं तं किरियाकम्मं णाम॥ २६॥

<sup>(</sup>१) दंसणणाणे विणयो चरित्ततवयोवचारिओ विणयो। पंचिवहो सलु विणयो पंचमगदणायगो भणियो।।"—मूलाचा० ५।१६७। भावप्रा० गा० १०२। मूलारा० गा० ११२। विणए सत्तविहे पण्णत्ते। तं जहा-णाणविणए, दंसणविणए, चरित्तविणए, मणिवणए, वहविणए, कायविणए, कोगोवयारिवणए।"— औप० सू० २०। "दंसणणाणचरित्ते तवे व तह ओवयारिए चेव। एसो अ मोक्सविणयो पंचिवहो होइ नायको।।"—बहा० नि० ३१४। (२) "पूज्येव्वादरो विनयः"—सर्वार्थ ६।२० "जम्हा विणेदि कम्मं अट्टविहं चाउरंगमोक्सो य। तम्हा वदंति विदुसो विणयो त्ति विलीणसंसारा।।"—मूलारा० ७।८१। आव० नि० गा० १२२२। "विनयत्यपनयित यत्कर्माशुमं तद्विनयः।"—मूलारा० विखयो० गा० १११। "नोचैर्वृत्यनुत्सेकलक्षणो हि विनयः।।"—आचा० शी० १।१।१।४। (३) एतेषां विनयानां लक्षणविधानफलादयः।"—मूलाचा० (५।१६८-१९१) मूलारा (गा० १२२-१३३) औप० (सू० २०) वक्षवै० (९ विनयसमाध्ययने) इत्यादिषु द्रष्टग्याः।

विशेषार्थ — जिनदेव आदिकी वन्दना करते समय की जानेवाछी कियाको कृतिकर्म कहते हैं। उस समय जो विधि की जाती है उसके अनुसार इसके छह भेद हो जाते हैं। पहले भेद का नाम आत्माधीन है। इसका यह अभिप्राय है कि कृतिकर्म स्वयं अपनी रुचिसे करना चाहिये। जो कृतिकर्म विषय और कथायके पराधीन होकर किया जाता है उसका कियामात्र ही फछ है, इसके अतिरिक्त उसका और कोई फछ नहीं होता, क्योंकि विषय और कषायके आधीन होकर जो कृतिकर्म किया जाता है उससे कर्मोंका क्षय नहीं होता है। तथा पराधीन होकर किये गये कृतिकर्मसे जिनेन्द्रदेव आदिकी आसादना होनेकी संभावना

तस्य अत्यविवरणं कस्सामो । तमादाहीणं पदाहीणं तिक्खुत्तं तिओणदं चदुसिरं वारसावत्तं तं सन्नं किरियाकम्मं णाम ॥२७॥ तं किरियाकम्मं छिब्बहं आदाहीणादिभेएण । तत्य किरियाकम्मे कीरमाणे अप्पायत्तत्तं अपरवसत्तं आदाहीणं णाम । '''वंदणकाले गुरुजिणजिणहराणं पदक्खीणं काऊण णमंसणं पदाहीणं णाम '''पदाहीण-णमंसणादिकिरियाणं तिण्णिवारकरणं तिक्खुत्तं णाम । अथवा एकम्मि चेव दिवसे जिणग्रिरिसिवंदणाओ तिण्णं बार किज्जंति सि तिक्खुरां णाम ''ओणदं अवनमनं भूमावासनिमत्यर्थः, तं च तिण्णिवारं कीरदि ति तिओणदिमिदि भणिदं। तं जहा, सुद्धमनो घोदपादो जिणिददंसणजणिदहरिसेण पुलइदंगो संतो जं जिणस्स अगो वइसदि तमेगमोणदं, जमुद्विकण जिणिदादीणं विणत्ति काकण वइसणं तं विदियमोणदं, पुणो उद्रिय सामाष्ट्रयदंडएण अप्पसुद्धि काउण सकसायदेहुस्सग्गं करिय जिणाणंतगुणे झाइय च उवीसितत्थयराण गंदणं काऊण पूणो जिणजिणालयगुरवाणं संथवं काऊण जं भृमीए बहसणं तं तदियमोणदं। एककेक्किम्म किरियाकम्मे कीरमाणे तिण्णि चेव ओणमणाणि होति । सव्विकिरियाकम्मे चदुसिरं होदि । तं जहा, सामाइयस्स आदीए जिणिदं पिंड सीसणमणं तमेग सिरं, तस्सेव अवसाणे जं सीसणमणं तं विदियं सीसं। थोस्सामि दंडयस्स आदीए जं सीसणमणं तं तदियं सिरं। तस्सेव अवसाणे जं णमणं तं चउत्थं सिरं। एवमेगं किरियाकम्मं चवुसिरं होदि। "अथवा पुकां पि किरियाकम्मं चदुसिरं चदुप्पहाणं होदि। अरहंतसिद्धसाहुधम्मे चेव पहाणभूदे काऊण सम्बक्तिरियाकम्माण पर्जत्तिदंसणादो । सामाइयथोस्सामिदंडयाणमादीए अवसाणे च मण-वयणकायाणं विसुद्धिपरावत्तणवारा बारस हवंति तेणेगं किरियाकम्मं वारसावत्तमिदि भणिदं।''-कर्मं० अन० थ० आ० प० ८४१। ''दोणदं जु जवाजादं बारसावत्तमेव य। चदुस्सिरं तिसुद्धं च किदियम्मं पउंजदे॥ = दोणदं द्धे अवनती पञ्चनमस्कारादौ एकावनतिः भूमिसंस्पर्शः, तथा चतुर्विशतिस्तवादौ द्वितीयावनतिः शरीरनमनम्, द्वे व्यवनती, जहाजादं यथाजातं जातरूपसदृशं क्रोधमानमायासंसर्गादिरहित्य, बारसावत्तमेव य द्वादशावत्ती एव च । पद्मनमस्कारोच्चारणादौ मनोवचनकायानां संयमनानि शुभयोगवृत्तयः त्रयः आवर्ताः । तथा पद्मनमस्कार-समाप्ती मनोवचनकायानां शुभवृत्तयः त्रीणि अन्यानि आवर्तनानि, तथा चतुर्विशतिस्तवादी मनोवचनकायाः श्मवृत्तयः त्रीणि अपराणि आवर्तनानि, तथा चतुर्विशतिस्तवसमाप्ती शुभमनोवचनकायवृत्तयस्त्रीणि आवर्त-नानि, एगं द्वादशघा मनोवाक्कायवृत्तयो द्वादशावर्त्ता भवन्ति । अथवा चतसूषु दिक्षु चत्वारः प्रणामा एक-स्मिन् भ्रमणे, एवं त्रिषु भ्रमणेषु द्वादश भवन्ति । चदुस्सिरं चत्वारि शिरांसि पद्मनमस्कारस्यादी अन्ते च करमकुलाक्कितशिरःकरणं तथा चतुर्गिशतिस्तवस्यादौ अन्ते च करमुकुलाक्कितशिरःकरणमेगं चत्वारि शिरांसि भवन्ति । त्रिशुद्धंमनोवचनकायशुद्धं क्रियाकर्म प्रयुक्ष्यते ।''-मूलाचा० टी० ७। १०४। ''चतुःशिरस्त्रि-विनतं द्वादशावर्तमेव च । कृतिकर्माख्यमाचष्टे कृतिकर्मविधि परम् ॥"-हरि० १०।१३३ । "किदिकम्मं जिण-वयणधम्मजिणालयाण चेत्तस्स । पंचगुरूणं णवहो वंदणहेदुं परूबेदि ।। साधीण-तियपदिक्खण-तियणदि—चज-सर-सुवारसावते ।"-अंगप० (चू०) गा० २२-२३। ''अर्हत्सिद्धाचायंबहुश्रुतसाष्वादिनवदेवतावन्दनानिमित्तम् आत्माधीनता-प्रादिक्षण्यत्रिवार-त्रिनति-चतुःशिरोद्वादशावर्वादिलक्षणनित्यनैमित्तिकक्रियाविधानं च वर्णयति।" -गो० जीव० जी० गा० ३६८। "दुवालसावत्ते कितिकम्मे पण्णते। तं जहा-दुओणयं अहाजायं किइकम्मं बारसावयं । चउसिरं तिगुत्तं दुपवेसं एगनिक्खमणं ॥"-सम० सू० १२। आ० नि० गा० १२०९ ।

# § ९२ . साहणमायार-गायरविहिं देसवेयालियं वण्णेदि । चडिवहोवसग्गाणं वावीस-

रहती है, अतः उससे कर्मबन्धका होना भी संभव है। इसिखये कृतिकर्म आत्माधीन होना चाहिये। बन्दना करते समय जिनदेव, जिनगृह और गुरुकी तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करना प्रदक्षिणा है। यह कृतिकर्मका दूसरा भेद है। प्रदक्षिणा और नमस्कारका तीन वार करना तिक्खुत्त कहा जाता है। अथवा प्रत्येक दिन तीनों संध्याकालोंमें जिनदेव आदिकी तीन वार वन्दना करना तिक्खुत्त नामका कृतिकर्म कहा जाता है। तीनों सन्ध्याकालों में वन्दनाका विधान करके, 'वह अन्य कालमें नहीं करनो चाहिये' इसप्रकार अन्य कालमें वन्दना करनेका निषेध नहीं किया गया है, किन्तु तीनों सन्ध्याकालोंमें वन्दना अवश्य करनी चाहिये, यह तीन वार वन्दना करनेके नियमका तात्पर्य है। इसप्रकार यह तिक्खुत्त नामका तीसरा भेद है। चौथा भेद अवनति है। इसका अर्थ भूमिपर बैठकर नमस्कार करना होता है। यह किया तीन बार की जाती है। जब जिनेन्द्रदेवके दर्शनमात्रसे शरीर रोमांच हो जाता है तब भूमिपर बैठकर नमस्कार करे, यह पहला नमस्कार है। जब जिनदेवकी स्तुति कर चुके तब भूमिपर बैठकर नमस्कार करे, यह दूसरा नमस्कार है। अनन्तर उठकर सामायिक दंडकसे आत्मशुद्धि करके कषाय और शरीरका त्याग कर जिनदेवके अनन्त गुणोंका ध्यान करके तथा चौबीस तीर्थंकरोंकी बन्दना करके अनन्तर जिन, जिनास्य और गुरुको स्तुति करके जो भूमिपर बैठकर नमस्कार किया जाता है, वह तीसरा नमस्कार है। इसप्रकार प्रत्येक क्रियाकर्ममें भूमि पर बैठकर तीन नमस्कार होते हैं। पाँचवाँ भेद शिरोनति है। यह विधि चार वार की जाती है। सामायिक प्रारंभ करते समय जिनदेवको मस्तक नवाकर नमस्कार करना यह पहली शिरोनति है। सामायिकके अन्तमें सिर नवाकर नमस्कार करना दूसरी शिरोनति है। त्थोस्सामि दंडकके आदिमें सिर नवाकर नमस्कार करना तीसरी शिरोनति है। और थोस्सामि दंडकके अन्तमें सिर नवाकर नमस्कार करना चौथी शिरोनति है। इसप्रकार एक कियाक में में चार शिरोनति होती हैं। इसी कियाक ममें ही चार शिरोनति करना अन्यत्र नहीं ऐसा कुछ नियम नहीं है। अथवा पहले जो कियाकर्म कह आये हैं उसमें भी चार शिरोनति करना चाहिये, क्योंकि अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्मको प्रधान करके सभी कियाकर्मीकी प्रवृत्ति देखी जाती है। छठा भेद बारह आवर्तरूप है। सामायिक और त्थोस्सामि दंडकके प्रारंभ और अन्तमें मन, बचन और कायकी विश्विद्धकी अपेक्षा कुछ मिलाकर बारह आवर्त होते हैं। अतएव एक क्रियाकमें में बारह आवर्त होते हैं ऐसा कहा है। यह सब विधि कृतिकर्म कही जाती है। इसप्रकार कृतिकर्म प्रकीर्णकर्मे पूर्वोक्त समस्त विधिका कथन किया गया है।

§ ९२. दशवैकालिक प्रकीर्णक साधुओं के आचार अर्थात् ज्ञानादिविषयक अनुष्ठानका और गोचार अर्थात् भिक्षाटनका वर्णन करता है। उत्तराष्ययन प्रकीर्णक चार प्रकारके उपसर्ग

<sup>(</sup>१) ''आचारो ज्ञानाद्यनेकभेदिभन्नः गोचरो भिक्षाग्रहणविधिकक्षणः''-नन्धी० हरि० सू० ४६। (२) ''दसवेयालियं आचारगोयरविहिं वण्णेद''-घ० सं० पृ० ९७। हरि० १०।१३४। गो० जीव० जी० गा० ३६८। ''जिद गोचारस्स विहि पिडिवसुद्धिं च जं पक्षवेदि। दसवेयालियसुत्तं दह काला जत्य संवृत्ता।।'' -आगप० ( पू० ) गा० २४। ''मणगं पडुच्च सेण्जंभवेण निज्जूहिया दसज्झयणा'। वेयालियाद ठिवया तम्हा दसकालियं णामं।। = विकाले अपराह्में स्थापितानि न्यस्तानि दुमपुष्पकादीनि अध्ययनानि यतः तस्माद् दश-कालिकं नामः ''दशाष्ययनिवर्गणं च तद्वैकालिकं च दशवैकालिकम्' 'पढमे धम्मपसंसा सो य दहेव जिणसास-

परिस्सहाणं च सहणविहाणं सहणफलमेदम्हादो एदमुत्तरमिदि च उत्तरेज्झेणं वण्णेदि । रिसीणं जो कप्पद्द ववहारो तिम्ह खिलदे जं पायि ज्ञितं तं च भणइ कप्पैववहारो । साहणमसाहूणं च जं कप्पइ जं च ण कप्पइ तं सव्वं दव्व-खेत्त-काल-भावे अस्सिद्ण भणड कप्पौकप्पियं । साहूणं गहण-सिक्खा-गणपोसणप्पसंसकरण-सल्लेहणुत्तमहुणि-गयाणं जं कप्पइ तस्स चेव दव्व-खेत्त-काल-भावे अस्सिद्ण पर्वणं कुणइ मँहाकप्पियं। भवणवासिय-वाणवेतर-जोइसिय-कप्पवासिय-वेमाणिय-देविंद-सामाणियादिसु उप्पत्ति-कारणदाण-पूजा-सील-तवोववास-सम्मत्त-अकामणिज्जराओ तेसियुववादमवणसरूवाणि

और बाईस परीषहोंके सहन करनेके विधानका और उनके सहन करनेके फलका तथा 'इस प्रश्नके अनुसार यह उत्तर होता है' इसका वर्णन करता है। ऋषियोंके जो व्यवहार करने योग्य हैं और उसके स्वलित हो जाने पर जो प्रायश्चित्त होता है, इन सबका वर्णन कल्प्यव्यवहार प्रकीर्णक करता है। साधुओंके और असाधुओंके जो व्यवहार करने योग्य हैं और जो व्यवहार करने योग्य हैं और जो व्यवहार करने योग्य हैं और जो व्यवहार करने योग्य नहीं है इन सबका द्रव्य, क्षेत्र. काल और भावका आश्रय लेकर कल्प्याकल्प्यप्रकीर्णक कथन करता है। दीक्षा, प्रहण, शिक्षा, आत्मसंस्कार, सल्लेखना और उत्तमस्थानक्ष्म आराधनाको प्राप्त हुए साधुओंके जो करने योग्य है उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका आश्रय लेकर महाकल्प्यप्रकीर्णक प्रकृपण करता है। पुंडरीकप्रकीर्णक भवनवासी, वानव्यन्तर, उयोतिष्क, कल्पवासी और वैमानिकसंबंधी देव, इन्द्र और सामानिक आदिमें उत्पत्तिके कारणभूत दान, पूजा, शील, तप, उपवास, सम्यक्त्व और अकामनिर्जराका तथा

णिम ति । विद्यु सक्का काउं जे एस घम्मो ति ॥ तह् आयारकहा उखुिंड्या आयसंजमोदाओ । तह जीव-संजमो वि य होह चउत्यम्म अञ्चयणे । भिक्खिवसोही तवसंजमस्य गुणकारियाउ पंचमए । छट्टे आयारकहा महर्द जोग्गा महयणस्य । वयणिवभत्तो पुण सत्तमम्म पणिहाणमट्टमे भणिए । णवमे विणओ दसमे समाणिय एस भिक्खु ति ॥"—द्वा० नि०, हरि० गा० १५, २०-२३ । (१) "उत्तरज्ञयणं उत्तरपदाणि वण्णेह"— व० स० पृ० ९७। "उत्तरज्ञयणं उग्गम्मुप्पायणेसणदोसगयपायिच्छत्तविहाणं कालादिवसेसिदं वण्णेदि ।"—घ० व्या प० ५४५ "उत्तराच्ययनं वीरिवर्वाणगमनं तथा ।"—हरि० १०।१३४। "उत्तराणि अहिज्जंति उत्तरज्ञयणं मदं विणिदेहि । बाबीसपरीसहाणं उवसग्गाणं च सहणविहि ॥ वण्णेदि तप्फलमिव एवं पण्हे च उत्तरं एवं । कहिव गुरुसीसयाणं पद्दिण्यां अट्टमं तं खु ॥"—ऑगप० (भू०) गा० २५–२६ । गो० जीव० जी० गा० ३६८ । "कम उत्तरेण पगय आयारस्येव उवरिमाइ तु । तम्हा उत्तरा खलु अञ्चयणा हुंति णायव्या ॥"—उत्तरा० नि० गा० ३। "पढमे विणओ बीए परिसहा दुल्लहंगया तद्दए । अहिगारे य चउत्थे होइ पमायण्यमाए ति ।"" जीवाजीवा छत्ति ॥"—उत्तरा० नि० गा० १८-२६ । (२) "कप्पववहारो साहूणं जोग्गमाचरणं अकप्य-सेवणाए पायिक्छत्तं च वण्णेद्दं न्या सं प० १८ । "तत्कल्यव्यवहाराख्यं प्राह कल्पं तपस्विनाम् । अकल्य्यसेव-नायाच्य प्रायविचत्तिविं तथा ॥"—हरि० १०।१३५ गो० बीव बी० गा० ३६८ । अंगप० ( भू० ) गा २७ । "कप्पिम कप्पिया खलु मूलगुणा चेग उत्तरगुणा य । ववहारे ववहरियापायिच्छत्ताऽप्रवते य ॥"—व्यवहारभा० पी० मलय० गा० २।

<sup>(</sup>३) कप्पाकिष्यमं साहूणं जं कप्पदि जं च ण कप्पदि तं सक्वं वण्णेदि।"—ष० सं० पृ० ९८ हरि० १०।१३६। गो० जी० जी० गा० ३६८। अंगप० ( खू० ) गा० २८। (४) "महाकिष्पमं कालसंघडणाणि अस्सिऊण साहुपाओगव्क्वलेत्तादीणं वण्णणं कुणइ"—ष० सं० पृ० ९८। हरि० १०।१३६। "महतां कल्प्य-महिमिश्विति महाकल्प्यं शास्त्रम्, तक्क जिनकल्पसाधूनाम् उत्कृष्टसंहननाडिविशिष्टद्रव्यक्षेत्रकालभाववितिनां

च वण्णेदि पुर्दरीयं । तेसि चेव पुन्वृत्तदेवाणं देवीसु उप्पत्तिकारणतवीववासादियं मही-पुंडरीयं परूर्वेदि । णाणामेदिभिण्णं पायच्छित्तविद्दाणं णिसीहियं वण्णेदि । जेणेवं तेण चोद्दसण्हं पद्दण्णयाणंगपविद्वाणं वत्तव्वं ससमओ चेव ।

§ ९३. तत्थ औयारंगं

जेंदं चरे जदं चिहे जदमासे जदं सए। जदं भुं जेज्ज भासेज एवं पावं ण बज्झइ॥ ६३॥

उनके उपपादस्थान और भवनोंके स्वरूपका वर्णन करता है। महापुंडरीकप्रकीर्णक उन्हीं भवनवासी आदि पूर्वोक्त देवों और देवियों में उत्पत्ति के कारणभूत तप और उपवास आदिका प्ररूपण करता है। निषिद्धिका प्रकीर्णक नाना भेदरूप प्रायश्चित्त विधिका वर्णन करता है। जिसि छिये प्रकीर्णक इसप्रकारकी विधिका प्रतिपादन करते हैं इसि छिये इन अङ्गवाद्य प्रकीर्णकोंका वक्तव्य स्वसमय ही है। अर्थात् इन प्रकीर्णकों स्वसमयका ही वर्णन रहता है।

९ ९३. अंगप्रविष्टके बारह भेदों मेंसे आचारांग, "यत्नपूर्वक चलना चाहिये, यत्नपूर्वक खड़े रहना चाहिये, यत्नसे बैठना चाहिये, यत्नपूर्वक शयन करना चाहिये, यत्नपूर्वक भोजन करना चाहिये, यत्नपूर्वक संभाषण करना चाहिये। इसप्रकार आचरण करनेसे पापकर्मका बन्ध नहीं होता है।।।६३॥" इत्यादिरूपसे मुनियों के आचारका वर्णन करता है।

योग्यं त्रिकालयोगाद्यनुष्ठानं स्थविरकल्यानां दोक्षाशिक्षागणपोषणात्मसंस्कारसल्लेखनोत्तमार्थस्थानगतोत्कृष्टा-राधनाविशेषं च वर्णयति ।"-गो० जीव० जी० गा० ३६८ । अंगप० (खू०) गा २९-३१ ।

- (१) "पुंडरीयं चलिवहदेवेसुववादकारणअणुट्ठाणाणि वण्णेड ।"-घ० स० पृ०९८। हरि०१०।१३७। "पुंडरीकं नामशास्त्रं भावनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिविमानेषु जत्पत्तिकारणदानपूजातपश्चरणाकामनिर्जरा-सम्यक्त्वसंयमादिविधानं तत्तदुपपादस्थानवैभविवशेषं च वर्णयति ।"-गो० जीव० जी० गा० ३६८। अंगप० (जू०) गा० ३१-३३। (२) "महापुडरीयं सर्यालदपिडइंदे उप्पत्तिकारणं वण्णेइ"-घ० सं० पृ०९८। "देवीना-मुपपादं त् पुंडरीयं महादिकम्"-हरि १०।१३७। "महाद्विकेषु इन्द्रप्रतीन्द्रादिषु उत्पत्तिकारणतपोविशेषाद्याचरणं वर्णयति ।"-गो० जीव० जी० गा० ३६८। (३) "णिसिहियं बहुविहपायिष्ठित्तवहाणवण्णण कुणइ।"-घ० स० पृ०९८। "निषेद्यकाख्यमाख्याति प्रायश्चित्तविधि परम्।"-हरि० १०।३८। "निषेद्यनं प्रमाददोषितराकरणं निषिद्धः, सज्ञायां कप्रत्यये निषिद्धिका, प्रायश्चित्तशास्त्रमित्यर्थः। तच्च प्रमाददोषिवजुद्धचर्यं बहुप्रकारं प्रायण्चित्तं वर्णयति ।"-गो० जीव० जी० गा० ३६८। "णिसेहियं हि सत्यं प्रमाददोषस्स दूरपरिहरण। पायिष्ठित्तत्वहाणं कहेदि कालादिभावेण।।"-अंपग० ( जू०) गा० ३४। "जं होति अप्पगास तं तु णिसीहं ति लोगसंसिद्धः। तं अप्पगासधम्मं अण्णं पि तयं निसीहं ति ।।"-नि० जू० ( अभि० रा०)।
- (४) "आचारे चर्यायिवानं शुद्ध घष्टक वंच समिति गुप्ति विकल्पं कण्यते।"-तत्त्वार्यं वा० १।२०। घ० सं० पृ० ९९। घ० आ० प० ५४६। हरि० १०।२७। सं० धृतम० टी० इलो० ७। गो० जी० जी० गा० १५६। अंगप० गा० १५-१९। "नाणायारे दंसणायारे चिरतायारे तवायारे बीरियायारे। आयारे णं परित्ता वायणा" "तसा अणंता थावरा सासयक हनिबद्ध निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधिव जंति पन्निव जंति पन्निव जंति वंसिक जंति निदंसिक जंति उवदंसिक जंति से एवं आयारे एवं नाया एवं विण्णाया एवं चरणक रणप क्वणा आधिव ज्जाइ से तं आयारे। -- नम्बी० सू० ४५। "आयारे णं समणाणं निग्गं चाणं आयार गोयरिवणय वेण इयट्ठाणगमणचंक मणपमाण जोग जुंजण भासास मिति गुत्ती से ज्जोव हिंस त्त्राण उन्मम उप्पायण एसणा विसो हिसुद्धा सुद्ध गहणव यणियमत्त्रो वहाण सुप्य सत्य माहि ज्जाइ।" -- सम० सू० १३६। (५) मूला० १०।१२२। अंगप० गा १७। दशके० ४।८। उद्धृतेम् -- थ० सं० पृ० ९९। गो० जीव० जी० गा० ३५६।

इचाइयं साहूणमाचारं वण्णेदि। सदयदं णाम अंगं ससमयं परसमयं शीपरिणामं क्छेव्या-रफुटत्व-मदनावेश-विभ्रमाऽऽस्फालनसुख-पुंस्कामतादिस्त्रीलक्षणं च प्ररूपयति।

६ ९४. द्वाणं णाम जीव-पुग्गलादीणमेगादिएगुत्तरक्रमेण ठाणाणि वण्णेदि— एको चेव महत्या सो दुवियय्यो तिलक्खणो भणिदो। चदुसंक्रमणाजुत्तो पंचगगगुणपहाणो य॥ ६४॥

सूत्रकृत् नामक अंग स्वसमय और परसमयका तथा स्त्रीसंबन्धी परिणाम, क्लीवता, अस्फुटत्व अर्थात मनकी बातोंको स्पष्ट न कहना, कामका आवेश, विलास, आस्फालन-सुख और पुरुषकी इच्छा करना आदि स्त्रीके लक्षणोंका प्ररूपण करता है।

§ ९४. स्थानांग जीव और पुद्गलादिकके एकसे लेकर एकोत्तर क्रमसे स्थानोंका वर्णन करता है। यथा—

महातमा अर्थात् यह जीवद्रव्य निरन्तर चैतन्यरूप धर्मसे अन्वित होनेके कारण उसकी अपेक्षा एक प्रकारका कहा गया है। ज्ञानचेतना और दर्शनचेतनाके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है। अथवा भव्य और अभव्यके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है। कर्मचेतना, कर्मफल्खेतना, और ज्ञानचेतना इन तीन लक्षणोंसे युक्त होनेके कारण तीन भेदरूप कहा गया है। अथवा उत्पाद, व्यय और घोव्यके भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है। कर्मोंको परवशतासे चार गतियों परिश्रमण करता है इस कारण चार प्रकारका कहा गया है। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औद्यिक और पारिणामिक ये पाँच प्रमुख धर्म हो उसके प्रधान गुण है, अतः वह पाँच प्रकारका कहा गया है। भवान्तरमें संक्रमणके समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर,

<sup>(</sup>१) "सूत्रकृते ज्ञानिनयप्रज्ञापना कल्प्याकल्प्यछेदोपस्थापना व्यवहारधर्मक्रियाः प्ररूप्यन्ते।"—
तस्वायंवा० १।२०। " सस्ययं परसमयं च परूर्वेदि"—घ० सं० पृ० ९९। घ० आ० प० ५४६। हरि०
१०।१२८। सं० धृतभ० टी० इलो० ७। गो० जी० गा० ३५६। अंगप०। "सूअगडे णं लोए सूइज्जइ अलोए
सूइज्जइ लोबालोए सूइज्जइ जीवा सूइज्जंति अजीवा सूइज्जंति जीवाजीवा सूइज्जंति ससमएसूइज्जइ परसमए
सूइज्जइ ससमयपरसमए सूइज्जइ, सूअगडे ण अजीवस्स किरियाबाइयस्स चउरासीइए अकिरिआवाईणं
सत्तद्वीए अण्णाणिअवाईणं बत्तीसाए वेणइअवाईणं तिण्हं तेसट्टाणं पासंडिअसयाणं वूहं किच्चा ससमए
ठाविज्जइ " " नन्वी० सू० ४६। सम० सू० १३७। "ससमयपरसमयपरूवणा य णाऊण वुज्झणा चेव।
संबुद्धस्सुवसगा धीदोसविवज्जणा चेव।। उवसग्गभीरुणो धीवसस्स णरएसु होज्ज उववाओ " " नसूत्र० नि०

<sup>(</sup>२) ''स्थाने अनेकाश्रयाणामर्थानां निर्णयः क्रियते ।''-तत्त्वार्थवा० १।१० व० सं० पू० १०० । घ० आ० प० ५४६ । हरि० १०।२९ । सं० अतम० टी० इलो० ७ । गो० जीव० जी० गा० ३५६ । अंगप० । 'ठाणे णं ससमया ठाविज्जंति परसमया ठाविज्जंति ससमयपरसमया ठाविज्जंति जीवा ठाविज्जंति अजीवा ठाविज्जंति जीवाजीवा० लोगा० व्रलोगा० लागालोगा० ठाविज्जंति, ठाणे णं दन्वगुणखेलकालपज्जवपय-त्थाणं "एक्कविहवल्य्ययं दुविहं जाव दसविहवल्य्ययं जीवाणं पोग्गलाणं य लागद्वाइं च णं पक्ष्वणया व्याचिव्जंति ""'-सम० स० १६८ । नम्बी० स० ४७ । (३) पक्षा० गा० ७१, ७२ । ''स खलु जीवो महात्मा नित्यचेतन्योपगुक्तत्वादेक एव । ज्ञानदर्शनभेदाद् द्विचिकल्यः । कर्मफलकार्यज्ञानचेतनाभेदेन लक्ष्य-माणत्वात् विलक्षणः ध्रौक्योत्पादविनाशभेदेन वा । चतमुषु गतिषु चंक्रमणत्वाच्चतुहवङ्क्रमणः । पञ्चिभः पारिणामिकौदिमकादिभिरयगुणैः प्रधानत्वात् पञ्चाप्रगुणप्रधानः । चतमुषु दिक्षु कर्ष्वमध्वचेति भवान्तरसंक्रम-

#### छकापकमञ्जूतो उवगुत्तो सत्तभंगिसब्भावो । अहासवो णवहो जीबो दसहाणिओ भणिओ ॥ ६५॥

## एवमाइसस्वेण ।

५ ९५. समवाओ णाम अंगं दब्ब-खेत्त-काल-मावाणं समवायं वण्णेदि। तत्थ दब्ब-समवाओ। तं जहा—धम्मित्थय-अधम्मित्थय-लोगागास-एगजीवाणं पदेसा अण्णोणं सिरसा। कथं पदेसाणं दब्बतं १ णः, पज्जवद्वियणयावलंबणाए पदेसाणं पि दब्बत्तसिद्धीदो।

दक्षिण, ऊपर और नीचे इसप्रकार छह दिशाओं में गमन करता है अतः छह प्रकारका कहा गया है। स्यादिस्त, स्यान्नास्ति इत्यादि सात भंगोंसे युक्त होनेकी अपेक्षा सात प्रकारका कहा गया है। ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कमोंके आस्रवसे युक्त होनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका कहा गया है। जीवादि नौ प्रकारके पदार्थों रूप परिणमन करनेवाला होनेकी अपेक्षा नौ प्रकारका का कहा गया है। प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक, साधारण वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और पंचेन्द्रियजातिके भेदसे दस स्थानगत होनेसे दस प्रकारका कहा गया है। १६४-६५॥

§ ९५. समवाय नामका अंग, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोंके समवायका वर्णन करता है। उनमेंसे पहले द्रव्यसमवायका कथन करते हैं। वह इसप्रकार है-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीवके प्रदेश परस्पर समान हैं।

शंका-पदेशोंको द्रव्यपना कैसे सिद्ध हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पर्यायार्थिक नयका अवलंबन करने पर प्रदेशोंके भी द्रव्यत्व-की सिद्धि हो जाती है। प्रदेशभेद पर्यायार्थिक नयकी मुख्यतासे स्वीकार किया है, इसलिये पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करके प्रदेशमें द्रव्यत्वकी सिद्धि की है।

प्रथम नरकका पहला इन्द्रक सीमन्तक बिल, मानुषक्षेत्र, सौधर्म कल्पका पहला इन्द्रक ऋजुविमान और सिद्धलोक ये चारों क्षेत्रकी अपेक्षा सदृश हैं। यह क्षेत्रसमवाय है।

विशेषार्थ-पहले नरकके पहले पाथड़ेके इन्द्रक बिलका नाम सीमन्तक है। जम्बूद्रीप, लबणसमुद्र, धातकीखंडद्रीप, कालोदकसमुद्र और मानुषोत्तर पर्वतके इस ओरका आधा पुष्करवरद्रीप यह सब मिलकर मानुषक्षेत्र है, क्योंकि मनुष्य इतने क्षेत्रमें ही पाये जाते हैं। सीधम स्वर्गके पहले पटलके प्रथम इन्द्रक विमानका नाम ऋजुविमान है। तथा जहाँ

णषट्केण अपक्रमेण युक्तत्वात् षट्कापक्रमयुक्तः । अस्तिनास्तित्यादिभिः सप्तभङ्गः सद्भावो यस्येति सप्तभङ्ग-सद्भावः । अष्टानां कर्मणां गुणानां वा आत्रयत्वादष्टाश्रयः । नवपदार्थक्ष्पेण वर्तनाञ्चवार्थः । पृथिव्यप्तेजो-वायुवनस्पतिसाचारणप्रत्येकद्वित्रचतुःपञ्चेन्द्रियरूपेषु दशसु स्थानेषु गतत्वाद्दशस्थानग इति ।"—पञ्चा० तस्व० । "संग्रहनये एक एव आत्मा । व्यवहारनयेन संसारी मुक्तक्षेति द्विविकव्यः "अष्टविषकर्माव्ययुक्तत्वादष्टा-स्रवः"—गरै० जीव० जी० गा० ३५६ । अंगप० गा० २४—२८ । "" जुत्तो कमसो सो सत्तर्भागः"—ष० सं० पृ० १०० ।

(१) ''समबाये सर्वेषदार्थानां समवायिक्तन्त्यते । स चतुर्विधः द्रव्यक्षेत्रकालमाविकल्पैः ''—राजवा० ११२० । च० सं० पू० १०१ । घ० आ० प० ५४६ । हरि० १०१३० । सं० धृतभ० टी० हली० ७ । ''सं० संग्रहेण सावृद्यसामान्येन अवेयंते ज्ञायन्ते जीवादिपदार्था द्रव्यकालमावानाश्चित्य अस्मिन्निलि समवायाङ्गम् '''' —गो० जीव जी० गा० १५६ । अवप० गा० २९—१५ । ''समवाए पं एगाइक्षाणं एगुत्तरिक्षाणं ठाणसय-

सीमंत-माणुसखेत्त-उडुविमाण-सिद्धिसेताणि चत्तारि वि सरिसाणि, एसो खेत्तसमवाओ। समयौविलय-खण-लव-मुहुत्त-दिवस-पक्ख-मास-उडु-अयण-संवच्छर-युग-पुव्व-पव्व-पव्ल-सागरोसिपणि-उस्सप्पणीओ हि सरिसाओ, एसो कालसमवाओ। केवलणाणं केवल-दंसणेण समाणं, एसो भावसमवाओ।

५२६. वियोद्दपण्णत्ती णाम अंगं सद्विवायरणसहस्साणि छण्णउदिसहस्सर्छिण्ण-छेयणजणियसुहमसुहं च वण्णेदि । णोद्दधम्मकहा णाम अंगं तित्थयराणं धम्मकहाणं

छोकके अप्रभागमें सिद्ध जीव निवास करते हैं उसे सिद्धिक्षेत्र कहते हैं। पूर्वोक्त इन चारों स्थानोंका व्यास पैताछीस छाख योजन है, इसिछये ये चारों क्षेत्रकी अपेक्षा समान हैं।

समय, आवली, क्षण, छव मुहूर्त्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, युग, पूर्व, पर्व, पल्योपम, सागरोषम, अबसर्पिणी और उत्सर्पिणी ये प्रत्येक परस्परमें समान हैं। अर्थात् एक समय दूसरे समयके समान है। एक आवली दूसरी आवलीके समान है, इसीतरह आगे भी समझ लेना चाहिये। यह काल समवाय है।

केवल्यान केवलद्र्यनके बराबर है। यह भावसमवाय है।

६ ९६. व्याख्याप्रक्षप्ति नामका अंग 'क्या जीव है ? क्या जीव नहीं है ?' इत्यादिक-रूपसे साठ हजार प्रश्नोंके उत्तरोंका तथा छयानवे हजार छिन्नच्छेदोंसे ज्ञापनीय शुभ और अशुभका वर्णन करता है।

नाथधर्मकथा नामका अंग तीर्थं करोंकी धर्मकथाओं के स्वरूपका वर्णन करता है।

विविद्विभाणं भाषाणं परूवणा आघविष्जइ दुवालसविहस्स य गणिपिडगस्स पत्लवगे समासिष्जइ...."— नन्ती० सू० ४८ । सम० सू० १२९ ।

<sup>(</sup>१) ''सिद्धिसीमन्तकज्बस्यिबमाननरलोकजम्। प्रमाणं समित्युक्तं तत्रैव क्षेत्रतस्तथा।।''-हरि॰ १०।३२। घ० सं०पृ० १०१। ''चत्तारिलोगे समा सपिनख सपिडिविसि-सीमंतए नरए, समयनखेत्ते, उडुविमाणे, ईसीपब्भारा पुढवी।"-स्था० सू० ३२९। (२) "एकसमयः एकसमयेन सदृशः आवल्टिः आवल्या सदृशी "इत्यादिः कालसमवाय:।"-गो० जीव० जी० गा० १५६। अंगप० गा० ३३। (३) 'व्याख्याप्रज्ञप्ती षष्टिव्याकरणसहस्राणि किमस्ति जीवः नास्ति इत्येवमादीनि निरूप्यन्ते।"-राजवा० १।२०। घ०सं० पृ० १०१। घ० आ० प० ५४६। हरि० १०।३४। गो० जीव० जी० गा० ३५६। अंगप० गा० ३६-ई८। "वियाहे णं ससमया विआहिएजंति परसमया विवाहिण्जंति ''वियाहे णं नाणाविहसुरनरिंदरायरिसिविविह-संसङ्अपुच्छिआणं जिणेणं वित्थरेण भासियाणं " छत्तीससहस्समणूणयाणं वागरणाणं दंसणाओ आघविज्जंति।"-सम० सू० १४०। नन्दी सु० ४९। (४) ''अयं रलोकः छिन्नण्छेदनयमतेन व्याख्यायमानो न द्वितीयादीन् इलोकानपेक्षते नापि द्वितीयादयः इलोका अमुम् । "तया सूत्राण्यपि यन्नयाभित्रायेण परस्परं निरपेक्षाणि व्याख्यान्ति सम स छिन्तच्छेदनयः । किन्नो द्विषाकृतः पृथक्कृतः छेदः पर्यन्तो येन स छिन्नच्छेदः प्रत्येकं विकल्पितपर्यन्तः इत्यर्थः "'-नन्दी० बलय० सू० ५६। नन्दी०, चू, हरि० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७। (५) 'कातृधर्मकथायामाख्यानोपा-स्यानानां बहुप्रकाराणां कथनम्"-राजबा० १।२०। "ज्ञातृधर्मकयामां स्वपौरुषोषु भगवतस्तीर्थकरस्य ताल्बोष्ठपुटविचलनमन्तरेण सकस्रभाषास्वरूपदिग्यध्वनिधर्मकथनविधानं जातसंशयस्य गणधरदेवस्य संशयच्छेद-निवधानम् आस्यानोपास्थानानां च बहुप्रकाराणां स्वरूपं कथ्यते।"-ध० आ० प० ५४६। ध० सं० पृ० १०२। ''ज्ञातुषर्मकथा चष्टे जिनबर्मकथामृतम्''-हरि॰ १०।३६। सं० खुतभ० टी॰ इलो॰ ७। ''णाहो तिलोगसामी धम्मकहा तस्स तच्चसंकहणं । घाइकम्मक्खयादो केवलणाणेण रम्मस्स ॥ तित्थयरस्स तिसंबद्धे

सहवं वण्णेदि । केण किहिति ते ? दिञ्बज्झुणिणा । केरिसा सा ? सैञ्बभासासहवा अबखराणक्खरिपया अणंतत्थगब्भबीजैपदघिद्यसरीरा तिसंज्झूविसय-छग्घिद्यासु णिरं-तरं पयद्वमाणिया इयरकालेसु संसयविवज्जासाणज्झवसायभावगयगणहरदेवं पिट वद्व-माणसहावा संकरविदगराभावादो विसदसहवा एऊँणबीसधँम्मकहाकहणसहावा ।

शंका—तीर्थंकर धर्मकथाओं के स्वरूपका कथन किसके द्वारा करते हैं ? समाधान—तीर्थंकर धर्मकथाओं के स्वरूपका कथन दिव्यध्वनिके द्वारा करते हैं। शंका—वह दिव्यध्वनि कैसी होती है अर्थात् उसका क्या स्वरूप है?

समाधान — वह सर्वभाषामयो है, अक्षर-अनक्षरात्मक है, जिसमें अनन्त पदार्थ समाविष्ट हैं, अर्थात् जो अनन्त पदार्थोंका वर्णन करती है, ऐसेवीजपदोंसे जिसका शरीर घड़ा गया
है, जो प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल इन तीन संन्ध्याओंमें छह छह घड़ीतक निरन्तर खिरती
रहती है और उक्त समयको छोड़कर इतर समयमें गणघरदेवके संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय भावको प्राप्त होनेपर उनके प्रति प्रवृत्ति करना अर्थात् उनके संशयादिकको दूर करना
जिसका स्वभाव है, संकर और व्यतिकर दोषोंसे रहित होनेके कारण जिसका स्वक्तप विशद
है और उन्नीस (अध्ययनोंके द्वारा) धर्मकथाओंका प्रतिपादन करना जिसका स्वभाव है,
इसप्रकारके स्वभाववाली दिव्यध्वित समझना चाहिये।

विशेषार्थ — दिन्यध्वनिके विषयमें उसका स्वरूप, उसके खिरनेका काल और वह किस निमित्तसे खिरती है इन तीन वातोंका विचार करना आवश्यक है। (१) मूलमें यद्यपि णाहस्स सुमज्झिमाए रत्तीए। बारहसहासु मज्झे छग्वडिया दिन्वज्झणी कालो।। होदि गणचिकमहवपण्हादो अण्या वि दिन्वञ्झणी। सो दहलक्खणघम्मं कहेदि खलु भवियवरजीवे।। णादारस्स य पण्हा गणहरदेवस्स णायमाणस्स । उत्तरवयणं तस्स वि जीवादीवत्धुकहणे सा।। अहवा णादाराणं धम्मादिकहाणुकहणमेव सा। तित्थगणिचक्कणरवरसक्काईणं च णाहकहा।।"—अंगप० गा० ४०-४४। गो० जीव० जी० गा० ३५६। "नायाधम्मकहासु णं नायाणं नगराइं उज्जाणाइं चेइआइं वणसंडाइं समोसरणाइं रायाणो अम्मापियरो धम्मकहाओ इहलोइयपरलोइया इड्डिविसेसा भोगपरिच्चाया पन्वज्जाओ परिआया सुअपरिग्नहा तवोवहाणाइं संलेह-णाओ भत्तपच्चक्खाणाइं पाजोवगमनाइं देवलोगमणाइं सुकुलपच्चायाईओ पुण बोहिलामा अंतिकरिआओ य आधविज्जीति। वस धम्मकहाणं वग्गा गां नक्की० सू० ५०। सम० सू० १४१।

(१) ''मिद्रमघुरगभीतरा विसदिवसयसयलभासाहि । बहुरसमहाभासा खुल्लयभासा वि सत्तसयसंखा ॥ अवखरअणक्खरप्ययसण्णोजीवाणसयलभासाओ । एदासि भासाणं तालुवदंतोट्टकंठवावारं । परिहरिय एककालं भव्वजणाणंदकरभासो ।'' —ित० प० १।६०—६२ । ''तव वागमृतं श्रीमत्सवंभाषास्वभावकम्'' —बृहस्व० वलो० ९६ । न्यायकु० पृ० २ । ''मघुरिनग्धगम्भीरिद्य्योदात्तस्फुटाक्षरम् । वर्ततेऽनन्यवृत्तैका तत्र साध्वी सरस्वतो ॥''—हरि० ५८।९ । ''गंभीरं मघुरं मनोहरतरं दोवैरपेतं हितम् । कण्ठोष्ठादिवचोनिमित्तरिहतं नो वातरोघोद्गतम् ॥ स्पष्टं तत्तदभीष्टवस्तुक्षयकं निःशेषभाषात्मकम् । तूरासन्तसमं समं निक्ष्यमं जैनं वषः पातु नः ॥''—समव० पृ० १३६ । ''सर्वभाषापरिणतां जैनीं वाचमुपास्महे ।''—काव्यानु० वलो० १ । (२) ''संखित्तसहरयणमणंतत्त्यावगमहेदुभूदाणेगींलगसंगवं बीजपदं णाम ।''—घ० आ० प० ५३६ । (३) ''जक्तख्य—पुनण्हे मञ्झण्हे अवरण्हे मण्डमणह स्तिए । क्ष्यक्षयाधिरगयदिव्यण्डमणी कहइ सुन्तत्ये ॥''—समव० पृ० १३६ । (४) ''णायाधम्मकहासुः'' 'एमूणवीसं अञ्चर्यकाः'''" सम० सू० १४१ ।

यह बत्तलाया ही है कि दिव्यक्ष्वित अक्षर और अनुसरात्मक होती है तथा वह अनन्तार्थगर्भ बीजपदरूप होती है। षट्खंडागमके वेदनाखंडको टीका करते हुए बोरसेन स्वामीने दिव्य-ध्वनिक स्वरूप पर अधिक प्रकाश डाला है। वहां एक शंका इसप्रकार उठाई गई है कि वचनके बिना अर्थका कथन करना संभव नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थीकी संज्ञा किये बिना उनका प्रतिपादन करना नहीं बन सकता है। यदि कहा जाय कि अनक्षर ध्वनिसे भी अर्थका कथन करना संभव है सो भी बात नहीं है, क्योंकि अनक्षर भाषा तिर्थंचोंके पाई जाती है, उसके द्वारा दूसरोंको अर्थका झान नहीं हो सकता है। तथा दिव्यध्वनि अनक्षरात्मक ही होती है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अठारह भाषा और सात सी कुभाषारूप होती है, इसिछिये अर्थरूपक तीर्थंकर देव भी प्रंथप्ररूपक गणधरके समान ही हो जाते हैं, उनका अलगसे प्ररूपण नहीं करना चाहिये। अर्थात् जिसप्रकार गणधरदेव अक्षरात्मक भाषाका उपयोग करते हैं उसीप्रकार तीर्थं करदेव भी, अतः अर्थकर्ता और प्रंथकर्ता ये दो अलग अलग नहीं कहे जा सकते हैं। इसका जो समाधान किया गया है वह इसप्रकार है-जिनमें शब्दरचना संक्षिप्त होती है और जो अनन्त पदार्थों के ज्ञानके कारणभूत अनेक लिंगोंसे संगत होते हैं उन्हें बीजपद कहते हैं। तीर्थं करदेव अठारह भाषा और सातसी कुभाषारूप इन बीजपदोंके द्वारा द्वांदशांगका उपदेश देते हैं, इसिखये वे अर्थकर्ता कहे जाते हैं। तथा गणधरदेव उन बीजपदोंके अर्थका व्याख्यान करते हैं, इसिलये वे प्रंथकर्ता कहे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि तीर्थं करदेव अपने दिव्यज्ञानके द्वारा पदार्थों का साक्षात्कार करके बीजपदों के द्वारा उनका कथन करते हैं प्रंथरूपसे उन्हें निबद्ध नहीं करते हैं, इसिळिये अर्थकर्ता कहे जाते हैं। तथा गणधरदेव उन बीजपदों और उनके अर्थका अवधारण करके उनका प्रन्थरूप से व्याख्यान करते हैं, इसि छिये वे प्रन्थकर्ता कहे जाते हैं। महापुराण, हरिवंशपुराण, जीव-काण्डकी संस्कृत टीका आदि प्रन्थोंमें भी इसके स्वरूप पर भिन्न भिन्न प्रकाश डाला गया है। जीवकाण्डके टोकाकारने लिखा है कि दिव्यध्वनि जब तक श्रोताके श्रोत्रप्रदेशको नहीं प्राप्त होती है तब तक वह अनक्षरात्मक रहती है। हरिवंशके तीसरे सर्गके रहोक १६ और ३८ में इसके दो भेद कर दिये हैं—दिन्यध्वनि और सर्वार्धमागधी भाषा। उनमेंसे दिन्यध्वनिको प्रातिहार्योंमें और सर्वार्धमागधी भाषाको देवकृत अतिशयोंमें गिनाया है। घर्मशर्माभ्युद्यके सर्ग २१ इछोक ५ में दिव्यध्वनिको वर्णविन्याससे रहित बतलाया है। चन्द्रप्रभचरितके सर्ग १८ रलोक १ और अलंकारचिन्तामणिके परिच्छेद १ रलोक ९९ में दिव्यध्वनिको सर्वभाषा-स्वभाव बतलाया है। चन्द्रप्रभचरितके सर्ग १८ रलोक १४१ में यह भी बतलाया है कि सर्व-भाषारूप वह दिव्यध्वनि मागधी भाषा थी। दर्शनपाहुड श्लोक ३५ की श्रुतसागरकृत टीकामें लिखा है कि तीर्थकरकी दिव्यध्वनि आधी मगधदेशकी भाषारूप और आधी सर्व भाषारूप होती है। पर यह देवकृत इसिक्ट कहकाती है कि वह मगधदेवोंके निमित्तसे संस्कृत भाषा रूप परिणत हो जाती है। कियाकलाप-नन्दीश्वर भक्तिके श्लोक ५-६ की टीकामें लिखा है कि दिव्यध्वनि आधी भगवानकी भाषारूप रहती है, आधी देशभाषारूप रहती है और आधी सर्वभाषारूप रहती है। यद्यपि यह इसप्रकार की है तो भी इसमें सकल जनोंको भाषण करने की सामर्थ्य देवोंके निमित्तसे आती है, इसिख्ये यह देवोपनीत कहलाती है। इसमें दिव्य-ध्वनिको आठ प्रतिहार्योंमें अलगसे गिनाया है। महापुराणके सर्ग २३ इलोक ६९ से ७४ में लिखा है कि आदिनाथ तीर्थंकरके मुखसे मेघगर्जनाके समान गंभीर दिन्यध्विन प्रकट हुई जो एक प्रकारकी अर्थात् एक भाषारूप थी। फिर भी वह सभी प्रकारकी छोटी बड़ी भाषारूप परिणत होकर सभीके अज्ञानको दूर करती थी। यह सब जिनदेवके माहात्म्यसे होता है।

जिसप्रकार जल एक रसवाला होता हुआ भी अनेक प्रकारके वृक्षोंके संसर्गसे अनेक रसवाला हो जाता है उसीप्रकार दिव्यध्वित भी श्रोताओं के भेदसे अनेक प्रकारकी हो जाती है। इसमें 'देवकुतो ध्वनिरित्यसत्' यह कहकर ध्वनिके देवकृत अतिशयत्वका निराकरण किया है। भगजिनसेन इस कथनको जिनेन्द्रकी गुणकी हानिका करनेवाला बतलाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस समय इस विषयमें दो मान्यताएँ थीं। एक मतके अनुसार दिव्यध्वनिका सर्व भाषारूपसे परिणत होना देवोंका कार्य माना जाता था और दूसरे मतानुसार यह अतिशय स्वयं जिनदेवका था। भगवजिसेनके अभिप्रायानुसार दिव्यध्वनि साक्षर होती हैं। यह दिव्यध्वनि सभी विषयोंका प्रस्फुटरूपसे अलग अलग व्याख्यान करती है, अतः संकरदोष्से रहित है। तथा एक विषयको दूसरे विषयमें नहीं मिलाती है, अतः व्यतिकरदोषसे रहित है। (२) दिव्यथ्वनि प्रातः, मध्यान्ह और सायंकालमें छह छह घड़ी तक खिरती है, तथा किन्हीं आचार्यों के मतसे अर्धरात्रिके और मिला देनेपर चार समय खिरती है। जब गणधरको किसी प्रमेयके निर्णय करनेमें संशय, विपर्यय या अनव्यवसाय हो जाता है तब अन्य समयमें भी दिन्यध्वनि खिरती है। (३) बीरसेन स्वामी पहले छिख आये हैं कि जिसने विवक्षित तीर्थंकरके पादमूलमें महाव्रतको स्बीकार किया है उस तीर्थंकरदेवको उसके निमित्तसे ही दिव्यध्वनि खिरती है, ऐसा स्वभाव है तथा वे यह भी छिख आये हैं कि गणधरके अभावमें ६६ दिन तक भगवान् महावीरकी दिव्यध्वनि नहीं खिरो थी। इससे प्रतीत होता है कि दिव्यध्वनिके खिरनेके मूळ निमित्त गणधरदेव हैं। उनके रहते हुए ही दिव्यध्वनि खिरती है, अभावमें नहीं। धवलामें बतलाया है कि भगवान्को केवल्जान हो जाने पर भी लगातार ६६ दिन तक जब दिव्यध्वनि नहीं खिरी तब इन्द्रने उसका कारण गणधरका अभाव जानकर उस समयके महान् वैदिक विद्वान् इन्द्रभूति ब्राह्मण पंखितसे जाकर यह प्रश्न किया कि 'पांच अस्तिकाय' छह जीवनिकाय, पांच महावृत और आठ प्रवचनमातृका कीन हैं। बन्ध और मोक्षका स्वरूप क्या है तथा उनके कितने कारण हैं ?' इस प्रश्नको सुनकर इन्द्रभूतिने स्वयं अपने शिष्य समुदायके साथ भगवान् महाबीरके पास जानेका निर्णय किया। जब इन्द्रभूति समवसरणके पास पहुँचे तब मानस्तंभको देखकर ही उनका मान गछित हो गया और भगवानकी वन्दना करके उन्होंने पांच महाव्रत हे लिये। महाव्रत हेनेके अनन्तर एक अन्त-मेंहरोंमें ही गौतमको चार झान और अनेक ऋद्वियां प्राप्त हो गई और वे भगवान् महाबीरके मुख्य गणधर हो गये। इस कथानकसे भी यही सिद्ध होता है कि भगवानकी दिब्यध्वनि महात्रती गणधरके निमित्तसे खिरती है। अब एक प्रश्न यह रह जाता है कि दिव्यध्वनिके खिरनेके समय शब्दवर्गणाएं स्वयं शब्दरूप परिणत होती है या उन्हें शब्दरूप परिणत होनेके लिये प्रयोगकी आवश्यकता पड़ती है ? प्रयोग निरिच्छ हो यह दूसरी बात है पर बिना प्रयोगके शब्दवर्गणाएं शब्दरूप परिणत हो जाँच यह संभव नहीं दिखाई देता है। प्रयोग दो प्रकारका होता है-आभ्यन्तर और बाह्य। आभ्यन्तर प्रयोग ही योग है। उससे तो शब्द-वर्गणाएं आती हैं और तालु आदिके संसर्गसे होनेवाले बाह्य प्रयोगके निमित्तसे शब्दवर्गणाएं शब्दरूप परिणत होती हैं। केवलीके बाह्य कियाका सर्वथा अभाव तो माना नहीं गया है। स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयंभूस्तोत्रमें बतलाया है कि जिनदेवके मन, वचन और कायकी प्रयुत्तियां विना इच्छाके होती हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनके दिन्यध्वनिके समय तालु आदिका व्यापार होता होगा। पर त्रिलोकश्रह्मित्रें तथा समवसरणस्तोत्रमें बतलाया है कि भगवान्की विव्यथ्वनि तालु आदिके व्यापारके विका प्रयुत्त होती है। इसका यह अर्थ होता

९९७. उवीसयज्झयणं णाम अंगं दंसण-वय-सामाइय-पोसहोववास-सचित्त-रायि-मत्त-बंभारं म-परिग्गहाणुमणुदिङ्कणामाणमेकारसण्हमुवासयाणं धम्ममेकारसैविहं वण्णेदि।

५९८. अंतर्यं डदसा णाम अंगं चडिवहोवसग्गे दारुणे सिहयूण पाडिहेरं सुदूण णिव्याणं गदे सुदंसणादि-दस-दस-साहू तित्थं पिंड वण्णेदि ।

है कि जिस समय दिन्यध्वित खिरती है उस समय भी भगवान्का मुख बन्द रहता है। साथ ही यह भी निष्कर्ष निकलता है कि तीर्यंकरकी दिन्यध्वित मुखाप्रदेशसे ही प्रकट होना चाहिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। पर हरिवंश पुराणके ५८ वें सर्गके दूसरे रलोकमें दिन्यध्वितका चारों मुखांसे प्रकट होना लिखा है। तथा महापुराणके तेईसवें सर्गके ६९ वें रलोकमें और पद्मचरितके दूसरे सर्गके १९५ वें रलोकमें लिखा है कि आदिनाथ तीर्यंकरके थीर महावीर तीर्यंकरके दिन्यध्वित मुखकमलसे प्रकट हुई तथा महापुराणके चौवीसवें पर्वंके ८२ वें रलोकमें यह बतलाया है कि तालु और ओष्ठ आदिके न्यापारके बिना दिन्यध्वित मुखसे प्रकट हुई। इससे यह निश्चित होता है कि तीर्यंकरकी दिन्यध्वित यद्यपि मुखसे ही खिरती है पर साधारण मनुष्यादिकोंको शब्दोचचारणमें जो तालु, ओष्ठ आदिका न्यापार करना पड़ता है तीर्यंकर देवको उस प्रकारका न्यापार नहीं करना पड़ता है।

§ ९७. उपासकाध्ययन नामका अंग दार्शनिक, व्रतिक, सामायिकी, प्रोषधोपबासी, सचित्तविरत, रात्रिभक्तविरत, ब्रह्मचारी, आरंभविरत, परिप्रह्विरत, अनुमतिविरत और उद्दिष्टविरत इन उपासकोंके ग्यारह प्रकारके धर्मका वर्णन करता है।

९९८. अन्तःकृहश नामका अंग प्रत्येक तीर्थक्करके तीर्थकालमें चार प्रकार दारुण उपसर्गोंको सहन कर और प्रातिहार्य अर्थात् अतिशयिवशेषोंको प्राप्त कर निर्वाणको प्राप्त हुए सुदर्शन आदि दस दस साधुओंका वर्णन करता है।

<sup>(</sup>१) "उपासकाष्ययने सैकादशलक्षसप्ततिपदसहस्रे एकादशिवधभावकधर्मो निरूप्यते।"-धः आ॰ प० ५ ४६। ''एगारसविहउबासय।णं लेक्खणं तेसि चेव वदारोवणविहाणं तेसिमाचरणं च वण्णेदि।''-भ० सं पृ १०२। राजवा ११२०। हरि १०१३७। "जत्येयारससद्धा दाणं पूर्यं च सहसेवं च। वयगुण-सीलं किरिया तेसि मंता वि वुच्चंति ॥"-अंगय० गा० ४७। गो० जीव० जी गा० ३५७। "उवासग-दसासु णं समणोवासयाणं नगराइं .... 'इड्डिविसेसा भोगपरिच्चाया पव्वज्जाओ परिआगा सुअपरिगाहा तवोवहाणाइं सीलव्ययगुणवेरमणपश्चवखाणपोसहोववासपडिवज्जणया पडिमाओ उवसम्गा संलेहणाओ भत्तपच्चक्खाणाइं पाओवगमणाइं .... आघविज्जंति ।"-नन्दी० स० ५१। सम० सू० १४२। (२) "दंसण-वयसामाइयपोसहसचित्तरायभत्ते य । बंभारंभपरिगाहअणुमणउद्दिद्व देसविरदो य ॥"-चारित्रप्रा० गा० २१। जीव० गा० ४७७। रत्नक० स्लो० १३३। ''दंसणवयसामाइयपोसहपष्टिमा अवम्भसच्चित्ते। बारम्भपेस उद्दिहवज्जए समणुभूए य ॥"-उपा० अ० १०। सम० सू० ११। विशक्ति० १०।१। (३) ''संसारस्यान्तः कृतो यैस्ते अन्तकृतः निममर्तगसोमिलरामपुत्रसुदर्शनमबाल्मीकबलीकनिष्कम्बलपालांबष्ट-पुत्रा इत्येते दश वर्षमानतीर्थकरतीर्थे । एवमुषमादीनां त्रयोविशतेस्तीर्थेषु अन्ये अन्ये च अनगारा दारुणानु-पसर्गान्निजित्य कुत्स्नकर्मक्षयादन्तकृतः दश अस्यां वर्ण्यन्त इति अन्तकृतद्श । अथवा अन्तकृतां दश अन्तकृद्श तस्याम् अहँदाचार्यविधिः सिद्धधतां च।"-राजवा० १।२० ध० आ० प० ५४६। ध० सं० पृ० १०३। हरि० १०१३९। अंगप० गा० ४८-५१। गो० जीव० जी० गा० ३५७। ''अंतगहदसासु णं अंतगहाणं नग-राइं ' 'जियपरीसहाणं च उब्बिह्कम्मक्लयम्म जह केवलस्स लंभो परियाको' 'अंतगढो मुनिवरो तमरयोध-विष्ममुक्को मोक्ससुसमणंतरं च पत्ता ""नकी० सू० ५२। सम० सू० १४३। "अंतगढदसाणं दस

५९९. अणुत्तरोषवादियदसा णाम अंगं चडिन्बहोबसम्गे दारुणे सिहयूण चडवी-सण्हं तित्थयराणं तित्थेसु अणुत्तरिबमाणं गदे दस दस द्वाणिवसहे वण्णेदि।

§१०० पेण्हवायरणं णाम अंगं अक्खेवणी-विक्खेवणी-संवेयणी-णिब्वेयणीणामाओ

९९९. अनुत्तरीपपादिकदश नामका अंग चौबीस तीर्थंकरोंमेंसे प्रत्येक तीर्थंकरके समयमें चार प्रकारके दाहण उपसगोंको सहन करके अनुत्तर विमानको प्राप्त हुए दस दस मुनिश्रेष्ठोंका वर्णन करता है।

\$ १००. प्रश्नव्याकरण नामका अंग आक्षेपिणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेद्धनी इन चार अज्झयणा-णिम मातंगे सोमिले रामगुत्ते सुदंसणे चेव। माली त भगाली त किंकमे य पल्लेति । काले अंवहपुत्ते य त एते दस आहिता ॥-एतानि च नमीत्यादिकानि अन्तकृत्साधुनामानि अन्तकृह्शांगप्रथमवर्गेऽध्ययनसंग्रहें नोपलम्यन्ते । यतस्तत्राभिधीयते-'गोयमसमुद्दसागरगंभीरे चेव होइ थिमिए य । अयले कंपिल्ले खलु अक्लो-भपसेणइ विण्हु ॥' इति । ततो वाचनान्तरापेक्षाणि इमानीति संभावयामः।"-स्था०, टो०, सू० ७५४ ।

(१) ''उपपादो जन्म प्रयोजनं येषां त इमे खोपपादिकाः। विजयवैजयन्तजयन्तापराजितसर्वार्थसिद्धाख्यानि पञ्चानुत्तराणि । अनुत्तरेष्वीपपादिका अनुत्तरीपपादिकाः ऋषिदासघन्यसुनक्षत्रकार्तिकनन्दनन्दनशास्त्रिभद्रअभय-वारिषेणचिलातपुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थकरतीर्घे । एवम्षमादीनां त्रयोविशतेस्तीर्थेषु अन्ये अन्ये च दश दशानगारा दारुणानुपसर्गान्निजित्य विजयाद्यनुत्तरेषूत्पन्ना इत्येवमनुत्तरीपपादिकाः दशास्यां वर्ण्यन्त इत्यनुत्तरौपपादिकदश । अथवा अनुत्तरीपपादिकानां दश अनुत्तरीपपादिकदश तस्याम् आयुर्वेक्रियिकानुबन्धविशेषः ।''-राजवा० १।२० । ष० आ० प० ५४६। ष० सं० पू० १०४। ''तत्रीपपादिके दशे वर्ण्यन्तेऽनुसरादिके। दशोपसर्गजयिनो दशानुसर-गामिनः ।। स्त्रीपुंनपुंसकैस्तिर्यग्नृसुरैरष्ट ते कृताः । शारीराचेतनत्वाम्यामुपसर्गा दशोदिताः ।।"-हिन० १०।४१ -४२ । गो० जीव० जी० गा० ३५७ । अंगप० गा० ५२-५५ । ''अणुसरोववाइयदसासु णं अणुत्तरोववाइयाण नगराइ '''जिणसीसाण चेव समणगणपवरगंघहत्थीणं थिरजसाणं परिसहसेण्णरिज्ञ कपमह्णाणं '''समाहिमुत्त-मज्झाणजोगजुत्ता उववन्ना मुणिवरोत्तमा जह अणुत्तरेसु पावति जह अणुत्तरं तत्य विसयसोक्खं तथो य चुआ कमेण काहिती संजया जहा य अंतिकिरियं एए अन्ने य एवमाइ अत्था वित्थरेण आघविज्जंति । -सम० सू० १४४ । मन्दी० सू० ५३ । ''अणुत्तरोववासियदसाणं दस अज्झयणा-ईसिदासे य घण्णो त सुणक्खत्ते य कातिते । सद्वाणे सालिभद्दे त अणंदे तेतली तित । दसन्नभद्दे अतिमुत्ते एमेते दस आहिया ॥ तत्र तृतीयदर्गे दृश्यमाना-व्ययनै कैश्वित सह साम्यमस्ति न सर्वैः यत इहोक्तम् -इसिदासेत्यादि, तत्र तु दृश्यते--'धन्ने य सुनक्खत्ते ईसिदासे य आहिए। पेल्लए रामपुत्ते य चंदिमा पोट्टिके इय। पेढालपुत्ते अणगारे अणगारे पोट्टिले इय। विहल्ले दसमे वुले एमे ए दस आहिया ।।' इति । तदेविमहापि वाचनान्तरापेक्षया अध्ययनविभाग उक्तो न पुनरुपसम्यमानवाचनापेक्षयेति।"-स्या० टी० सू० ७५४। (२) ''आक्षेपविक्षेपैहेंतुनयाश्रितानां प्रश्नानां व्याकरणं प्रश्तब्याकरणं तस्मिन् लौकिकवैदिकानामर्थानां निर्णयः।"-राजवा० १२०। "प्रश्नानां व्याकरणं प्रश्नव्याकरणं तस्मिन् "प्रकान्नष्टम्ष्टिचिन्तालाभालाभदुः ससुस्रजीवितमरणजयपराजयनामद्रव्यायुरसंख्यानां लौकिकवैदिका-मामर्थानां निर्णयस्य प्ररूपाते। आक्षेपणीविक्षेपणी-संवेदमी-निर्वेदिन्यस्वेति चतस्त्रः कथाः एतास्य निरूप्यप्ते।"-ष० आ० प० ५४७। ष० सं० पृ० १०४। हरि० १०।४३। गो० जीव० जी० गा० ३५७ । अंगप० गा० ५६--६७। ''पण्हवागरणेंसु ण अट्टलरं पिसणसयं अट्ठुलरं अपिसणसयं अट्ठुलरं पिसणापिसणसयं तं जहा-अंगुट्रपिसणोद्दं बाहुपसिणाइं अद्दागपसिणाइं अन्ने वि विचित्ता विज्जाइसया नागसुबण्णे हिं सिद्धि दिव्या संवाया आचविज्जंति।" -नग्दी० सू० ५४। सम० सू० १४५। (३) ''आक्लेवणी कहा सा विज्ञाचरणमुवदिस्सदे जत्य। ससमयपरसमयगदा कथा द विक्लेवणी णाम ॥ संवेयणी पूण कहा जाजचरित्तं तववीरियइद्विगदा । णिव्वेयणी पूण कहा सरीरभोगे भवोधे य।।"-मूलारा० गा० ६५६-६५७। "तत्य अब्बोवणी णाम छद्व्यणसप्यत्याणं सकवं दिगंतरसमयांतर-

चडिवहकहाओ पण्हादो णहु-मुद्धि-चिंता-लाहालाह-मुखदुक्त-जीवियमरणाणि च वण्णेदि। विवीयसुत्तं णाम अंगं दब्व-क्खेत्त-काल-मावे अस्सिद्ण सुहासुहकम्माणं विवायं वण्णेदि। जेणेवं तेणेकारसण्हमंगाणं वत्तव्वं ससमओ।

६१०१ पैरियम्मं चंद-सूर-जंसूदीव-दीवसायर-वियाद्दपण्णित्रमेएण पंचविद्दं। तत्थ चंदपण्णत्ती चंदविमाणाउ-परिवारिङ्डि-गमण-हाणि-वङ्डि-सयलद्ध-चउत्थभागगाहणा-

प्रकारकी कथाओं का तथा प्रश्नके अनुसार नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवन और मरणका वर्णन करता है। विपाकसूत्र नामका अंग द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका आश्रय लेकर शुभ और अशुभ कर्मों के विपाक (फल) का वर्णन करता है। जिस- लिये ये अंग इतप्रकार वर्णन करते हैं इसलिये इन ग्यारह अंगों का कथन स्वसमय है।

- § १०१. चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रक्रप्ति, जंबृद्वीपप्रक्रप्ति, द्वीपसागरप्रज्ञप्ति, और व्याख्याप्रक्रप्तिके णिराकरणं सुद्धि करेंती परूर्विया गाम परसमएण ससमयं दूसंती पच्छा दिगंतरसुद्धि करेंती ससमयं बावंती छद्दुक्वणवपयस्य परूर्विद । संवेयणी णाम पुण्णफलसंकहा । ""णिश्वेयणी णाम पावफलसंकथा "उक्तं च—आनेपणी तत्त्विधानमूतां विक्षेपणी तत्त्विद्यान्त्रत्तुद्धम् । संवेगिनी चर्मफलप्रप्रद्धां निर्वेगिनी चाह कथा विरागाम् ॥"-ष्य० सं० पृ० १०५-१०६ । गो० जीव० जी० गा० ३५७ । अंगप० । "चउिव्वहा घम्मकहा अक्षेवणी विक्षेवणी संवेयणी निक्वेगणी ।"-स्मा० सू० २८२ । "विज्जाचरणं च तवो पुरिसक्तारो य सिम्द्रगृतीओ । उवद्दस्सद खलु जहियं कहाइं अक्षेवणी इरसो ॥१९५॥ जा ससमयवण्जा खलु होद कहा लोगवेयसंजुला । परसमयाणं च कहा एसा विक्षेवणी णाम ॥१९७॥ जा ससमयेण पुव्वि अक्षायातं छुभेज्ज परसमए । परसाणवक्षेवा परस्स समयं परिकहेद ॥१०८॥ वीरिय विज्ञविणाट्टी नाणचरणदंसणाण तह इह्नो । उवद्दसद खलु जिह्यं कराइ संवेयणी इरसो ॥२००॥ पावाणं कम्माणं असुभविवागो कहिज्जए जत्य । इह य परस्थ य लोए कहा उ णिक्वेयणी णाम ॥२०१॥"-व्या० नि० । "आक्षित्यन्ते मोहात्तत्त्वं प्रत्यन्ता मञ्यप्राणिन इत्याक्षेपणी । "विक्षप्रते अनया सन्मार्गत् कुमार्गे कुमार्गोद्धा सन्मार्गे श्रोतेति विक्षेपणी" संवेगं प्राह्मते अनया श्रोतेति संवेजनी "पापानां कर्मणाञ्चौर्यादिकृतानामशुभविपाकः दारुणपरिणामः कथ्यते यत्र "निवेद्यते भवादनया श्रोतेति विवेदती ।"-व्या० नि० हरि० गा० १९३-२०२।
- (१) "विपाकसूत्रे सुकृतदुष्कृतानां विपाकिहिचन्त्यते।"-राजवा० १।२० घ० आ० प० ५४७। घ० सं० पृ० १०७। हरि० १०।४४। गो० जीव० जी० गा० ३५७। अंगप० गा० ६८-६९। "विवागसुए णं सुकडदुक्कडाणं कम्माणं फलविवागे आघविज्जइ।"-नन्दी० सू० ५५। सम० सू० १४६। (२) "तत्र परितः सर्वतः कर्माणि गणितकरणसूत्राणि यस्मिन् तत्परिकर्म।"-गो० जीव० जी० गा० ३६१। अंगप० (पूर्व०) ११। "सूत्राविपूर्वगतानुयोगसूत्रार्थग्रहणयोग्यतासम्पावनसमर्थानि परिकर्माणि, यथा गणितशास्त्रे सक्कुलनावीनि आद्यानि घोडण परिकर्माणि शेषगणितसूत्रार्थग्रहणे योग्यतासम्पावनसमर्थानि।"-नन्दी० मलय० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७। "परिकर्मणि चण्द्रप्रकृतिः सूर्यप्रकृतिः द्वीपसागरप्रकृतिः जम्बद्वीपप्रकृतिः व्याख्याप्रकृतिरिति पंचाविकारः।"-च० आ० प० ५४७। हरि० १०।६२। गो० जीव० गा० ३६१। "परिकम्मे सत्तविहे पण्यते। तं जहा-सिद्धसेणिआपरिकम्मे, मणुस्ससेणिआपरिकम्मे, पुटुसेणिआपरिकम्मे ।" बोगससेणिआपरिकम्मे छवसंपण्जणसेणिआपरिकम्मे विष्यजहण्यसेणिआपरिकम्मे चुत्रसेणिआपरिकम्मे —नन्दी० सू० ५६। सम० सू० १४७। (३) "तत्र चन्द्रप्रकृततो पंचसहस्राधिकषट्त्रिशच्छतसहस्रपदायां चन्द्र-बिम्बत्यगार्युःनरिवारप्रमाणं चन्द्रलोकः तद्गतिविशेषः तस्मादुत्पद्यमानचन्द्रदिनप्रमाणं राहुचन्द्रविम्वयोः प्रच्छाद्यक्वियानं तत्रीत्पत्तेः कारणं च निक्ष्यत्ते।"-व० आ० प० ५४७। घ० सं० पृ० १०९। हरि० १०।६२। गो० जीव० जी० गा० ३६१। अंगप० (पूर्व०) गा० २। सं० भूतम० दो० क्लो० ९।

दीण वण्णेदि । सूराज-मंडल-परिवारिङ्ढि-पमाण-गमणायणुप्पत्तिकारणादीणि सूरसंबं-धाणि सूरेपण्णत्ती वण्णेदि । जंबूँदीवपण्णत्ती जंबूदीवगय-कुलसेल-मेरु-दह-वस्स-वेहया-वणसंड-वेंतरावास-महाणँह्याईणं वण्णणं कुण्ण । जा दीवँसायरपण्णत्ती सा दीवसाय-राणं तत्थ द्वियजोयिस वण-भवणावासाणं आवासं पिंड संठिद-अकद्विमिजणभवणाणं च वण्णणं कुण्ड । जा पुण विद्याहपण्णत्ती सा रूवि-अरूवि-जीवाजीवद्व्वाणं भवसिद्धिय-अभवसिद्धियाणं पमाणस्स तन्लक्खणस्स अणंतर-परंपरसिद्धाणं च अण्णेसि च वत्थूणं वण्णणं कुण्ड ।

भेदसे परिकर्म पांच प्रकारका है। उनमेंसे चन्द्रप्रक्रित नामका परिकर्म चन्द्रमाके विमान. आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन, हानि, बृद्धिका तथा सकल्प्रासी, अर्धभागप्रासी और चतुर्थभागप्रासी प्रहण आदिका वर्णन करताहै। सूर्यप्रक्रित नामका परिकर्म सूर्यसंबन्धी आयु, मंडल, परिवार, ऋद्धि, प्रमाण, गमन, अयन और उत्पत्तिके कारण आदिका वर्णन करता है। जम्बूद्धीपप्रक्रित नामका परिकर्म जंबूद्धीपके कुलाचल, मेरु, तालाब, क्षेत्र, वेदिका, वनखंड, व्यन्तरों के आवास और महानदियों आदिका वर्णन करता है। जो द्वीपसागरप्रक्रित नामका परिकर्म है वह द्वीपोंका और सागरोंका तथा उनमें स्थित ज्योतिषी व्यन्तर और भवनवासी देवोंके आवासोंका तथा परिकर्म है वह रूपी और अरूपी दोनों प्रकारके जीव और अजीव द्रव्योंके तथा भव्यसिद्ध अर्थात् भव्य और अभव्यसिद्ध अर्थात् अभव्य जीवोंके प्रमाण और लक्षणका तथा अनन्तरसिद्ध और परंपरासिद्धोंका तथा अन्य वस्तुओंका वर्णन करता है।

<sup>(</sup>१) ''सूर्यप्रज्ञमी' 'सूर्यबिम्बम।र्गपरिवारायुःप्रमाणं तत्प्रभावृद्धिह्नासकारणं सूर्यदिनमासवर्षयुगा-यनविधानं राहुसूर्यविम्बप्रच्छाद्यप्रच्छादकविधानं तद्गतिविशेषग्रहच्छायाकालराश्युदयविधानं च निरूप्यते।" —घ० आ० प० ५४७ । घ० सं० पू० ११० । हरि० १०।६४ । गो० जीव॰ जी० गा० ३६१ । अंगप० (पूर्व०) गा० ४। सं० श्रुतभ० टी० क्लो० ९। (२) ''जंबूद्वीपप्रज्ञसौ' 'वर्षधरवर्ष ह्रदचैत्यचैत्यास्रय-भरतैरावतगतसरित्संख्याश्च निरूप्यन्ते ।" -ध० आ० प० ५४७। घ० सं० पू० १११। हरि० १०।६५। गो० जीव० जी० गा० ३६१। अंगप० (पूर्व०) गा० ५-६। सं० श्रुतभ० टी इलो० ९। (३) ''द्वीपसागरप्रज्ञप्ती' द्वीपसागराणामियत्ता तत्संस्थानं तद्विस्तृतिः तत्रस्थजिनालयाः व्यन्तरावासाः समुद्राणामुदकविशेषाश्च निरूप्यन्ते।''-ष० आ० प० ५४७ । ष० सं० पू० ११० । हरि० १०।६६ । गो० जीव॰ जी॰ गा॰ ३६१ । अंगप॰ (पूर्वं०) गा॰ ७-१० । सं॰ भूतम॰ टी॰ इलो॰ ९ । (४) 'व्याख्याप्रज्ञानी '''रूपिअजीवद्रव्यमरूपिअजीवद्रव्यं भव्याभव्यजीवस्वरूपञ्चितिरूप्यते।''-ध० आ० प० ५४७। घ० सं० पृ० ११० । हरि॰ १०।६४ । ''रूप्यरूपिओवाजीवद्रव्याणां मव्याभव्यभेदप्रमाणलक्षणानां ' '—गो० जीव० जी० गा० ३६१। ''जोऽरूविरूविजीबाजीवाईणं च दव्वनिवहाणं भव्वाभव्वाणं पि य भेयं परिमाणलक्खंणयं।। सिद्धाणं ''' -अंगप० (पूर्व०) गा० १२-१४। (५) ''भवियाणुवादेण अत्य भवसिद्धिया अभवसिद्धिया (जीव॰ सू॰ १४१) = भव्या भविष्यन्तीति सिद्धिर्येषा ते भव्यसिद्धयः ' 'तिद्विपरीता सभव्याः । उन्तं-''भिवया सिद्धो जेसि जीवाणं ते भवंति भवंसिद्धा । तिव्ववरीदा भव्वा संसारादो ण सिज्झंति ॥"-ध० सं० पू० ३९४ । गो० जीव० गा० १९६। ''तसकाए दुविहे पण्णत्ते-तं जहा-भवसिद्धिए चेव अभवसिद्धिए चेव । एवं थावरकाए वि।'-स्थान सू ७५। "भवा भाविनी सिद्धिः मुक्तितर्येषां ते भगसिद्धिकाः भव्याः।''-सम अभ सु १। उत्तरा० पा० टी० प० ३४३। (६) "न विद्यते अन्तरं व्यवधानमर्थात् समयेन येषां ते अनन्तराः ते च

\$१०२.जं सुत्तं णाम तं जीवो अबंधओ अलेवओ अकत्ता णिग्गुणो अभोत्ता सञ्वगओ अणुमेत्ता णिचेयणो सपयासओ परप्यासओ णिश्य जीवो त्ति य णिश्ययवादं, किरिया-वादं अकिरियावादं अण्णाणबादं णाणवादं वेण इयवादं अण्यपयारं गणिदं च वण्णेदि।

असिदि-सदं किरियाणं अक्किरियाणं च आहु चुलसीदिं। सत्तहण्णाणीणं वेणइयाणं च बत्तीसं।।६६॥

एदीए गाहाए भणिदविष्णिसय-तिसिहसमयाणं वण्णणं कुणदि ति भणिदं होदि ।

§ १०२. जो सूत्र नामका अर्थाधिकार है वह जीव अबन्धक ही है, अलेपक ही है, अकर्ता ही है, निर्णुण ही है, अभोक्ता ही है, सर्वगत ही है, अणुमात्र हो है, निर्चेतन ही है, स्वप्रकाशक ही है, परप्रकाशक ही है, नास्तिस्वरूप ही है इत्यादिरूपसे नास्तिवाद किया-वाद, अकियाबाद, अज्ञानवाद, ज्ञानवाद और वैनयिकवादका तथा अनेक प्रकारके गणितका वर्णन करता है।

क्रियाबादियोंके :एकसी अस्सी, अक्रियावादियोंके चौरासी, अज्ञानियोंके सरसठ और वैनयिकोंक बत्तीस भेद कहे हैं ॥६६॥

इस गाथामें कहे गये तीनसी त्रेसठ समयोंका वर्णन सूत्र नामका अर्थाधिकार करता है, यह पूर्वोक्त कथनका तात्पर्य समझना चाहिये।

विशेषार्थ—किया कत्तांके विना नहीं हो सकती है और वह आत्माके साथ समवेत हैं ऐसा कियावादा मानते हैं। वे कियाको हो प्रधान मानते हैं, ज्ञानादिकको नहीं। तथा ते सिद्धाक्व अनन्तरसिद्धाः सिद्धत्वप्रथमसमये वर्तमाना इत्यर्थः विवक्षिते प्रथमे समये यः सिद्धः तस्य यो दितीयसमयसिद्धः स परः तस्यापि यस्तृतीयसमयसिद्धः स पर एवमन्येऽपि वाच्याः, परे च परे चेति वीप्सायां पृषोदरादय इति परम्परशब्दिनेष्पत्तिः। परम्पराक्च ते सिद्धाक्च परम्परसिद्धाः। विवक्षितसिद्धस्य प्रथमसमयात् प्राक् दितीयादिसमयेषु अतीताद्धाः यावद्धर्तमाना इति भावः।"—प्रज्ञा० मलय० पद १। सिद्धप्रा० गा० ९। नन्ती० मलय० पु० १६।

(१) ''सूत्रे अष्टाशीतिशतसहस्रपदैः पूर्वोक्तसर्वृद्ष्टयो निरूप्यन्ते—अबन्धकः अलेपकः अभोक्ता अकर्ता निर्मुणः सर्वगतः अद्वैतः नास्ति जीवः समुदयजनितः सर्वं नास्ति ब्राह्मार्थों नास्ति सर्वं निरात्मकं सर्व क्षणिकम् अक्षणिकमदैतमिथ्यादयो दर्शनभेदाश्च निरूप्यन्ते ।''—ध० आ० प० ५४८ । ''अबंधओ अवलेवओः '''—ध० मं० प० ११० । गो० जीव० जी० गा० ३६१ । ''जीवः अवन्धओ बन्धओ वा वि : ''—अंगप० (पूर्ष०) गा० १५–१७ । ''पदाष्टाशीतिलक्षा हि सूत्रे चादावबन्धकाः । श्रुतिस्मृतिपुराणार्था द्वितीये सूत्रिताः पुनः ॥ तृतीये नियतिः पक्ष चतुर्थे समया परे । सूत्रिता ह्यधिकारे ते नानाभेदव्यवस्थिताः ॥ —हरि० १०१६९—७० । (२) ''असियसयं किरियवाई अक्किरियाणं च होइ चुलसीदी । सत्तद्वी अण्णाणि वेणैया होति बत्तीसा ॥'' भावप्र० गा० १३५ । गो० कमं० गा० ८७६ । ''चविद्या समोसरणा पण्णत्ता—तं जहा—किरियावादी अकिरियावादी अण्णाणिवादी वेणइयवादी ।'' —भग० ३०११ । स्था० ४।४ । ३४५ । नन्दी० सू० ४६ । सम० सू० १३७ । ''असियसयं किरियाणं अक्किरियाणं होड चुलसीती । अन्नाणि य सत्तद्वी वेणइयाणं च बत्तीसा ॥'' —सूत्र० नि० गा० ११९ । उद्घृतेयम्—सर्घायं० ८।१ । आखा० शी० १।११३। षड्द० बृह० । (३) ''जीवादि-पदार्थसद्भावोऽस्तीत्येवं सावधारणिकयाम्यपुपगमो येषा ने अस्तीति क्रियावादिनः ॥''—सूत्र० शी० १।१२ । स्था० अभ० ४।४।३४५ । 'क्रिया कर्त्रा विना न संभवति, सा चात्मसमवायिनीति वदन्ति तच्छीलाश्च ये ते क्रियावादिनः । अन्ये त्याद्रः—क्रियावादिनो ये बुवते क्रिया प्रधानं कि ज्ञानेन र अन्ये तु व्याख्यान्ति—क्रियां जीवादिः पदार्थोऽस्तीत्यादिकां विदर्तुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः ।—भग० अभ० ३०।१ । नन्दी० खू० हरि०,

वे जीवादि पदार्थों के अस्तित्वको ही स्वीकार करते हैं। अस्तित्व एक; स्वतः परतः, नित्यत्व और अनित्यत्व ये चार; जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्वव, संवर, निजंरा, बन्ध और मोक्ष ये नी पदार्थ तथा काळ, ईश्वर, आत्मा, नियंति और स्वभाव ये पांच इसप्रकार इन सबके परस्पर गुणा करने पर 'स्वतः जीव काळकी अपेक्षा है ही, परतः जीव काळकी अपेक्षा है ही' इत्यादिरूपसे क्रियावादियों के एकसी अस्ती भेद हो जाते हैं। इन सब भेदों का द्योतक कोष्ठक इसप्रकार है—

| अस्ति            |                    |               |                |               |            |               |            |             |
|------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|
| स्वतः<br>१       | परतः<br>२          | नित्यत्व<br>३ | अनित्यत्व<br>४ |               |            |               |            |             |
| जी <b>व</b><br>० | अजोब<br>४          | पुण्य<br>८    | पाप<br>१२      | आस्त्रव<br>१६ | संवर<br>२० | निर्जरा<br>२४ | बन्ध<br>२८ | मोक्ष<br>३२ |
| काल              | <b>ईश्वर</b><br>३६ | आत्मा<br>७२   | नियति<br>१०८   | स्वभाव<br>१४४ |            | -             |            |             |

रवेताम्बर टीकाप्रनथोंमें जीवादि नौ पदार्थ, स्वतः और परतः ये दो, नित्य और अनित्य ये दो तथा काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर और आत्मा ये पाँच इसप्रकार इनके परस्पर गुणा करने पर जीव स्वतः कालकी अपेक्षा नित्य ही है, अजीव स्वतः कालकी अपेक्षा नित्य ही है इत्यादि रूपसे एक सौ अस्सी भेद बताये हैं।

मलय० सू० ४६। ''पदार्था नव जीवाद्या स्वपरी नित्यतापरी।। पंचिभिनियतिपृष्टैश्चचतुर्भिः स्वपरादिभिः। एकैकस्यात्र जीवादेयोंगेऽशीत्युत्तरं शतम्।।''-हरि० १०।४८-५०। ''अत्थि सदो परदो वि य णिच्चा-णिच्चत्तणेण य णवत्था । कालीसरप्पणियदिसहावेहि य ते हि भंगा हु।। = प्रथमतः अस्तिपदं लिखेत् तस्योपरि स्वतः परतः नित्यत्वेन अनित्यत्वेनेति चत्वारि पदानि लिखेत् । तेषामुपरि जीवः अजीवः पुण्यं पापं आस्रवः संबरः निर्जरा बन्धः मोक्ष इति नव पदानि लिखेत्, तदुपरि काल ईश्वर आत्मा निर्यातः स्वभाव इति पंच पदानि लिखेत्। तैः खल्वक्षसञ्चारक्रमेण भङ्गा उच्यन्ते। तद्यथा-स्वतः सन् जीवः कालेन अस्ति क्रियते। परतो जीवः कालेन अस्ति क्रियते। नित्यत्वेन जीवः कालेन अस्ति क्रियते। अनित्यत्वेन जीवः कालेन अस्ति क्रियते। तथा अजीवादि-पदार्यं प्रति चत्वारश्चत्वारो भूत्वा कालेनैकेन सह षट्त्रिशत्। एवमीश्वरादिपदैरपि षट्त्रिशत् षट्त्रिशत् भूत्वा अशीत्यग्रशतं क्रियावादमंगा स्युः।"-गो०कर्मं० जी० गा० ७८७। अंगप० (पू०) पू० २७८। "जीवादयो नव पदार्थाः परिपाट्या स्थाप्यन्ते । तदघः स्वतः परतः इति मेदद्वयम् । ततोप्यघो नित्यानित्यभेदद्वयम् । ततोप्यघस्त-त्परिपाद्या कालस्वभावनियतीश्वरात्मपदानि पञ्च व्यवस्थाप्यन्ते । ततश्चैवं चारणिकाक्रमः, तद्यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालतः, तथा अस्ति जीवः स्वतोऽनित्यः कालतः। एवं परतोऽपि भङ्गकद्वयम्। सर्वेऽपि चत्वारः कालेन लम्भाः । एवं स्वभावनियतीश्वरात्मपदान्यपि प्रत्येकं चतुर एव लभन्ते । तथा च पञ्चापि चतुष्कका विशतिर्भवन्ति । सापि जीवपदार्थेन लब्धा । एवमजीवादयोऽप्यष्टी प्रत्येकं विशति लभन्ते । ततश्च नवविशतयो मीलिताः क्रियावादिनाम् अशीत्युत्तरं शतं भवन्ति ।"-सूत्र० शी० १।१२ आचा० शी० १।१।१ । वे । स्थान अभन ४।४। वे४५ । मन्दीन हरिन मरुपन सून ४६ । पड्दन बृहन ।

जीवादि पदार्थ ही नहीं हैं इसप्रकारका कथन करनेवाल अक्रियोवादी कहे जाते हैं। ये कियाके सर्वथा अभावको मानते हैं। नास्ति यह एक, स्वतः और परतः ये दां, जीवादि सात पदार्थ तथा कालादि पाँच, इसप्रकार इनके परस्पर गुणा करने पर स्वतः जीव कालकी अपेक्षा नहीं ही है इत्यादिक्रपसे अक्रियावादियों के अपेक्षा नहीं ही है, परतः जीव कालकी अपेक्षा नहीं ही है इत्यादिक्रपसे अक्रियावादियों के सत्तर भेद हो जाते हैं। तथा सात पदार्थों का नियति और कालकी अपेक्षा नास्तित्व कहनेसे सत्तर भेद हो तो हैं। इसप्रकार अक्रियावादियों के कुल भेद चौरासी हो जाते हैं। अब पहले पूर्वोक्त सत्तर भेदों का जान कराने के लिए कोष्ठक देते हैं—

| नास्ति            |                     |             |             |              |        |       |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------|-------|
| <b>स्वतः</b><br>१ | प <b>र</b> तः<br>२  |             |             |              |        |       |
| जीव               | अजीव                | आश्रव       | बन्ध        | संचर         | निर्जग | मोक्ष |
| 0                 | २                   | 8           | ६           | 6            | १०     | १२    |
| काल               | <b>ईश्व</b> र<br>१४ | आत्मा<br>२८ | नियति<br>४२ | म्बभाव<br>५६ |        |       |

शेष चौदह भेदोंका कोष्ठक-

| नास्ति     |           |            |           |           |              |                                    |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|
| जीव<br>१   | अजीव<br>२ | आस्रव<br>३ | बन्ध<br>४ | संवर<br>५ | निर्जरा<br>६ | मं <b>।क्ष</b><br>७                |
| नियति<br>० | काल<br>७  |            |           |           |              | Major eseggiafati (tilgger) 🔻 tilg |

(१) ''नास्त्येव जीवादिकः पदार्थ इयेवंवादिनः अक्रियावादिनः ।''-सूत्र० क्री० १।१।२ । ''अक्रिया क्रियाया अभावम्, न हि कस्यचिदप्यनवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया समस्ति, तद्भावं च अनवस्थितरभावादित्येवं ये वदन्ति ते अक्रियावादिनः । तथा चाहुरेके-क्षणिका सर्वसंस्कारा अस्थितान कृत क्रिया । भूतिर्येषा क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ।। इत्यादि । अन्ये त्वाहुः-अक्रियावादिनो ये बुवते कि क्रियया, चित्तशुद्धिरेव कार्या, ते च बौद्धा इति । अन्ये तु व्याख्यान्ति-अक्रिया जीवादिपदार्थों नास्तीत्यादिका वदितुं शीलं येषां ते अक्रियावादिनः ।''-भग० अभ० ३०।१ । स्था० अभ० ४।४।३४५ । नन्दी० हरि० मलय० सू० ४६ । षड्व० वृ० । ''सप्तजीवादितत्त्वानि स्वतश्च परतोऽपि च । प्रत्येकं पौरुपान्तेभ्यो न सन्तीति हि सप्ततिः । नियतेः कालतः सप्त तत्त्वानीति चतुर्दश । सप्तत्या तत्समायोगे अशीनिञ्चतुरधिष्ठिताः ॥-हरि० १० । ५७-५८ । ''णत्थि सदो परदो वि य सत्त पयत्था य पुण्णपाऊणा। कालादियादिभंगा सत्तरि चतुपंतिसंजादा।। णत्थि य सत्त पयत्था णियदीदो कालदो तिपं तिभवा। चोट्स इदि णत्थित्ते अक्किरियाणं च चुलसोदी।।--नास्ति तस्योपरि स्वतः पर-तस्य। तदुपरि पुण्यपापोनपदार्थाः सप्त। तदुपरि कालादिकाः पञ्चिति चत्रमृषु पंक्तितषु प्रावत्संजात संगा स्वतो

इवेताम्बर टीकामंथोंमें जीवादि सात पदार्थ, स्व और पर ये दो तथा काल, यदृच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा ये छह इसप्रकार इनके परस्पर गुणा करनेसे अकिया-वादियोंके चौरासी भेद गिनाये हैं।

जो अज्ञानको ही श्रेयस्कर मानते हैं वे अज्ञानवादी कहे जाते हैं। इनके मतसे प्रमाण समग्र वस्तुको विषय करनेवाला नहीं होनेसे किसीको भी किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होता है। इन अज्ञानवादियों के जीवादि नौ पदार्थों को अस्ति आदि सात भंगों पर लगानेसे त्रेसठ भेद हो जाते हैं। तथा एक शुद्ध पदार्थको अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति और अवक्तव्य पद लगानेसे चार भेद और हो जाते हैं। इसप्रकार अज्ञानवादियों के कुल भेद सङ्सठ होते हैं।

इवेताम्बर टीकाप्रंथोंमें जीवादि नौ पदार्थोंको सत् आदि सात भंगों पद छगानेसे

जीवः कालेन नास्ति क्रियते इत्यादयः सप्तिः । नास्तित्वं सप्तपदार्थान् नियतिकालौ चोपर्युपरि पंक्तीः कृत्वा जीवो नियतितो नास्ति क्रियते इत्यादयश्चतुर्दश स्युः इत्येवमिक्रियावादाश्चतुरशीतिः ।"—गो० कर्म० जी० गा० ८८४—८८५ । अंगप० (पूर्व) गा० २४—२५ । —"जीवाजीवास्त्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षाख्याः सप्त पदार्थाः स्वपरभेदद्वयेन तथा कालयदृच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मिभः पड्भिश्चिन्त्यमानाश्चतुरशीतिविकल्पा भवन्ति ।"—आचा० शो० १।१।१।४ । नन्दी० मलय० सू० ४६ । षड्द० बृह० । "तथाचोक्तम्—कालयदृच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मतश्चतुरशीति । नास्तिकवादिगणमते न सन्ति भावाः स्वपरसंस्थाः ॥"—सूत्र० शो० १।१२ । स्था० अभ० ४।४।३४५ ।

(१) ''हिताहितपरीक्षाविरहोज्ज्ञानिकत्वम्।''-सर्वार्थः ८।१। ''कुत्सितं ज्ञानमज्ञानं तद्येषामस्ति ते अज्ञानिकाः । ते च वादिनश्चेत्यज्ञानिकवादिनः । ते च अज्ञानमेव श्रेयः असञ्चिन्त्यकृतकर्मबन्धवैफल्यात्, तथा न ज्ञानं कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति प्रमाणानामसम्पूर्णवस्तुविषयत्वादित्याद्यव्युपगमवन्तः।" -भग० अभ० ३०।१ । स्था० अभ० ४।४।३४५ । सूत्र० शी० १।१२ । नन्धी० हरि० मलय० सू० ४६ । षड्द० बृह० इलो० १। ''पदार्थान्नव को वेत्ति सदाद्यैः सप्तभङ्गकैः। इत्याज्ञानिकसन्दृष्टचा त्रिषष्टिरुपचीयते ॥५४॥ सद्भावोत्पत्तिविद् वा कोऽसद्भावोत्पत्तिविच्च कः । उभयोत्पत्तिवित्कश्चावक्तव्योत्पत्तिविच्च कः ॥५७॥ भावमात्राम्युपगर्मैविकल्पैरेभिराहतैः । त्रिषष्टिः सप्तषष्टिः स्यादाज्ञानिकमतात्मिका ॥५८॥"-हरि० १०।५४-५८। ''को जाणइ णवभावे सत्तमसत्तं दयं अवच्चिमिदि। अवयणजुदमसत्ततयं इति भंगा होति तेसद्वी।। को जाणइ सत्तचऊ भावं सुद्धं खु दोण्णिपंतिभवा । चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्दी ॥ = जीवादिनव-पदार्थेषु एकैकस्य अस्त्यादिसमभङ्गेषु एकैकेन जीवोऽस्तीति को जानाति, जीवो नास्तीति को जानाति इत्याद्यालापे कृते त्रिषष्टिर्भवन्ति । पुनः शुद्धपदार्थ इति लिखित्वा तदुपरि अस्ति नास्ति अस्ति-नास्तिअवक्तव्यं इति चतुष्कं लिखित्वा एतत्पंक्तिद्वयसंभवाः खलु भंगाः " शुद्धपदार्थोऽस्तीति को जानीते इत्यादयः चत्वारो भवन्ति । एवं मिलित्वा अज्ञानवादाः सप्तषष्टिः।''-गो० कर्म० जी० गा० ८८६-८८७ । अंगप० (पूर्व०) गा० २६ । ''जीवादयो नव पदार्थाः उत्पत्तिरच दशमी । सत् असत् सदसत् अवक्तव्यः सदवक्तव्यः असदवक्तव्यः सदस-दवक्तव्य इत्येतैः सप्तभिः प्रकारैः विज्ञातुं न शक्यक्ते न च विज्ञातैः प्रयोजनमस्ति । भावना चेयम्-सन् जीव इति को वेलि कि वा तेन ज्ञातेन? असन् जीव इति को जानाति कि वा तेन ज्ञातेन इत्यादि एवमजीवादिष्वपि प्रत्येकं सप्त विकल्पाः, नव सप्तकाः त्रिषष्टिः । अमी चान्ये चत्वारः त्रिषष्टिमध्ये प्रक्षिप्यन्ते । तद्यथा-सती भावोत्पत्तिरिति को जानाति कि वानया ज्ञातया? एवमसती सदसती अवक्तव्या भावोत्पत्तिरिति को बेलि कि वानया ज्ञातमेति । शेषविकल्पत्रयमुत्यस्युत्तरकालं पदार्थावयवा पेक्षमतोऽत्र न संभवतीति नोक्तम् । एतच्चतुष्टय-प्रक्षेपात् सप्तषष्टिभवन्ति।"-आचा० ची० १।१।४। सूत्र० ची० १।१२ । स्था० अभ० ४।४०।३४५ मन्दी० हरि॰ मलय॰ सू॰ ४६। षड्य॰ बृह० इलो॰ १।

६१०३, जो पुण पढेमाणिओओ सो चउबीसितत्थयरबारहचकवद्धि-णवबल-णव-णारायण-णवपिडसत्तूणं पुराणं जिण-विज्जाहर-चक्कवद्धि-चारण-रायदिणं वंसे य वण्णेदि।

त्र सठ और उत्पत्तिको सत् आदि प्रारम्भके चार भंगों पर लगानेसे चार इसप्रकार अज्ञान-वादियोंके सङ्सठ भेद कहे हैं।

जो समस्त देवता और समयोंको समानरूपसे स्वीकार करते हैं वे वैनयिक कहे जाते हैं। इनके यहाँ स्वर्गादिकका मुख्य कारण विनय ही कहा गया है। इन वैनयिकोंके देव, राजा, ज्ञानी, यित, वृद्ध, बाल, माता और पिता इन आठोंकी मन, वचन, काय और दानके साथ विनय करनेसे बत्तीस भेद हो जाते हैं। इवेताम्बर टीकाप्रन्थोंमें भी वैनयिकोंके इसी प्रकार भेद गिनाये हैं। इसप्रकार क्रियावा दियोंके एकसी अस्सी, अक्रियावा दियोंके चौरासी, अज्ञानियोंके सदसठ वैनयिकोंके बत्तीस ये सब मिलाकर तीनसी त्रे सठ पर समय होते हैं। इन सबका कथन सूत्र नामक अर्थाधिकारमें किया है।

§ १०३. जो प्रथमानुयोग नामका तीसरा अर्थाधिकार है वह चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नी बलभद्र, नी नारायण और नौ प्रतिनारायणोंके पुराणोंका तथा जिनदेव, विद्याधर चक्रवर्ती, चारणऋद्विधारी मुनि और राजा आदिके वंशोंका वर्णन करता है।

<sup>(</sup>१) ''सर्वंदेवतानां सर्वसमयानाञ्च समदर्शनं वैनियकम्।'' -सर्वार्थं ०८।१। ''विनयेन चरति स वा प्रयोजन एपामिति वैनियकाः । ते च ते वादिनश्चेति वैनियकवादिन. विनय एव वा वैनियकं तदेव ये स्वर्गादि-हेतुतया वदन्त्येवं शीलाश्च ते वैनियकवादिन. विधृतलिङ्गाचारशास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणाः।''-भग० अभ० ३०।१। स्था० अभ० ४।४४।३४५। ''विनयादेव मोक्ष इत्येवं गोशालकमतानुसारिणो विनयेन चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिता ।"-सूत्र० शी० १।६।२७। नन्दी० हरि० मलय० सू० ४६। षड्द० बृह० इलो० १। ''विनयः खलृ कर्त्तव्यो मनोवाक्कायदानतः। पितृदेवनृपज्ञानिवालवृद्धतपस्विषु ॥ मनोवाक्काय-दानानां मात्राद्यष्टकयोगतः । हात्रिंशत्परिसंख्याता वैनयिक्यो हि दृष्टयः ॥''-हरि० १०।५९-६० । ''मण-क्यणकायदाणगविणवो मुरणिवइणाणिजदिबु इहे । बाले मादुपिदुम्मि च कायव्वो चेदि अट्टचऊ ।। = देवनृपति-ज्ञानिनियतिवृद्धबालमातृपितृष्टमु मनोवचनकायदानविनयाश्चत्वार कर्त्तव्याश्चेति द्वात्रिशहैनयिकवादाः स्युः ।''-गो० कर्मे० जी० गा० ८८८ । अंगप० (पूर्वं०) गा० २८ । ''सुरनृपतिज्ञानिज्ञातिस्थविराधममातृ-पितृष्वष्टसु । मनोवाक्कायप्रदानचतुर्विधविनयकरणात् """—आचा० ज्ञी० १।१।४। सूत्र० ज्ञी० १।१२। स्था० अभ० ४।४।३४५। नन्दी० हरि० मलय० सू० ४६। षड्द० बृह० इली० १। (२) ''पढमाणियोगो पंचसहस्सपदेहि पुराण वण्णेदि । उत्तं च-बारसिवह पुराणं जगिदट्टं जिणवरेहि सक्वेहि। तं सक्वे वण्णेदि हु जिणवंसे रायवंसे य। पढमो अरहंताणं विदियो पुण चक्कवट्टिवंसो दु। विज्जा-हराण तिदयो चउत्थओ वासुदेवाणं। चारणवंसो तह पंचमो दु छट्ठो य पण्णसमणाणं। सत्तमओ कुरुवंसो अट्टमओ तह य हरिवंसो ।। णवमो य इक्खयाणं दसमो विय कासियाण बोद्धव्वो । वाईणेक्कारसमो बारसमो णाहवंसो दु।"-घ० सं० पृ० ११२। घ० आ० प० ५४८। हरि० १०।७१। गो० जीव० जी० गा० ३६१। ''पढमं मिच्छादिद्वि अव्वदिकं आसिदूण पडिवज्ज । अणुयोगो अहियारो वुत्तो पढमाणियोगो सो ॥'' अंगप० (पूर्वं०) गा० ३५। 'से कि तं मूलपढमाणुओगे ? एत्थ णं अरहंताणं भगवंताणं पुग्वभवा देवलोगगमणाणि क्षाऊं चवणाणि जम्माणि अ अभिसेया रायवरसिरीओ सीयाओ पव्वज्जाओ तवा य भत्ता केवलणाणुप्पाया अ तित्यपद्यताणि अ संघयणं संठाणं उच्चतं आउवघविभागो सीसा गणा गणहरा य अज्जा'''आघविज्जंति ।'' -सम० सू० १४७ । नन्दी० सू० ५६ । (३) ''जंबुद्दीवे दीवे भरहेरावएसु वासेसु एगमेगाते ओसप्पिणि-उस्सिष्पणीए तभी वंसाभी उप्पिजंसु वा उप्पज्जंति वा उप्पिज्जसंति वा । तं जहा-अरहंतवंसे चक्कवट्टिवंसे दसारवंसे।"-स्था० सू० १४३।

## ६१०४. पुरुवनयं उप्पाय-वय-धुवत्तादीणं णाणाविद्दश्रत्थाणं वण्णणं कुणह् ।

५ १०५. चूलिया पंचिवहा जल-थल-माया-रुवायासगया ति । तत्थ जैलगया जलत्थंमण-जलगमणहेदुमूद्मंत-तंत-तबच्छरणाणं अग्गित्थंमण-मक्खणासण-पवणादि-कारणपत्रोए च वण्णेदि । थॅलगया कुलसेल-मेरु-महीहर-गिरि-वसुंधरादिसु चढुलगमण-कारणमंत-तंत-तबच्छरणाणं वण्णणं कुणह । मायागया पुण माहिंदजालं वण्णेदि । रुवेगया हिर-करि-तुरय-रुरु-णर-तरु-हरिण-वसह-सम-पस्यादिसरूवेण परावत्तणविहाणं णरिंदवायं

<sup>§</sup> १०४. पूर्वगत नामका चौथा अर्थाधिकार उत्पाद, व्यय और धौव्य आदि धर्मवाले नाना प्रकारके पदार्थींका वर्णन करता है।

<sup>§</sup> १०५. जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगताके भेदसे चूलिका नामका पांचवां अर्थाधिकार पांच प्रकारका है। उनमेंसे जलगता नामकी चूलिका जलम्तंभन और जलमें गमनके कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरणका तथा अग्निका स्तंभन करना, अग्निका भक्षण करना, अग्नि पर आसन लगाना और अग्नि पर तैरना इत्यादि क्रियाओं के कारणभूत प्रयोगोंका वर्णन करती है। स्थलगता नामकी चूलिका कुलाचल, मेरु, महीधर, गिरि और पृथ्वी आदि पर चपलता पूर्वक गमनके कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरणका वर्णन करती है। मायागता नामकी चूलिका महेन्द्रजालका वर्णन करती है। रूपगता नामकी चूलिका सिंह, हाथी, घोड़ा, रुखातिका मृगविशेष, मनुष्य, वृक्ष, हरिण, बैल, खरगोश और पसय अर्थान् मृगविशेष आदिके आकाररूपसे अपने क्ष्पको बदलनेकी विधिका और नरेन्द्र-वादका वर्णन करती है। जो आकाशगता नामकी चूलिका है वह आकाशमें गमनके कारण-

<sup>(</sup>१) ''यस्मात्तीर्थकरः तीर्थप्रवर्तनाकाले गणधराणां सर्वसूत्राधारत्वेन पूर्वं पूर्वगतं सूत्रार्थं भाषते तस्मात् पूर्वाणि भणितानि, गणधराः पुनः श्रुतरचनां विदधाना आचारादिक्रमेण रचयन्ति स्थापयन्ति । मतान्तरेण तु पूर्वगतसूत्रार्थः-पूर्वमर्हता भाषितो गणधरैरपि पूर्वगतश्रुतमेव पूर्वं रचितं पश्चादा-चारादि । नन्वेवं यदाचार-निर्युक्त्यामभिहितं 'सञ्बेसि आयारो पढमो' इत्यादि तत्कथम् ? उच्यते-तत्र स्थापनामाश्रित्य तथोक्तम्, इह तु अक्षररचनां प्रतीत्य भणितम्, पूर्वं पूर्णाणि कृतानीति।"-सम० अभ० सू० १४७। नन्दी मलय० हरि० सू० ५६। (२) ''सुचिदत्थाणं विवरणं चूलिया। जाए अत्थपरूवणाए कदाए पुव्वपरूविदत्थिम सिस्साणं णिच्छओ उप्पज्जिद सा चूलिया ति भणिदं होदि।"-ष० आ० प० ६९८। "चूल ति सिहरं दिद्विवाते जं पुर्वाणुओगे य भणितं तच्चूलासु भणितं।''-नन्दी॰ चू॰ पु॰ १। ''इह दृष्टिवादे परिकर्मसूत्रपूर्वानुयोगो-क्तानुक्तार्थसंग्रहपरा ग्रन्थपद्धतयश्चृष्टा इति।"-नग्दी हरि०, मलय० स्० ५६। (३) ''जलगतायां .... जलगमनहेतवो मन्त्रौषधतपोविशेषा निरूप्यन्ते ।"-ध० आ० प० ५४८ । घ० सं० प्० ११३ । गो० जीव० जी० गा० ३६२। ''जलथंभण जलगमणं वण्णदि विण्हिस्स भक्खं जं। वेसणसेवणमंतं तंतं तवचरणपमूह-विहिमेए ॥"-अंगप० (पू०) गा० १-२ । (४) ''स्थलगतायां ः योजनसहस्रादिगतिहेतो विद्यामन्त्रतपोविशेषा निरूप्यन्ते।"-ष० आ० प० ५४८। ष० सं० पृ० ११३। गो० जीव० जी० गा० ३६२। अंगप० (चू०) गा० ३। (५) ''मायागतायां '''मायाकरणहेतुविद्यामन्त्रतन्त्रतपांसि निरूप्यन्ते।''-व० आ० प० ५४८। ष्यं सं पुरु ११३। गोर जीवर जीर गार ३६२। अंगपर (चूर) गार ५। (६) ''रूपगतायां '''चेतना-चेतनद्रव्याणां स्वपरावर्तनहेतुविद्यामन्त्रतन्त्रतपांसि नरेन्द्रवादिष्यत्राचित्रभाषादयश्च निरूप्यन्ते।"-घ० आ० पव ५४८। घव संव पूर ९१३। गोव जीवन जीव गाव ३६२। अंगपन (खून) गाव ६-७।

च वण्णेदि । जा जायासगया सा आयासगमणकारणमंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि ।

६ १०६. जमुत्पायेषुव्वं तमुष्पाय-वय-धुवभावाणं कमाकमसह्त्वाणं णाणाणयविस याणं वण्णणं कुणइ। अग्रोणियं णाम पुट्यं सर्तेसय-सुणय-दुण्णयाणं छद्व्य-णवपयत्थ-पंचित्थयाणं च वण्णणं कुणइ। विरियाणुपवादपुट्यं अप्पविरिय-परिवरिय-तदुभयविरिय-खेत्तविरिय-कालविरिय-भवविरिय-तविविरियादीणं वण्णणं कुणइ। अतिथणितथपवादो सव्यद्व्वाणं सह्तवादिचउक्केण अत्थित्तं परह्नवादिचउक्केण णितथत्तं च वह्नवेदि। विहि-

\$१०६. जो उत्पादपूर्व है वह नाना नयोंके विषयभूत तथा क्रम अक्रमरूप अर्थात् पर्यायदृष्टिसे क्रमसे होनेवाले और द्रव्यदृष्टिसे अक्रमसे होनेवाले उत्पाद, व्यय और घ्रौव्यका वर्णन
करता है। अम्रायणी नामका पूर्व सातसौ सुनय और दुर्नयोंका तथा छह द्रव्य, नौ पदार्थ और
पाच अस्तिकायोंका वर्णन करता है। वीर्यानुप्रवाद नामका पूर्व आत्मवीय, परवीय, उभयवीर्य,
क्षेत्रवीर्य, कालवीर्य, भववीर्य और तपवीर्य आदिका वर्णन करता है, अर्थान इसमें प्रत्येक
वस्तुकी सामध्यका वर्णन रहता है। अस्तिनास्तिप्रवाद नामका पूर्व स्वरूप आदि चतुष्ट्यकी
अपेक्षा समस्त द्रव्योंके अस्तित्वका और परद्रव्य आदि चतुष्ट्यकी अपेक्षा उनके नाम्तित्वका

भूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरणका वर्णन करती है।

<sup>(</sup>१) ''आकाशगताया : 'आकाशगमनहेतुभूतविद्यामन्त्रतन्त्रतपोविशेषा निरूप्यन्ते।''-ध० आ० प० ५४८। घ० सं० पृ० ११३। गो० जीव० जी० गा० ३६२।अंगप० (चू०) गा०९। (२) ''पुद्लकालजीवादीना यदा यत्र यथा पर्यायोगोत्पादो वर्ण्यन्ते तदुत्पादपूर्वम् ।''-तत्त्वार्थवा० १।२०। ध० आ० प० ५४८। ध० सं० पृ० ११५। हरि० १०।७५। गो. जीव० जी० गा० ३६५। अंगप० (पूर्व०) गा० ३८। ''तत्थ सन्वदन्वाण पण्जवाण य उप्पायभावमंगीकाउं पण्णवणा कया।"-नन्दी० चू०, हरि०, मलय० सू० ५६। सम० अभ० स० १४७। (३) ''क्रियावादादीना प्रक्रिया अग्रायणी चागादीना स्वसमवायविषयस्च यत्र स्वापितस्तग्रायणम्।'' -तस्वार्थवा० १।२०। घ० आ० प० ५४८। घ० सं० पृ० ११५। हरि० १०।७६। ''अग्रस्य द्वादगागेपु प्रधानभूतस्य वस्तुन अयनं ज्ञानमग्रायणं तत्प्रयोजनमग्रायणीयम्''—गो० जीव० जी० गा० ३६५ । ''अगगस्स बत्थणो पि हि पहाणभूदस्स णाणमगणंतं । सुअग्गायणीयपुव्वं अग्गायणसंभवं विदियं ।। सत्तसयसुणयदुण्णय-पंचित्यसुकायछक्कदव्वाणं । तच्चाणं सत्तण्हं वण्णेदि तं अत्यणियराणं ॥'' भेए लक्खणाणि यः '''-अंगप० (पूर्वं०) गा० ४०-४१। "बितियं अगोणीयं, तत्थ वि सन्त्रदन्वाण पज्जवाण य सन्वजीवाजीवविसेसाण य अगां परिमाणं विभिज्जिति त्ति अगोणीयं।"-नन्दी० चू०, हरि०, सू० ५६। सम० अभ०-सू० १४७। "अग्रं परि-माणं तस्यायनं गमनं परिच्छेदनमित्यर्थः । तस्मै हितमग्रायणीयं सर्वद्रव्यादिपरिमाणपरिच्छेदकारीति भावार्थः ।" -नन्दी० मलय॰ सू० ५६। (४) ''इनिकक्को य सयविहो सत्तनयसया हवंति एमेव।''-विशेणा० गा० २२६४। (५) ''छद्मस्थकेवलिनां वीर्य मुरेन्द्रदैत्याधिपाना ऋद्धयो नरेन्द्रचक्रभरबलदेवानाञ्च वीर्यलाभो द्रव्याणं सम्यक्लक्षणं च यत्राभिहितं तद्वीर्यप्रवादम्।"-तत्त्वर्थवा० १।२०। ध० आ० प० ५४८। ध० सं० प० ११५। हरि० १६।८८। गो० जीव० जी० गा० ३६६। ''तं वण्णदि अप्पबलं परविज्जं उहयविज्जमवि णिच्चं। खेत्तबलं कालबलं भावबलं तवबलं पुण्णं ।। दक्वबलं मुणपज्जयविज्जविज्जाबलं च सन्वकलं ।''-अंगप० (पूर्वं०) गा० ५०-५१। ''तत्थिव अजीवाण जीवाण य सकम्मेतराण वीरियं प्रवदंतीति वीरियप्पवादं ।''-नन्दी० चू०, हरि०, मलय० सू० ५६० सम० अभ० सू० १४७। (६) 'पञ्चानामस्तिकायानामर्थो नायानाञ्चानेक-पर्यार्थेरिदमस्ति इदं नास्तीति च कात्स्थेन यत्रावभासितं तदस्तिनास्तिप्रवादम् । अथवा षण्णामपि द्रव्याणां

पहिसेहधम्मे जयगहणलीजे जाजादुण्जयजिराकरणदुवारेज परुषेदि ति मणिदं होदि । जोजप्यवादो मदि-सुद-ओहि-मजपज्जब-केवलजाणाजि वण्जेदि । पत्तक्खाणुमाणादि-सयलपमाणाजि अज्जहाणुववत्तिएकलक्खणहेउसरूवं च परुषेदि ति मणिदं होदि । संख्यवादो ववहारसद्यादिदसँविहसद्याणं सत्तभंगीए सयलवत्थुजिरूवणविहाणं च मणह ।

§ १०७, औदपवादो णाणाविहदुण्णए जीवविसए णिराकरिय जीवसिद्धि कुणह ।

त्वका प्रस्पण करता है। तात्पर्य यह है कि यह पूर्व नाना दुर्नयोंका निराकरण करके नयोंके द्वारा प्रहण करने योग्य विधि और प्रतिषेधरूप धर्मोंका वर्णन करता है। ज्ञानप्रवाद नामका पूर्व मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यज्ञान और केवळज्ञानका वर्णन करता है। तात्पर्य यह है कि यह पूर्व प्रत्यक्ष और अनुमानादि समस्त प्रमाणोंका तथा जिसका अन्थानुपपत्ति ही एक लक्षण है ऐसे हेतुके स्वरूपका प्ररूपण करता है। सत्यप्रवाद नामका पूर्व व्यवहारसत्य आदि दस प्रकारके सत्योंका और सप्तभंगीके द्वारा समस्त पदार्थोंके निरूपण करनेकी विधिका कथन करता है।

\$ १०७. आत्मप्रवाद नामका पूर्व जीवविषयक नानाप्रकारके दुर्नयोंका निराकरण करके जीवद्रव्यकी सिद्धि करता है। जीव है, वह उत्पाद, व्यय और ध्रुवस्वरूप त्रिलक्षणात्मक मावाभावपर्यायविधिना स्वपरपर्यायाम्यामुभयनवशीकृताम्यामपितानिपतासिद्धाम्यां यत्र निरूपणं तदस्तिनास्ति-प्रवादम्।"—तस्वार्यवा० १।२०। घ० आ० प० ५४८। घ० सं० पृ० ११५। हरि० १०।८९। गो० जीव० जी० गा० ३३६। अंगप० पूर्व० गा० ५२-५७। "जं लोगे जधा अत्य णत्य वा अहवा सियवायाभिप्पाददो तदेवास्ति नास्तीत्येवं प्रवाद इति अत्थिणत्थिप्पवादं भणितं।"—नम्बी० चू०, हरि० मलय० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७।

(१) ''पञ्चानामपि ज्ञानानां प्रादुर्भावविषयायतनानां ज्ञानिनाम् अज्ञानिनामिन्द्रियाणाञ्च प्राधान्येन यत्र विभागो विभावितस्तज्ज्ञानप्रवादम् ।"--तत्त्वार्यवा० १२०। ष०वा०प० ५४९। ष०सं०पू० ११६। हरि० १०।९०। गो०जी०जी०गा० ३६६। अंगप० (पूर्वं०) गा० ५९। ''तम्हि मइणाणाइपंचकस्स सप्रभेदं जम्हा प्ररूपणा कता तम्हा णाणप्यवादं'-नन्दी० चू०, हरि०, मलय०सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७। (२) ''साधनं प्रकृताभावेऽनुपपन्नम्''—स्यायवि० इस्रो० २६९। प्रमाणसं० प्०१०४। स्वधी०इस्रो० १२। ''तथा चाम्यघायि कुमारनन्दिभट्टारकैः अन्यथानुपपत्यैकलक्षणं लिङ्गमभ्यते''-प्रमाणप०। तत्त्वार्यदलो० पु० २१४। न्यायकुमु० पृ० ४३४ टि० ९। ''अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोर्लक्षणमीरितम्''-ग्यायावता० इलो ० २२। (३) ''वागुप्तिसंस्कारकारणप्रयोगो द्वादशधा भाषा वक्तारक्च अनेकप्रकारमृषाभिधानं दशप्रकारक्च सत्यसद्-भावो यत्र प्ररूपितस्तत्सत्यप्रवादम्।''-तत्त्वार्थवा० १।२०। घ०आ०प० ५४९। घ०सं०पू० ११६। हरि० १०।९१। गो०जीव०जी०गा० ३६६।अंगप० (पूर्वं०) गा० ७८-८४। "सच्चं संजमो तं सच्चवयणं वा तं सच्चं जत्य समेदं सप्पडिवक्खं च विणिज्जिइ तं सच्चप्पवायं।"-मन्दी० चू०, हरि० मलय० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७। (४) ''जणवदसम्मदठवणा णामे रूवे पहुच्च सच्चे य । संभावणवबहारे भावे ओपम्मसच्चे य ॥"-मूलारा० गा० ११९४। मूलाबा० ५।१११। गो०जीव०गा० २२२। "जणवयसम्मयठवणा नामे रूवे पडुच्च सच्चे य । ववहारभावजोगे दसमे ओवम्मसच्चे य ।"-वद्मा० नि० गा० २७३। (५) "यत्रात्मनोऽस्तित्व-नास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वादयो धर्माः षड्जीवनिकायभेदारूच युक्तितो निर्दिष्टाः तदात्म-प्रवादम्।"-तत्त्वार्थवा० १।२०। घ० सं० पृ० ११८। हरि० १०।१०८-९। गो० जी० जी० गा० ३६६। अंगव० (पूर्व०)। "आयत्ति आत्मा, सोऽणेगघा जत्य णयदरिसणेहिं वण्णिज्जइ तं आयप्पवादं"-मन्दी० जू०, हरिं0, मलय० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४६।

व्यत्थि जीवो तिलक्खणो सरीरमेत्रो सपरप्पयासओ सुहुमो अमुत्तो भोत्ता कत्ता अणाइ-वंधणबद्धो णाण-दंसणलक्खणो उड्हगमणसहावो एवमाइसरूवेण जीवं साहेदि ति वुत्तं होदि । सञ्बदन्वाणमादं सरूवं वण्णेदि आदपवादो ति के वि आइरिया भणंति ।

§ १०८. कॅम्मपवादो समोदाणिरियाबहिकरियातवाहाणं कॅम्माणं वण्णणं कुणइ।

है, शरीर प्रमाण है, स्वषरप्रकाशक है, सूक्ष्म है, अमूर्त है, व्यवहार नयसे कर्मफलोंका और निश्चयनयसे अपने स्वरूपका भोक्ता है, व्यवहारनयसे शुभाशुभ कर्मोंका और निश्चयनयसे अपनी चित्पर्यायोंका कर्ता है, व्यवहारनयसे अनादिबन्धनबद्ध है, ज्ञान-दर्शनलक्षणवाला है और ऊर्ध्वगमनस्वभाव है इत्यादि रूपसे यह पूर्व जीवकी सिद्धि करता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य समझना चाहिये। कुछ आचार्योंका यह मत है कि आत्मप्रवाद नामका पूर्व सर्व द्रव्योंके आत्मा अर्थात् स्वरूपका वर्णन करता है।

§ १०८. कर्मप्रपाद नामका पूर्व समवदानकर्म, ईर्यापथकर्म, क्रियाकर्म, तपःकर्म. अधः-कर्मका वर्णन करता है।

विशेषार्थ-कर्म अनुयोगद्वारमें कर्मके दस भेद गिनाये हैं-नामकर्म, स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समवदानकर्म, अधःकर्म, ईर्यापथकर्म, तपःकर्म, क्रियाकर्म और भावकर्म।

<sup>(</sup>१) 'जीवो त्ति हवदि चेदा उवओगविसेसिदो पभु कत्ता । भोत्ता य देहमत्तो णहि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥ कम्ममलविष्यमुक्को उड्ढो लोगस्स अंतमधिगंता । सो सव्वणाणदरिसी लहदि सुहमणिदियमणंतं ॥"-पञ्चा० गा० २७-२८। द्रव्यसं० गा० २। (२) ''बन्धोदयोपशमनिर्जरापर्याया अनुभवप्रदेशाधिकरणानि स्थितिश्च जघन्यमध्यमोत्कृष्टा यत्र निर्दिश्यते तत्कर्मप्रवादम् ।''-तत्त्वार्थवा० १।२०। हरि० १०।११०। ध०सं०पृ०१२१। ····अथवा ईर्यापथकर्मादिसप्तकर्माणि यत्र निर्दिश्यन्ते तत्कर्मप्रवादम् ।''-ध०आ०प० ५५०। गो० जीव० जी० गा० ३६६। अंगप० (पूर्वं०) गा० ८८-९४। ''णाणावरणाइयं अट्टविह कम्मं पगतिठिइअणुभागप्पदेसादिएहि भेदेहि अण्णेहि उत्तरत्तरभेदेहि जत्थ वण्णिज्जइ तं कम्मप्पवादं ॥"-नन्दी० चू०, हरि० भलय० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७। (३) ''दसविहे कम्मणिक्खेवे-णामकम्मे ठवणकम्मे दव्वकम्मे पओअकम्मे समुदाण-कम्मे आधाकम्मे इरियावकम्मे (तवोकम्मे) किरियाकम्मे भावकम्मे चेदि। (कर्मं० अनु०) जं तं णामकम्मं णाम तं जीवस्स वा'''जस्स णाम कीरदि कम्मेत्ति तं सब्वं णामकम्मं णाम ।'''जं तं ठवणकम्मं णाम '''तं कट्ठकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा "एवमादिया ट्वणाए ठविज्जदि कम्मेति तं मव्वं ठवणकम्मं णाम । " जं तं दग्वकम्मं णाम जाणि दग्वाणि सब्भाविकिरियाणिप्फण्णाणि तं सन्वं दग्वकम्मं णाम जं तं पञ्जोअकम्मं णाम तं तिविहं मणपओअकम्मं विचपओअकम्मं कायपओअकम्म । "जीवस्स मनसा सह प्रयोगः वचसा सह प्रयोगः कायेन सह प्रयोगश्चेति एवं पओओ तिविहो होइ ....। जं तं समोदाणकम्मं णाम । तं सत्तविहस्स वा अट्रविहस्स वा छव्विहस्स वि वा कम्मस्स समोदाणदाए गहणं पवत्तदि तं सव्वं समोदाणकम्मं णाम । समयाविरोधेन समवदीयते खंडचते इति समवदानम्, समवदानमेव समवदानता। कम्मइयपोग्गलाणं मिच्छत्तासंजम-जोगकसाएहि अट्ठकम्मसरूवेण सत्तकम्मसरूवेण छक्कम्मरूवेण वा भेदो समोदाणदा ति वृत्तं होइ। जं तं उपद्रवणम् ओद्दावणं णाम् । अंगच्छेदनादिव्यापारः विहावणं णाम । सन्तापजननम् परिद्दावणं णाम, प्राणे प्राणिवयोजनम् आरंभो णाम, ओद्दावणिवद्दावणपरिद्दावणआरंभकज्जभावेण णिष्फण्णमोरालियसरीरं तं सुव्वं आधाकम्मं णाम "जं तमीरियापथकम्मं णाम ईर्थ्या योगः स पन्था मार्गः हेतुः यस्य कर्मणः तदीर्यापथकर्म, जोगणिमित्तेणेव जं बज्झइ तिमिरियावयकम्मं ति भणिदं होदि । जं तं तवोकम्मं णाम तं सब्बमब्मंतरबाहिरं

## ६ १०९, पच्चेक्खाणपत्रादो णाम हुत्रणा-दञ्च-खेल-काल-मात्रमेदभिण्णं परिमिय-

किसीका 'कर्म' ऐसा नाम रखना नामकर्म कहलाता है। चित्र आदिमें तदाकाररूपसे और अक्ष आदिमें अतदाकाररूपसे कर्मकी स्थापना करना स्थापनाकर्म कहलाता है। जिस द्रव्यकी जो सद्भाविकया है वह सब द्रव्यकर्म कहलाता है। ज्ञानादिरूपसे परिणमन करना जीवकी सद्भाविकया है। रूप, रस आदिरूपसे परिणमन करना पुद्गलकी सद्भाविकया है। इसीप्रकार अन्य द्रव्यांकी सद्भावकिया भी समझना चाहिये। मन, वचन और कायके भेदसे प्रयोगकर्म तीन प्रकारका है। इसप्रकार प्रयोगकर्ममें योगका प्रहण किया गया है। मिध्यात्वादि कारणोंके निमित्तसे आयुकर्मके साथ आठ प्रकारके, आयु कमेके विना सात प्रकारके और दसवें गुणस्थानमें आयु और मोहनीयके विना छह प्रकारके कर्मीका प्रहण करना समवदान-कमें कहलाता है। ओहावण, विहावण, परिहावण और आरंभके करनेसे जो कर्म उत्पन्न होता है उसे अधः कर्म कहते हैं। जीवके ऊपर उपद्रव करना ओहावण कहलाता है। अंगोंका छेदना आदि व्यापार विदावण कहळाता है। संतापका पैदा करना परिदावण कहलाता है और प्राणोंका वियुक्त करना आरंभ कहा जाता है। एक जीव दूसरे शरीरमें स्थित जीवके साथ जब ओहावण आदि कियारूप व्यापार करता है तब वह अधःकर्म कहा जाता है। ईयोका अर्थ योग है और पथका अर्थ हेतु है। जिसका यह अर्थ हुआ कि केवछ योगके निमित्तसे जो कर्म होता है वह ईर्यापथकर्म कहळाता है। यह कर्म खदास्थ बीतराग और सयोगकेवछीके होता है। छह आभ्यन्तर और छह बाह्य तपोंके भेदसे तपः कर्म बारह प्रकारका है। जिनदेव आदिकी स्तुति, वन्दना करते समय जो कृतिकर्म किया जाता है उसे क्रियाकर्म कहते हैं। जो जीव कर्मविषयक शास्त्रको जानता है और उसमें उपयुक्त है वह भावकर्म कहलाता है। इस-प्रकार कर्मप्रवादमें कर्मीका वर्णन है।

§ १०९. प्रत्याख्यानप्रवाद नामका पूर्व नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भावके भेदसे अनेक प्रकारके परिमितकाळ और अपरिमितकाळक्कप प्रत्याख्यानका वर्णन करता है।

विशेषार्थ—मोक्षके इच्छुक व्रतीद्वारा रत्नत्रयके विरोधी नामादिकका मन, बचन और कायपूर्वक त्याग किया जाना प्रत्याख्यान कहछाता है। यह प्रत्याख्यान नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह प्रकारका है। जो नाम पापके कारणमूत हैं और रत्नत्रयके विरोधी हैं उन्हें स्वयं नहीं रखना चाहिये और न दूसरेसे रखवाना चाहिये। तथा कोई रखता हो तो सम्मति नहीं देनी चाहिये। यह सब नामप्रत्याख्यान है। अथवा प्रत्याख्यान

बारसिवहं तं सक्वं तवोकम्मं णाम ""। जं तं किरियाकम्मं णाम तमादाहीणं पदाहीणं तिक्खुत्तं तियोणदं चदुसिरं वारसावत्तं तं सक्वं किरियाकम्मं णाम ""। जं तं भावकम्मं णामो उवजुत्तो पाहुडजाणगो तं सक्वं भावकम्मं णाम ""'-ष० आ० प० ८३३-८४१। "णामं ठवणाकम्मं दव्यकम्मं पत्नोगकम्मं च। समुदाणिरियावहियं बाहाकम्मं तवोकम्मं ॥ किद्दकम्म भावकम्मं दसविह कम्मं समासओ होइ ॥"-आवा० नि० गा० १९२-१९३

<sup>(</sup>१) "व्रतनियमप्रतिक्रमणप्रतिलेखनतपःकल्पोपसर्गाचारप्रतिमाविराघनाराधनविशुद्धधुपक्रमाः श्रामण्य-कारणं च परिमितापरिमितद्रव्यभावप्रत्याख्यानञ्च यत्राख्यातं तत्प्रत्याख्याननामध्यम् ।"-तत्त्वार्थवा० १।२०। ध० क्षा० प० ५५०। ध० सं० पृ० १२१। हरि० १०।१११। गो० जीव० जी० गा० ३६६ । अंगप० (पूर्व०) गा० ९१-१००। "तंमि सञ्यपच्चक्खाणसक्ष्वं विष्णिज्जइ ति अतो पच्चक्खाणप्यवादं"-त्रन्थी० चू०, हरि०, मलय० सू० ५६। सम० अस० सू० १४७।

मपरिमियं च पश्चक्खाणं वण्णेदि । विज्जाणुपवादो अंगुहुपसेणादिसत्तसयमेत्ते रोहिणि-आदि-पंचसयमहाविजाओ च तासि साहणविहाणं सिद्धाणं फलं च वण्णेदि ।

§ ११०. केल्लाणपवादो गह-णक्खत्त-चंद-सूरचारविसेसं अट्टंगमहाणिमित्तं तित्थ-

यह शब्द नामप्रत्याख्यान कहळाता है। जो पापबन्धकी कारण हो और मिध्यात्व आदिके बढ़ानेवाळी हो, ऐसी अपरमार्थरूप देवता आदिकी स्थापना और पापके कारणभूत द्रव्यके आकारोंकी रचना न करना चाहिये, न कराना चाहिये तथा यदि कोई करता हो तो सम्मति नहीं देनी चाहिये। यह सब स्थापनाप्रत्याख्यान है। अथवा प्रत्याख्यानरूपसे परिणत हुए जीवकी तदाकार और अतदाकाररूप स्थापना करना स्थापना प्रत्याख्यान है। पापबन्धका कारणभूत जो द्रव्य सावद्य हो अथवा निरवद्य होते हुए भी जिसका तपके लिये त्याग किया हो उसे न तो स्वयं प्रहण करे, न दूसरेको प्रहण करने के लिये प्रेरणा करे, तथा यदि कोई प्रहण करता हो तो उसे सम्मति न दे। यह सब द्रव्यप्रत्याख्यान है। अथवा आगम और नोआगमके भेदसे द्रव्यप्रत्याख्यान अनेक प्रकारका समझना चाहिये। असंयमके कारणभूत क्षेत्रका त्याग करना क्षेत्रप्रत्याख्यान कहलाता है। अथवा प्रत्याख्यानको धारण करनेवाले व्रतीने जिस क्षेत्रका सेवन किया हो उस क्षेत्रमें प्रवेश करना क्षेत्रप्रत्याख्यान है। असंयम आदिके कारणभूत कालका त्याग करना कालप्रत्याख्यान कहलाता है। अथवा प्रत्याख्यानसे परिणत हुए जीवके द्वारा सेवित काळ काळप्रत्याख्यान कहळाता है। मिथ्यात्व असंयम और कषाय आदिका त्याग करना भावप्रत्याख्यान कहलाता है। अथवा, आगम और नोआगमके भेदसे भाषप्रत्याख्यान अनेक प्रकारका समझना चाहिये। जो जीव संयमी है उसे प्रत्याख्यापक समझना चाहिये। अञुभ नामादिकके त्यागरूप परिणाम प्रत्याख्यान समझना चाहिये और सचित्तादि द्रव्य प्रत्याख्यातव्य समझना चाहिये। इत्यादिरूपसे नियत-काछ और अनियतकालरूप प्रत्याख्यानका वर्णन प्रत्याख्यानप्रवाद नामक पूर्वमें किया गया है।

विद्यानुप्रवाद नामका पूर्व अंगुष्ठप्रसेना आदि सातसी मंत्र अर्थात् अल्पविद्याओंका और रोहिणी आदि पाँचसी महाविद्याओंका तथा उन विद्याओंके साधन करनेकी विधिका और सिद्ध हुई उन विद्याओंके फळका वर्णन करता है।

§ ११०. कल्याणप्रवाद नामका पूर्व, प्रद्द नक्षत्र चन्द्र और सूयके चारक्षेत्रका,

<sup>(</sup>१) ''समस्ता विद्या अष्टो महानिमित्तानि तिद्विषयो रज्जुराशिविधिः क्षेत्रं श्रेणी लोकप्रतिष्टा संस्थानं समुद्धातश्च यत्र कथ्यते तिद्विद्यानुवादम् । तत्र अंगुष्ठप्रसेनादीनामल्पविद्याना सप्तशतानि रोहिण्यादीनां महानिद्यानां पंचशत्तानि अन्तरिक्ष-भौमाङ्ग-स्वर-स्वप्न-लक्षण-व्यञ्जन-छिन्नानि अष्टौ महानिमित्तानि तेषां विषयः लोकः क्षेत्रमाकाशम् ''''-तत्थार्थवा० १।२०। ष० आ० प० ५५०। ष० सं० पू० १२१। हरि० १०।११३ –११४। गो७ जीव० जी० गा० ३६६। अंगप० (पूर्व) गा० १०१-१०३। ''तत्थ य अणेगे विज्जाइसया विष्णता''-नावीच् ०, हरि० मलय०, सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७। ''णइमित्तिका य रिद्धी णभभौमंग-सराइवेंजणयं। लक्खणचिष्हसऊणं अट्टवियप्पेहि विच्छरिदं।।''-ति० प० प० ९३। ''अट्टविहे महानिमित्ते—भोमे उप्पाते सुविणे अंतिलक्ष्वे अंगेसरे 'लक्खणे वंजणे।''-स्था० सू० ६०८। (२) ''रिवशिशाग्रहनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगतिविपर्ययफलानि शकुनिव्याहृतम् अर्हद्बलदेववासुदेवचक्रधरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि

#### यर-चक्कवद्वि-बल-णारायणादीणं कल्लाणाणि च वण्णेदि ।

५ १११. पोणावायपवादो दसविहपाणाणं हाणि-बद्दीओ वण्णेदि। होदु अष्टांग महानिमित्तका तथा तीर्थंकर चक्रवर्ती बढदेव और नारायण आविके कल्याणकोका वर्णन करता है।

विशेषार्थ-चारका अर्थ गमन है। जिस क्षेत्रमें सूर्यादि गमन करते हैं उसे चारक्षेत्र कहते हैं। सूर्य और चन्द्रको छोड़ कर शेष नक्षत्र आदि मेरुपर्वतसे चारों ओर ग्यारह सौ इक्कीस योजन छोड़ कर शेष जम्दूद्वीप और छवण समुद्रमें मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हुए परिश्रमण करते हैं। सूर्य और चन्द्रका च।रक्षेत्र पाँचसी दस सही अड़तालीस बटे इकसठ ५१० हुँ योजन है। इसमेंसे एकसी अस्सी योजन जम्बूद्वीपमें और शेष छवणसमुद्रमें है। इसप्रकार यह जम्बूद्वीपसंबंधी ज्योतिषी विमानोंका चारक्षेत्र समझना चाहिये। शेष दो समुद्र और डेढ़ द्वीपमें भी इसीप्रकार चारक्षेत्र कहा है। ढाईद्वीपके आगे ज्योतिषी विमान स्थित हैं, इसिछिये आगे चारक्षेत्र नहीं पाया जाता है। अन्तरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न ये अष्टांग महानिमित्त हैं। सूर्य, चन्द्र, प्रह, नक्षत्र और तारों के उदय अस्त तथा उल्कापात आदिसे अतीत और अनागत कार्योंका ज्ञान करना अन्तरिक्ष नामका महानिभित्त है। पृथिवीकी स्निग्धता, रूक्षता और सघनता आदिको जानकर उससे वृद्धि, हानि, जय, पराजय तथा पृथिवीके भीतर रखे हुए स्वर्णादिका ज्ञान करना आदि भीम नामका महा-निमित्त है। शरीरके अंग और प्रत्यंगोंके देखनेसे त्रिकालभावी सुख दुःखका ज्ञान कर लेना अंग नामका महानिमित्त है। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अच्छे और बुरे शब्दोंके सुननेसे अच्छे ब्रे फलोंका ज्ञान कर लेना स्वर नामका महानिमित्त है। मस्तक, मुख, गला आदिमें तिल, मसा आदिको देखकर त्रिकाछविषयक अच्छे बुरेका ज्ञान कर छेना व्यंजन नामका महानिभित्त है। शरीरमें स्थित श्रीवत्स, स्वस्तिक, कळश आदि लक्षण चिह्नोंको देखकर उससे ऐश्वर्य आदिका ज्ञान कर लेना लक्षण नामका महानिमित्त है। वस्न, शस्त्र आदिके द्वारा किये गये छिद्र आदिको देखकर शुभाशुभका ज्ञान कर छेना छिन्न नामका महानिमित्त है। नीराग पुरुषके द्वारा रात्रिके पश्चिम भागमें देखे गये स्वप्नोंके निमित्तसे सुख दु:खका ज्ञान कर छेना स्वप्न नामका महानिमित्त है। इत्यादि समस्त वर्णन कल्याणप्रवाद पूर्वेमें है।

§ १११. प्राणवायप्रवाद नामका पूर्व पाँच इन्द्रिय, तीन बल, आयु और श्वासोछ्वास इन दस प्राणोंकी हानि और वृद्धिका वर्णन करता है।

च यत्रोक्तानि तत्कल्याणनामधेयम्।"—सत्त्वार्थवा० १।२०। घ० आ० प० ५५०। घ० सं० पृ० १२१। हिर १०।११५। गो० जीव० जी० गा० ३३६। अंगप० (पूर्व०) गा० १०४—१०६। ''एगादसमं अवंझंति, वंझं णाम णिप्फलं, ण बंझं अबंझं सफलेल्यर्थः। सब्वे णाणतवसंजमजोगा सफला वण्णिज्जंति अप्पसत्या य पमादादिया सब्वे असुभफला वण्णिता अतो अबंझं।''—नम्बी० चू०, हरि०, मलय० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७।

(१) ''कायचिकित्साखण्टाङ्गमायुर्वेदः भूतिकर्मजाङगुलिप्रक्रमः प्राणापानविभागोऽपि यत्र विस्तारेण विणितः तत्प्राणावायम् ।''—राजवा० १।२०। ष० बा० प० ५५०। ष० सं० पू० १२२। हरि० १०।११६ —११७। गो० जोव० जी० गा० ३६६। अंगप० (पूर्व०) गा० १०७—१०९। ''नारसमं पाणाऊं, तत्य आयुप्राणं सविहाणं सक्वं सतिपदं अण्णे य प्राणा विणिताः।''—नन्दी षू०, हरि०, मलय० सू० ५६। सम० सभ० सू० १४७।

आउअपाणस्स हाणी आहारणिरोहादिसमुन्भृदकयलीघादेण, ण पुण वर्ही; अहिणव-द्विदिबंधवर्द्धीए विणा उक्कहुणाए द्विदिसंतवर्द्धीए अभावादो १ ण एस दोसो; अद्वृहि आगरिसाहि आउअं बंधमाणजीवाणमाउअपाणस्स वर्दिदंसणादो । करि-तुरय-णराह-

शंका-आहारनिरोध आदि कारणोंसे उत्पन्न हुए कदलीघातमरणके निमित्तसे आयु-प्राणकी हानि हो जाओ, परन्तु आयुप्राणकी वृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि, नवीन स्थिति-बन्धकी वृद्धि हुए बिना उत्कर्षणके द्वारा केवल सत्तामें स्थित कर्मोंकी स्थितिकी वृद्धि नहीं होती ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, आठ अपकर्षोंके द्वारा आयुकर्मका बन्ध करनेवाले जीवोंके आयुप्राणकी वृद्धि देखी जाती है।

विशेषार्थ- उत्कर्षणके समय सत्तामें स्थित पहलेके कर्मनिषेकोंका बँधनेवाले तज्जातीय कर्णनिषेकोंमें ही उत्कर्षण होता है। उत्कर्षणके इस सामान्य नियमके अनुसार ज्ञाना-वरणादिक अन्य कमोंमें तो उत्कर्षण बन जाता है पर एक कालमें एक ही आयुका बन्ध होनेसे उसमें उत्कर्षण कैसे बन सकता है ? जब प्राणी एक आयुका उपभोग करता है तब उस मुज्यमान आयुकी सत्ता रहते हुए यद्यपि दूसरी आयुका बन्ध होता है पर समानजातीय या असमानजातीय दो गतिसंबन्धी दो आयुओंका परस्पर संक्रमण न होनेसे मुख्यमान आयुका बध्यमान आयुमें उत्कर्षण नहीं हो सकता है, इसिछये जिसप्रकार मुख्यमान आयुमें बाह्य निमित्तसे अपकर्षण और उदीरणा हो सकती है उसप्रकार उत्कर्षण नहीं बन सकता है। अतः आयुकर्ममें उत्कर्षणकरण नहीं कहना चाहिये। यह शंकाकारकी शंकाका अभिप्राय है। इसका जो समाधान किया गया है वह इसप्रकार है कि यद्यपि भुज्यमान आयुका उत्कर्षण नहीं होता यह ठीक है फिर भी विवक्षित एक भवसंबन्धी आयुका आठ वार सात वार आदि अपकर्षकालोंकी अपेक्षा अनेक कालोंमें बन्धसंभव है, अतः उन अनेक अपकर्षकालोंमें बँधनेवाली एक आयुका उत्कर्षण बन जाता है। जैसे, किसी एक जीवने पहले अपकर्ष कालमें आयुका बन्ध किया उसके जब दूसरे अपकर्षकालमें भी आयुका बन्ध हो और उसी समय पहले अपकर्ष कालमें बँधी हुई आयुके विवक्षित निषेकोंका उत्कर्षण हो तो आयुकर्ममें उत्कर्षणकरणके होनेमें कोई बाधा नहीं आती है। इसीप्रकार अन्य अपकर्षकालोंकी अपेक्षा भी उत्कर्षणकी बिधि लगा लेना चाहिये। किन निषेकोंका उत्कर्षण होता है और किनका नहीं ? उत्कर्षणके विषयमें अतिस्थापना और निक्षोपका प्रमाण क्या है ? जिसका पहले अपकर्षण हो गया है उसका यदि उत्कर्षण हो तो अधिकसे अधिक कितना उत्कर्षण होता है। इत्यादि विशेष विवरण लिब्धसार आदि प्रन्थोंसे जान लेना चाहिये। यहाँ केवल आयुकर्ममें उत्कर्षण कैसे संभव है इतना दिखाना मात्र प्रयोजन होनेसे अधिक नहीं छिखा है।

<sup>(</sup>१) 'शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कौमारभृत्यमगदतन्त्रं रसायनतन्त्रं वाजीकरणतन्त्र-मिति।''-सुभूत पृ०१। 'अट्टविधे आउवेदे पण्णत्ते तं जराा-हकुमभिष्य कायतिगिष्छा सालाती सल्लहत्ता जंगोली भूतवेज्जा खारतंते रसायणे।''-स्था० सू० ६११।

संबद्धमहुंगमाउठ्वेयं भणदि ति उत्तं होदि। काणि आउठ्वेयस्स अहुंगाणि ? वुच्चदे— शास्त्राक्ष्यं कायचिकित्सा भूततन्त्रं शन्यमगदतन्त्रं रसायनतन्त्रं बास्रक्षा बीजवर्द्धन-मिति आयुर्वेदस्य अष्टाङ्गानि।

§११२. किरियाविसालो णद्ध-गेय-लक्खण-छंदालंकार\_संढित्थिषुरिसलक्खणादीणं

प्राणावायप्रवाद पूर्व हाथी, घोड़ा और मनुष्यादिसे संबन्ध रखनेवाले अष्टांग आयु-वेदका कथन करता है यह पूर्वोक्त कथनका तात्पर्य समझना चाहिये।

शंका-आयुर्वेदके आठ अंग कौनसे हैं ?

समाधान-शालाक्य, कायचिकित्सा, भूततन्त्र, शल्य, अगदतन्त्र, रसायनतन्त्र, बालरक्षा, और बीजबर्द्धन ये आयुर्वेदके आठ अंग हैं।

विशेषार्थ-आयुर्वेद शास्त्रमें रोगोंके निदान, उनके शान्त करनेकी विधि, प्राणियोंके जीवनकी रक्षाके उपाय और सन्तित उत्पन्न करनेके नियम आदि बतलाये गये हैं। इसके शालाक्य आदि आठ अंग हैं। शलाकाकर्मको शालाक्य कहते हैं और इसके कथन करनेवाले शास्त्रको शालाक्यतन्त्र कहते हैं। इसमें जिन रोगोंका मुँह ऊपरकी ओर है ऐसे कान, नाक, मुँह, और चक्ष आदिके आश्रयसे स्थित रोगोंके उपशमनकी विधि तथा चीर-फाइ आदि बतलाई गई है। अतीसार, रक्तिपत्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह और उत्ररादि रोगोंसे यस्त शरीरकी चिकित्सा कायचिकित्सा कहलाती है। तथा जिसमें इसका कथन किया गया है उसे काय चिकित्सा तन्त्र कहते हैं। भूत, यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि जन्य बाधाके निवारणका कथन करनेवाला शास्त्र भूततन्त्र कहा जाता है। इसमें सभी प्रकारक देवों आदिके शान्त करनेकी विधि बतलाई गई है। जिसमें शल्यजन्य बाधाके दूर करनेके उपाय बतलाये गये हैं वह शल्यतन्त्र है। इससे कांटा आदिके शरीरमें चुभ जाने पर उसके निकालनेकी विधि बतलाई गई है। जिसमें विषमारणकी विधि बतलाई गई है वह अगदतन्त्र है। इसमें सर्प, बिच्छू, चूहा आदिके काट लेने पर शरीरमें जो विष प्रविष्ठ हो जाता है उसके नाश करनेकी विधि तथा विषके मारण आदि करनेकी विधि बतलाई गई है। अगदतंत्रका दूसरा नाम जंगोलीतन्त्र भी है। जिसमें बुद्धि, आयु आदिकी षृद्धिके कारणभूत नाना प्रकारके रसायनोंकी प्राप्तिका उपाय बतलाया गया है वह रसायनतंत्र है। बालकोंकी रक्षा आदिका कथन करनेवाला शास्त्र बालरक्षातन्त्र कहा जाता है। इसमें बालकोंकी रक्षा कैसे करनी चाहिये, उन्हें दूध कैसे पिलाना चाहिये, दूध शुद्ध कैसे किया जाता है आदि विषयोंका कथन है। बाजीकरण औष-धियोंका कथन करनेवाला शास्त्र बीजवर्द्धनतन्त्र या क्षारतन्त्र कहलाता है। इसमें दूषित वीर्यको शुद्ध करनेकी विधि, क्षीण वीर्यके बढ़ानेकी विधि और हर्षको उत्पन्न करनेवाले नाना प्रकारके प्रयोगों आदिका कथन किया गया है।

§ ११२. कियाविशाल नामका पूर्व नृत्यशास्त्र, गीतशास्त्र, लक्षणशास्त्र, छन्दशास्त्र,

<sup>(</sup>१) ''लेखनादिकाः कला द्वासप्तिर्तगुणाश्च चतुःषिदः स्त्रैण्याः शिल्पानि काव्यगुणदोषिक्रयाख्यनेविचितिक्रियाः क्रियाफलोपभोक्तारश्च यत्र व्याख्यातास्तिरक्रियाविशालम् ।''—तत्त्वार्थवा० १।२०। ष० आ० प०
५५५ । ष० सं० प्० १२२ । हरि० १०।१२० । ''क्रियादिभिः नृत्यादिभिः विशालं विस्तीणं शोभमानं वा
क्रियाविशालं त्रयोदशं पूर्वम् । तच्च सङ्गीतशास्त्रख्यदोऽलङ्कारादिद्वासप्ततिकलाः चतुःषिद्रस्त्रीगुणान्
शिल्पादिविज्ञानानि चतुरशीतिगभीषानादिकाः अष्टोत्तरशतं सम्यग्दर्शनादिकाः पंचिवशितः देववन्दनादिकाः

बण्णणं कुणइ। लोगेबिंदुसारो परियम्म-ववहार-रज्जुरासि-केलासवण्ण-जावंताव-वग्ग-घण-बीजगणिय-मोक्खाणं सरूवं वण्णेदि। तदो दिट्ठिवादस्स वत्तव्वं तदुभओ। कसाय-पाहुडम्स वत्तव्वं षुण ससमओ चेव, पेज्ज-दोसवण्णणादो। एवं वत्तव्वदा गदा।

**अत्थाहियारो पण्णारसविहो ।** 

§ ११३. एदं देसामासियसुत्तं, तेणेदेण सूचिदत्थो बुच्चदे । तं जहा-णाणस्स पंच

अलक्कारशास्त्र तथा नपुंसक, स्त्री और पुरुषके लक्षण आदिका वर्णन करता है। लोकिबन्दु-सारनामका पूर्व परिकर्म, व्यवहार, रज्जुराशि, कलासवण्ण अर्थात् गणितका एक भेदिवशेष, गुणकार, वर्ग, धन, बीजगणित और मोक्षके स्वरूपका वर्णन करता है। इसलिये दृष्टिवादका कथन तदुभयरूप है। परन्तु कषायपाहुडका कथन तो स्वसमय ही है, क्योंकि इसमें पेज और दोषका ही वर्णन किया गया है। इसप्रकार वक्तव्यताका कथन समाप्त हुआ।

विश्वेषार्थ—स्वसमय, परसमय और तदुभयके भेद्से वक्तव्यता तीन प्रकारकी है, इसका पहले कथन कर ही आये हैं। जिसमें केवल जैन मान्यताओंका वर्णन किया गया हो उसका वक्तव्य स्वसमय है। जिसमें जैनवाद्य मान्यताओंका कथन किया गया हो उसका वक्तव्य परसमय है। और जिसमें परसमयका विचार करते हुए स्वसमयकी स्थापना की गई हो उसका वक्तव्य तदुभय है। इस नियमके अनुसार आचार आदि ग्यारह अंग और सामायिक आदि चौदह अंगवाद्य स्वसमयवक्तव्यक्तप ही हैं; क्योंकिं इनमें परसमयका विचार न करते हुए केवल स्वसमयकी ही प्रकृपणा गई है। तथा दृष्टिवाद अंग तदुभयक्तप है, क्योंकि एक तो इसमें परसमयका विचार करते हुए स्वसमयकी स्थापना की गई है, दूसरे आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, आदि अन्य विषयोंका भी कथन किया गया है।

#### अर्थाधिकार पन्द्रह प्रकारका है।

\$ ११३. यह सूत्र देशामर्पक है, इसिलए इस सूत्रसे सिचत होनेवाले अर्थका कथन करते नित्यनैमित्तिकाः क्रियाश्च वर्णयित ।"—गो० जीव० जी० गा० ३६६। अंगप० (पूर्व०) गा० ११०-११३। ,'तेरसमं किरियाविसालं, तत्थ कायिकरियाओ वि सासित समेदा संजमिकरियाओ य बंधिकरियाविधाणा "" —"नन्बी० चू०, हरि०, मलय० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७।

(१) "यत्राष्टी व्यवहाराश्चत्वारि बीजानि परिकर्म राशिक्रियाविभागश्च सर्वश्रुतसंपदुपिष्टा तत्स्वलु लोकिबन्दुसारम्।"—त त्वार्यवा० १।२०। घ० आ० प० ५५०। घ० सू० पू० १२२। हरि० १०।१२२। "त्रिलोकानां विन्दव अवयवाः सारं च वर्ण्यन्तेऽस्मिन्निति त्रिलोकिविन्दुसारं चतुर्दशं पूर्वम्, तच्च त्रिलोकस्वरूपं घट्तिशत्परिकर्माणि अष्टो व्यवहारान् चत्वारि बीजानि मोक्षस्वरूपं तद्गमनकारणिक्रयाः मोक्षसुलस्वरूपं च वर्णयिति।"—गो० जीव० जी० गा० ३६६। अंगप० (पूर्व०) गा० ११४—११६। "चोह्समं लोगविन्दुसारं, तं च डमंसि लोए सुयलोए वा विन्दुसारं भणितं।" वा विन्दुसारं भणितं।"—नम्बी० खू०, हरि० मलय० सू० ५२। सम० अभ० सू० १४७। (२) "परियम्मं ववहारो रज्जूरासी कलासवन्ने य। जावंताव ति वग्गो घणो य तह वग्गवग्गो वि।।" कलानाम् अंशानां सर्वर्णनं सर्वणः, सर्वणः सदृशीकरणं यस्मिन् संख्याने तत्किलासवर्णम् ५। जावंताव इनि जावं ता वंति वा गुणकरोत्ति वा एगट्टमिति वचनात् गुणकारः तेन यत्संख्यानं तत्त्रथैवोच्यते । "स्था० टी० सू० ७४७। (३) "दृष्टीनां त्रिषष्टचुत्तरसंख्यानां मिथ्यादर्शनानां वादोऽनुवादः तिन्नराकरणं च यस्मिन् क्रियते तद्वृष्टिवादं नाम।"—गो० जीव० जी० गा० ३६०। "दृष्टिर्दर्शनं वदमं वादः दृष्टवादः, तत्र वा दृष्टीनां पात. दृष्टिपातः "—नम्बी० खू० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७।

वाषाविकारा-वाद्याणं सुद्वाणं कोहिणाणं मणपञ्चवणाणं केवहणाणं वेदि । सुद्याणे वृति वाद्याहियारा-वाणंगपविद्वमंशपविद्वं वेदि । अणंगपविद्वस्य कोहस अत्याहियारा-सामाइयं चडवीसत्थजो बंदणा पविद्याणं वेणहयं किदियम्मं दसवैयास्त्रियं उत्तरकायणं कृष्यववहारो कृष्याकृष्यियं महाकृष्यियं पुंडरीयं महापुंडरीयं णिसीहियं वेदि ।

- ५११४. अंगपितहे नारह अत्याहियारा—आयारो सूदयहं हाणं समवाओ वियाह-पण्णती जाहधम्मकहा उवासयन्झयणं अंतयहदसा अणुत्तरोववादियदसा पण्हवायरणं विवायसुत्तं दिहिवादो चेदि।
- ६ ११५. दिद्विवादे पंच अत्याहियारा—परियम्मं सुत्तं पढमाणिओगो पुन्वगयं चूलिया चैदि । परियम्मे पंच अत्याहियारा—चंदपण्णत्ती सरपण्णत्ती जंबूदीवपण्णत्ती दीवसायरपण्णत्ती वियाहपण्णत्ती चेदि । सुत्ते अद्वासीदि अत्याहियारा । ण तेसि णामाणि जाणिनजंति, संपहि विसिद्धुव्यसामावादो । पढमाणिओए चउवीस अत्याहियारा, तित्य-यरपुराणेसु सन्वपुराणाणमंतन्मावादो । चूलियाए पंच अत्याहियारा—जलगया यलगया

करते हैं। वह इसप्रकार है—ज्ञानके पाँच अर्थाधिकार हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययञ्चान और केवल्जान। श्रुतज्ञानके दो अर्थाधिकार हैं—अनंगप्रविष्ट और अंगप्रविष्ट। अनंगप्रविष्ट श्रुतके चौदह अर्थाधिकार हैं—सामायिक, चतुर्विश्वतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्यव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुंडरीक और निविद्धिका।

§ ११४. अंगप्रविष्टमें बारह अर्थाधिकार हैं—आचार, स्त्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रक्रिप, नाथधर्मकथा, उपासकाष्ययन, अन्तःकृद्श, अनुत्तरीपपादिकदश, प्रभव्या-करण, विपाकस्त्र, और दृष्टिबाद।

§ ११५. दृष्टिवाद नामके वारहवें अंगप्रविष्ट अवमें पाँच अर्थाधिकार हैं—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूळिका। परिकर्ममें पाँच अर्थाधिकार हैं—चन्द्रप्रक्रप्ति, सूर्यप्रक्रप्ति, जन्मूद्रीपप्रक्रप्ति, द्वीपसागरप्रक्रप्ति, और व्याख्याप्रक्रप्ति। सूत्रमें अठासी अर्थाधिकार हैं, परंतु उन अर्थाधिकारों के नाम अवगत नहीं हैं. क्योंकि वर्तमानमें उनके विषयमें विशिष्ट उपदेश नहीं पाया जाता है। प्रथमानुयोगमें चौबीस अर्थाधिकार हैं, क्योंकि चौबीस तीर्यकरोंके पुराणोंमें सभी पुराणोंका अन्तर्भाव हो जाता है। चूळिकामें पाँच अर्थाधिकार हैं—जळगता,

<sup>(</sup>१) मन्दोस्त्रादिषु १वे० जागमग्रन्थेषु स्त्रस्य इमानि अध्दाशीतिनामान्युपलम्यन्ते—"सुलाइं बावीसं पत्रलाइं। तं जहा उण्डुसुयं परिषयापरिणयं स्तुनंगिनं विजयपरियं अणंतरं परंपरं मासाणं संजूहं संमिण्णं आहम्बायं सोवित्यअवतः नंदावतः बहुतं पृष्टापृष्टुं विजावतः एवंभूशं दुयावतः वत्तमाणप्ययं समिमकः सव्यक्षोभहं पत्तासं दुप्पडिमाहं स्व्यदेशाइं वावीसं सुताइं क्रिक्केश्वद्याणि ससमयसुत्तपरिवाडीप् क्रिक्केश्वद्याणि ससमयसुत्तपरिवाडीप् क्रिक्केश्वद्याणि वावीसं सुताइं तिवणद्याणि तेरासिवसुत्त-परिवाडीए स्वयंभवाई वावीसं सुताइं विवादक्ति स्वयंभवाई वावीसं सुताइं विवादक्ति स्वयंभवाई वावीसं सुताइं विवादक्ति अहासीई सुताइं वावीसं सुताइं वाव

५११६. उच्पायपुट्यस्स दस अग्गेषियस्स चोह्स विरियाणुपवादस्स अह अत्थिणित्थपवादस्स अहुारस णाणपवादस्स वारस सञ्चपवादस्स वारस आदपवादस्स सोलस कम्मपवादस्स वीसं पञ्चक्खाणपवादस्स तीसं विज्ञाणुपवादस्स पण्णारस कङ्काणपवादस्स दस पाणावायपवादस्स दस किरियाविसालस्स दस लोगविदुसारस्स दस अत्थाहियारा । एदेसु अत्थाहियारेसु एकेकस्स अत्थाहियारस्स पाहुडसण्णिदा वीस वीस अत्थाहियारा । तेसि पि अत्थाहियाराणं एकेकस्स अत्थाहियारस्स चउदीसं चउदीसं अणिओगद्दारसण्णिदा अत्थाहियारा । एदस्स पुण कसायपादुडस्स पयदस्स पण्णारस अत्थाहियारा ।

६ ११७. संपिं पण्णारसण्हमत्थाहियाराणं णामणिहेसेण सह' एकेक्किम्म अत्था-हियारे एत्तियाओ एत्तियाओ गाहाओ होति' ति मणंतो गुणहरभडारओ 'असीदिसद-गाहाहि पण्णारसअत्थाहियारपिंडबद्धाहि कसायपाहुडं सोस्नसपदसहस्सपिंढदं भणािम' ति पहजासुत्तं पढिदे—

स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। पूर्वगतक चौदह अर्थाधिकार हैं—उत्पाद पूर्व, अप्रायणी पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व, ज्ञानप्रवाद पूर्व, सत्यप्रवाद पूर्व, आत्मप्रवाद पूर्व, कर्मप्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यानप्रवाद पूर्व, विद्यानुप्रवाद पूर्व, कल्याणप्रवाद पूर्व, प्राणावायप्रवाद पूर्व, क्रियाविशाल पूर्व और लोकबिन्दुसार पूर्व।

\$ ११६. चत्पादपूर्वके दस, अमायणोक चौदह, बीर्यानुमवादके आठ, अस्तिनास्तिमवादके अठारह, ज्ञानमवादके बारह, सत्यमवादके बारह, आत्मप्रवादके सोछह, कर्मप्रवादके बीस, प्रत्याख्यानप्रवादके दीस, विचानुमवादके पन्द्रह, कल्याणप्रवादके दस, प्राणावायप्रवादके दस, क्रियाविशाछके दस और छोकविन्दुसारके दस अर्थाधिकार हैं। इन अर्थाधिकारों मेंसे प्रत्येक अर्थाधिकारके बीस बीस अर्थाधिकार हैं जिनका नाम प्राभृत है। उन प्राभृतसंज्ञावाछे अर्थाधिकारों मेंसे प्रत्येक अर्थाधिकारों मेंसे प्रत्येक विकारों मेंसे प्रत्येक विकारों मेंसे प्रत्येक अर्थाधिकार हैं। जिनका नाम अनुयोगद्वार है। किन्तु यहाँ प्रकरणप्राप्त इस क्षायप्राभृतके पन्द्रह अर्थाधिकार हैं।

विशेषार्थ—यद्यपि पांचवें झानप्रवाद पूर्वकी दसवीं वस्तुके तीसरे पेज्जपाहुडके चौबीस अनुयोगद्वार हैं। परन्तु उस पेज्जपाहुडके आधारसे गुणधर भट्टारकने एक सौ अस्सी गाथाओं में जो यह पेजापाहुड निबद्ध किया है इसके पन्द्रह ही अर्थाधिकार हैं।

§ ११७ क्षित्र पण्डल अर्थाधिकारों के नामनिर्देशके साथ 'एक एक अर्थाधिकारमें इतनी इतनी गाथाएँ पाई जाती हैं' इसप्रकार प्रतिपादन करते हुए गुणधर अट्टारक 'सोलह हजार पहोंके द्वारा कहे गये कक्ष्यप्राध्तका में पन्द्रह अर्थाधिकारों में विभक्त एकसी अस्ती गाथाओं के द्वारा प्रतिपादन करता हूँ' इस प्रकार प्रतिज्ञास जाने कहते हैं—

# गाहासदे असीदे अत्थे पण्णासधा विहसिम । वीच्छामि सुत्तगाहा जइ गाहा जिम्म अत्थिमम ॥२॥

\$ ११८. सोलसपदसहस्सेहि वे-कोडाकोडि-एकसिट्ठलक्ख-सत्तावण्णसहस्स-वेसद-वाणउदिकोडि-वासिट्ठलक्ख-अद्धसहस्सक्खरुप्पणोहि जं भणिदं गणहरदेवेण इदंभूदिणा कसायपाहुडं तमसीदिसदगाहाहि चेव जाणावेमि ति 'गाहासदे असीदे' ति पढमपइज्जा कदा । तत्य अणेगेहि अत्थाहियारेहि एकविदं कसायपाहुडमेत्य पण्णारसेहि चेव अत्था-हियारेहि पक्षवेमि ति जाणावणहं 'अत्थे पण्णरसभा विहत्तम्मि' ति विदियपइज्जा कदा । एत्थ एककमत्थाहियारं एत्तियाहि एत्थियाहि चेव गाहाहि भणामि ति काणावणहं 'जिम्म अत्थम्म जइ गाहाओ' होंति ताओ 'वोच्छामि' ति तिद्यपइज्जा कदा । एवमेदाओ तिण्ण पइज्जाओ गुणहरभडारयस्स ।

९११९. संपिं गाहासुत्तत्थो बुचदे। 'गाहासदे असीदे' ति मणिदे असीदि-

पन्द्रह प्रकारके अर्थाधिकारोंमें विभक्त एकसी अस्सी गाथाओंमें जितनी सूत्र-गाथाएँ जिस अर्थाधिकारमें आई हैं उनका प्रतिपादन करता हूं ॥२॥

§ ११८. दो कोड़ाकोड़ी इकसठ लाख सत्तावन हजार दो सी बानवे करोड़, और बासठ लाख आठ हजार अझरोंसे उत्पन्न हुए सोलह हजार मध्यम पदोंके दारा इन्द्रभूति गणधर देवने जिस कषायप्राभृतका प्रतिपादन किया उस कषायप्राभृतका में (गुणधर आचार्य) एक सी असी गाथाओं के द्वारा हो ज्ञान कराता हूँ, इस अर्थके ज्ञापन करने के लिये गुणधर आचार्यने 'गाड़ासदे असीदे' इस प्रकार पहली प्रतिज्ञा की है।

विशेषार्थ—एक मध्यमपदमें १६३४८३०७८८८ अझर होते हैं। इनसे १६००० पदों के गुणिस कर देने पर २६१५७२९२६२०८००० अझर आ जाते हैं। इतने अझरों द्वारा इन्द्रभूति शणधरने मूळ कषायप्रामृतका प्रतिपादन किया था। तथा इसी कषायप्रामृतका गुणधर आचार्यने एक सी अस्सी गाथाओं के द्वारा कथन किया है। ये १८० गाथाएं प्रमाणपद्से ७२० पद प्रमाण हैं। तथा इनमें संयुक्त और असंयुक्त कुळ अझर ५७६० पांच हजार सात सी आक हैं।

अंगप्रविष्ट श्रुतमें इन्द्रभृति गणधरने अनेक अर्थाधिकारोंके द्वारा क्षायप्राभृतका श्रितिपादन किया है, परन्तु में (गुणधर आचार्य) यहाँ पर उस कषायप्राभृतका पन्द्रह अर्थाधिकारोंके द्वारा ही प्रतिपादन करता हूँ, यह ज्ञान करानेके छिये गुणधर आचार्यने 'अत्थे पण्णरसधा विद्वत्तिमा' यह दूसरी प्रतिज्ञा की है। इसमें भी इतनी इतनी गाथाओंके द्वारा ही एक एक अर्थाधिकारका प्रविपादन करूँगा इस अभिप्रायका ज्ञान करानेके छिए गुणधर आचार्यने 'अन्ति अर्थिमा अद्यानिम अ

ाई ११९. अब आने पूर्वोक्त गाथासूत्रका अर्थ कहते हैं। 'गाहासदे असीदे'का अर्थ एक सी असी गाथार्य केना चाहिये। गाहाहियगाहासदिम्म' ति वेतव्वं। बहुणं 'सदे' इदि कथमेगवयणणिहेसो १ ण, सदमावेण बहुणं पि एयत्तदंसणादो। केरिसे असीदे सदे ति धुत्ते 'पण्डारसभा विह-त्तिम' अत्ये जं द्विदं गाहासदमसीदं तिम्ह गाहासदे असीदे ति चेत्तव्वं। जिम्म अत्यिम जइ सत्तगाहाओ होति ताओ सत्तगाहाओ वोच्छामि। पुव्विन्छगाहासदेण संबद्धो सत्तरहो पच्छिन्छए वि गाहासहे जोजेयव्वो।

े सुत्तं गणहरकहियं तहेय पत्तेयबुद्धकहियं च। सुद्देविलणा कहियं अभिण्णदसपुव्विकहियं च॥६०॥

शंका—बहुतके लिये 'शत' शब्द आता है, इसलिये उसमें एकवचनका निर्देश कैसे बन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि शतरूपसे बहुतमें भी एकत्व देखा जाता है, इसिलए शतका एकवचन रूपसे निर्देश करनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

विश्वेषार्थ—संख्येयप्रधान और संख्यानप्रधान मेदसे संख्या दो प्रकारकी है। बीससे पहले उन्नीस तक की संख्या संख्येयप्रधान है और बीससे लेकर आगेकी संख्या संख्येयप्रधान भी है और संख्यानप्रधान भी है, अतः शतशब्द जब संख्येयप्रधान रहेगा तब 'सी' इस शब्दके द्वारा कहे जानेवाले पदार्थ पृथक पृथक प्रकण किये जायँगे इसलिये बहुवचन प्रयोग होगा, और जब सो पदार्थ शतक्रपसे प्रहण किये जायँगे तब एकवचन प्रयोग भी बन जायगा। प्रकृतमें इसी दृष्टिको सामने रखकर शत शब्दको 'गाहासदे' इसतरह एक बचनके द्वारा कहा है।

'वे एकसी अस्सी गाथाएँ किसप्रकार की हैं, ऐसा पूछने पर वे एकसी अस्सी गाथाएँ पन्तृह अर्थाधिकारों ने विभक्त हैं इसप्रकार प्रहण करना चाहिये। उन एकसी अस्सी गाथाओं में से जिस अधिकारमें जितनी सूत्रगाथाएँ पाई जाती हैं उन सूत्रगाथाओं का मैं (गुणधर आचार्य) कथन करता हूँ। इस सूत्रगाथाके रुतीय पादमें स्थित गाथाशब्दके साथ संबद्ध सूत्रशब्दको पीछेके अर्थात् इसी सूत्रगाथाके चौथे पादमें स्थित गाथाशब्दमें भी जोड़ होना चाहिये।

मुंका—जो गणधरके द्वारा कहा गया है वह सूत्र है। उसीप्रकार जो प्रत्येक बुद्धोंके द्वारा कहा गया है वह सूत्र है, तथा जो श्रुतकेव कियोंके द्वारा कहा गया है वह सूत्र है और जो श्रीभन्न सपूर्वियोंके द्वारा कहा गया है वह सूत्र है। ६७॥"

<sup>(</sup>१) मूलारा० गा० ३४। मूलाबा० ५।८०। ''गणशब्देन द्वादशगणा (यत्यादयो जिनेन्द्रसम्याः) उच्यन्ते तान् धारयन्तीति गणधराः । दुर्गतिप्रस्थिता हि तेन रत्नत्रयोपदेशेन धार्यन्ते । ते सर्मविष्विसमुप्यताः ''तैः गिधदं ग्रथितं सन्दृब्धम् । केवलिभिरुपदिष्टमधं ते हि ग्रथ्नन्ति । तथाम्यधायि—'अत्थं कहंति अरुहा गंथं गंथंति गणधरा तेसि' । तहेव तथैव । ''श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमात् परोपदेशमन्तरेण अधिगतज्ञानातिषायाः प्रत्येक-बुद्धाः ''दशपूर्वाण्यधीयमानस्य विद्यानुप्रवादस्थाः क्षुत्लकिबद्धाः महाविद्यास्य अंगुष्ठप्रसेनाद्धाः प्रजप्रयादयश्य तैरागत्य क्ष्पं प्रदर्श्य सामर्थ्यं स्वकर्माभाष्य पुरः स्थित्वा 'आज्ञाप्यतां किमस्माभिः कर्सन्यम्' इति तिक्वन्ति ।

इदि वयणादो जेदाओ गाहाओ सुत्तं, अणहर-यत्तेयमुद्ध-सुदक्षेविक-अभिण्णदसपुष्वीसु गुणहरभडारयस्य असावादो १ ण, जिहोसप्यक्त्वरसहेउपमाणेहि सुत्रेण सरिसत्तमित्य ति गुणहराहरियगाहाणं पि सुत्तत्त्वरुंभादो । अत्रोपयोगी रहोकः—

> औल्पाक्षरमसं दिग्धं सारवद्गृहनिर्णयम् । निर्दोषं देतुमत्तथ्यं सूत्रमित्युच्यते षुधैः ॥६८॥

५ १२०. एवं सञ्जं पि सुत्तस्त्रस्त्रणं जिणवयणकमस्त्रविणिग्गयज्ञत्थपदाणं चैव संभवइ,ण गणहरमुद्दविणिग्गयगंथरयणाए, तत्थ महापरिमाणत्तु वस्तंभादो ? ज, सब्ध(सुत्ते)-

इस वचनके अनुसार ये एकसी अस्सी गाथाएँ सूत्र नहीं हो सकती हैं, क्योंकि गुणधर भट्टारक न गणधर हैं, न प्रत्येकबुद्ध हैं, न श्रुतकेवली हैं और न अभिन्नदशपूर्वी ही हैं ?

समधान—नहीं, क्यों कि निर्दोषत्व, अल्पासरत्व और सहेतुकत्वरूप प्रमाणोंके द्वारा गुणधर भट्टारककी गांधाओं की सूत्रके साथ समानता है, अर्थात् गुणधर भट्टारककी गांथाएँ निर्दोष है, अल्प अक्षरवाली हैं, सहेतुक हैं, अतः वे सूत्रके समान हैं। इसलिये गुणधर आचार्यकी गांथाओं में भी सूत्रत्व पाया जाता है। इस विषयका उपयोगी रलोक देते हैं—

"जिसमें अल्प अक्षर हों, जो असंदिग्ध हो, जिसमें सार अर्थात् निचोड़ भर दिया हो, जिसका निर्णय गूढ़ हो, जो निर्दोष हो, सयुक्तिक हो और तथ्यभूत हो उसे विद्वान् जन सूत्र कहते हैं।। ६८॥"

े १२०, शंका—यह सम्पूर्ण सूत्रतकाण तो जिनदेवके मुखकमकसे निकले हुए अर्थ-पदों में हो संभव है, गणधरके मुखसे निकली हुई शंधरचनामें नहीं, क्योंकि उनमें महापरिमाण पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि गणधरके बचन भी सूत्रके समान होते हैं, इसिखें उनकी

तद्वनः श्रुत्वा न 'भवतीभिरस्माकं साध्यमस्ति' इति ये वदन्ति अविचलितिचित्तास्ते अभिन्नदशपूर्विणः ।''—
मूलारा० विजयो० । तुलना—''सूत्रप्रथो गणधरानिभन्नदशपूर्विणः । प्रत्येकबुद्धानध्येमि श्रुतकेविक्तिस्तथा ।।''—
अनगार० १।३। ''कम्माण उवसमेण य गुरूवदेसं विणा वि पावेदि । सण्णाणतवष्यगमं जीव पत्तेयबुद्धी सा ।।''—
ति० प० प० ९४। ''रोहिणिपहुदीणमहाविज्जाणं देवदाउ पंचसया । अंगुटुपसेणाइं अरकअविज्जाण सत्तस्या ।।
एत्पूण पेसणाइमग्रं ते दसमपुर्व्वपठणम्म । णेक्छति संजमं ताताजेत अभिण्णदसपुर्वी ।।''—ति० प० प० ९३।
घ० आ० प० ५२८ ।

<sup>(</sup>१) "अप्पागंयमहत्वं वत्तीसादोसविरहियं जं च। लक्खणजुतं मुलं बहुहि य गुणेहि उववेतं।। निद्दोसं सारवंतं च हेउजुत्तमलंकियं। उवणीयं सोवयारं व मियं महुरमेव वा।।"—आा० मि० मा० ८८०, ८८५। अनु० स० गा० स० १२७। कल्पमा० गा० २७७, २८२। व्यव० भा० गा० १९०। (२) तुलना-"स्वल्पा- करमसन्दिग्वं सारदिद्वतोमुलम्। अस्तोममनवद्यक्षं सूत्रं सूत्रविदो विदुः ।।"—पारावराय० अ० १८। मध्यभा० शारशः। मुख्यो० टी०। ध्यायवा० ता० १।१।२। अस्त्रवर्णाण वृ० ३५। "अप्यवक्षरमसंदिद्धं सारवं विस्ततोमृहं। अस्योमभणवज्यं च सुत्तं सम्बद्धुआसियं।।"—आव० नि० मा० ६८६। कल्पचा० मा० २८५। "तथा ह्याहुः । लक्ष्योभभणवज्यं च सुत्तं सम्बद्धुआसियं।।"—आव० नि० मा० ६८६। कल्पचा० मा० २८५। "तथा ह्याहुः । लक्ष्या० मा० १।१।२। (३) तुक्तवा—"।"—अस्याक्षरमसंदिग्वं सारवद्गुद्धनिर्णयं। निर्दोषं हेतुमत्त्रव्यं सूत्रमित्युच्यते हुवैः। इवि वयणादो तित्वयरवयणविणिग्ययवीजपयं सुत्तं। तेण सुत्तेण समं कट्टिवः उप्यज्जदि ति गणहरदेविम्य द्वियसुद्धाणं सूत्तसमं।"—इति अ०, घ० आ० प० ५५६।

## सारिष्णमस्तिर्ण तत्थ वि धुत्ततं पिंड विरोहामावादो । पेजज-दोस्नविहर्ना द्विदि-अणुभागे च बंधगे चेव । तिण्णोदा गाहाओ पंचसु अत्थेसु णादव्वा ॥३॥

प्रन्थरचनामें भी सूत्रत्वके प्रति कोई विरोध नहीं आता है। अर्थात् सूत्रके समान होनेके कारण गणधरकी द्वादशांगरूप प्रन्थरचना भी सूत्र कही जा सकती है।

विशेषार्थ-कृति अनुयोगद्वारमें वीरसेन स्वामीने 'अल्पाक्षरमसंदिग्धं' इत्यादि रूपसे सूत्रका लक्षण कहकर तदनुसार तीर्थंकरके मुखसे निकले हुए बीजपदोंको सूत्र कहा है और स्त्रके द्वारा गणधरदेवमें उत्पन्न होनेबाले ज्ञानको सूत्रसम कहा है। तथा बन्धन अनुयोगद्वार-में सूत्रका अर्थ श्रुतकेवली या द्वादशांगरूप शब्दागम किया है और श्रुतकेवलीके समान श्रुत-शानको या आचार्यके उपदेशके बिना सूत्रसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको सूत्रसम कहा है। इनमेंसे यद्यपि बन्धन अनुयोगद्वारमें की गई परिभाषाके अनुसार द्वादशांगका सूत्रागममें अन्तर्भाव हो जाता है पर कृति अनुयोगद्वारमें की गई सूत्रकी परिभाषाके अनुसार द्वादशांगका सूत्रा-गममें अन्तर्भाव न होकर प्रन्थागममें अन्तर्भाव होता है, क्यों कि वहां कृति अनुयोगद्वारमें गणधरदेवके द्वारा रचे गये द्रव्यश्रुतको प्रन्थागम कहा है। जान पड़ता है वीरसेन स्वामीने सूत्रकी इसी परिभाषाको ध्यानमें रखकर यहाँ सूत्रविषयक चर्चा की है। उसका सार यह है कि सूत्रकी पूरी परिभाषा जिनदेवके द्वारा कहे गये अर्थपदों में ही पाई जाती है, गणधरदेवके द्वारा गूंथे गये द्वादशांगमें नहीं, अतः द्वादशांगको सूत्र नहीं कहा जा सकता। इस शंका यह भी अभिप्राय है—जब कि गणधरदेवके द्वारा गूंथे गये द्वादशांगमें सूत्रत्व नहीं है तो फिर प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्नदसपूर्वीके वचन सूत्र कैसे हो सकते हैं ? बन्धन अनुयोग-द्वारमें कही गई सूत्रकी परिभाषाके अनुसार तथा अन्य आगमिक प्रमाणोंके आधारसे गण-धरदेव आदिके वचन कदाचित् सूत्र हो भी जायँ तो भी गुणधर आचार्यके वचनोंको तो सूत्र कहना किसी हालतमें संभव नहीं है, क्योंकि गुणधर आचार्य गणधर, प्रत्येक-बुद्ध, श्रुतकेवली और अभिनदशपूर्वी इनमेंसे कोई भी नहीं हैं यह पूर्वोक्त शङ्काका सार है। इसका समाधान यह किया गया है कि यद्यपि उक्त कथनके अनुसार गुणधर आचार्यकी रचनाका सुसूत्रागमें अन्तर्भाव नहीं होता है, फिर भी गुणधर आचार्यकी रचना सूत्रागमके समाम निर्दोष है, अल्पाक्षर है और असंदिग्ध है, इसिछिये इसे भी उपचारसे सूत्र माननेमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः गुणधर आचार्यकी गाथाएँ भी सूत्र सिद्ध हो जाती हैं। सारांश यह है। कि जिनदेवके मुखसे निकले हुए बीजपद पूरी तरहसे सूत्र हैं, तथा गणधर आदिके बचन उनके समान होनेसे सूत्रसम हैं।

पेज-दोषविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागित्रभिक्ति, अकर्मवंभकी अपेक्षा बंधक और कर्मवंभकी अपेक्षा संक्रम ये पांच अर्थाधिकार हैं। अथवा पूर्वोक्त प्रारंभके तीन तथा 'अशुमागे च' यहाँ आये हुए च शब्दसे स्चित प्रदेशविभक्ति, स्थित्यंतिकप्रदेश और श्रीणाझीणप्रदेश ये मिलकर चौथा अर्थाधिकार और 'बंधगे' इस पदसे बंधक और संक्रम इन दोनोंकी अपेक्षा पांचवां अर्थाधिकार है। इन पांचों अर्थाधिकारोंमें आगे आई तीन गाथाएं जानना चाहिये।

#### § १२१. 'पेज्जदोस' णिहे सेण —

'पेक्ज वा दोसं वा किम्म कसायिम कसा व णयस्म। दुहो व किम्म दक्षे पियायदे की किहै वा वि ॥ ६९ ॥

एसा गाहा सूचिदा । इसे ? एदिस्से एगदेसिभिदेसादी । 'विहसि हिदि-जशुभागे च'

पैयहीय सोहणिज्जा च विह्ती तह हिदीय अणुभागे। उक्ससमणुक्तस्यं झीणमझीणं च हिदियं वा।। ७०॥

एसा गाहा सूचिदा। कुदो ? एदिस्से एगावयवपासादो । बंघगे चैय' एदेण वि— कंदि पयडीओ बंघदि हिदि-अणुमागे जहण्णमुक्तसं। संकामेदि कदिं वा गुणहीणं वा गुणविसिष्टं॥ ७९॥

एसा गाहा सूचिदा, एदिस्से एगदेसच्छिवणादो । एवमेदाओ तिण्णि गाहाओ पंचसु अत्थाहियारेसु णिबद्धाओ । के ते पंच अत्थाहियारा ? 'पेज्जदोसविहत्ति' ति एगो, 'द्विदिविहत्ति' ति विदियो, अणुभागविहत्ति' ति तदियो, 'बंधगे' ति चडत्थो अकम्म-वंधगणहादो, पुणो वि 'बंधगे' ति आवित्तीय कम्मवंधगहणादो पंचमो अन्थाहियारो । पयिडिविहत्ती पदेसविहत्ती च द्विदि-अणुभागविहत्तीसु पह्हाओ; पयिड-पदेसेहि विणा द्विदि-अणुभागाणमणुववत्तीदो । झीणाझीण-द्विदिअंतियाणि तेसु चेव पविहाणि; तेहि

§ १२१. पूर्वोक्त गाथामें आये हुए 'पेज-दोस' पदके निर्देशसे 'पेक्जं वा दोसं वा' इत्यादि रूपसे यहाँ मूलमें कही गई गाथा सृचित होती है, क्योंकि इस गाथाके एक देशका निर्देश 'पेक्जदोसविहत्ती' इत्यादि गाथामें किया गया है।

तथा पूर्वोक्त गाथामें आये हुए 'विहत्ती हिंदि-अणुभागे ख' इस पदसे भी 'पयडीय मोहणिज्जा' इत्यादि रूपसे मूलमें आई हुई गाथा सूचित होती है, क्योंकि इस गाथाके एक-देशका निर्देश 'पेडजदोस बिहत्ती' इत्यादि गाथामें पाया जाता है। तथा आगे गाथामें आये हुये 'बंधगे चय' इस पदसे भी 'कदि पयडीओ बंधदि' इत्यादि रूपसे आगे मूलमें कही गई गाथा सूचित होती है, क्योंकि इस गाथाके एकदेशका निर्देश 'पेडजदोस बिहत्ती' इत्यादि गाथा में पाया जाता है। इसप्रकार ये तान गाथाएँ पांच अर्थाधिकारों निबद्ध हैं।

शंका-वे पांच अर्थाधिकार कीन कीन हैं ?

समाधान—पेज्ज-दोषविभक्ति यह पहला, स्थितिविभक्ति यह दूसरा, अनुभागविभक्ति यह तासरा, कर्म बंधके प्रहणकी अपेक्षा संक्रम यह चौथा तथा 'बंधगे' इस पदकी फिरसे आवृत्ति करने पर कर्मबन्धके प्रहणकी अपेक्षा संक्रम यह पांचवां, इसप्रकार ये पांच अर्था- जिकार हैं। यहां पर प्रकृतिभिक्ति और प्रदेशविभक्ति आदिका स्वतंत्ररूपसे निर्देश क्यों नहीं किया गया है इस संकाको सनमें रख करके वीरसेन स्वामी कहते हैं कि प्रकृतिविभक्ति और प्रदेशविभक्ति में अन्तर्भूत हो जाते हैं, क्यों कि प्रकृति और प्रदेशके बिना स्थिति और अनुभाग नहीं बन सकते हैं। तथा शीणीझीण प्रदेश और स्वत्यन्तिक प्रदेश भी स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं, क्यों कि प्रकृति कीर प्रदेश भी स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं,

<sup>(</sup>१) कसायपाहुड गाबाकुः २१। (२) कसायपाहुड सूत्रगाथाकुः २२। (३) कसायपाहुड-

#### विणा तदणुववचीदो ।

- ५ १२२. अहवा, पेजदोसविहत्तीए पयिद्विहत्ती पिबहा, दव्वभावपेज्ज-दोस-विदिश्चिपयदीए अभावादो। पदेसविहत्ति-भ्रीणाभ्रीण-द्विदिअंतियाणि पेजदोस-द्विदि-अणुभागविहत्तीसु पविद्वाणि, तेसि तदविणाभावादो।
- १२३, अथवा, 'अणुमारो च' इदि 'च' सद्देण सचिदपदेसविहत्ति-द्विदिअंतिय-श्रीणाश्रीणाणि वेत्तूण चउत्थो अत्थाहियारो । 'बंधरो' त्ति बंध-संक्रमे वे वि वेत्तूण पंचमो अत्थाहियारो । एवमेदेसु पंचसु अत्थाहियारेसु ५ पुन्विद्यतिणिणगाहाओ णिवद्वाओ ।

#### क्योंकि इसके बिना भीणाश्रीण और स्थित्यन्तिक नहीं बन सकते हैं।

- § १२२. अथवा, पेज-दोषविभक्तिमें प्रकृतिविभक्ति अन्तर्भूत हो जाती है, क्योंकि द्रव्यक्ष्प पेज-दोष और भाषक्ष्प पेज-दोषको छोड़कर प्रकृति स्वतन्त्रक्ष्पसे नहीं पाई जाती है। तथा प्रदेशविभक्ति, झीणाझीणप्रदेश और स्थित्यन्तिकप्रदेश ये तीनों पेज-दोषविभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिमें अन्तर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि प्रदेशविभक्ति आदिका पेज-दोषविभक्ति आदिके साथ अविनाभावसंबन्ध पाया जाता है।
- § १२३. अथवा 'अणुमाने च' इस गाथामानमें आये हुए 'च' शब्दसे सूचित प्रदेश-विभक्ति, स्थित्यन्तिकप्रदेश और झोणाझीणप्रदेशको छेकर चौथा अर्थाधिकार होता है । तथा 'बंघने' इस पदसे बन्ध और संक्रम इन दोनोंको प्रहण करके पाँचवाँ अर्थाधिकार होता है। इसप्रकार इन पाँच अर्थाधिकारों में पहछे मूळमें कही गई 'पेज्जं वा दोसं वा' इत्यादि तीन गाथाएं निबद्ध हैं।

विश्लेषार्थ — अधिकारसूचक 'पेज्जदोसविहत्तां' इत्यादि गाथामें पेज्जदोष, स्थिति, अनुमाग और बन्धक ये चार नाम ही गिनाये हैं। तथा बन्धक इस पदकी पुनः आवृत्ति करके संक्रमका प्रहण किया है। यहाँ बन्धक इस पदमें 'क' प्रत्यय स्वार्थमें है जिससे बन्धक पदसे बन्ध करनेवालेका प्रहण न होकर बन्धका ही प्रहण होता है। इसप्रकार गुणधर आचार्यके अभिप्रायानुसार इस कषायपाहुडके पेज्जदोषविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, बन्ध और संक्रम ये पाँच अधिकार पूर्वोक्त गाथाके आधारसे सिद्ध हो जाते हैं। और छठा अर्थाधिकार वेदक है। पर गुणधर आचार्यने इस कषायपाहुडमें पेज्जदोषविभक्तिके अनन्तर प्रकृतिविभक्तिका तथा अनुभागविभक्तिके अनन्तर प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक अर्थाधिकारोंका वर्णन किया है जैसा कि 'पयडी य मोहणिज्ञा' इत्यादि गाथासे भी प्रकट होता है। अतः इन चारों अर्थाधिकारोंका पूर्वोक्त पाँच अर्थाधिकारोंमें किन अर्थाधिकारों में अन्तर्भाव करना उचित होगा यह प्रश्न शेष रह जाता है। यद्यपि गुणधर आचार्यको वे स्वतन्त्र अधिकार इष्ट नहीं थे यह बात अर्थाधिकारोंके नामोंका निर्देश करनेवाली गाथाओं से ही प्रकट हो जाती है। पर उन्होंने जो पेज्जदोषविभक्तिके अनन्तर प्रकृतिविभक्तिका और अनुभागविभक्तिके अनन्तर प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिकका उल्लेख किया है इससे किनका किनमें अन्तर्भाव आदि करना ठीक होगा इसका संकेत अवश्य शिक जात्र अस्त किनमें अन्तर्भाव आदि करना ठीक होगा इसका संकेत अवश्य शिक जात्र प्रस्त किनमें अन्तर्भाव आदि करना ठीक होगा इसका संकेत अवश्य शिक जात्र सिक्ष जात्र सिक्त जावर सिक्त जात्र सिक्त अवश्य सिक्त जात्र सिक्त अवश्य सिक्त जात्र सिक्त जात्र सिक्त अवश्य सिक्त जात्र सिक्त जात्र सिक्त अवश्य सिक्त जात्र सिक्त अवश्र सिक्त अवश्य सिक्त जात्र सिक्त अवश्य सिक्त जात्र सिक्त अवश्य सिक्त अवश्र सिक्त अवश्य सिक्त अवश्र सिक्त अवश्र सिक्त अवश्र सिक्त अवश्र सिक्त अवश्र सिक्त अवश्र सिक्त सिक्त अवश्र सिक्त अवश्य सिक्त अवश्र सिक्त सिक्त अवश्र सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त अवश्र सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त अवश्र सिक्त सिक

है और इसी आधारसे बीरसेन स्वामीने मूळमें अन्तर्भावके तीन विकल्प सुझाये हैं। पहले विकल्पके अनुसार वीरसेनस्वामीने प्रकृतिविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक इन चारोंका ही स्थितिविभक्ति और अनुमागविभक्ति नामक दोनों अर्थाधिकारोंमें अन्तर्भाव किया है, क्यों कि प्रकृति और प्रदेशादिके बिना स्थिति और अनुमाग स्वतन्त्र नहीं पाये जाते है। दूसरे विकल्पके अनुसार प्रकृतिविभक्तिका पेजदोषविभक्तिमें अन्तर्भाव किया है, क्योंकि द्रव्य और भावरूप पेजदोषको छोडकर प्रकृति स्वतन्त्र नहीं पाई जाती है। तथा शेष तीनोंका स्थिति और अनुमाग्विभक्तिमें अन्तर्भाव किया है। तीसरे विकल्पके अनुसार वीरसेन्स्वामीने मूल व्यवस्थामें ही थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। इस व्यवस्थाके अनुसार वीरसेनस्वामी प्रकृतिविभक्तिको तो पेज्जदोषविभक्तिमें अन्तर्भूत कर छेते हैं पर शेष तीनको किसोमें भी अन्तर्भूत न करके उनका 'अणुभागे च' यहाँ आये हुए 'च' शब्दके बलसे चौथा स्वतन्त्र अर्था-धिकार मान लेते हैं। तथा बन्धक पदकी पुनः आवृत्ति न करके बन्ध और संक्रम इन दोके स्थानमें बन्धक नामका एक ही अर्थाधिकार मानते हैं। इन तीनों विकल्पोंमेंसे पहले दो विकल्पोंके अनुसार अर्थाधिकारोंके पूर्वोक्त पाँचों नामोंमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। पर तीसरे विकल्पके अनुसार अर्थाधिकारोंके पेज्जदोषविभक्ति, स्थितिबिभक्ति, अनुभागविभक्ति प्रदेशविभक्ति-झीणाझीण-स्थित्यन्तिक और बन्ध ये पाँच नाम हो जाते हैं। इस नामपरिवर्तन का कारण 'पेजादोस विहत्ती' इत्यादि गाथामें पाँचवें अर्थाधिकारके नामके स्पष्ट उल्लेखका न होना है। जब 'बंधरो च' इस पदकी पुनः आवृत्ति करते हैं तब संक्रम नामका स्वतन्त्र अर्थाधिकार बनता है और जब 'बंधरो च' इस पदकी पुनः आवृत्ति न करके 'अणुभागे च' में आये हुए 'च' शब्दसे अनुक्तका प्रहण करते हैं तब अनुभागविभक्ति और बन्धकके बीचमें आये हुए प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यंतिक इन तीनोंका एक स्वतन्त्र अर्थाधिकार सिद्ध हो जाता है। इनमेंसे झीणाझीण और स्थित्यंतिकको छोड़कर पेजावोषविभक्ति आदि का अर्थ सुगम है। झीणाझीण और स्थित्यंतिक ये दोनों अर्थाधिकार प्रदेशविभक्ति नामक अर्थाधिकारके चूलिकारूपसे प्रहण किये गये हैं। झीणाझीणमें 'किस स्थितिमें स्थित प्रदेशपुंज उत्कर्षण तथा अपकर्षणके योग्य या अयोग्य हैं' इसका विश्वतासे वर्णन किया गया है। तथा स्थिति या स्थित्यंतिक नामक अर्थाधिकारमें उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त प्रदेशाप्र कितने हैं, जघन्य स्थितिको प्राप्त प्रदेशाप्र कितने हैं, इत्यादिका वर्णन किया गया है।

उपर कहे गये तीन विकल्पोंके अनुसार पांचों अर्थाधिकारोंका सचक कोष्ठक—

| 8 | पेजदोषविभक्ति                                                  | पेजादोष विभक्ति                                                | पेजादोषविभाक्त                         |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   |                                                                | (प्रकृतिविभक्ति)                                               | (प्रकृतिविभक्ति)                       |
| २ | स्थितिविभक्ति<br>(प्रकृतिविभक्ति)                              | स्थितिविभक्ति                                                  | स्थितिविभक्ति                          |
| 3 | अनुभागविभक्ति<br>(प्रदेशविभक्ति, झीणा-<br>झीण और स्थित्यन्तिक) | अनुभागविभक्ति<br>(प्रदेशविभक्ति, झीणा-<br>झीण और स्थित्यन्तिक) | अनुभागविभक्ति                          |
| 8 | बन्ध                                                           | बन्ध                                                           | प्रदेश-झीणाझीण-स्थित्य<br>न्तिकविभक्ति |
| ц | संक्रम                                                         | संक्रम                                                         | बन्ध                                   |

# चतारि वेदयम्मि दु उवजोगे सत्त होंति गाहाओ । सोलस य चउट्टाणे वियंजणे पंच गाहाओ ॥४॥

६ १२४. एदस्स गाहासुत्तस्स अत्यो वृत्तदे। तं जहा-'चत्तारि वेदयम्म दु' वेदओ णाम छट्टो अत्थाहियारो ६। तत्थ चत्तारि सुत्तगाहाओ होंति ४। ताओ कदमाओ १ 'केदि आविल्यं० पविस्संति०' एस गाहाप्पहुिंड 'जो 'जं संकामेदि य जं बंधिद०'जाव एस गाहे ति ताव चत्तारि होंति। एत्थ गाहासमासो सत्त ७। 'उवजोगे सत्त होंति गाहाओ' उवजोगो णाम सत्तमो अत्थाहियारो ७। तत्थ सत्त सुत्त-गाहाओ णिबद्धाओ। ताओ कदमाओ १ 'केवैचिरं उवजोगो०' एस गाहाप्पहुिंड 'उवँजोगवग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिदं चावि' जाव एस गाहे ति ताव सत्त गाहाओ ७। एत्थ गाहासमासो चोहस १४। 'सोलस य चउट्टाणे' चउट्टाणं णाम अट्टमो अत्थाहियारो ⊏। तत्थ सोलस गाहाओ होंति। ताओ काओ ति वृत्ते वृत्तदे, 'कोहो चेउव्विहो वृत्तो०' एस गाहाप्पहुिंड 'अर्सण्णी खलु बंधह०'

वेदक नामके छठवें अर्थाधिकारमें चार गाथाएँ, उपयोग नामके सातवें अर्था-धिकारमें सात गाथाएँ, चतुःस्थान नामके आठवें अर्थाधिकारमें सोलह गाथाएँ और व्यंजन नामके नौवें अर्थाधिकारमें पाँच गाथाएँ निबद्ध हैं।।।।

§ १२४. अब इस गाथासूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—वेदक नामका छठवां अर्थाधिकार है उसमें चार सूत्रगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं? 'किंद आविलयं पित्रसंति०' इस गाथासे लेकर 'जो जं संकामेदि य जं वंधिद०' इस गाथा तक चार गाथाएं हैं। यहाँ तक छह अधिकारोंसे संबंध रखनेवाली कुल गाथाओंका जोड़ सात हो जाता है। उपयोग नामका सातवां अर्थाधिकार है। इस अधिकारमें सात सूत्रगाथाएं निबद्ध हैं। वे कौनसी हैं? 'केंब चिरं उबजोगो॰' इस गाथासे लेकर 'उबजोगवग्गणाहि य अविरहिदं॰' इस गाथातक सात गाथाएं हैं। यहाँ तक सात अधिकारोंसे संबंध रखनेवाली कुल गाथाओंका जोड़ चौदह होता है। चतुःस्थान नामका आठवां अर्थाधिकार है। इस अधिकारमें सोलह गाथाएं हैं। 'वे कौनसी हैं' ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि 'कोहो चडिवहो वुत्तो॰' इस गाथासे लेकर

<sup>(</sup>१) सूत्रगाथाङ्कः ५९। (२) सूत्रगाथाङ्क ६२। (३) सूत्रगाथाः ६३। (४) सूत्रगाथाङ्कः ६९। मृद्रितताम्रप्रतो उवजोगवग्गणओ किम्ह कसायिम्ह जाव एस इति पाठः। ''उवजोगवग्गणाहि य अविरिहदं काहि विरिहदं चावि। पढमसमओवजुत्तेहिं चिरमसमए न बोद्धव्वा।। एसा सत्तमी गाहा'' 'उवजोगवग्गणाओ किम्ह कसायिम्ह०' एवा उपयोगिधिकारस्य तृतीया गाथा भ्रान्तिवशात् सप्तमीगाथास्थाने आपतिता। (५) सूत्रगाथाङ्कः ७०। (६) सूत्रगाथाङ्कः ८५।

जाब एस गाहै ति ताव सोस्त्स गाहां जो होति। एत्य गाहासमासो ३०। 'वियंजणे पंच गाहां जो' वंजणं णाम णवमो अत्याहियारो १। तत्य पंच सुत्तगाहां जो पिडवदां जो। ताओं कदमाओं १ 'कोहो य कोव रोसों० एस गाहाप्पहुं जिल्ला सीसद पत्थण०' एस गाहे ति ताव पंच गाहां जो ६। एत्य गाहासमासो पंचतीस ३६।

## दंसणमोहस्सुवसामणाए पण्णरस होति गाहाओ। पंचेव सुरागाहा दंसणमोहस्स खवणाए॥५॥

५ १२५. एदिस्से संगंधगाहाए अत्यो वृष्यदे । तं जहा—दंसणमोहस्स उवसामणा णाम दसमो अत्याहियारो १० । तत्य पिडवद्धाओ पण्णरस गाहाओ । ताओ कदमाओ १ 'दंसणमोहस्सुवसामओ ०' एस गाहाप्पहुि जाव 'सँम्मामिच्छाहृद्धी सागारो वा ०' एस गाहे त्ति ताव पण्णारस गाहाओ १५ । एत्थ गाहासमासो पंचास ५० । दंसणमोह-क्खवणा णाम एकारसमो अत्थाहियारो ११ । तत्थ पंच सुत्तगाहाओ। ताओ कदमाओ १ 'दंसणमोहक्खवणापहुवओ कम्म० एस गाहाप्पहुिं जाव 'संखेन्जी विक्री पणुस्सा०' एस गाहे ति ताव पंच गाहाओ ५ । एतथ गाहासमासो पंचास ५५ ।

'असण्णी खलु बंधदिन' इस गाथातक सोलह गाथाएं हैं। यहाँ तक आठ अधिकारोंसे संबंध रखनेवाली कुल गाथाओंका जोड़ तीस होता है। व्यंजन नामका नीवां अर्थाधिकार है। इस अधिकारसे संबंध रखनेवाली पाँच गाथाएं हैं। वे कीनसी हैं ? 'कोहो य कोप रोसोन' इस गाथासे लेकर 'सासव्पत्थणन' इस गाथा तक पांच गाथाएं हैं। यहाँ तक नी अधिकारोंसे संबंध रखनेवाली कुल गाथाओंका जोड़ पैंतीस होता है।

दर्शन मोहनीयकी उपशामना नामक दशवें अर्थाधिकारमें पन्द्रह गाथाएं हैं और दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नामक ग्यारहवें अर्थाधिकारमें पांच ही स्त्रगाथाएं हैं ॥५॥

\$१२५. अब इस संबंधगाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—दर्शनमोहनीयकी उपशामना नामका दसवां अर्थाधिकार है। इसअर्थाधिकारमें पन्द्रह गाथाएं प्रतिबद्ध हैं। वे कीनसी हैं १ 'दंसणमोहस्सुवसामओ' इस गाथासे लेकर 'सम्मामिच्छादिष्ठी सागारो वा' इस गाथातक पन्द्रह गाथाएं हैं। यहाँ तक दस अधिकारोंसे संबंध रखनेवाळी कुळ गाथाओंका जोड़ पचास होता है। दर्शनमोहस्रपणा नामका ग्यारहवां अर्थाधिकार है। इस अर्थाधिकारमें पांच सूत्रगाथाएं हैं। वे कीनसी हैं १ 'दंसणमोहक्खवणापहुवक्षो कम्म०' इस गाथासे लेकर 'संखेजा च मणु-स्सेसु०' इस गाथा तक पांच गाथाएं हैं। यहाँ तक ग्यारह अधिकारोंसे संबंध रखनेवाळी कुछ गाथाओं का जोड़ पचपन होता है।

<sup>(</sup>१) सूत्रगाथाक्कः ८६। मुद्रित ताम्रप्रती कोहो य कोघ रोसो इति पाठः। (२) सूत्रगाथाक्कः ९०। (३) सूत्रगाथाक्कः ९१। (४) सूत्रगाथाक्कः १०५। (५) सूत्रगाथाक्कः १०६। (६) सूत्रगाथाक्कः ११०। मदिलताम्प्रती मणुस्सा० इति पाठः।

§ १२६. के वि आइरिया दंसणमोहणीयस्स उवसामक्खवणाहि वेहि मिएको चेव अत्थाहियारो होदि ति भणंति 'दंसण-चिरत्तमोहे अद्धापिरमाणणिहेसेण सह सोल्ह अत्थाहियारा होति' ति मएष १ तण्ण घडदे, पण्णारसअत्थाहियारणिबद्धअसीदिसद-गाहासु गुणहरवयणविणिग्गयासु दंसण-चिरत्तमोहअद्धापिरमाणपिडवद्धगाहाणमणुव-लंभादो । तत्थ पिडवद्धगाहाणमभावो दंसण-चिरत्तमोहअद्धापिरमाणणिहेसो पण्णारस-अत्थाहियारेसु ण होदि ति कथं जाणावेदि १ 'पण्णाग्सधाविहत्तअत्थाहियारेसु असीदि-सद्गाहाओ अविद्धाओ' ति मणिदविदियसुत्तगाहादो जाणावेदि । 'आविलयमणायारे ०' एस गाहौप्पहुडि छग्गाहाओ दंसण-चिरत्तमोहे ति अद्धापिरमाणिम्म षडिबद्धाओ अत्थि, तेण अद्धापिरमाणिवहेसेण अत्थाहियारेसु पण्णारसमेण होदव्वमिदि १ ण, एदासि छण्हं गाहाणं असीदिसदगाहासु पण्णारसअत्थाहियारणिबद्धासु अभावादो । जेण 'दंसणचिरत्तं-

रांका—दर्शनमोह और चरित्रमोहसंबंधी अद्धापरिमाणका निर्देश पन्द्रह अर्थाधिकारों में नहीं है तथा उनमें उससे संबद्ध छह गाथाएँ भी नहीं हैं यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—पन्द्रह प्रकारसे ही विभक्त अर्थाधिकारों में एकसी अस्सी गाथाएं ही अव-स्थित हैं इस आशयवाळी पूर्वोक्त दूसरी सूत्रगाथासे जाना जाता है कि दर्शनमोह और चरित्रमोहसंबंधी अद्धापरिमाण तथा छह गाथाएँ पन्द्रह अर्थाधिकारों में नहीं आती हैं।

शंका—'आविखियमणायारे॰' इस गाथासे लेकर छह गाथाएँ दर्शनमोह और चारित्र-मोहसंबंधी अद्घापरिमाण नामके अर्थाधिकारसे संबंध रखती हैं, इसिखये अर्थाधिकारों में अद्घापरिमाण निर्देशको पन्द्रहवां अर्थाधिकार होना चाहिये?

समाधान—नहीं, क्योंकि पन्द्रह अर्थाधिकारोंसे संबंध रखनेवालीं एकसी अस्सी गाथाओंमें 'आवल्यिमणायारे॰' इत्यादि छह गाथाएं नहीं पाई जाती हैं।

चूंकि दर्शनमोह और चारित्रमोहसंबंधी अद्वापरिमाणका निर्देश पन्द्रहों अर्थाधिकारों

<sup>§</sup> १२६. कितने ही आचार्य, 'वर्शनमोहनीय और चरित्रमोहनीयसंबंधी अद्वापरिमाण के निर्वेशके साथ सोल्ह अर्थाधिकार हो जाते हैं। अर्थान् यि इन दोनों अधिकारोंको स्वतंत्र रखा जाता है तो पन्द्रह अधिकार तो इन सिहत हो जाते हैं, और इनके अद्वापरिमाणका निर्वेश जिस अधिकारमें किया गया है, उसके मिलानेसे सोल्ह अधिकार हो जाते हैं' इस भयसे 'वर्शनमोहनीयकी उपशमना और सपणा इन दोनोंको मिलाकर एक ही अर्थाधिकार होता है' ऐसा कहते हैं। परन्तु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि गुणधर आचार्यके मुखसे निकली हुई पन्द्रह अर्थाधिकारोंसे संबंध रखनेवाली एकसी अस्सी गाथाओंमें दर्शनमाह और चरित्रमोहके अद्वापरिमाणसे संबंध रखनेवाली गाथाएं नहीं पाई जाती हैं। अत-एव दर्शनमोहनीयकी उपशमना और दर्शनमोहनीयकी क्षपणा इन दोनोंको स्वतंत्र अर्थाधिकार मानकर ही पन्द्रह अर्थाधिकार समझना चाहिये।

<sup>(</sup>१) सूत्रगाथाङ्कः १५। (२) सूत्रगाथाङ्कः १११।

मोइअद्धापरिमाणणिइसो पण्णारसेसु वि अत्थाहियारेसु णियमेण कायव्वो' ति गुणहर-महारएण अंतदीत्रयमावेण णिहिहो तेणेसो पण्णारसमो अत्थाहियारो ण हो दि ति चेत्तव्वं। तदो पुन्वत्तमेलाइरियमहारएण उबइहुवक्खाणमेव पहाणभावेण एत्थ चेत्तव्वं।

# लखी य संजमासंजमस्स लद्धी तहा चरित्तस्स । दोसु वि एका गाहा अट्टे वुवसामणद्धिम ॥६॥

§ १२७. एदिस्से संबंधगाहाए अत्थो वृच्चदे । तं जहा—संजमासंजमलद्भी णाम बारसमो अत्थाहियारो १२। चरित्तलद्भी तेरसमी अत्थाहियारो १३। एदेसु दोसु वि अत्थाहियारेसु एका गाहा णिबद्धा १। सा कदमा १ 'लद्भी य संजमासंजमस्स०' एसा एका चेव । एत्थ गाहासमासो छप्पण्ण ५६।

में नियमसे करना चाहिये यह बतलानेके लिये गुणधर भट्टारकने उसका अन्तदीपकरूपसे निदंश किया है, इसलिये यह पन्द्रहवाँ अर्थाधिकार नहीं हो सकता है, यह अभिप्राय यहाँ प्रहण करना चाहिये। अतः भट्टारक एलाचार्यके द्वारा उपदिष्ट पूर्वीक्त न्याख्यान ही यहाँ पर प्रधानरूपसे ग्रहण करना चाहिये।

विशेषार्थ — पन्द्रह अर्थाधिकारोंके नामोंका निर्देश करनेवाली 'पेज्जदोसविहत्ती' इत्यादि दो गाथाओंमें अन्तिम पद 'अद्धापिमाणणिहेसो' है। इससे कितने ही आचार्य इसे पन्द्रहवाँ स्वतन्त्र अर्थाधिकार मान लेते हैं। पर यदि दर्शनमोहको उपशामना और दर्शनमोह की क्षपणा ये दो स्वतन्त्र अधिकार रहते हैं तो अधिकारोंकी संख्या सोलह हा जाती है। इमलिये वे आचार्य 'अधिकारोंकी संख्या सोलह न हो जाय' इस भयसे दर्शनमोहकी उपशामना और दर्शनमोहकी क्षपणा इन दोनोंकी मिलाकर एक ही अर्थाधिकार मानते हैं। पर यदि इस व्यवस्थाको ठीक माना जाय तो 'गाहासदे असीदे' इस प्रतिज्ञा वाक्यके अनुसार अद्धापिमाणका निर्देश करनेवाली छह गाथाएं भी १८० गाथाओंमें आ जानी चाहिये थीं, वयोंकि कमायपाहुडका अद्धापिमाण निर्देश नामक पन्द्रहवां स्वतन्त्र अधिकार हो जानेसे उमका कथन करनेवाली गाथाओंका भी कसायपाहुडके विषयका प्रतिपादन करनेवाली १८० गाथाओंमें समावेश नहीं किया गया है इससे प्रतीत होता है कि अद्धापिमाणनिर्देश नामका पन्द्रहवां स्वतन्त्र अधिकार नहीं है, किन्तु वह पन्द्रह अधिकारोंमें सर्वसाधारण अधिकार है, इसलिए 'अद्धापिमाणणिहेंमो' इस पदके द्वारा अन्तमें उल्लेख किया है। इसप्रकार विचार करनेपर दर्शनमोह की उपशामना और दर्शनमोहकी क्षपणा ये दो स्वतन्त्र अधिकार हैं यह सिद्ध हो जाता है।

संयमासंयमकी रुब्धि बारहवाँ अर्थाधिकार है तथा चरित्रकी रुब्धि तेरहवाँ अर्थाधिकार है। इन दोनों ही अर्थाधिकारोंमें एक गाथा आई है। तथा चरित्रमोहकी उपशामना नामके अर्थाधिकारमें आठ गाथाएँ आई है।।६॥

§ १२७. अब इस संबंधगाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—संयमासंयमलिय नामका बारहवां अर्थाधिकार है और चारित्रळिय नामका तेरहवाँ अर्थाधिकार है। इन दोनों ही अर्थाधिकारोंमें एक गाथा निबद्ध है। वह कौनसी है ? 'छद्वीय संजमासंजमस्स०' यह एक ही है। इन तेरह अर्थाधिकारोंसे संबंध रखनेवालो गाथाओंका जोड़ छप्पन होता है।

<sup>(</sup>१) सूत्रगाथाङ्कः १११।

§ १२८. जदि पिंडबद्धगाहामेदेण अत्थाहियारमेदो होदि तो एदेहि दोहि मि एकेण अत्थाहियारेण होदव्वं, एगगाहापिडवद्धत्तादो ति ? सच्चं एवं चेवेदं, जिद दोसु वि अत्थाहियारेसु एमा गाहा पिडबद्धे ति गुणहरभडारओ ण मणंतो । भदिदं च तदो तेण जाणिज्जदि पिडवद्धगाहामेदाभावे वि दो वि पुध षुध अहियारा होंति ति । जिद पिंडबद्धगाहामेएण अत्थाहियारमेदो होदि तो चरित्त-मोहक्खवणाए बहुएहि अत्थाहि-यारेहि होदव्वं, तत्थ संकामणोवङ्गावण-किङ्घी-खवणादिसु पडिबद्धगाहामेदुवलंभादो ति ? ण एस दोसो, 'अडुबीसं समासेणे' नि जदि तत्थ ण भणिदं तो बहुआ अत्था-हियारा होति चेव । णवरि तत्थ अद्ववीसगाहाहि चरिचमोहणीयवखवणा जा परूविदा सा एको चेव अत्थाहियारो नि भणिदं, तेण णव्वदि जहा तत्थ क्खवणावत्थासु पिडवद्धा-गाहामेदो अत्थाहियारभेदं ण साहेदि चि।

§ १२८. शंका—यदि अर्थाधिकारोंसे संबंध रखनेवाली गाथाओंके भेदसे अर्था-धिकारों में भेद होता है तो संयमासंयमलिध और चारित्रलिध इन दोनोंको मिलाकर एक ही अर्थाधिकार होना चाहिये, क्योंकि ये दोनों एक गाथासे प्रतिबद्ध हैं। अर्थात् इन दोनोंमें एक ही गाथा पाई जाती है?

समाधान-इन दोनों अर्थाधिकारोंमें एक गाथा प्रतिबद्ध है इसप्रकार यदि गुणधर भट्टारक नहीं कहते तो पूर्वोक्त कहना सत्य होता, परन्तु गुणधर भट्टारकने पूर्वोक्त दो अधि-कारोंमें एक गाथा प्रतिबद्ध है ऐसा कहा है। इससे जाना जाता है कि पूर्वोक्त अधिकारोंसे संबंध रखनेवाली गाथाओं में भेदके नहीं होनेपर भी, अर्थात् दोनों अधिकारों में एक गाथाके रहते हुए भी, दोनों ही पृथक-पृथक् अधिकार हैं।

शंका--यदि अधिकारोंसे संबंध रखनेवाली गाथाओंके भेदसे अर्थाधिकारोंमें भेद होता है तो चारित्रमोहकी क्षपणामें बहुत अर्थाधिकार होने चाहिये, क्योंकि वहाँ पर संक्रा-मण, उद्वर्तना, कृष्टीकरण और क्षपणा आदिसे संबंध रखनेवाली गाथाओंका भेद पाया जाता है ?

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि चारित्रमोहकी क्षपणामें 'अट्ठाबीसं समा-संण' अर्थात जोडकपसे अट्टाईस गाथाएं हैं इसप्रकार नहीं कहा होता तो बहुत अर्थाधिकार होते ही। परन्तु वहां पर अड़ाईस गाथाओं के द्वारा जो चारित्रमोहनीयकी सपणा कही गई है वह एक ही अर्थाधिकार है ऐसा कहा गया है। इससे जाना जाता है कि वहां चारित्र-मोहकी क्षपणारूप अवस्थासे संबंध रखनेवाली गाथाओंका भेद अर्थाधिकारोंके भेदको सिद्ध नहीं करता है।

विशेषार्थ—एक अर्थाधिकारमें अनेक उपन्अर्थाधिकार और उनसे संबंध रखनेवाछी अनेक गाथाओं के होनेमात्रसे उसमें भेद नहीं हो सकता है। तथा अनेक अर्थाधिकारों में एक ही गाथाके पाये जाने मात्रसे वे अर्थाधिकार एक नहीं हो सकते हैं। अर्थाधिकारोंका भेदा-भेद आवश्यकतानुसार आचार्य द्वारा की गई प्रतिज्ञाके ऊपर निभंर है। गाथाओं के भेदाभेद से उसका कोई संबंध नहीं है।

९ १२९. 'अहेनुवसामणद्धिमा' शि मणिदे चारित्तमोहउवसामणा णाम चोइसमो अत्याहियारो १४। तत्य संबद्धाओ अहु गाहाओ। ताओ कदमाओ ? उवसामणा कहिवहा' एस गाहाप्पहुढि जाव 'उवसामणावखएण दु अंसे बंधदि०' एस गाहे ति ताव अहु गाहाओ होंति ८। एत्थ गाहासमासो चउसट्टी ६४।

# चतारि य पटुवए गाहा संकामए वि चतारि। श्रोवष्टणाए तिण्णि दु एकारस होति किट्टीए॥७॥

§ १३०. एदिस्से गाहाए अत्थी बुचदे । तं जहा—चारिनमोहणीयक्खवणाए जो पहावओ पारंभओ आहवओ तत्थ चनारि गाहाओ होंति । ताओ कदमाओ १ संकामयपहुवयस्स परिणामो केरिसो हवे०' एस गाहाप्पहुिं जाव 'किंद्विदियाणि कम्माणि०' एस गाहे नि ताव चनारि गाहाओ ४। तहा 'संकामए वि चनारि' नि मणिदे चारिनमोहक्खेवओ अंतरकरणे कदे संकामओ णाम होदि। तत्थ संकामए पिंबद्धाओ चनारि गाहाओ । ताओ कदमाओ १ संकामणपहुव०' एस गाहाप्पहुिं जाव 'मंधे व संकमो वा उदयो वा०' एस गाहे नि ताव चनारि गाहाओ होंति ४। 'ओवङ्गणाए तिण्ण दु' खवणाए चारिनमोहओवङ्गणाए तिण्ण गाहाओ । ताओ कदमाओ १ "कें अंतरं

§ १२९. 'अट्टेवुवसामणद्धिम' ऐसा कहने पर चारित्रमोहकी उपशामना नामका चौदहवां अर्थाधिकार छेना चाहिये। उस अर्थाधिकारसे संबंध रखनेवाळी आठ गाथाएँ हैं। वे कौनसी हैं ? 'उवसामणा कदिविहा०' इस गाथासे छेकर 'उबसामणाक्खएण दु अंसे बंधदि०' इस गाथा तक आठ गाथाएँ हैं। यहाँ तक कुळ गाथाओंका जोड़ चौसठ होता है।

चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारंभ करनेवाले जीवसे संबन्ध रखनेवालीं चार गाथाएँ हैं। चारित्रमोहकी संक्रमणा करनेवाले जीवसे संबन्ध रखनेवालीं भी चार गाथाएँ हैं। चारित्रमोहकी अपवर्तनामें तीन गाथाएँ आई हैं। तथा चारित्रमोहकी क्षपणामें जो बारह कृष्टियां होती हैं उनमें ग्यारह गाथाएँ आई हैं।।७।।

§ १३०. अब इस गाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—चिरित्रमोहकी क्षपणाका जो प्रस्थापक अर्थात् प्रारंभक या आरम्भ करनेवाला है उसके वर्णनसे सम्बन्ध रखनेवाली चार गाथाएँ हैं। वे कौनसी हैं ? 'संकामयपहुवगस्स परिणामो केरिसो हवे॰' इस गाथासे लेकर 'किंद्विवियाणि कम्माणि॰' इस गाथा तक चार गाथाएँ हैं। तथा 'संकामए वि चत्तारि' ऐसा कथन करनेका तात्पर्य यह है कि चारित्रमोहकी क्षपणा करनेवाला जीव नोवें गुणस्थानमें अन्तरकरण करने पर संकामक कहलाता है। इस संकामकके वर्णनसे सम्बन्ध रखनेवाली चार गाथाएँ हैं। वे कौनसी हैं ? 'संकामगपहुव॰' इस गाथासे लेकर 'बंधो व संकमो वा उदयो वा' इस गाथातक चार गाथाएँ हैं। क्षपकश्रेणी सम्बन्धी चारित्रमोहकी अपवर्तनाके

<sup>(</sup>१) सूत्रगायाकः ११२। (२) सूत्रगायाकः ११९। (३) सूत्रगायाकः १२०। (४) सूत्रगायाकः १२३। (५) सूत्रगायाकः १२४। (६) सूत्रगायाकः १४७। (७) सूत्रगायाकः १५१।

करेंतो॰' एस गाहाप्पहुडि जाव 'द्विदि-अणुभागे अंसे' एस गाहे ति ताव तिण्ण गाहाओं ३। 'एकारस होति किट्टीए' चारित्तमोहक्खवणाए बारह संगहिक द्वीओ णाम होति। तासु किट्टीस पिडवद्धाओ एकारस गाहाओ। ताओ कदमाओ ? 'केविडिया किट्टीओ' एस गाहाप्पहुडि जाव 'किट्टीक्यमिम कम्मे के वीचारो दु मोहणीयस्स' एस गाहे ति ताव एकारस गाहाओ होति ११।

# चतारि य खवणाए एका पुण होदि खीणमोहस्स । एका संगहणीए अट्टवीसं समासेण ॥८॥

§ १३१. 'चनारि य खनणाए' नि भणिदे किट्टीणं खनणाए चनारि गाहाओ ४। ताओ कदमाओ १ किं वेदंती किट्टि खनेदि॰ एस गाहाप्पहुडि जान 'किट्टीदो किट्टि पुण॰' एस गाहे नि तान चनारि गाहाओ ४। 'एका पुण होदि खीणमोहस्स' एवं भणिदे खीणकसायम्मि पडिबद्धा एका गाहे नि घेनान्नं १। सा कदमा १'खीणेसु कसाएसु य सेसाणं०' एसा एका चेन गाहा। 'एका संगहणीए' नि नुने संगहणीए 'संकामणमोनट्टण॰' एसा एका चेन गाहा होदि नि जाणानिदं १। 'अट्टानीसं समा-सेण' चारिनामोहक्खनणाए पडिबद्धगाहाणं समासो अट्टानीसं चेन होदि नि जाणानिदं।

वर्णनमें तीन गाथाएँ आई हैं। वे कौनसी हैं ? 'किं अंतरं करेंतों । इस गाथासे छेकर 'हि दि-अणुभागे अंसे । इस गाथातक तीन गाथाएँ हैं। चारित्रमोहकी क्षपणामें बारह संप्रहकृष्टियां होतो हैं। उन बारह संप्रहकृष्टियों के वर्णनसे संबंध रखनेवाळीं ग्यारह गाथाएँ हैं। वे कौन-सी हैं ? 'केविडिया किट्टीओं । इस गाथासे छेकर 'किट्टीकयिं किमें के वीचारों दु मोह-णीयस्स।' इस गाथा तक ग्यारह गाथाएँ हैं।

बारह संप्रहकृष्टियोंकी क्षपणाके कथनमें चार गाथाएँ आई हैं। क्षीणमोहके कथनमें एक गाथा आई है। तथा संप्रहणीके कथनमें एक गाथा आई है। इसप्रकार चारित्रमोहकी क्षपणासे संबन्ध रखनेवालीं कुल गाथाओंका जोड़ अट्टाईस होता है।।८॥

'चत्तारि य खवणाए' ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि बारह संप्रहकृष्टियोंकी क्षपणा के कथनमें चार गाथाएँ आई हैं। वे कौनसी हैं ? किं वेदंतो किट्टिं खवेदि॰' इस गाथासे छेकर 'किट्टीदो किट्ठिं पुण॰' इस गाथा तक चार गाथाएँ हैं। 'एका पुण होदि खोणमोहस्स' इसप्रकार कथन करनेका तात्पर्य यह है कि क्षीणकषायके वर्णनसे संबन्ध रखनेवाली एक गाथा है। वह कौनसी है ? 'खोणेसु कसाएसु य सेसाणं॰' यह एक ही गाथा है। 'एका संगहणीए' इस कथनसे यह सूचित किया है कि संप्रहणीके कथनमें 'संक्रामणमोबट्टण॰' यह एक ही गाथा है। 'अट्ठाबीसं समासेण' इस पदके द्वारा यह सूचित किया है कि चारित्रमोह की क्षपणाके कथनसे संबंध रखनेवाली गाथाओं का जोड़ अट्ठाईस ही है।

<sup>(</sup>१) सूत्रगाथाङ्कः १५७। (२) सूत्रगाथाङ्कः १६२। (३) सूत्रगाथाङ्कः २१३। (४) सूत्रगाथाङ्कः २१४। (५) सूत्रगाथाङ्कः २१४। (५) सूत्रगाथाङ्कः २३२। (७) सूत्रगाथाङ्कः २३३।

5 १३२. चारित्तमोहणीयवस्ववणाए पिडवह्बड्डाबीसगाद्दाणं परिमाणिकदे सो किमहं कदो ? 'जिम्म अत्थादियारिक्स जिंद गाहाओं होंति ताओ मणामि' ति पहन्जा-वयणं सोद्ण जिम्म जिम्म अत्थादियारिक्सेसे पिडवह्यगाहाओं दीसंति तेसि तेसिमत्था-हियारिविसेसाणं पुध पुध अहियारमाबों होदि ति सिस्सिक्स सहुप्पण्णविवरीयबुद्धीए णिराकरणहं कदो । एदेहि अहाबीसगाद्दाहि एको चेत्र अत्थादियारों पक्षविदों ति तेण चेत्तव्वं, अण्णहा पण्णारसअत्थादियारे मोत्तृण बहुणमत्थादियाराणं पसंगादो । खवणअत्थादियारे अण्णाओं वि गाहाओं अत्थि ताओं मोत्तृण किमिदि चारित्तमोह-णीयक्खवणाए अहावीसं चेत्र बाहाओं ति पक्षविदं ? ण, एदाहि गाहोहि पक्षविदत्थे मोत्तृण तासि सेसगाहाणं पुधभूदअत्थाखुवलंभादो, तेण चारित्तमोहणीयक्खवणाए अहावीसं चेत्र गाहाओं होति २८। संकामणपहृत्यए चत्तारि ४, संकासए चतारि ४,

शंका- ।रित्रमोहकी क्षपणाके कथनसे संबंध रखनेबाळी अहाईस गाथाओं के परि-

समाधान—'जिस अर्थाधिकारमें जितनी गाथाएँ पाई जाती है उनका मैं कथन करता हूँ' इसप्रकारके प्रतिक्कावचनको सुनकर जिस जिस अर्थाधिकारिव सेषसे संबन्ध रखनेवाळी गाथाएँ दिखाई पढ़ती हैं उन उन अर्थाधिकारिव सेषों को प्रथक्-पृथक् अधिकारपना प्राप्त होता है, इसप्रकार शिष्यमें उत्पन्न हुई विपरीत बुद्धिके निराकरण करनेके छिए चारित्रमोहकी सपणामें आई हुई कुछ गाथाओं का जोड़ अद्वाईस है ऐसा कहा है। अर्थात् चारित्रमोहके सपणा नामक अधिकारमें अनेक अवान्तर अर्थाधिकार हैं। यदि उस अधिकारसे संबंध रखनेवाळी कुछ गाथाओं का जोड़ न वत्र छाया जाता तो शिष्यको यह मतिविश्रम होनेकी संभावना है कि प्रत्येक अवान्तर अर्थाधिकार एक एक स्वतन्त्र अधिकार है और उससे सम्बन्ध रखनेवाळी गाथाएँ उस अधिकारकी गाथाएँ है। अतः इस मतिविश्रमको दूर करनेके छिये चारित्रमोहस्पणा नामक अर्थाधिकारसे सम्बन्ध रखनेवाळी गाथाओं के परिमाणका निर्देश किया गया है। 'अट्ठावोसं समासेण' इस पदसे इन अट्ठाईस गाथाओं के द्वारा एक ही अर्थाधिकार कहा गया है, इसप्रकारका अभिप्राय प्रहण करना चाहिये। यदि यह अभिप्राय न छिया जाय तो कषायप्राभृतमें पन्द्रह अर्थाधिकारों के सिवाय और भी बहुतसे अर्थाधिकारों की प्राप्तिका प्रसंग प्राप्त होता है।

शंका-इस चारित्रमोहकी क्षपणा नामक अर्थाधिकारमें इन अहाईस गाथाओं के अतिरिक्त और भी बहुतसी गाथाएं आई हैं। उन सबको छोड़कर 'चारित्रमोहके क्षपणा नामक अर्था-धिकारमें अहाईस ही गाथाएं हैं' ऐसा किसकिये कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इन अहाईस माथाओं के द्वारा प्रकरण किये गये अर्थको छोड़ कर उन शेष गाथाओं का अन्य कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं पाया जाता है। अर्थात् वे शेष गाथाएं उसी अर्थका प्रकरण करती हैं जो कि अहाईस गाथाओं के द्वारा कहा गया है, इसिछिये चारित्रमोहनीयके क्षपणा नामक अधिकारमें अहाईस ही गाथाएं हैं ऐसा कहा है।

चारित्रमोहकी क्षपणाके प्रारंभ करनेवालेके कथनमें चार, संक्रामकके कथनमें बार,

बोबहुजाय तिष्णि ३, किट्टीसु एकारस ११, किट्टीणं खबणाए चतारि ४, खीणमीहे एका १, संगहणीए एका १, एदेसिं गाहाणं समासी जेण बहावीसं चेव होदि तेण पुष्टिक्समासिदं सुमासिदमिदि दहुब्वं। संपिह एदाओ अहुबीसगाहाओ पुष्टिक्स-चडसिहुगाहासु पिक्सने वाणडिदगाहासमासो होदि ९२।

५ १३३, संपिद्द पण्णारसमिम अस्थाहियारिम पिट्टअट्टाबीसगाहासु केचि-याओ सुचगाहाओ केचियाओ ण सुचगाहाओ चि पुच्छिदे असुचगाहापमाणपरूवणट्ट-सुचरसुचं भणदि । का सुचगाहा ? स्चिदाणेगत्था । अवरा असुचगाहा ।

# किट्टीकयवीचारे संगहणी-खीणमोहपटुवए। सत्तेदा गाहाओ अण्णाओ सभासगाहाओ॥९॥

§ १३४. एदिस्से गाहाए अत्थो वुश्वदे । तं जहा—'किट्टीकयवीचारे' ति भणिदे एकारसण्हं किट्टिगाहाणं मज्झे एकारसमी वीचारमूलगाहा एका १ । 'संगहणि' ति

अपवर्तनाके कथनमें तीन, कृष्टियोंके कथनमें ग्यारह, कृष्टियोंकी क्षपणाके कथनमें चार, क्षणि-मोहके कथनमें एक और संग्रहणीके कथनमें एक, इसप्रकार इन गाथाओंका जोड़ जिस कारणसे अट्ठाईस ही होता है, इसिलये पहले जो कहा गया है वह ठीक ही कहा गया है ऐसा समझना चाहिये। चारित्रमोहनीयके क्षपणा नामक पन्द्रहवें अर्थाधिकारसे संबन्ध रखनेवाली इन अट्टाईस गाथाओंको चौदह अधिकारोंसे संबन्ध रखनेवाली पहलेकी चौसठ गाथाओंमें मिला देने पर कुल गाथाओंका जोड़ बानवे होता है।

\$ १३३. अब पन्द्रहवें अर्थाधिकारमें कही गईं अट्टाईस गाथाओं मेंसे कितनी सूत्र गाथाएं हैं और कितनी सूत्र गाथाएं नहीं हैं, इसप्रकार पूछने पर असूत्र गाथाओं के प्रमाणका प्रकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

शंका-सूत्रगाथा किसे कहते हैं ?

समाधान-जिससे अनेक अर्थ सूचित हों वह सूत्रगाथा है और इससे विपरीत अर्थात् जिसके द्वारा अनेक अर्थ सूचित न हों वह असूत्र गाथा है। आगे उनका प्रमाण बतळाते हैं—

कृष्टिसंबंधी ग्यारह गाथाओं में बीचारविषयक एक गाथा, संग्रहणीका प्रतिपादन करनेवाली एक गाथा, क्षीणमोहका प्रदिपादन करनेवाली एक गाथा और चारित्र-मोहकी क्षपणाके प्रस्थापकसे संबंध रखनेवाली चार गाथाएं इस प्रकार ये सात गाथाएं स्त्रगाथाएं नहीं हैं। तथा इन सात गाथाओं से अतिरिक्त शेष इकीस गाथाएं समाष्यगाथाएं अर्थात सत्रगाथाएं है। ९।।

अब इस गाथाको अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है—'किट्टीकयबीचारे' ऐसा कथन करने पर कुष्टिसंबन्धी ग्यारह गाथाओं मेंसे ग्यारहवीं बीचारसंबन्धी एक मूल गाथा छेना

<sup>(</sup>१) ''तत्य मूलगाहाओ णाम सुत्तगाहाओ । पुच्छामेत्तेण सूचिदाणेगत्याओ । भासगाहा सञ्वपेक्खाओ · · · '' - जयष० आ० प० ८९५ ।

भणिदे संगहणीगाहा एका घेत्रका १। 'खीणमोह' ति भणिदे खीणमोहगाहा एका घेत्रका १। 'पहुवए' ति भणिदे चत्तारि पहुवणगाहाओ घेत्रकाओ ४। 'सत्तेदा गाहाओ' ति भणिदे सत्तेदा गाहाओ सुत्तगाहाओ ण होति, स्विदत्थपिडवर्समासगाहाण-ममावादो। अण्णाओ सभासगाहाओ। चारित्रमोहक्खवणाहियारिम पिडदअहुवीस-गाहास एदाओ सत्त गाहाओ अवणिदे सेसाओ एकवीस गाहाओ 'अण्णाओ' ति णिहिहाओ।

§ १३५. 'सभासगाहाओ' ति व समासो, तेन 'सह माष्यगाथाभिर्वर्त्तन्त इति समाष्यगाथाः' इति सिद्धम् । जत्थ 'भासगाहाओ' ति पढदि तत्थ सहसहत्थो कथग्नुव-लब्भदे १ ण, सहसहेण विणा वि तदत्थस्स तत्थ णिविद्वस्स उवलंमादो । तदहे संते सो सहो किमिदि ण सवणगोयरे पददि १ ण,

कोरइ पयाण काण वि आईमज्झंतवण्णसरछोओ। केसिंचि आगमो चिचय इहाणं वंजणसराणं॥ ७२॥

चाहिये। 'संगहणां' ऐसा कथन करने पर संग्रहणीविषयक एक गाथा छेना चाहिये। 'विणमोहे' ऐसा कथन करने पर क्षीणमोहसंबंधी एक गाथा छेना चाहिये। तथा 'पट्टवए' ऐसा कथन करने पर चारित्रमोह की स्वपणांके प्रस्थापकसे सम्बन्ध रक्षनेवाळी चार गाथाएँ छेना चाहिये। 'सत्तेदा गाहाओं' ऐसा कथन करने पर ये पूर्वोक्त सात सूत्र गाथाएं नहीं है ऐसा निश्चित होता है, क्यों कि ये गाथाएं जिस अर्थको सूचित करती हैं उससे सम्बन्ध रक्षनेवाळी भाष्यगाथाओंका अभाव है। इन सात गाथाओंके अतिरिक्त अन्य इक्कीस गाथाएं सभाष्यगाथाएं हैं। चारित्रमोह नीयके सपणा नामक अर्थाधिकारमें कही गई अट्टाईस गाथाओंमेंसे इन सात गाथाओंके घटा देने पर शेष इक्कीस गाथाएं 'अन्य' इस पदसे निर्दिष्ट की गई हैं।

१३५ सभाष्यगाथा इस पदमें बहुन्नीहि समास है, इसिछये जो गाथाएं माष्य-गाथाओं के साथ पाई जाती हैं अर्थात् जिन गाथाओं का व्याख्यान करनेवाली भाष्यगाथाएं भी हैं वे सभाष्यगाथा कहलाती हैं यह सिद्ध होता है।

शंका—जहां पर 'भाष्यगाथाए" ऐसा कहा गया है वहां पर 'सह' शब्दका अर्थ कैसे उपलब्ध होता है ?

समाधान—ऐसी शङ्का नहीं करना चाहिये, क्योंकि 'सह' शब्दके बिना भी वहां 'सह' शब्दका अर्थ निविष्ट रूपसे पाया जाता है।

शंका-सह शब्दका अर्थ रहते हुए वहां पर 'स' शब्द क्यों नहीं सुनाई पड़ता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि "किन्हीं पर्दोंके आदि, मध्य और अन्तमें स्थित वणों और स्वरोंका छोप किया जाता है तथा किन्हीं इष्ट व्यंजन और स्वरोंका आगम भी किया जाता है।। ७२॥" इस छक्षणके अनुसार, जहां 'स' शब्द सुनाई नहीं पड़ता है वहां उसका छोप समझना चाहिये।

<sup>(</sup>१) उब्तेयम्-ष० बा० प० ३९७।

इदि एदेण रुक्खणेण पत्तरुवित्तादो । स्रइदत्थत्तादो एदाओ सुत्तगाओ ।

५ १३६. संपिं एदासि संखाए सह सुत्तसण्णापह्नवणहुं वक्खाणगाहाणं सण्णा-पह्नवणहुं च उत्तरगाहासुत्तमागयं-

> संकामण-स्रोवदृण-किटी-खवणाए एक्कवीसं तु । एदाओ सुत्तगाहाओ सुण अण्णा भासगोहाओ ॥१०॥

५१३७. ताओ एकवीस समासगाहाओ कत्थ कत्थ होंति ति भणिदे भणइ-'संकामण-ओवहुण-किही-खवणाए' होंति । तं जहा—संकामणाए चत्तारि ४, ओवहुणाए तिण्णि ३, किहीए दस १०, खवणाए चत्तारि ४ गाहाओ होंति । एवमेदाओ एकदो

ये इक्कीस गाथाएं अर्थका सूचनामात्र करनेवाळी होनेसे सूत्रगाथाएँ हैं।

विश्वेषार्थ-यद्यपि पहले यह बता आये हैं कि गुणधर आचार्यने जितनी गाथाएँ रचीं हैं उनमें सूत्रका लक्षण पाया जाता है, इसलिये वे सब सूत्रगाथाएँ हैं। तथा प्रतिकारलोक में सबयं गुणधर आचार्यने भी सभी गाथाओं को सूत्रगाथा कहा है। परन्तु यहाँ चारित्रमोहनीयकी क्षरणाके प्रकरणमें आई हुई गाथाओं में जो सूत्रगाथा और असूत्रगाथा इसप्रकारका भेद किया है उसका कारण यह है कि इस प्रकरणमें मूलगाथाएँ अट्टाईस हैं। उनमेंसे इक्कीस गाथाओं के अर्थका व्याख्यान करनेवाली छियासी भाष्यगाथाएँ पाई जाती हैं और रोष सात मूल गाथाएँ स्वयं अपने प्रतिपाद्य अर्थको प्रकट करती हैं। उनके अर्थके स्पष्टीकरणके लिये अन्य व्याख्यानगाथाओं की आवश्यकता नहीं है। अतः जिन इक्कीस गाथाओं पर व्याख्यानगाथाएँ पाई जाती हैं उनहें अर्थका सूचन करनेवाली होनेसे सूत्रगाथा, उनका व्याख्यान करनेवाली गाथाओं को भाष्यगाथा और रोष सात गाथाओं को असूत्रगाथा कहा है। यह व्यवस्था केवल इस प्रकरणसे ही सम्बन्ध रखती है। पूर्वोक्त व्यवस्था के अनुसार तो गुणधर आचार्यके द्वारा बनाई गई सभी गाथाएँ सूत्रगाथाएँ हैं, ऐसा समझना चाहिये।

§ १३६. अब इन गाथाओंकी संख्याके साथ सूत्रसंज्ञाके प्ररूपण करनेके छिये और ज्याख्यान गाथाओंकी संज्ञाके प्ररूपण करनेके छिये आगेका गाथासूत्र आया है—

चरित्रमोहनीयकी क्षपणा नामक अर्थाधिकारके अन्तर्भूत संक्रामण, अपवर्तन, कृष्टि और क्षपणा इन चार अधिकारोंमें जो इकीस गाथाएँ कही हैं वे सूत्रगाथाएँ हैं। तथा इन इकीस गाथाओं के अर्थके प्ररूपणसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथाएँ माध्य-गाथाएँ हैं, उन्हें सुनो ॥ १०॥

\$ १३७. वे इकीस सभाष्यगाथाएँ कहां कहां हैं ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि संक्रामण, अपकर्षण, कृष्टि और क्षपणामें वे इकीस गाथाएं हैं। आगे इसी विषयका स्पष्टीकरण करते हैं—संक्रमणामें चार, अपवर्तनामें तीन, कृष्टिमें दस और क्षपणामें चार सभाष्यगाथाएं हैं। इसप्रकार इन सबको एकत्र करने पर इकीस सभाष्यगाथाएं होती हैं।

<sup>(</sup>१) "भासगाहाओ त्ति वा वक्खाणगाहाओ त्ति वा विवरणगाहाओ त्ति वा एयट्ठो।"-जयभ० प्रे॰

कदे एकवीस सभासगाहाओ २१। एदाओ सुचगाहाओ। कुदो १ सचिदत्थादो। अत्रोपयोगी रहोक:-

खेर्थस्य सूच नात्सम्यक् स्तेर्वार्थस्य सूरिणा। सूत्रमुक्तमनल्पार्थं सन्नकारेण तस्वतः॥७३॥

§ १३ द्र. 'सुण' इदि सिस्ससंभारूणवयणं अपिडबुद्धस्स सिस्सस्स वक्खाणं जिरत्थयिविद जाणावणहं भणिदं। 'अण्णाओ मासगाहाओ' एदाहितो अण्णाओ जाओ एकवीसगाहाणमत्थपरूवणाए पिडबद्धाओ ताओ 'मासगाहाओ' वक्खाणगाहाओ चि भणिदं होदि।

६१३९. ताओ मासगाहाओ काओ त्ति भणिदे एत्थ एत्थ अत्थिमि एत्तियाओ एत्ति-याओ मासगाहाओ होति त्ति तासि संखाए सह भासगाहापरूवणहुमुत्तरदोगाहाओ पढिदि—

> पंच य तिण्णि य दो छक्क चउक्क तिण्णि तिण्णि एका य। चत्तारि य तिण्णि दुवे पंच य एक्कं तह य छक्कं ॥१९॥ तिण्णि य चउरो तह दुग चत्तारि य होति तह चउक्कं च। दो पंचेव य एक्का अण्णा एक्का य दस दो य॥१२॥

ये इक्कोस गाथाएं सूत्रगाथाएं हैं, क्योंकि ये अपने अर्थका सूचनमात्र करती हैं। यहां सूत्रके विषयमें उपयोगी रहोक देते हैं—

जो भक्षे प्रकार अर्थका सूचन करे, अथवा अर्थको जन्म दे उस बहुअर्थगर्भित रचनाको सूत्रकार आचार्यने निम्धयसे सूत्र कहा है।।७३॥

§ १३८. शिष्यको सावधान करनेके लिये गाथासूत्रमें जो 'सुनो' यह पद कहा है वह 'नासमझ शिष्यको व्याख्यान करना निरर्थक है' यह बतलानेके लिये कहा है। गाथासूत्रमें आये हुए 'अण्णाओ मासगाहाओ' इस पदका यह तात्पर्य है कि इन इकीस गाथाओं के अतिरिक्त अन्य जो गाथाएं इन इकीस गाथाओं के अर्थका प्रक्रपण करनेसे संबन्ध रखती हैं वे माष्यगाथाएँ हैं अर्थात् व्याख्यान गाथाएँ हैं।

§ १३९. वे भाष्यगाथाएँ कौनसी हैं ऐसा पूछने पर 'इस इस अर्थमें इतनी इतनी भाष्यगाथाएं हैं' इसप्रकार संख्याके साथ उन भाष्यगाथाओं को वतलानेके लिए आगेकी दो सूत्रगाथाएं कहते हैं—

इकीस सभाष्य गाथाओंकी पांच, तीन, दो, छह, चार, तीन, तीन, एक, चार, तीन, दो, पांच, एक, छह, तीन, चार, दो, चार, चार, दो, पांच, एक, एक, दस और दो इसप्रकार ये छियासी भाष्यगाथाएं जाननी चाहिये॥ ११-१२॥

<sup>(</sup>१) तुलना-''सुतं तु सुत्तमेव उ भहवा सुतं तु तं भवे लेसो । अत्यस्स सूयणा वा सुबुत्तमिइ वा भवे सुतं ॥''-बृहत्कल्प० भा० गा० ३१०।

६ १४०. एदासि दोण्हं गाहाणमत्थो धुचदे। तं जहा-अंतरकरणे कदे संकामको णाम होइ। तम्मि संकामयम्मि चत्तारि मूलगाहाओ होति। तत्थ संकोमयपद्ववगस्स किंद्विदियाणि पुञ्चबद्धाणि०' एसा पढममूलगाहा । एदिस्से पंच मासगाहाओ । ताओ कदमाओ ? 'संकामगपष्टवगस्स०' एस गाहाप्पहुडि जाव 'संकंतैम्हि य णियमा०' एस गाहे ति ताव पंच भासगाहाओ होंति ५। 'संकामगपडुवगो' एदिस्से संकामय-विदियगाहाए तिण्णि अत्था। तत्थ 'संकामगपट्टवगो के बंधदि' ति एदम्मि पढमे अत्थे तिण्णि भासगाहाओ होति । ताओ कदमाओ ? 'वस्स सदसहस्साइं द्विदि-संखा॰' एस गाहाप्पद्वि जाव ''सञ्वावरणीयाणं जेसिं॰' एस गाहे त्ति ताव तिण्णि-भासगाहाओ होति ३। 'के वेदयदि अंसे' एदम्मि विदिए अत्थे दो भास-गाहाओ होति। ताओ कदमाओ ? 'णिंदा य णीचगोदं॰' एस गाहाप्पहुडि जाव वेदे र्च वेयणीए०' एस गाहे ति ताव वे भासगाहाओ होंति २। 'संकामेदि य के के॰ ' एदम्मि तदिए अत्थे छन्भासगाहाओ होति। ताओ कदमाओ ? 'सर्व्यस मोहणीयस्स आणुपुर्व्वाय संकमो होदि०' एस गाहाप्पहुडि जाव '°संकामगपट्टवगो०' एस गाहे ति ताव छन्भासगाओ ६। 'वंधो व संकमो वा०' एदिस्से तदियमूलगाहाए चत्तारि भासगाहाओ । ताओ कदमाओ ? 'बंधेणैं होइ उदओ अहिओ॰' एस गाहा-प्पहुं ि 'गुं णसे दिअणंतगुणेणूणा०' जाव एस गाहे त्ति ताव चत्तारि भासगाहाओ होंति ४।

<sup>\$</sup> १४०. अब इन दोनों गाथाओंका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—नीवें गुण स्थानमें अन्तरकरणके करने पर जीव संकामक कहा जाता है। उस संकामकके वर्णनमें चार मूळ गाथाएं हैं। उनमेंसे 'संकामणपट्टवगस्स किंद्विद्याणि पुञ्चवद्धाणि०' यह पहळी मूळ गाथा है। इसकी पांच भाष्यगाथाएं हैं। वे कीनसी हैं ? 'संकामयपट्टवगस्स ' इस गाथासे छेकर 'संकंतिक्स य णियमा०' इस गाथा तक पांच भाष्यगाथाएं हैं। 'संकामणपट्टवओ के बंघित्' इस पहळे अर्थ में तीन भाष्यगाथाएं हैं। उन तीनों अर्थों मेंसे 'संकामणपट्टवओ के बंघित्' इस पहळे अर्थ में तीन भाष्यगाथाएं हैं। वे कीनसी हैं ? 'वस्ससदसहस्साइं द्विदसंखाः' इस गाथासे छेकर 'सब्वावरणीयाणं जेसिं०' इस गाथा तक तीन भाष्यगाथाएं हैं। 'के च वेदयदे अंसे॰' इस दूसरे अर्थ में दो भाष्यगाथाएं आई हैं। वे कीनसी हैं ? 'णिहा य णीचगोदं०' इस गाथासे छेकर 'वेद च वेयणीप०' इस गाथातक दो भाष्यगाथाएं हैं। 'संकामेदि य के के॰' इस तीसरे अर्थ में छह भाष्यगाथाएं आई हैं। वे कीनसी हैं ? 'सब्वस्स मोहणीयस्स आणुपुञ्ची य संकामे होइ॰' इस गाथासे छेकर 'संकामकसंबन्धी इस तीसरी मूळगाथाकी चार भाष्यगाथाएं हैं। 'वे कीनसी हैं ? 'कंचेण होदि उदओ अहिओ॰' इस गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं होते व कीनसी हैं ? 'कंचेण होदि उदओ अहिओ॰' इस गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं होते व कीनसी हैं ? 'कंचेण होदि उदओ अहिओ॰' इस गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं होते व कीनसी हैं ? 'कंचेण होदि उदओ अहिओ॰' इस गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं होते व कीनसी हैं ? 'कंचेण होदि उदओ अहिओ॰' इस गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं होते व कीनसी हैं ? 'कंचेण होदि उदओ अहिओ॰' इस गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं होते व कीनसी हैं ? 'कंचेण होदि उदओ अहिओ॰' इस गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं होते होते होते होते होते हि स्वर्थता अहिओं होते हम गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं होते हम गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं हम गाथासे छेकर गाथासे छेकर 'गुणसेढि अर्थतं हम ग

<sup>(</sup>१) सूत्रगायाङ्कः १२४ । (२) सूत्रगायाङ्कः १२५ । (३) सूत्रगायाङ्कः १२९ । (४) सूत्रगायाङ्कः १३० । (५) सूत्रगायाङ्कः १३१ । (६) सूत्रगायाङ्कः १३३ । (७) सूत्रगायाङ्कः १३४ । (८) सूत्रगायाङ्कः १३५ । (१) सूत्रगायाङ्कः १४१ । (१२) सूत्रगायाङ्कः १४३ । (१३) सूत्रगायाङ्कः १४६ । (१३) सूत्रगायाङ्कः १४६ ।

'बंधों व संक्रमो का उदयो वा॰' एदिस्से चउत्थमूलगाहाए तिण्णि भासगाहाओ। ताओ कदमाओ ? 'बंधोदएहिं णियमा॰' एस गाहाण्यहुिं जाव 'गुणैदो अणंतगुण-हीणं वेदयदि॰' एस गाहे ति ताव तिण्णि भासगाहाओ ३। 'गाहा संकामए वि चत्तारि' ति एदस्स गाहाखंडस्स भासगाहाओ पह्नविदाओ।

§ १४१. 'ओवद्रुणाए तिण्ण दु' इदि वयणादो ओवद्रुणाए तिण्णि मूलगाहाओ होति । तत्थ 'किं अंतरं करेंतो वल्दिदि ' एदिस्से पढममूलगाहाए तिण्णि भासगाहाओ होति । ताओ कदमाओ ? 'ओवद्रुणा जहण्णा आवलिया ऊणिया तिमागेण ं एस गाहाप्पहु जि जाव ''ओवद्रुदि जे अंसे ॰' एस गाहे चि ताव तिण्णि भासगाहाओ है । एकं च हिदिविसेसं ॰' एदिस्से विदियम्लगाहाए एका भासगाहा । सा कदमा ? 'एकं च हिदिविसेसं तु असंखे जेसु ॰' एसा एका चेय भासगाहा । 'हिदिअणुं मागे अंसे ॰' एदिरस्से तिदयम्लगाहाए चत्तारि भासगाहाओ ताओ । कदमाओ ? ''ओवद्रेदि हिदि पुण ॰' एस गाहाप्पहु जाव ''ओवद्रुण सुक्वट्रुण किट्टीव जेसु ०' एस गाहे चिं ताव चत्तारि भासगाहाओ ४ । ओवट्रुणाए तिण्हं मूलगाहाणं भासगाहाओ पढ़ विदाओ ।

९४२. किङ्वीए एकारस मूलगाहाओ। तत्थ ' केविडया किङ्वीओ०' एसा पढममूलगाहा। एदिस्से तिण्णि सासगाहाओ। ताओ कदमाओ १ 'बारसे णव छ

गुणेणूणा' इस गाथातक चार भाष्य गाथाएं हैं। 'बंधो व संकमो वा उदओ वा॰' संकामक-संबन्धी इस चौथी मूलगाथाकी तीन भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? बंधोदएहि णियमा॰' इस गाथासे लेकर 'गुणदो अणंतगुणहीणं वेदयदि॰' इस गाथा तक तीन भाष्यगाथाएं है। इस-प्रकार यहांतक 'गाहा संकामए बि चत्तारि' इस गाथांशकी २३ भाष्यगाथाएं बतलाई गईं।

§ १४१. ओवहणाए तिण्णि दुं इस वचनके अनुसार अपवर्तना नामक अधिकारमें तीन मूछ गाथाएं हैं। उनमेंसे 'किं अंतरं करेंतो वद्दि दि' इस पहली मूछगाथाकी तीन भाष्य-गाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'ओवहणा जहण्णा आविष्ठया ऊणिया तिभागेणि इस गाथासे लेकर 'ओवहि को अंसे ॰' इस गाथा तक तीन भाष्यगाथाएं हैं। 'एकं च हि दि विसेसं ॰' अपवर्तना संबंधी इस दूसरी मूछगाथाकी एक माष्यगाथा है। वह कौनसी है ? 'एकं च हि दि विसेसं असंके जेसु ॰' यह एक हो भाष्यगाथा है। 'हि दि अणुभागे अंसे ॰' अपवर्तना-संबन्धी इस तीसरी मूछ गाथाकी चार भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'ओवहे दि हि दि पुण ॰' इस गाथासे लेकर 'ओवह ण मुठवहण कि ही व जोसी हो ? 'ओवहे दि हि दि पुण ॰' इस गाथासे लेकर 'ओवह ण मुठवहण कि ही व जोसी को महरण किया।

९ १४२. कृष्टिमें ग्यारह मूळ गाथाएं हैं। उनमेंसे 'केवडिया किट्टीओ॰' यह पहली मूळ गाथा है। इसकी तीन भाष्यगाथाएं हैं। वे कीनसी हैं ? 'बारस णव छ तिण्णि य किट्टीओ

<sup>(</sup>१) सूत्रगाथाङ्कः १४७। (२) सूत्रगाथाङ्कः १४८। (३) सूत्रगाथाङ्कः १५०। (४) सूत्रगाथाङ्कः १५१। (५) सूत्रगाथाङ्कः १५४। (७) सूत्रगाथाङ्कः १५५। (८) सूत्रगाथाङ्कः १५६। (८) सूत्रगाथाङ्कः १५८। (१०) सूत्रगाथाङ्कः १५८। (१२) सूत्रगाथाङ्कः १६२। (१२) सूत्रगाथाङ्कः १६२। (१२) सूत्रगाथाङ्कः १६२। (१३) सूत्रगाथाङ्कः १६३।

तिष्ण य किट्टीओ हॉति॰' एस गाहाप्पहुिं जाव 'गुंणसेिं अणंतगुणा लोभादी॰' एस गाहे चि ताव तिष्ण भासगाहाओ ३। 'कैंदिस च अणुमागेस च॰' एहिस्से विदियम्लगाहाए वे मासगाहाओ। ताओ कदमाओ १ 'किट्टी च दिविसेसेसेस॰' एस गाहाप्पहुिं जाव 'सँव्याओ किट्टीओ विदियदिदीए॰' एस गाहे चि ताव वेण्णि भासगाहाओ २। 'किट्टी च पदेसगोणाणुमागगोण का च कालेण॰' एदिस्से तिदयम्लगाहाए तिण्णि अत्था होति। तत्थ 'किट्टी च पदेसगोण॰' एदिम पढमे अत्थे पंच भासगाहाओ। ताओ कदमाओ १ विदियादो पुण पढमा॰' एस गाहाप्पहुिं जाव 'एँसो कमो च कोषे॰' एस गाहे चि ताव पंच भासगाहो ५। 'अणुभागगगेणे' चि एदिमम विदिए अत्थे एकमासगाहा। सा कदमा १ 'पढमा च अणंतगुणा विदियादो॰' एस गाहा एका चेव १। 'का च कालेणे' ति एदिमम तिदिए अत्थे छन्मासगाहाओ। ताओ कदमाओ १ 'पढमसमयकिट्टीणं कालो॰' एस गाहाप्पहुिं जाव 'विदयकालो किट्टीय॰' एस गाहे चि ताव छन्मागाहाओ ६। ' किदिस गदीस भवेस प॰' एदिस्से चउत्थम्लगाहाए तिण्ण भासगाहाओ। ताओ कदमाओ १ 'दोसुं गदीस अभन्जा॰' एस गाहाप्पहुिं जाव 'वित्यकालो किट्टीय॰' एस गाहाए तिण्ण भासगाहाओ। ताओ कदमाओ १ 'दोसुं गदीस अभन्जा॰' एस गाहाप्पहुिं जाव 'वित्यक्तां लिला किट्टीय॰' एस गाहाए तिण्ण भासगाहाओ । ताओ कदमाओ १ 'दोसुं गदीस अभन्जा॰' एस गाहाप्पहुिं जाव 'वित्यक्तां लिलां किट्टीय॰' एस गाहाप्पहुिं जाव 'वित्यक्तां लिलां मासगाहाओ । ताओ कदमाओ १ 'दोसुं गदीस अभन्जा॰' एस गाहाप्पहुिं जाव 'वित्यक्तां लिलां सासगाहाओ ३। 'पज्जचापज्जचे ण तथा॰'' एदिस्से पंचमीए मूलगाहाए चचारि मासगाहाओ ३। 'पज्जचापज्जचे ण तथा॰'' एदिस्से पंचमीए मूलगाहाए चचारि मासगाहाओ ३। 'पज्जचापज्जचे ण तथा॰'' एदिस्से पंचमीए मूलगाहाए चचारि मासगाहाओ ३। 'पज्जचापज्जचे ण तथा॰'' एदिस्से पंचमीए मूलगाहाए चचारि मासगाहाले भासगाहाओ ३। 'पज्जचापज्जचे ण तथा॰'' एदिस्से पंचमीए मूलगाहाए चचारि मासगाहाले भासगाहाले भासगाहाले ।

होंति॰ इस गाथासे लेकर 'गुणसेढि अणंतगुणा लोभादी॰' इस गाथा तक तीन भाष्यगाथाएं हैं। 'किद्यु च अलुभागेसु च॰' कृष्टिसंबन्धी इस दूसरी मूलगाथाकी दो भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'किट्टो च द्विदिविसेगेसु॰' इस गाथासे लेकर 'संग्वाओ किट्टीओ 'विदिय-द्विदीए॰' इस गाथा तक दो भाष्यगाथाएं हैं। 'किट्टी च पदेसगेण अलुभागगोण का च कालेण॰' कृष्टिसंबन्धी इस तीसरी मूलगाथाके तीन अर्थ होते हैं। उसमेंसे 'किट्टी च पदेसगेण' इस पहले अर्थमें पांच भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'विदियादो पुण पढमा॰' इस गाथासे लेकर 'एसो कमो य कोहे॰' इस गाथा तक पांच भाष्यगाथाएं हैं। 'अलुभागगोण' इस दूसरे अर्थमें एक भाष्यगाथा है। वह कौनसी है ? 'पढमा च अलंतगुणा विदियादो थ यह एक ही गाथा है। 'का च कालेण' इस तीसरे अर्थमें छह भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'पढमसमयिक्टीणं कालो॰' इस गाथसे लेकर 'वेदयकालो किट्टीय॰' इस गाथा तक छह भाष्यगाथाएं हैं। 'कदिसु गदीसु भवेसु य०' कृष्टिसंबन्धी इस चौथी मूल गाथाकी तीन भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'दोसु गदीसु अभजा॰' इस गाथासे लेकर 'उक्करसे अलुमागे द्विदिचक्करसाणि॰' इस गाथा तक तीन भाष्यगाथाएं हैं। 'पज्जतापज्जतेण तथा॰' कृष्टिसंबन्धी इस पांचवीं मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'पज्जतापज्जतेण तथा॰' कृष्टिसंबन्धी इस पांचवीं मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'पज्जतापज्जतेण तथा॰' कृष्टिसंबन्धी इस पांचवीं मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'पज्जतापज्जतेण

<sup>(</sup>१) सूत्रगायाकः १६५। (२) सूत्रगायाकः १६६। (३) सूत्रगाथाकः १६७। (४) सूत्रगाथाकः १६८। (५) सूत्रगायाकः १६८। (५) सूत्रगायाकः १७५। (८) सूत्रगायाकः १७५। (८) सूत्रगायाकः १७५। (१०) सूत्रगायांकः १८२। (१२) सूत्रगायांकः १८२।

महाओ । ताओ कदमाओ ? 'पंज्यचापण्यचे मिन्छचं ' एस माहाप्पहुं जि जिम्माणि अमन्जाणि दुं ' एस माहे ति तान चचारि मासमाहाओ है । 'किं लेरसाए बद्धाणि ' एदिस्से छहीए मूलमाहाए दो सासमाहाओ । ताओ कदमाओ ? 'लेस्सा सादमसादे यं ' एस गाहाप्पहुं जिव ' एदाणि पुट्यबद्धाणि ' एस गाहे ति ताव दो मासगाहाओ २ । 'एंगसमयपवद्धा पुण अच्छुद्धा ' एदिस्से सचमीए मूल्याहाए चचारि मासगाहाओ । ताओ कदमाओ ' छण्हं आविष्ठियाणं अच्छुद्धा ' एस गाहाप्पहुं जिव 'एदे समर्यपबद्धा अच्छुद्धा ' एस गाहे ति ताव चचारि मासगाहाओ है । 'एंगसमय-पबद्धाणं सेसाणि यं ' एदिस्से अहमीए मूलगाहाए चचारि मासगाहाओ है । 'एकें मिन द्विदिवसेसे ' एस गाहाप्पहुं जिव ' एदे येण अंतरेण दुं ' एस गाहे ति ताव चचारि मासगाहाओ । ताओ कदमाओ है ' किं द्वीकयम्म, ' कम्मे ल' एदिस्से णवमीए मूलगाहाए दो भासगाहाओ । ताओ कदमाओ है ' किं द्वीकयम्म कम्मे सादं सुद्ध ' एस गाहे ति ताव दो मासगाहाओ २ । 'किं द्वीकयम्म कम्मे के बंधिं दे' एदिस्से दसमीए मूलगाहाए पंच मासगाहाओ । ताओ कदमाओ है दस सु च वस्सस्संतो नंधिं ' एस गाहाप्पहुं जिव ' किं द्वीकयम्म कम्मे के बंधिं ' एदिस्से दसमीए मूलगाहाए पंच मासगाहाओ । ताओ कदमाओ है दस सु च वस्सस्संतो नंधिं ' एस गाहाप्पहुं जिव ' किं द्वीकयम्म

पज्जत्ते मिच्छत्ते वे इस गाथासे छेकर 'कम्माणि अभज्ञाणि दुव' इस गाथा तक चार भाष्यगाथाएं हैं। 'किं छेस्साए बद्धाणिव' कृष्टिसम्बन्धी इस छठी मूछ गाथाकी हो भाष्यगाथाएं
हैं। वे कौनसी हैं ? 'छेस्सा सादमसादे यव' इस गाथासे छेकर 'एदाणि पुरुवबद्धाणिव' इस
गाथा तक दो भाष्यगाथाएँ हैं। 'एगसमयपबद्धा पुण अच्छुद्धाव' इस कृष्टिसंबन्धी सातवीं
मूछगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हैं। वे कौनसी हैं ? 'छण्हं आविख्याणं अच्छुद्धाव' इस
गाथासे छेकर 'एदे समयपबद्धा अच्छुद्धाव' इस गाथा तक चार भाष्यगाथाएँ हैं। 'एगसमयपबद्धाणं सेसाणि यव' कृष्टिसम्बन्धी इस आठवीं मूछगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हैं। वे कौनसी
हैं ? 'एकम्मि द्विदिबसेसेव' इस गाथासे छेकर 'एदेण अंतरेण दुव' इस गाथा तक चार
भाष्यगाथाएँ हैं। 'किट्टीकयिन कम्मेव' कृष्टिसम्बन्धी इस नौवीं मूछगाथाकी हो भाष्यगाथाएँ
हैं। वे कौनसी हैं ? 'किट्टीकयिन कम्मे जामागोदाणिव' इस गाथासे छेकर 'किट्टीकयिन कम्मे सादं सुहव' इस गाथा तक दो भाष्यगाथाएं है। 'किट्टीकयिन कम्मे के बंधदिव' कृष्टि संबन्धी इस दसवीं मूछ गाथाकी पांच भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं ? 'दससु च वस्सत्संतो बंधदिव' इस गाथासे छेकर 'जसणाममुख्यगोदं वेदयदेव' इस गाथा तक पांच भाष्यगाथाएं हैं। 'किट्टीकयिन कम्मे के बीचारोदु मोहणिजस्सव' कृष्टिसंबन्धी इसग्यारहवीं मूछ गाथाकी

<sup>(</sup>१) सूत्रगार्थाकः १८७। (२) सूत्रगाथाकः १९०। (३) सूत्रगाथांकः १९१।(४) सूत्रगाथांकः १९२।

<sup>(</sup>५) सूत्रगायाकः १९३। (६) सूत्रगायांकः १९४। (७) सूत्रगायांकः १९५। (८) सूत्रगायांकः १९८।

<sup>(</sup>९) सूत्रगार्थाकः १९९ । (१०) सूत्रगार्थाकः २००। (११) सूत्रगार्थाकः २०३। (१२) सूत्रगार्थाकः २०४।

<sup>(</sup>१३) सूत्रगायांकः २०५। (१४) सूत्रगायांकः २०६। (१५) सूत्रगायांकः २०७। (१६) सूत्रगायांकः २०८।

<sup>(</sup>१७) सूत्रगायांकः २१२। (१८) २१३।

कम्मे के बीचारो दु मोहणिङजस्स०' एदिस्से एकारसमीए मूलगाहाए मासगाहाओं जित्थ, सुगमत्तादो । 'एकारस होति किङ्टीए' ति गदं।

भाष्यगाथाएं नहीं हैं क्योंकि यह गाथा सुगम है। इस प्रकार 'एकारस होति किर्टाए' इस गाथांशका वर्णन सम प्र हुआ।

\$ १४३. 'चत्तारि अ सवणाए' इस बचनके अनुसार बारह कृष्टियोंको क्षपणामें चार मूछ गाथाएं हैं। उनमेंसे 'किं वेदंता किट्टिं स्ववेदि०' यह पहली मूळ गाथा है। इसकी एक भाष्यगाथा है। वह कौनसी है? 'पढमं विदियं तिदयं वेदंता॰' यह एक ही भाष्यगाथा है। 'किं वेदंतो किट्टिं स्ववेदि॰' कृष्टियोंकी क्षपणासंबन्धी इस दूसरी मूळ गाथाकी एक भाष्यगाथा है। 'कं जं स्ववेदि किट्टिं॰' कृष्टिकी सपणासंबन्धी इस तीसरी मूळ गाथाकी एस भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं? 'बंघो व संकमो वा॰' इस गाथासे छेकर 'पच्छिमआविद्याए समऊणाए॰' इस गाथा तक दस भाष्यगाथाएं हैं। 'किट्टीदो किट्टिं पुण संकमइ०' कृष्टियोंकी क्षपणासंबन्धी इस चौथी मूळ गाथाकी दो भाष्यगाथाएं हैं। वे कौनसी हैं? 'किट्टीदो किट्टिं पुण॰' इस गाथासे छेकर 'समयूणा य पविट्ठा आविद्या॰' इस गाथा तक दो भाष्यगाथाएँ हैं। इसप्रकार 'चत्तारि य स्ववणाए' इस गाथाकी यह संवृष्टि बाळजनोंको समझानेके छिये इसप्रकार स्थापित करनी चाहिए—'५, ३–२-६, ४, ३, ३, १, ४, ३, २, ५-१-६, ३, ४, २, ४, १, ५, १, १, १, १०, २। इन समस्त भाष्यगाथाओंका जोड़ छियासी होता है। इन छियासी गाथाओंके चारित्रमोहकी क्षपणासंबन्धी पूर्वोक्त अट्टाईस गाथाओंके मिळा देने पर चारित्र-

<sup>(</sup>१) सूत्रगाथांकः २१४ । (२) सूत्रगाथांकः २१५ । (३) सूत्रगाथांकः २१६ । मुद्रिततास्रप्रती किं बेदंतो इति पाठः । (४) सूत्रगाथांकः २१७ । (५) सूत्रगाथांकः २१८ । (६) सूत्रगाथांकः २१९ । (७) सूत्रगाथांकः २२८ । (८) सूत्रगाथांकः २२९ । (९) सूत्रगाथांकः २३० । (१०) सूत्रगाथांकः २३१ ।

८६। एदासु गाहासु पुन्विन्त अद्वावीसगाहाओ पविस्त सारित्त सोहणीय क्सवणाए णिवद्वचोद्युत्तरसयगाहाओ होति ११४। एत्थ पुन्विन्त चलसिहणाहाओ पविस्त्रे अहहत्तरिसयमेत्तीओ गाहाओ होति। ताणं द्वावणा १७८।

११४४. संपिं कसायपाहुँ स्म पण्णारसञ्ज्याहियारपह्नणहुं गुणहरभद्धारओ दो सुत्तगाहाओ पढदि—

- (१) पेज्ज-होसविहसी द्विदि-अणुभागे च बंधमे चेय । वेदग-उवजोगे वि य चउट्टाण-वियंजणे चेय ॥ १३ ॥
- (२) सम्मत्त-देसविरयी संजम उक्सामणा च खकणा च। दंसण-चरित्तमोहे, अद्धापरिमाणिशहे सो॥ १४॥

§ १४५. एदम्मि अत्थाहियारे एतियाओ एत्तियाओ बाहाओ संबद्धाओ ति परूवणाए चेव अवगयाणं पण्णरमण्हमत्थाहियाराणं पुणो दोहि गाहाहि परूवणा किमट्टं कीरदे ? ण, एदासि दोण्हं सुत्तगाहाणमभावे तासि संबंधगाहाणं एदासि चेव वित्ति-भावेण द्विदाणं पवृत्तिविरोहादो । एदासि दोण्हं गाहाणमत्थो वुचदे। तं जहा-तत्थ

मोहकी क्षपणा नामक अर्थाधिकारसे संबन्ध रखनेवाळी कुळ गाथाएं एकसी चौदह होती हैं। इन एकसी चौदह गाथाओं में पहलेके १४ अधिकारसंबन्धी चौसठ गाथाओं के मिला देने पर कुल एकसी अठहत्तर गाथाएं होती हैं। गिनतीमें उनकी स्थापना १७८ होती है।

९ १४४. अब कषायप्राभृतके पन्द्रह अर्थाधिकारीका प्ररूपण करनेके लिये गुणधर भट्टारक दो सूत्रगाथाएं कहते हैं—

दर्शनमोह और चारित्रमोहके विषयमें पेज्ज-दोषविमक्ति, स्थितिविमक्ति अनु-मागविमक्ति, अकर्मबन्धकी अपेक्षा बन्धक, कर्मबन्धकी अपेक्षा बन्धक, बेदक, उपयोग, चतुःस्थान, व्यञ्जन, दर्शनमोहकी उपशामना, दर्शनमोहकी क्षपणा, देशविरति, संयम, चारित्रमोहकी उपशामना और चारित्रमोहकी क्षपणा ये पन्द्रह अर्थाधिकार होते हैं। तथा इन सभी अधिकारोंमें अद्धापारेमाणका निर्देश करना चाहिये।।१३-१४।।

\$ १४५ शंका—इस इस अर्थाधिकारसे इतनी इतनी गाथाएँ संबन्ध रखती हैं, इसप्रकार प्रक्रपण करनेसे ही पन्द्रह अर्थाधिकारोंका ज्ञान हो जाता है, फिर इन दो गाथाओं के द्वारा उनकी प्रक्रपणा किसिलिये की गई है ?

समाधान—नहीं, क्यों कि इन दोनों सूत्रगाथाओं के अभावमें इन्हीं दोनों गाथाओं की वृत्तिरूपसे स्थित उन संबन्धगाथाओं की प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है अर्थात् पहले जो गाथा कह आये हैं जिनमें अमुक अमुक अधिकारसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथाओं का निर्देश किया है, वे गाथाएँ इन्हीं दोनों गाथाओं की वृत्तिगाथाएँ हैं, अतः इनके विना इनका कथन वन नहीं सकता है, इसिलये इन दो गाथाओं के द्वारा पन्द्रह अर्थाधिकारों का निर्देश किया है। अब इन दोनों गाथाओं का अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—पन्द्रह अर्थाधिकारों में से

पढमगाहाए पहमद् जहा पंच अत्याहियारा होति तहा पुट्वं चेव पढ़िवदं ति णेह पढ़िवं । उदयप्रदीरणं च वेच ण वेदगो ति एक्को चेव अत्याहियारो कओ । तं कथं णव्वदे ? चेतारि वेदगिम्म दु' इदि वयणादो । [उवजोगे ति एक्को अत्याहियारो । तं कथं णव्वदे ? उवजोगे सत्त गाहाओ शिवयणादो । चउट्ठाणे ति एक्को अत्याहियारो अहुमो । तं कथं णव्वदे ? 'सोलस च चउट्ठाणे इदि वयणादो । वियंजणे ति णवमो अत्थाहियारो । तं कथं णव्वदे ? 'वियंजणे पंच गाहाओ इदि णिहे सादो ।] 'सम्मत्ते' ति एत्य दंसणमोहणीयउवसामणा खवणा चेदि वे अत्थाहियारा । तं कथं णव्वदे ? दंसणमोहक्खवणुवसामणासु पिडवद्भगाहाणं पुध पुध उवलंभादो । संजम-देसविरयीहि ति वेहि मि वे अत्थाहियारा । तं कथं णव्वदे ? 'दोसे वि एका गोहा' ति वयणादो । चिरित्तमोहें ति एत्य चरित्तमोहणीयउवसामणा च खवणा चेदि वे अत्थाहियारा ।

पहली गाथाके पूर्वार्धमें जिसप्रकार पांच अर्थाधिकार होते हैं उसप्रकार उनका पहले ही प्रकपण कर आये हैं, इसिखेये यहां उनका प्रकपण नहीं करते हैं। उदय और उदीरणा इन दोनोंको प्रहण करके वेदक नामका एक ही अर्थाधिकार किया है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-'चत्तारि वेदगम्मि दु' इस वचनसे जाना जाता है कि ये दोनों एक हैं।

उपयोग नामक एक स्नातवाँ अर्थाधिकार है ?

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-उपयोग अर्थाधिकारमें सात गाथाएं हैं इस वचनसे जाना जाता है।

चतुःस्थान नामक एक आठवाँ अर्थाधिकार है ?

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-चतुःस्थान नामक अर्थाधिकारमें सोछह गाथाएं हैं इस वचनसे जाना जाता है।

व्यक्जन नामक नौवाँ अर्थाधिकार है? शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान-व्यव्जन नामक अर्थाधिकारमें पाँच गाथाएं हैं इस कथनसे जाना जाता है।

'सम्मत्त' इस पदसे यहां पर दर्शनमोहनीयकी उपशामना और दर्शनमोहनीयकी क्षपणा ये दो अर्थाधिकार छिये गये हैं।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—चूंकि दर्शनमोहनीयकी उपशामना और दर्शनमोहनीयकी क्षपणासे संबन्ध रखनेबाढी गाथाएँ पृथक् पृथक् पाई जावी हैं, इससे जाना जाता है।

'वेसविरई' और 'संजम' इन दोनों पवोंसे भी दो अर्थाधिकार छेना चाहिये। शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

<sup>(</sup>१) गाथांकः ४। (२) गाथांकः ६। (३) मुद्रितताम्रप्रती संजमउवसामणा च खबणा चेति चरित्तस्य उवसामणा चरित्तस्य खबणा चेतिद वे इति पाठः।

तं क्यं जन्नदे ? 'अहेबुवसामणद्धान्म, चचारिय पहुवए' इदि वयणादो ।] 'दंसजचित्त-मोहे' इदि जेणेसा विसयसत्तमी तेण पुन्तुत्तपण्णारस वि अत्थाहियारा दंसणचित्ति-मोहविसए होति ति चेत्तन्त्रं । एदेण एत्थ कसायपाहुद्धे सेससत्त्रण्डं कम्माणं परूवणा णित्थि ति भणिदं होदि । सन्य-अत्थाहियारेसु अद्धापिमाणणिदेसो कायन्त्रो, अण्णहा तदवमस्वायामानादो । अद्धापिरमाणणिदेसो पुण अत्थाहियारो ण होदि; सन्बत्धा-हिमारेसु कंठियासुत्ताहलेसु सुत्तं व अबद्धाणादो । सेसं सुगमं ।

§ १४६. संपिं एदाओ पण्णारस-अत्थाहियारपंडिबद्धदोसुत्तगाहाओ पुन्त्रिक्छअडू-इत्तरि-सयगाहासु पिक्खत्ते असीदि-सयगाहाओ हाति । तासि पमाणमेदं १८० । पुणो एत्थ बारह संबंधगाहाओ १२ अद्धापरिमाणणिदेसहं भणिद-छग्गाहाओ ६ पुणो पयडि-संकमिम 'संकम-उनक्रमविही०' एस गाहाप्पहुडि पणतीसं संकमवित्तिगाहाओ च ३५

समाधान—'दोसु वि एका गाहा' अर्थात् देशविरति और संबम इन दोनों अर्था-धिकारोंमें एक गाथा पाई जाती है, इस वचनसे जाना जाता है कि ये दो अधिकार हैं।

'चरित्तमोहै' इस वचनके अनुसार यहाँ चारित्रमोहकी उपशामना और चारित्रमोहकी क्षपणा ये दो अर्थाधिकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—उपशामनामें आठ गाथाएँ हैं और प्रस्थापकमें चार गाथाएँ हैं इस

'दंसण-चिरत्तमोह' इस पदमें जिसि हैं विषयमें सप्तमी विभक्ति हैं, इसि व्यंक्ति पन्द्रहों अर्थाधिकार दर्शनमोह और चारित्रमोहके विषयमें होते हैं, ऐसा प्रहण करना चाहिये। इस कथनसे इस कषायप्राभृतमें शेष सात कर्मों की प्रहूपणा नहीं है, यह कथन किया गया है। उक्त सभी अर्थाधिकारों अद्धापिरमाणका निर्देश कर छेना चाहिये, अन्यथा स्वतंत्रहूपसे उसके ज्ञान करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं पाया जाता है। किन्तु अद्धापिरमाण-निर्देश स्वतंत्र अर्थाधिकार नहीं है, क्यों कि कंठी के सभी मुक्ताफ छों में जिसप्रकार सूत्र (डोरा) पाया जाता है उसीप्रकार समस्त अर्थाधिकारों अद्धापिरमाणका निर्देश पाया जाता है। शेष कथन सुगम है।

विश्वेषार्थ—यद्यपि गुणधर भट्टारकने पन्द्रह अर्थाधिकारों के नागों का निर्देश करने वाली पूर्वोक्त दो गाथाओं के अन्तमें 'अद्धापरिमाणणि हेसो' यह कहकर अद्धापरिमाणनिर्देशका स्वतंत्र-रूपसे उल्लेख किया है। पर जिन छह गाथाओं द्वारा इसका वर्णन किया गया है वे एकसी असी गाथाओं में सिमिलित नहीं हैं। अतः प्रतीत होता है कि अद्धापरिमाणनिर्देश नामका पन्द्रहां स्वतन्त्र अधिकार न होकर कंठी के सभी मुक्ताफलों में पिरोये गये होरे के समान पन्द्रहां अर्थाधिकारों से संवन्ध रखनेवाला साधारण अधिकार है। यही कारण है कि बीरसेन स्वामीन इसको पन्द्रहवां अर्थाधिकार नहीं बताया है किन्तु पन्द्रहों अर्थाधिकारों एपयोगी पढ़नेवाला अधिकार बतलाया है। मालूम होता है कि गुणधर आवार्यकों भी यही दृष्टि रही होगी। इसिलए एन्होंने १८० गाथाओं में इन ६ गाथाओं को नहीं गिनाया है।

§ १४६. अब पन्द्रह अर्थाधिकारों के नाम निर्देशसे संबन्ध रखनेवाली इन दो सूत्रगाथाओं-को पहलेकी एकसी अठहत्तर गाथाओं में मिला देने पर एकसी अस्सी गाथाएँ होती हैं। उनका प्रमाण गिनतीमें यह १८० होता है। इनके सिवा जो बारह संबन्धगाथाएं, अद्धापरिमाणका निर्देश करनेके किये कही गई छह गाथाएं तथा प्रकृतिसंक्रममें आई 'संकम-डबक्कमविही' इस गाथासे लेकर संक्रमनामक अर्थाधिकारकी पैतोस वृत्तिगाथाएं पाई जाती हैं, उन्हें पहले-

## पुन्तिक्छअसीदि-सयगाहासु पविस्ते गुणहराहरियमुहक्मलविणिगायसव्यगाहाणं समासो तेषीसाहिषविसद्देशेचो होदि २३३।

की एकसी अरसी गाथाओं में मिळा देने पर गुणधर आचार्यके मुखकमळसे निकळी हुई समस्त

विश्वेषार्थी—ययपि गुणधर आंचार्यने 'गाहासदे असीदे' इस पदके द्वारा कषायश्राशृतकी एकसी अस्सी गाथाओंद्वारा कहनेकी प्रतिक्षा की है फिर भी समस्त कषायश्राशृतमें होसी तेतीस गाथाएं पाई जाती हैं जिनका निर्देश जयधवलाकारने अनन्तर पूर्व किया है। जयधवलाकारका कहना है कि प्रारंभमें आई हुई, पन्द्रह अधिकारों गाथाओंका विभाग करनेवाली बारह संबन्धगाथाएं, किसका कितना काल है इसप्रकार दर्शनोपयोग आदिके कालके अल्पबहुत्वके संबन्धसे आई हुई अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाली छह गाथाएं तथा पैतीस संक्रमवृत्ति-गाथाएं इसप्रकार ये नेपन गाथाएं भी गुणधर आचार्यक्रत हैं। अतः कुल गाथाओंका जोड़ दोसी तेतीस हो जाता है। जिसका खुलासा आगे कोष्ठक देकर किया गया है। उसमेंसे पहले पन्द्रह खर्थाधिकारोंमें जो १७८ गाथाएँ आई हैं, उन्हें दिखानेवाला कोष्ठक देते हैं—

| अर्थाधिकार नाम                   | मूलग | ाथा | भाष्यगाथा                                     |            |
|----------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------|------------|
| १ से ५ प्रारंभके पांच अर्थाधिकार | ३    |     |                                               |            |
| ६ वेदक                           | 8    |     |                                               |            |
| ७ डपयोग                          | و    |     |                                               |            |
| ८ चतुःस्थान                      | १६   |     |                                               |            |
| ९ व्यंजन                         | , a  |     |                                               |            |
| १० दर्शनमोहोपशामना               | १ध   |     |                                               |            |
| ११ दर्शनमोहस्रपणा                | ex   |     |                                               |            |
| १२ संयमा-संयमछिध और )            |      |     |                                               |            |
| १३ चारित्रलिब्ध                  | 8    |     |                                               |            |
| १४ चात्रिमोहोपशामना              | 2    |     |                                               |            |
| १५ चारित्रमोहसपणा                | 24   |     |                                               |            |
| १ प्रस्थापक                      | २८   | 8   |                                               |            |
| २ संकामक                         |      | 8   | (१) ५, (२) ११, (३) ४,                         |            |
|                                  |      |     | (8) ₹,                                        | •          |
| ३ अपवर्तना                       |      | 3   | (0) = (=) = (=)                               | = <b>?</b> |
| ४ कृष्टिकरण                      |      | ११  | (१) २, (२) १, (३) ४,<br>(१) ३ (२) २ (३) १२    | = <        |
|                                  |      |     | (१) ३, (२) २, (३) १२,<br>(४) २, (५) ४, (६) २, |            |
|                                  |      |     | (७) ४, (८) ४, (९) २                           |            |
|                                  |      |     | (१०) ५, (११) ०.                               | = 81       |
| ५ कृष्टिक्षपणा                   |      | 8   | (१) १, (२) १, (३) १०,                         | · ·        |
| ६ क्षीणमोह                       |      |     | (8) 7,                                        | = १४       |
| ७ संप्रहणी                       |      | 8   |                                               | •          |
| ·                                | ९२   | 1   |                                               |            |
| (१) गाथांकः २४।                  |      |     |                                               | जोड़ दे    |

९ १४७. संपित कसायपाह उपितवहास एतियास गाहास संतीस 'गहासदे असीदे' कि गुणहरमहारएण किनहें पहजा कदा ! पण्णारसअत्थाहियारेस एदिम एदिम अत्याहियारे एतियाओ एतियाओ गाहाओ ति णिवदाओ जाणावणहें कदा । ण च वारस

इसप्रकार पन्द्रह अर्थाधिकारोंकी मूळ गाथाओंका जोड़ ९२ है और इनमेंसे चारित्र-मीहकी क्षपणासे संबन्ध रखनेवाळी २८ गाथाओंमेंसे २१ गाथाओंको भाष्यगाथाओंका जोड़ ८६ है। इसप्रकार ये समस्त गाथाएँ १७८ होती हैं। तथा प्रारम्भमें पन्द्रह अर्थाधिकारोंका नामनिर्देश करनेवाळी हो गाथाएँ और आई हैं इन सहित १८० गाथाएँ हो जाती हैं।

कषायप्राभृतमें पूर्वोक्त १८० गाथाओं के अविश्कि १२ संबन्धगाथाएँ, अद्धापरिरिमाणका निर्देश करनेवाळीं ६ गाथाएँ और ३५ संक्रमवृत्तिगाथाएँ इसप्रकार ५३ गाथाएँ और पाई जाती है, अतः कुछ गाथाओं का जोड़ २३३ होता है।

जयधवलामें क्रमसे १२ संबन्धगाओं, पन्द्रह अर्थाधिकारोंका निर्देश करनेवाली २ सूत्रगाथाओं, अद्वापरिमाणका निर्देश करनेवाली ६ गाथाओं, प्रारंभके ५ अर्थाधिकारोंसे संबन्ध रखनेवाली ३ सूत्रगाथाओं, ३५ संक्रमवृत्तिसम्बन्धी गाथाओं, और शेष १० अर्थाधिकारोंका कथन करनेवाली १७५ सूत्रगाथोंका कथन किया है। चारित्रमोहके क्षपणाप्रकरणमें जिन जिन सूत्र गाथाओंकी भाष्यगाथाएँ हैं वे उन सूत्रगाथाओंके ज्याख्यान करते समय आती गई हैं जिसका ज्ञान पूर्वके कोष्ठकसे हो जाता है।

२३१ गाथाएँ जयधवलामें जिस कमसे निबद्ध हैं उसका कोष्ठक इस प्रकार है-

| संख्या | नाम अधिकार                    |          | गाथासंख्या        |  |
|--------|-------------------------------|----------|-------------------|--|
| Ŗ      | संबन्त्रज्ञापक                | ** • • • | १२                |  |
| २      | अर्थाधिकारोंका नाम-           | ••••     |                   |  |
|        | निर्देश करनेवाछी              |          | २                 |  |
| 3      | अद्धापरिमाणनिर्देशसंबंधी      |          | ६                 |  |
| 8      | प्रारम्भके ५ अर्थाधिकारसंबंधी |          | 3                 |  |
| ધ      | संक्रमबृत्तिसंबंधी            | ••••     | રૂહ               |  |
| Ę      | शेष १० अधिकारसंबंधी           | ••••     | <u>१७५</u><br>२३३ |  |

§ १४७. शंका—कवाबमास्तसे संबन्ध रखनेवाळी दोसी तेतीस गाथाओंके रहते हुए शुष्पधर महारकने 'गाहासदे असीदे' इस प्रकारकी प्रतिक्रा किसक्षिये की है ?

समाधान—पन्द्र अर्थाधिकारों में इस इस अर्थीधिकार में इतनी इतनी गाथाएँ निबद्ध हैं इसप्रकारका ज्ञान कराने के छिए गुणधर भट्टारक ने 'गाह्यास के असी है' इसप्रकारकी प्रतिज्ञा की है। किन्तु बारह संबन्धगाथाएँ पन्द्रह अर्थाधिकारों में से एक भी अर्थाधिकार में सिम छित नहीं हैं, क्यों कि कितनी गाथाएँ किस अर्थाधिकार में पाई जाती हैं इसके प्रकरण करने में संबंधमाहाओ पण्णारसञ्ज्ञाहियारेसु एकम्मि वि अत्थाहियारे पहिनद्वाओ, अत्थाहियारपहिनद्वगाहापरूवणाए एदासि वानारुलंभादो । अद्धापरिमाणिकहेसम्मि कुत्तभगाहाओ वि ण तत्थ हवंति, अद्धापरिमाणिणहसस्स पण्णारसञ्ज्ञाहियारेसु अभावादो ।
संक्रमम्मि नुत्तपणतीसवित्तिगाहाओ वंधगत्थाहियारपहिनद्धाओ ति असीदि-सदगाहासु
पन्नेसिय किण्ण पहन्ना कदा ? वुच्चदे—एदाओ पणतीसगाहाओ तीहि गाहाहि पर्विदपंचसु अत्थाहियारेसु तत्थ वंधगे ति अत्थाहियारे पहिनद्धाओ । एदाओ च ण तत्थ
पन्नेसिदाओ, तीहि गाहाहि पर्विदअत्थाहियारे चेन पहिनद्धत्तादो । अहना अत्थावित्रस्त्रमाओ ति ण तत्थ एदाओ पन्नेसिय नुत्ताओ ।

६ १४ द्र. असीदि-सदगाहाओ मोत्तृण अवसेससंबंधद्वापरिमाणणिद्देस-संक्रमण-गाहाओ जेण णागहित्थआइरियकयाओ तेण 'गाहासदे असीदे' ति भणिद्ण णागहित्थ-आइरिएण पइन्जा कदा हिंद के वि वक्खाणाइरिया भणिति, तण्ण घडदे, संबंधगाहाहि अद्वापरिमाणणिद्देसगाहाहि संकमगाहाहि य विणा असीदि-सदगाहाओ चेव भणंतस्स गुणहरमडारयस्स अयाणत्तपसंगादो । तम्हा पुञ्जुत्तत्थो चेव धेत्तच्वो ।

इन बारह गाथाओंका उपयोग होता है। अद्धापरिमाण निर्देशमें कही गई छह गाथाएँ भी पन्द्रह अर्थाधिकारोंमेंसे किसी भी अर्थाधिकारमें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि अद्धापरिमाणका निर्देश पन्द्रह अर्थाधिकारों में नहीं किया गया है।

शंका—संक्रममें कही गई पैतीस वृत्तिगाथाएँ बन्धक नामक अर्थाधिकारसे प्रति-बद्ध हैं, इसिंख्ये इन्हें एकसी अस्सी गाथाओंमें सिम्मिलित करके प्रतिज्ञा क्यों नहीं की ? अर्थात् १८० के स्थानमें २१५ गाथाओंकी प्रतिज्ञा क्यों नहीं की ?

समाधान—ये पैंतीस गाथाएँ तीन गाथाओं के द्वारा प्रकापित किये गये पांच अर्था-धिकारों में से बन्धक नामके अर्थाधिकारमें ही प्रतिबद्ध हैं, इसिलये इन पैंतीस गाथाओं को एकसी अस्सी गाथाओं में सिमलित नहीं किया, क्यों कि तीन गाथाओं के द्वारा प्रकापित अर्था-धिकारों में से एक अर्थाधिकार में ही वे पैंतीस गाथाएँ प्रतिबद्ध हैं। अथवा, संक्रम में कही गई पैंतीस गाथाएँ बन्धक अर्थाधिकार में प्रतिबद्ध हैं यह बात अर्थापत्तिसे ज्ञात हो जाती है। इसिलये ये गाथाएँ एकसी अस्सी गाथाओं में सिमलित करके नहीं कही गई हैं।

§ १४८. चूंकि एकसी अस्सी गाथाओंको छोड़कर सम्बन्ध, अद्वापरिमाण और संक्रमका निर्देश करनेवाछी शेष गाथाएँ नागहस्त आचार्यने रची हैं, इसिछये 'गाहासदे असीदे' ऐसा कह कर नागहस्त आचार्यने एकसी अस्सी गाथाओंकी प्रतिज्ञा की हैं, ऐसा कुछ व्याख्याना-चार्य कहते हैं। परन्तु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि संबंधगाथाओं, अद्धा-परिमाणका निर्देश करनेवाछी गाथाओं और संक्रम गाथाओंके बिना एकसी अस्सी गाथाएँ ही गुणधर भट्टारकने कही हैं यदि ऐसा माना जाय तो गुणधर भट्टारकको अञ्चपनेका प्रसङ्ग प्राप्त होता है, इसिछये पूर्वोक्त अर्थ ही प्रहण करना चाहिये।

विश्लेषार्थ—इस कसायपाद्वडमें पन्द्रह अधिकारोंसे संबंध रखनेवाली १८० गाथाएं

१६९

६ १४९. संपिंह एवं गुणहरमडारयस्स उवस्त्रेण पण्णात्स्यस्थाहियारे परुविय जइवसहाइरियजवएसेण पण्णारस अस्थाहियारे वत्तहस्सामो ।

### क अत्थाहियारो पण्णारसविहो ।

§ १५०, 'अण्णेण पयारेण वुचिदि' ति एत्थ अन्झायारो कायन्वो । गुणहर-भडारएण पण्णारससु अत्थाहियारेसु परूविदेसु पुणो जइवसहाइरियो पण्णारस अत्थाहि-

तथा १२ संबन्धगाथाएं, अद्वापरिमाणका निर्देश करते हुए कही गई ६ गाथाएं और प्रकृति-संक्रमका आश्रय लेकर कही गई ३५ वृत्तिगाथाएं इसप्रकार कुछ २३३ गाथाएं पाई जाती हैं। इनमेंसे १८० गाथाएं स्वयं गुणधर भट्टारकके द्वारा रची गई हैं। शेष ५३ गाथाओं के कर्ताके संबंधमें मालूम होता है कि बीरसेन स्वामीके समय दो परंपराएं पाईं जाती थीं। एक परंपराका कहना था कि १८० गाथाओंको छोड़कर शेष त्रेपन गाथाएं नागहस्ति आचार्यकी बनाई हुई हैं। इस परंपराको मान छेनेसे 'गा हासदे असीदे' यह प्रतिशा भी सार्थक हो जाती है। यदि ऐसा नहीं माना जाता है तो 'गाहासदे असीदे' इस प्रतिकाकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। यदि शेष ५३। गाथाएं भी गुणधर भट्टारककी बनाईं हुई हैं तो 'गाहासदे असीदे' के स्थानमें २३३ गाथाओंकी प्रतिशा करनी चाहिये थी। दूसरी परंपराका 'जो स्वयं वीरसेनस्वामीकी परंपरा है' इस विषयमें यह कहना है कि यद्यपि समस्त गाथाएं स्वयं गुणधर आचार्यको बनाई हुई हैं फिर भी उनके 'गाहासदे असीदे' इस प्रतिज्ञाके करनेका कारण यह है कि इस कसायपाहुडके पन्द्रह अर्थाधि-कारोंके प्रतिपाद्य विषयसे १८० गाथाएं ही संबन्ध रखती हैं, शेष गाथाएं नहीं। शेष गाथाओं में बारह तो संबन्ध गाथाएं हैं, जिनमें पन्द्रह अर्थाधिकारोंसे संबन्ध रखनेबाजी गाथाओंको सूचीमात्र दो गई है, छह अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाळी गाथाएं हैं, जिनमें पन्द्रहों अर्थाधिकारोंसे संबन्ध रखनेवाले अद्धापरिमाणका निर्देश किया गया है। ३५ संक्रमवृत्ति गाथाएं हैं, जो केवल बन्धक अर्थाधिकारसे सम्बन्ध रखती हैं। यद्यपि पन्द्रह अर्थाधिकारोंके भीतर किसी भी एक अर्थाधिकारसे सम्बन्ध रक्षनेवाछीं गाथाओंका या तो १८० गाथाओं में समावेश हो जाना चाहिये या 'गाहासदे असीदे' इस प्रतिकाको नहीं करना चाहिये था। पर 'तिण्णेदा गाहाओ पंचसु अत्थेसु णादन्बा' इस गाथांशके अनुसार प्रारंभके पांच अर्थाधिकारोंमें मूल तीन गाथाओंकी ही प्रतिज्ञा की गई है, इसिखये इनका 'गाहासदे असीदे' इस प्रतिक्रामें समावेश नहीं किया है। फिर भी अर्थापत्तिके बलसे यह समझ लेना चाहिये कि ये पैतीस गाथाएं उक्त पन्द्रह अर्थाधिकारों मेंसे बन्धक अर्था-धिकारसे संबन्ध रखती हैं। इसप्रकार वीरसेन स्वामीके मतसे यह सुनिश्चित हो जाता है कि इस कसायपाहुडमें आई हुई २३३ मूल गायाएं स्वयं गुणधर भट्टारककी बनाई हुई हैं।

§ १४९. इस प्रकार गुणधर भट्टारकके उपदेशानुसार पन्द्रह अर्थाधिकारोंका प्रकपण करके अब यतिवृषभ आचार्यके उपदेशानुसार पन्द्रह अर्थाधिकारोंको बतलाते हैं—

## अर्थाधिकारके पन्द्रह मेद हैं।

§ १५०. इस सूत्रमें 'अन्य प्रकारको कहते हैं' इतने पदका अध्याहार कर छेना चाहिये। २२

यारे अण्णेण पयारेण भणंती गुणहरमडारयस्स कथं ण दूसओ ? ण च गुरूणमश्वासणं कुणंती सम्माइष्टी होइ, विरोहादो ।

§ १५१. एत्थ परिहारो बुच्चदे—अण्णेण पयारेण पण्णारस अत्थाहियारे भणंतो वि संतो ण सो तस्स दूसओ, तेण बुत्तअत्थाहियाराणं पहिसेहमकाडण तदहिण्पायंतर-पर्स्वयत्तादो । गुणहरमडारएण पण्णारसअत्थाहियाराणं दिसा दिसदा, तदो गुणहर-मडारयग्रहिविणिग्गय-अत्थाहियारेहि चेव होदव्वमिदि णियमो णित्य त्ति तिण्णयमामावं दिस्सयंतेण जहवसहाहरिएण पण्णारस अत्थाहियारा अण्णेण पयारेण भणिदा, तेण सो ण तस्स द्सओ ति भणिदं होदि ।

\* तं जहा-पेजदोसे १।

§ १५२. पेज्जदोसे एगो अत्थाहियारो । कथमेत्थ एगवयणणिहेसो १ ण, पेज्ज-दोसाणं दोण्हं पि समाहारदुवारेण एगचुवलंभादो । पेज्ज-दोसे एगो अत्थाहियारो चि

शंका—गुणधर भट्टारकके द्वारा कहे गये पन्द्रह अर्थाधिकारोंके रहते हुए उन्हीं पन्द्रह अर्थाधिकारोंका अन्य प्रकारसे प्ररूपण करनेवाले यतिष्ठपभाचार्य गुणधर भट्टारकके दोष दिखानेवाले कैसे नहीं होते हैं ? और जो गुरुऑको दोष लगाता है वह सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता है, क्योंकि दोष भी लगावे और सम्यग्दृष्टि भी रहे, इन दोनों बातों में परस्पर विरोध है।

\$१५१. समाधान-अब यहाँ पूर्वोक्त शंकाका समाधान करते हैं। अन्य प्रकारसे पन्द्रह् अर्थाधिकारोंका प्रतिपादन करते हुए भी यितवृषभ आचार्य गुणधर भट्टारक के दोष प्रकट करने बाले नहीं हैं, क्योंकि गुणधर भट्टारक के द्वारा कहे गये अर्थाधिकारोंका प्रतिषेध नहीं करके उनके अभिप्रायान्तरका यितवृषभ आचार्यने प्रक्रपण किया है। गुणधर भट्टारक ने पन्द्रह् अर्थाधिकारोंकी दिशामात्र दिखलाई है, अतएव गुणधर भट्टारक के मुखसे निकले हुए अर्थाधिकार ही होना चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। इसप्रकार उस नियमाभावको दिखलाते हुए यितवृषभाचार्यने पन्द्रह अर्थाधिकार अन्य प्रकारसे कहे हैं, इसलिये यितवृषभाचार्य गुणधर भट्टारक दोष प्रकट करने वाले नहीं हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य समझना चाहिये।

अर्थाधिकार अर्थाधिकार आगे लिखे अनुसार हैं। उनमेंसे पहला पेज्जदोष अर्थाधिकार है १।

§ १५२. यतिवृषभ आचार्यके द्वारा कहे गये पन्द्रह अर्थाधिकारोंमें पहला पेजादोष अर्थाधिकार है।

शंका-'पेजादोसे' इस पद्में एक बचनका निर्देश कैसे बनता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि पेज और दोष इन दोनोंमें भी समाहार द्वन्द्वसमासकी अपेक्षा एकत्व पाया जाता है, अतः 'पेजादोसे' इस पदमें एकवचन निर्देश बन जाता है। शंका-पेजा-दोष पहछा अर्थाधिकार है यह कैसे जाना जाता है?

## कथं णव्वदे ? जङ्गसहाइरियष्ट्रविदएगंकादो ।

# # विहत्ति-द्वि-अधुभागे च २।

§ १५३. पयिदविहत्ती द्विदिविहत्ती अणुमागिवहत्ती पदेसविहत्ती झीणाझोणं द्विदिअतियं च घेत्रण विदियो अत्थाद्वियारो । कथमेदं णव्वदे ? जियवसहाइरियद्वविद-दोअंकादो । पयिब-पदेसविहत्ति-ज्झीणाझीण-द्विदिअंतियाणं सुत्ते अणुवइद्वाणं कथमेत्थ गहणं कीरदे ? ण, द्विदि-अणुभागविष्टतीणमण्णहाणुववत्तीदो अणुत्तसमुचयद्वेण 'च' सद्य वा तेसिं गहणादो । एगवयणणिदेसो कथं जुङजदे ? ण, एगकम्मक्खंधाहार-दुवारेण एगजीवाहारदुवारेण विहत्तिदुवारेण वा तेसिमेगत्त्वलंभादो ।

समाधान-क्योंकि यतिवृषभ आचार्यने 'पेजा-दोसे' इस पदके आगे एकका अंक स्थापित किया है, इससे प्रतीत होता है कि पेजा-दोष यह पहला अर्थाधिकार है।

अ स्थितिविमक्ति, अनुभागविमक्ति तथा सूत्रमें आये हुए 'च' पद्से समुचय किये गये प्रकृतिविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, श्रीणाझीणप्रदेश और स्थित्यन्तिकप्रदेश इन सबको मिला कर दूसरा अर्थाधिकार होता है २।

§ १५३. प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, झीणा-झीणप्रदेश और स्थित्यन्तिकप्रदेश इन सबको प्रहण करके दूसरा अर्थाधिकार होता है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-क्योंकि यतिष्रुषभ आचार्यने 'विहत्तिहिदिअणुभागे च' इस सूत्रके आगे दोका अंक स्थापित किया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रकृतिविभक्ति आदिको मिळाकर दूसरा अर्थाधिकार होता है।

शंका-प्रकृतिविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, झीणाझीणप्रदेश और स्थित्यन्तिकप्रदेश इनका सूत्रमें उपदेश नहीं किया है, फिर इनको दूसरे अर्थाधिकारमें कैसे प्रहण किया जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रकृतिविभक्ति आदिके विना स्थितिविभक्ति और अनुभाग-विभक्ति नहीं बन सकती हैं, इसिखये उनका यहां प्रहण हो जाता है। अथवा अनुक्तका समुच्चय करनेके लिये आये हुए 'च' शब्दसे उन प्रकृतिविभक्ति आदिका दूसरे अर्थाधि-कारमें प्रहण हो जाता है।

शंका-'विह तिहिविअणुमारो' इस पदमें एकवचनका निर्देश कैसे बन जाता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि एक कर्मस्कन्धरूप आधारकी अपेक्षा, अथवा एक जीवरूप आधारकी अपेक्षा अथवा विभक्ति सामान्यकी अपेक्षा स्थितिविभक्ति आदिमें एकत्व पाया जाता है। इसिख्ये 'बिहत्तिद्विद्धणुभागे च' इस पदमें एकवचनका निर्देश बन जाता है।

विश्वेषार्थ--यद्यपि 'विहत्तिद्विषणुभागे' इस पद्में स्थितिविभक्ति और अनुभाग-विभक्ति इन दोका निर्देश किया है, इसिछ्ये यहाँ एकवचनका निर्देश न करके द्विवचनका निर्देश करना चाहिये था। फिर भी द्विचनका निर्देश नहीं करनेका कारण यह है कि

## # बंधगे सि बंधो च ३, संकमी च ४।

५ १५४. बंधगे ति ण एसी कत्तारणिहें सो, किंतु मार्यणिहें सो कम्मणिहें सो वा । कथमेरच कयारो सुणिडजिद ? ण, बंध एवं बंधक इति स्वार्थें ककारोपलब्धेः । सो च बंधो दुविहो—अकम्मबंधो कम्मबंधो चेदि । तत्थ मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगपचएहि अकम्मसरूवेण द्विदकम्मइयक्खंधाणं जीवपदेसाणं च जो अण्णोण्णेण समागमो सो अकम्मबंधो णाम । मदिणाणावरणकम्मक्खंधाणं सुदोहि-मणपङ्जव-केवलणाणावरणसरूवेण परिणमिय जो जीवपदसेहि समागमो सो कम्मबंधो णाम । तत्थ अकम्मबंधो एत्थ बंधो ति गहिदो । सो तदियो अत्थाहियारो । तं कथं णव्वदे ? तदंते तिण्णिअंकुव-

इन दोनों विभक्तियोंका आधार एक दर्भस्कन्ध है, या एक जीव है अथवा विभक्ति-सामान्यकी अपेक्षा दोनों विभक्तियाँ एक हैं। अतः 'विहक्तिद्विष्ठिषुभागे' इस पदमें एक-बचनका निर्देश न करनेमें कोई वाधा नहीं आती है।

अ गाथामें आये हुए बन्धक इस पदसे बन्ध नामका तीसरा अर्थाधिकार लिया गया है ३, तथा संक्रम नामका चौथा अर्थाधिकार लिया गया है ४।

§ १५४. बन्धक यह पद कर्तृनिर्देश नहीं है, किन्तु 'बन्धनं बन्धः' इसप्रकार भावनिर्देश है। अथवा 'बध्यते यः सः बन्धः' इसप्रकार कर्मनिर्देश है।

शंका-यदि यहाँ कर्रुनिर्देश नहीं है तो 'बन्धक' शब्दमें ककार कैसे सुनाई पढ़ता है ? समाधान-नहीं, क्योंकि 'बन्ध एव बन्धकः' इसप्रकार यहाँ पर स्वार्थमें ककारकी उपछव्धि हो जाती है। वह बन्ध दो प्रकारका है—अकर्मबन्ध और कर्मबन्ध। उनमें से अकर्मक्रपसे स्थित कार्मणस्कन्धका और जीवप्रदेशोंका मिथ्यात्व, असंयम, कवाय और योगक्रप कारणोंके द्वारा जो परस्परमें सम्बन्ध होता है वह अकर्मबन्ध है तथा मतिज्ञाना-वरणक्रप कर्मस्कन्धोंको श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवल-ज्ञानावरणक्रपसे परिणमाकर उनका जो जीवप्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होता है वह कर्मबन्ध है। उनमेंसे यहाँ 'बन्ध' शब्दसे अकर्मबन्धका प्रहण किया है। यह तीसरा अर्थाधिकार है।

विश्वेषार्थ— मिध्यात्व आदि कारणोंसे जो नृतन बन्ध होता है उसे यहाँ अकर्मबन्ध और संक्रमको कर्मबन्ध कहा है। आग्रममें पुद्गळके जो तेईस भेद कहे हैं उनमें कार्मणवर्गणा नामक एक स्वतन्त्र भेद है। वे कार्मणवर्गणाएँ हो मिध्यात्व आदिके निमित्तसे अकर्मपनेका त्याग कर स्वयं आकुष्ट होकर कर्मकप परिणत होती हैं। आत्माके साथ इनका एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध होनेके पहले इन्हें कर्मसंज्ञा नहीं प्राप्त हो सकतो है। अतः नृतन बन्धको यहाँ अकर्मबन्ध कहा है। और बन्ध होनेके क्षणसे लेकर उन्हें कर्मसंज्ञा प्राप्त हो जाती है। अतः संक्रमके द्वारा जो पुनः प्रकृति आदिमें परिवर्तन होकर उनका आत्मासे एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध बना रहता है उसे कर्मबन्ध कहा है। इसप्रकार अकर्मबन्ध और कर्मबन्धमें भेद समझना चाहिए।

शंका-वन्ध नामका तीसरा अधिकार है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—'बंधो' इस पदके अन्तमें तीनका अंक पाया जाता है इससे प्रतीत होता है कि बन्ध नामका तीसरा अर्थाधिकार है ३।

लंभादी ३। जो कम्मबंधी सी संकमी णाम। सी चउतथी अत्थाहियारी। कुदो ? चुण्णिसुत्ते चत्तारिअंकणिहे सादो ४।

#### # बेवए सि उद्यो च ५ उदीरणा च ६।

§ १५५. वेदए ति एत्थ वे अत्थाहियारा । कुदो ? उदओ दुविहो-कम्मोदओ अकम्मोदओ चेदि। तत्थ ओकडुणाए विणा पत्तोदयकम्मक्खंघो कम्मोदओ णाम। ओकडुणावसेण पत्तोदयकम्मक्खंधो अकम्मोदओ णाम । एत्थ कम्मोदओ उद्यो ति गहिदो । सो च पंचमो अत्थाहियारो । कुदो ? तत्थ पंचंकुवलंभादो ५ । अकम्मोदओ उदीरणा णाम । सो छट्टो अत्थाहियारो । कुदो ? तत्थ छअंकदंसणादो ६ । 'बेदगे' त्ति एसो वि कत्तारणिहें सो ण होदि ति पुरुषं व परिहरेयव्यो । अहवा वे वि कत्तार-णिहेसा चेव, बंधोदयाणं कत्तारभूदजीवेण सह एशत्तमुबगयाणं कत्तारमावुववत्तीदो ।

#### # उवजोगे च ७।

§ १५६. उवजोगे पत्तमो अत्थाहियारो । इदो १ तत्थ सत्तं इवलंभादो ७ ।

#### \* चउद्वाणे च ८।

पूर्वमें जो कर्मवन्ध कह आये हैं उसीका सूत्रमें संक्रम पदके द्वारा प्रहण किया है। वह चौथा अर्थाधिकार है, क्योंकि चूर्णिसूत्रमें 'संकमो' पदके आगे चारका अंक पाया जाता है ४।

🕸 गाथामें आये हुए वेदक इस पदसे उदय नामका पाचवां अर्थाधिकार लिया गया है ५, तथा उदीरणा नामका छठा अर्थाधिकार लिया गया है ६।

§ १५५. 'वेदए' इस पदसे यहां पर दो अर्थाधिकार छिये गये हैं, क्योंकि उदय दो प्रकारका है—कर्मोद्य और अकर्मोद्य। उनमें अपकर्षणके बिना जो कर्मस्कन्ध उद्यक्तप अवस्थाको प्राप्त होते हैं वह कर्मोद्य है तथा अपकर्षणके द्वारा जो कर्मस्कन्ध उदयरूप अवस्थाको प्राप्त होते हैं वह अकर्मीद्य है। यहाँ उदय पदसे कर्मीद्यका प्रहण किया है। वह पाँचवाँ अर्थाधिकार है, क्यांकि 'उद्ओ' इस पदके आगे पाँचका अंक पाया जाता है ५। उदीरणा पदसे अकर्मोदयका प्रहण किया है ६। यह छठा अर्थाधिकार है, क्योंकि 'उदीरणा' इस पदके आगे छहका अंक देखा जाता है। 'वेदक' यह पद भी यहाँ कर्रुनिर्देशरूप नहीं है, अतः जिसप्रकार पहले बन्धक पदमें कर्तनिर्देशका परिहार कर आये हैं उसीप्रकार वेदक पवसें भी कर्रुनिर्देशका परिहार कर लेना चाहिये। अथवा बन्धक और वेदक ये दोनों ही निर्देश कर्तकारक लिये गये हैं, क्यों कि बन्ध और उदयका कर्ता जीव है और उसके साथ थे दोनों एकत्वको प्राप्त हैं, अतएव इनमें भी कर्तृभाव बन जाता है।

#### उपयोग नामका सातवाँ अथाधिकार है ७।

§ १५६. उपयोग यह सातवाँ अर्थाधिकार है, क्योंकि 'उपजोगे च' इस पदके आगे सातका अंक पाया जाता है ७।

\* चतुःस्थान नामका जाठवाँ अर्थाधिकार है 🖙 ।

- ु १५७. चउट्टाणे अहुमो अत्थाहियारो । कुदो १ सुत्ते अट्टंकुवलंभादो ८ । अ वंजणे च ९ ।
- § १५८. वंजणे णवमो अत्थाहियारो । कुदो ? जियवसहचुण्णिसुत्तम्मि णवअंकु-वसंभादो ९ ।
- # सम्मते ति दंसणमोहणीयस्य उवसामणा च १०, दंसणमोह-णीयक्षवणा च ११।
- ५१५९. सम्मत्ते ति एतत्पदं स्वरूपपदार्थकं गाथास्त्रस्थ सम्यक्त्वशब्दस्यानु-करणम् । द्वृदो णव्यदे ? अवसाणे 'इदि' सद्दुवलंभादो । सो च सम्मत्तसद्दो कारणे कज्जुवयारेण दंसणमोद्दवस्ववणुवसामणिकरियासु वट्टमाणो घेत्रच्वो । तत्थ दंसणमोद्द-णीयस्स जवसामणा णाम दसमो अत्थादियारो । कुदो णव्वदे ? जद्दवसद्दुविददस-अंकादो १० । दंसणमोद्दणीयस्स खवणा णाम एकारसमो अत्थादियारो । कुदो णव्वदे ?

§ १५९. चूर्णिसूत्रमें स्थित 'सम्मत्ते' यह पद स्वरूपवाची है अर्थात् आत्माके सम्यक्तव नामक धर्मका वाची है और गाथासूत्रमें स्थित सम्यक्तव शब्दका अनुकरणमात्र है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान-उसके अन्तमें स्थित 'इति' शब्दसे जाना जाता है कि चूणिसूत्रमें स्थित स्वरूपवाची सम्यक्त्व पद गाथासूत्रमें स्थित सम्यक्त्व शब्दका अनुकरणमात्र है।

दर्शनमोहनीयकी उपशामना और दर्शनमोहनीयकी क्षपणा ये कारण हैं और सम्यक्तव उनका कार्य है। अतः यहाँ कारणमें कार्यका उपचार करके 'सम्यक्तव' शब्दसे दर्शनमोह-नीयकी क्षपणा और दर्शनमोहनीयकी उपशामनारूप क्रियाका प्रहण करना चाहिये। उनमेंसे दर्शनमोहनीयकी उपशामना नामका दसवां अर्थाधिकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-यतिष्रवम आचार्यने 'दंसणमोहणीयस्स उवसामणा च' इस पदके आने दसका अंक स्थापित किया है, इससे जाना जाता है कि दर्जनमोहनीयकी उपशामना नामका दसवाँ अर्थाधिकार है १०।

दर्शनमोहनीयकी सपणा नामका ग्यारहवाँ अर्थाधिकार है।

<sup>§</sup> १५७. चतुःस्थान यह आठवाँ अर्थाधिकार है, क्योंकि 'चडहाणे च' इस सूत्रके आगे आठका अंक पाया जाता है ८।

<sup>#</sup> व्यंजन नामका नौवाँ अर्थाधिकार है ९।

९ १५८. व्यंजन यह नीवाँ अर्थाधिकार है, क्योंकि 'वंजणे च' इस चूर्णिसूत्रके आगे यतिष्टूषभ आचार्यके द्वारा स्थापित नौका अंक पाया जाता है ९।

<sup>\*</sup> गाथासत्रमें आये हुए 'सम्मत्ते' इस पदसे दर्शनमोहनीयकी उपशामना नामका दसवाँ अर्थाधिकार लिया गया है १०, और दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नामका ग्यारहवाँ अर्थाधिकार लिया गया है ११।

# तेण जइवसहद्वविदएकारसंकादो ११।

- अ वेसविरदी च १२।
- ५ १६०. देसविरयी णाम बाहरमो अत्थाहियारो । कुदो णव्यदे १ जह वसहद्वविद-बारहंकादो १२ ।
- क 'संजमे उवसामणा च खबणा च' चरित्तमोहणीस्स उवसामणा च १३, खबणा च १४।
- § १६१. 'संजमे' इदि विसयसत्तमी, तेण संजमे 'संजमविसए' इदि घेत्रकां। 'उबसामणा खवणा' इदि जदि वि सामण्णेण वृत्तं तो वि चिरत्तमोहणीयस्से चि संगंधो कायन्वो, अण्णस्सासंभवादो। तेण चारित्तमोहणीयस्स उबसामणा णाम तेरसमो अत्थाहियारो। इदो ? तेरसअंकटुवणण्णहाणुववत्तीदो १३। चारित्तमोहक्खवणा णाम चोहसमो अत्थाहियारो। कथं णन्वदे ? चोहसअंकादो १४।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-यतिष्वभ आचार्यने 'दंसणमोहणीयस्स खवणा च' इसके आगे ग्यारहका अंक रखा है, इससे जाना जाता है कि दर्शनमोहनीयको क्षपणा ग्यारहकाँ अर्थाधिकार है ११।

क्ष देशविरति नामका बारहवाँ अर्थाधिकार है १२।

§ १६०. देशविरति यह बारहवाँ अर्थाधिकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-यतिष्ठषभ आचार्यने 'देसविरदी च' इस पदके अन्तमें बारहका अंक स्थापित किया है, इससे जाना जाता है कि देशविरति नामका बारहवाँ अर्थाधिकार है १२।

क्ष संयमविषयक उपशामना और भपणा अर्थात् चारित्रमोहनीयकी उपशामना यह तेरहवाँ अर्थाधिकार है १३, और उसीकी भपणा यह चौदहवाँ अर्थाधिकार है १४।

§ १६१. 'संजमे' इस पदमें विषयार्थक सप्तमी विभक्ति है, इसिळये 'संजमे' इसका अर्थ 'संयमके विषयमें' इसप्रकार लेना चाहिये। यद्यपि सूत्रमें उपशामना और अपणा यह सामान्यरूपसे कहा गया है तो भी चारित्रमोहनीयकी उपशामना और चारित्रमोहनीयकी अपणा इसप्रकार संबन्ध कर लेना चाहिये, क्योंकि संयमके विषयमें चारित्रमोहनीयकी उपशामना और अपणा क्षेत्र कर और दूसरेकी उपशामना और अपणा संभव नहीं है। अतः चारित्रमोहनीयकी उपशामना नामका तेरहवाँ अर्थाधिकार है, क्योंकि यदि इसे तेरहवाँ अर्थाधिकार न माना जावे तो 'चारित्रमोहणीयस्स उवसामणा च' इस पदके अन्तमें तेरहके अंककी स्थापना नहीं बन सकती है १३।

तथा चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नामका चौदहवाँ अर्थाधिकार है। शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाचान-'सवणा च' इस पदके अन्तमें चौदहका अंक पाया जाता है, इससे जाना जाता है कि चारित्रमोहनीयकी सवणा नामका चौदहवाँ जथाधिकार है १४।

# \* 'दंसणचरित्तमोहे' ति पदपडिवरणं।

§ १६२. 'दंसणचरित्तमोहे' ति जो गाहासुत्तावयवो ण सो वचक्वो, तेण विणा वि तदहावगमादो । तं जहा-अद्धापरिमाणणिइ सो दंसण-चरित्तमोहविसए कायच्यो ति जाणावणहुं ण वत्तव्वो, कसायपाहुढे दंसणचरित्तमोहणीयं मोत्तूण अण्णेसि कम्माणं पर्वणामावेण अद्वापरिमाणणिइ सो दंसणचरित्तमोहविसए चेव कायच्यो ति अवुत्त-सिद्धीए। णादीदाहियारेसु संबज्झह, तत्थ वि एवंबिहत्तादो। तम्हा 'दंसणचरित्तमोहे' त्ति ण वत्तव्वमिदि सिद्धं ? सश्चमेवं चेव, किंतु 'दंसणचरित्तमोहे' त्ति पदपिछवूरणं, तेण ण दोसाय होदि । किं पदपिंडवूरणं णाम ? गाहापच्छद्धस्स अपिंडवुण्णस्स पिंड-वरणं पदपरिवरणं णाम ।

# # अद्वापरिमाणणिईसो ति १५।

§ १६३. अद्वापरिमाणणिइ सो णाम पण्णारसमो अत्थाहियारो। तं कथं णव्यदे ? पण्णारसअंकुवलंभादो १५।

अ गाथास्त्रमें 'दंसण-चरित्तमोहे' यह पद पादकी पूर्तिके लिये दिया गया है। § १६२. शंका--'दंसणचरित्तमोहे' गाथासूत्रके इस अवयवको नहीं कहना चाहिये, क्योंकि उस पदको दिये बिना भी उसके अर्थका ज्ञान हो जाता है। स्पष्टीकरण इसप्रकार है— दर्शनमोह और चारित्रमोहके विषयमें अद्घापरिमाणका निर्देश करना चाहिये इसका ज्ञान करानेके लिये 'दंसणचरित्तमोहे' यह पद दिया गया है सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कषायप्राभृतमें दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयको छोड़कर दूसरे कमौकी प्ररूपणा नहीं होनेके कारण अद्धापरिमाणका निर्देश दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके विषयमें ही किया गथा है यह बिना कहे ही सिद्ध हो जाता है। यदि कहा जाय कि पेजादोपविभक्ति आदि अतीत अधिकारोंके साथ 'वंसणचरित्तमोहे' इस पदका संबन्ध होता है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी यही प्रकार पाया जाता है। अर्थान् अद्धापरिमाणनिवंशके समान वे सब अधिकार भी दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके विषयमें हैं यह बिना कहे ही सिद्ध हो जाता है। अतः गाथासूत्रमें 'दंसणचरित्तमोहे' यह पद नहीं कहना चाहिये यह

समाधान—यहाँ शंकामें जो कुछ कहा गया है वह सत्य है, क्योंकि बात तो ऐसी ही है, किन्तु 'दंसणचरित्तमोहे' यह पद पादकी पृतिके छिये दिया गया है, इसछिये कोई दोष

शंका-पदकी पूर्ति किसे कहते हैं ?

समाधान—गाथाके अधूरे उत्तरार्धकी पदके द्वारा पूर्ति करनेको पदपूर्ति कहते हैं।

# अद्धापरिमाणनिर्देश नामका पन्द्रहवाँ अर्थाधिकार है १५।

§ १६२. अद्धापरिमाणनिर्देश यह वन्द्रहवाँ क्षथीधिकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है।

समाधान-- 'अद्वापरिमाणिषदेसो सि' इस पदके अन्तमें पन्द्रहका अंक पाया जाता है, इससे जाना जाता है कि अद्वापरिमाणनिर्देश नामका पन्द्रहवाँ अर्थाधिकार है १५।

# क वस्ति भरवादिकारी प्रणास्तिविही ।

५ १६४. एवमेसी पण्णारसविद्यो अत्यादियारी जहवहाहरिएण उवहद्वी। एदे चैव अस्सिद्ण चुण्णिसुसं पि भणिस्सदि।

६ १६५. अहरा, येखदीसे चि यको अत्याहियारो १। पयहिनिहत्ती विदियो अत्याहियारो १। प्रयाहियारो १। दिविहत्ती तिदियो अत्याहियारो १। अणुमागनिहत्ती चडत्यो ० ४। पदेसिनहत्ती झीणाझोण-द्विदिअंतियाणि च पंचमो० ५। वंभगे ति छन्नो० ६। वेदगे ति सचमो० ७। उनजोगे ति अहुमो० ८। चडहाणे ति णवमो० ९। विंजणे चि दसमो० १०। सम्मत्ते चि एक्कारसमो० ११। देसिनरहत्ति वारसमो० १२। संजमे ति तेरसमो० १३। उनसामणा ति चोहसमो० १४। खनणा ति पण्णारसमो अत्याहियारो १५। दंसणचारित्तमोहे ति नृत्ते पुन्यस्विह्वासेसपण्णारस नि अत्याहियारा दंसणचरित्तमोहेसु होति त्ति अधिदं होदि। अद्वापरिमाणणिहेसो अत्याहियारो ण होदि, सयस-अत्याहियारेसु अणुगयत्तादो। एवं तदियपयारेण पण्णारसअत्याहियाराणं परुवणा कया। एवं चउत्थ-पंचमादिसरूवेण पण्णारस अत्याहियारा चिंतिय वत्तव्वा।

# # इसप्रकार यह अर्थाधिकार पन्द्रह प्रकारका है।

§ १६४. इसप्रकार इन पन्द्रह प्रकारके अर्थाधिकारोंका यतिवृषम आचार्यने उपदेश दिया है। तथा इन्हीं अर्थाधिकारोंका आश्रय छेकर वे चूर्णिसूत्र भी कहेंगे।

५ १६५. अथवा, पेजादोष यह पहला अर्था विकार है १। प्रकृतिविभक्ति यह दूसरा अर्था विकार है २। स्थितिविभक्ति नामका तीसरा अर्था विकार है २। स्थितिविभक्ति नामका तीसरा अर्था विकार है २। अनुभागविभक्ति नामका वीथा अर्था विकार है ४। प्रदेशिवभक्ति झीणाझीणप्रदेश और स्थित्यन्तिकप्रदेश मिलकर पाँचवाँ अर्था विकार है ५। वन्धक नामका छठा अर्था विकार है ६। वेदक नामका सातवाँ अर्था विकार है ९। व्यंजन नामका वासका अर्था विकार है १०। सम्यक्त नामका ग्यारहवाँ अर्था विकार है ११। देशिवरित नामका वारहवाँ अर्था विकार है १०। सम्यक्त नामका तरहवाँ अर्था विकार है १२। सायम नामका तरहवाँ अर्था विकार है १२। सायम नामका तरहवाँ अर्था विकार है १२। सायम नामका तरहवाँ अर्था विकार है १२। वारित्रमोहकी खपणा नामका पन्त्रहवाँ अर्था विकार है १५। गायास्त्रमें 'दंसणचित्रमोहे' ऐसा कहने पर पहले कहे गये समस्त पन्त्रह ही अर्था विकार दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके विषयमें हैं ऐसा तात्पर्य समझना चाहिये। अद्धापरिमाणनिर्देश स्वतंत्र अर्था विकार नहीं है, क्यों कि वह समस्त अर्था विकारों में अनुगत है। इसप्रकार तीसरे प्रकारसे पन्त्रह अर्था विकार करके कथन कर लेना चाहिये।

विद्यापार्थ — 'पैजादोस बिह्ना' इत्यादि दो गाथाओं द्वारा इस कवायप्राभृतमें कहे गये अनुह अयह विद्या निर्देश किया गया है और इस समूचे कवायप्राभृतमें कितनी गाथाएं आई' है सका कामें के कितनी गाथाएं आई' है सका स्वना इन दो गाथाओं की वृत्ति- स्वयं कही गई' शाहास के अवीदे इस्यादि गाथाओं द्वारा दो गई है। यहाँ खिद्या है कि कवाय- अव्यक्त समस्त अविकारोंका १८० सावाओं में वर्णन किया गया है और प्रारंभके पाँच अविकारोंके तीन गायाएं, वेदक मामक हो अविकार में चार गायाएं, वपयोग नामक साववें

अधिकारमें सात गाथाएं, चतुःस्थान नामक आठवें अधिकार्य सोख्य माथाएं, ज्यंबन नामक नीयें अधिकारमें यांच गाथाएं, दर्जनमोहकी उपशामना नावक दसमें अधिकारमें पन्द्रह गाथाएं, दर्शनमोहकी क्षपणा नामक ग्यारहवें अधिकारमें पांच गाथाएं, संयमासंयमलिय नामक बारह वें और चारित्रलिध नामक तेरह वें इसप्रकार इन दो अधिकारोंमें एक गाथा, एपशामना नामक चौदहवें अधिकारमें आठ गायाएं और खपणा नामक पन्द्रहवें अधिकारमें अद्वाईस गाथाएं आई हैं। इस कथनसे गुणधर भट्टारकको इष्ट प्रारंभके पांच अधिकारोंके सामोंको छोड कर शेष दस अधिकारोंके नाम भी अकट हो जाते हैं। केवल प्रारंभके पांच अधिकारोंके नामोंकी स्पष्ट सूचना नहीं मिळती है। गुणधर मट्टारकने प्रारंभके पांच अधि-कारोंके नामोंके संबन्धमें 'पेजादोसविष्ट्ती हिदिअणुभागे य बंधगे देय' केवल इतना ही कहा है। इस गाथांशसे पेजादोषविभक्ति, स्थिति, अनुमाग और मन्यक इसप्रकार केवल पार नामोंका संकेतमात्र मिळता है, पर बह नहीं मालूम पड़वा है कि प्रारंभके पांच अधिकारों में से कौन अधिकार किस नामवाला है। यही कारण है कि प्रारंभके पांच अधिकारोंकी चर्चा करते हुए वीरसेनस्वामीने दो तीन विकल्प सुझाये हैं जिनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। पर इतना स्पष्ट है कि गुणधर भट्टारकने 'पेखादोस विहस्तो' इत्यादि गावाके पूर्वार्धद्वारा प्रारंभके पांच अधिकारोंकी स्चना दी है जिसकी पुष्टि 'तिण्णेदा गाहाओ पंचसु अत्येसु णादव्वा' इस गाथांशसे होतो है। 'पेजदोस विहत्ती' इत्यादि जिन दो गाथाओं में पन्द्रह अधिकारों के नाम गिनाये हैं उनमें अन्तिम पद 'अद्घापरिमाणणिहेसो य' होनेसे पन्द्रहवां अर्थाधिकार अद्वापरिमाणनिर्देश नामका होना चाहिये ऐसा कुछ आचार्योंका मत है। पर जिन एकसी अस्सी गाथाओं में पन्द्रह अर्थाधिकारोंका बर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है उनमें अद्घापरिमाण-निर्देशका वर्णन करनेषाळी छह गाथाएं नहीं आईं हैं तथा पन्द्रह अधिकारोंमें गाथाओं का विभाग करते हुए गुणधर भट्टारकने स्वयं इस प्रकारकी स्चना भी नहीं की है। इससे प्रतीत होता है कि स्वयं गुणधर भट्टारकको पन्द्रहवां अधिकार अद्धापरिमाणनिर्देश इष्ट नहीं था। इसप्रकार पूर्वोक्त पनद्रह अधिकार गुणधर भट्टारकके अभिश्रायानुसार समझना चाहिये। पर यतिष्ठषभ आचार्य इन पन्द्रह अधिकारोंके नामोंसे परिवर्तन करके अन्य प्रकारसे पन्द्रह अधिकार बतलाते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पन्द्रह अधिकारोंका नामनिर्देश करते समय 'पेज्जदोसविहत्ती' इत्यादि जिन दो गाथाओं में पन्द्रह अधिकारोंके नामोंकी सूचना दी है उन दो गाथाओंका यतिवृषभ स्थविरने अनुसरण तो किया पर जिन संबन्धगाथाओं द्वारा किस अधिकारमें कितनी गाथाएं आईं हैं यह बताया है उनका अनुसरण नहीं किया। गुणधर भट्टारकने 'पेजदोसविद्द्सी' इत्यादि गाथाके पूर्वार्ध द्वारा पाँच अधिकारोंकी सूचना की है। यतिवृषभ आचार्य उक्त गाथाके शब्दोंका अनुसरण करते हुए उसके पूर्वार्धसे यदि पाँच ही अधिकार कहते तो वह गुणधर भट्टारकका ही आभि-प्राय समझा जाता। पर उक्त गाथामें जो पाँच अधिकारोंकी सूचना है उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया। वे गाथाके पूर्वार्धके शब्दोंका अनुसरण तो करते हैं पर उसके द्वारा केवळ चार अधिकारोंके निर्देशको सूचना करते हैं। और इसप्रकार अधिकारोंके नामनिर्देशके संबन्धमें यतिवृषभ स्थविरका अभिप्राय गुणधर भट्टारकके अभिप्रायसे भिन्न हो जाता है। गुणधर भट्टारक जहाँ 'पयडीए मोहणिजा' इत्यादि तीन गाथाएं पाँच अभाधिकारोंके विषयकां अति-पादन करनेवाली वतलाते हैं वहाँ यतिष्वभ आचार्यके अभिप्रायसे एक तीन साथाएं चार अर्थाधिकारोंके विषयका प्रतिपादन करनेवाछी सिद्ध होती हैं। किन्तु इसके सूछ जिल्ल-विभागमें अन्तर नहीं आता। यहाँ अन्तर केवळ अधिकारोंके नामनिवेशका है। बीरसेवस्वरमीने गाणधर भट्टारकके प्रथम अभिप्रायनुसार जो १ पेकदोषविभक्ति, २ स्थितिविभक्ति है अनुसाग-

विश्वकि, ४ वन्य और ५ संक्रम ने पाँच अर्थाधिकार बवलाये हैं, यतिवृषभ स्थविर इनसेंसे दूसरे स्विविविभक्ति और सीसरे अनुभागविभक्ति इन दोनोंको मिलाकर एक अर्थाधिकार कहते हैं। इसप्रकार पाँच संख्या न रहकर अधिकारोंकी संख्या चार रह जाती है। प्रकृति विभक्ति आदिके अन्तर्भावके संबन्धमें कोई सत्तभेद नहीं है। अतः यहाँ अधिकारीके नाम गिनाते समय हमने उनका उल्लेख नहीं किया है। इसप्रकार जो गणनामें एक संख्याकी कमी आ जाती है उसकी पूर्ति यतिष्ट्रपभ स्थापर वेद्रक इस अधिकार के उदस और उदीरण इसम्बार दो भेद कर के और उन्हें दो अर्थाधिकार मान कर कर छेते हैं और इसप्रकार उन्होंने 'चत्तारि वेदयन्मि हु' इस प्रतिकादाक्यका सामान्यरूपसे अनुसरण किया है। तथा मुणधरभट्टारकने संबमासंबम-लिंघ और संयमकिष्य ये को १३ में और १४ में नम्बरके अर्थाधिकार माने हैं, किन्तु यतिकृषभ स्थविर संयमासंयमल विधको तो स्वतंत्र अर्था शिकार मानते हैं पर गाथामें आये हुए 'संजमे' पदको ने उपशासना और सपणासे जोड़ कर संयमछिष्य नामके अधिकारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते और इसप्रकार उन्होंने 'दोसु कि एका गाहा' इस प्रतिकाका अनुसरण नहीं किया है। इसप्रकार यहाँ जो एक संख्याकी कमी हो जाती है उसकी पूर्ति वे अद्घापरिमाणनिर्देशको १५ वां अर्थाधिकार सान कर करते हैं। पन्द्रह अर्थाधिकारों के नामकरणके विषयमें गुणधर भट्टारक और यतिष्टुषभ स्थिवर इन दोनों में यही अन्तर है। वीरसेनस्वामीने तीसरे प्रकारसे भी अर्थाधिकारोंके नाम सुझाये हैं। वे लिखते हैं कि इसप्रकार चौथे पाँचवें आदि प्रकार से भी अर्थाधिकारोंके नाम कल्पित कर छेना चाहिये। यहाँ वीरसेनस्वामीका यह अभिष्ठाय है कि मूल रूपरेखाका अनुसरण करते हुए कहीं भेदकी प्रधानतासे, कहीं अभेदकी प्रधानतासे, कहीं प्रकृतिबिभक्ति आदिके अन्तर्भावके भेदसे, कहीं अद्भापरिमाणनिर्देशको स्वतन्त्र अधिकार मान कर और कहीं उसे स्वतंत्र अधिकार न मान कर जितने विकल्प किये जा सके वे सब -इष्ट हैं। ऐसा करनेसे गुणधर मट्टारककी आसादना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ उनकी आसा-दना करनेकां अभिप्राय नहीं है। आसादना करनेका अभिप्राय तो तब समझा जाय जब उनके वचनोंको अयथार्थ कह कर उनकी अवज्ञा की जाय। विकल्पान्तरका सुझाव तो गुणधरके वचनोंको सुत्रात्मक सिद्ध करके उनमें चमत्कार छाता है। यही कारण है कि यतिष्टूषभ स्थिवरने अन्य प्रकारसे पन्द्रह अर्थाधिकार बतला कर भी गुणघरके वचनोंकी अबहेलना नहीं की है। पूर्वमें सूचित तीन प्रकारके अधिकारोंके आगे दिये जानेवाले कोष्ठकसे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणधर भट्टारक के अभिप्रायानुसार प्रकृति विभक्तिका या तो पेज्जदोष विभक्तिमें या स्थिति और अनुभाग विभक्तिमें अन्तर्भाव हो जाता है। तथा प्रदेशविभक्ति, झीणा-भीण और स्थित्यन्तिक इन तीनोंका या तो स्थितिविभक्ति और अनुभाग विभक्तिमें अन्त-भीब हो जाता है, या ये तीनों मिलकर एक चौथा स्वतन्त्र अधिकार हो जाता है। जब इनका स्वतन्त्र अधिकार हो जाता है तब बन्ध और संक्रम ये दो अधिकार न रहकर दोनों मिछकर बन्धक नामका एक अधिकार हो जाता है। तथा आगे प्रकृतिविभक्ति अनुयोगद्वारमें 'पयडीए मोइणिजा' इत्यादि वाकाका व्याख्यान करते समय गुणधर आचार्यके अभिप्रायानुसार बीरसेन स्वामीने मङ्कतिबिभक्ति, स्थितिभक्ति और अनुमागविभक्ति इन तीनोंको मिळाकर एक अर्थाधिकार तथा प्रदेशिकाकि, शीणाशीण और स्थित्यन्तिक इन तीनोंको मिलाकर एक द्सरा अर्थाधिकार वतळाया है। इस कथनके अनुसार १ पेजादोषविभक्ति, २ प्रकृति-स्थिति-अनुभागविक्षकि, ३ प्रदेश-सीणाशीण-स्थित्य निक्षविभक्ति, ४ बन्ध और ५ संक्रम ये पाँच अर्थाधिकार गुणभर महारकके मतसे हो जाते हैं। तो भी 'तिण्णेदा गाहाओ पंचस अत्थेस नाय्व्या' इस ययममें उक्त अविकार स्वयस्थासे कोई अन्तर नहीं आता है। इसिंधेये

पेजवोसिवह सी' इत्यादि गाथा के पूर्वा घे अर्थका यह अभिप्रायान्तर ही समझना चाहिये। सथा यिवृष्य स्थावरने 'पयडीए मोहणिजा' इसका अर्थ करते हुए १ प्रकृतिविभक्ति, २ त्रियतिविभक्ति, ३ अनुमागविभक्ति, ४ प्रदेशविभक्ति, ५ झीणाझीण और ६ त्रियत्यन्तिक वे छह अर्था धिकार सूचित किये हैं। मालूम होता है कि यहाँ यतिष्ठ्यम स्थावरने पूर्वोक्त अधिकारों में अन्तर्भावकी विवक्षा न करके स्वरचित चूर्णसूत्रों की प्रधानतासे छह अर्था धिकार कहे हैं, इसिछये जब इनका पूर्वोक्त अर्था धिकारों में अन्तर्भाव कर छिया जाता है तब ये छहों मिछकर एक अर्था धिकार होता है और अब मेदिववद्यासे कथम किया जाता है तब ये स्वतन्त्र छह अधिकार होता है और अब मेदिववद्यासे कथम किया जाता है वब ये स्वतन्त्र छह अधिकार कहछाते हैं। इसप्रकार यह अधिकार स्वयस्था भी पूर्वोक्त अर्था धिकार व्यवस्था से ही संबन्ध रक्षती है यह निश्चित हो जाता है।

| गु       | णधर भट्टारकके मतसे                                                   | आ० यतिवृषभके मतसे                                            | अन्य प्रकारसे                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 8        | पेजब्रोषविमक्ति                                                      | पेजादोष                                                      | पेकादोष                                    |
| <b>२</b> | स्थितिविभक्ति                                                        | प्रकृति, स्थिति, अनुभा,<br>प्रदेश, झीणाझीण और<br>स्थित्यंतिक | प्रकृतिविशक्ति                             |
| 3        | अनुभागविभक्ति                                                        | बन्ध ( अकर्मबन्ध )                                           | स्थितिविभक्ति                              |
| 8        | बन्ध (अकर्मबन्ध)<br>अथवा प्रदेशविभक्ति,<br>झणाझीण और<br>स्थित्यन्तिक | संक्रम (कर्मबन्ध)                                            | अनुभागविभक्ति                              |
| 4        | संक्रम (कर्मबन्ध)<br>अथवा बन्धक                                      | उदय (कर्मीदय)                                                | प्रदेशविभक्ति, झीणा-<br>झीण व स्थित्यन्तिक |
| Ę        | वेदक                                                                 | उदीरणा (अकर्मोदय)                                            | बन्धक                                      |
| و        | <b>उपयोग</b>                                                         | <b>उ</b> पयोग                                                | वेदक                                       |
| ۷        | चतुःस्थान                                                            | चतुःस्थान                                                    | <b>उपयोग</b>                               |
| ९        | <b>ञ्यं</b> जन                                                       | <b>ठ</b> र्यजन                                               | चतुःस्थान                                  |
| १०       | दर्शनमोह्योपशामना                                                    | दर्शनमोहोपशामना                                              | व्यंजन                                     |
| 28       | दर्श नमोह सपणा                                                       | दर्शनमोहक्षपणा                                               | सम्यक्त्व                                  |
| १२       | संयमासंयमछिष                                                         | देशविरति                                                     | देशविरति                                   |
| १३       | चारित्रङब्धि                                                         | चारित्रमोद्दोपशामना                                          | संयम                                       |
| 88       | ;चारित्रमोहोमशामना                                                   | चारित्रमोहस्रपणा                                             | चारित्रमोहोपशासना                          |
| 84       | चारित्रमोहश्चपणा                                                     | अद्धापरिमाणनिर्देश                                           | चारित्रमोहश्चयणा                           |

५ १६६. 'पेडां त्ति पाइडम्मि दु इवदि कसायाण बाहुडं णामे' त्ति गाहा-सुत्तिमा पेडादोसपाहुडं कसायपाहुडं चेदि दोण्णि णामाणि उवहृत्ताणि। तत्थ ताणि-केणामिप्पाएण उत्ताणि त्ति जाणावणद्वं जङ्गसहाहरियो उत्तरसुरतदुगं मणदि—

\* तस्स पाहुडस्स दुवे णामधेयाणि । तं जहा—पेजदोसपाहुडे ति वि, कसायपाहुडे ति वि । तत्थ अभिवाहरणणिप्पण्णं पेजदोसपाहु इं ।

§ १६७. अहिमुहस्स अप्पाणिम्म परिबद्धस्स वाहरणं कहणं अमिवाहरणं णाम, तेण णिप्पण्णं अमिवाहरणणिप्पण्णं । तं कि १ पेद्धदोसपाहुडं । तं जहा—पेद्धसदो पेद्धहं चेव मणदि, तत्थ पिडवद्धत्तादो । ण दोसहं, तेण तस्स पिडवंधामावादो । दोससदो वि दोसहं चेव मणदि, पिडवंधकारणादो । ण पेठजहं, तेण तस्स पिडवंधामावादो । तदो पेठजदोसा वे वि ण एकेण सहं ण मण्णंदि, भिण्णेसु दोसु अत्थेसु एकस्स सहस्स एम-सहावस्स वृत्तिविरोहादो । ण च दोसु अत्थेसु एगो सहो पिडवद्धो होदि; अणेगाणं सहावाणं एगत्थिम्म असंभवादो । संभवे वा ण सो एगत्थो, विरुद्धधम्मठझासेण पत्ताणेग

९ १६७. अभिमुख अर्थका अर्थात् अपनैमें प्रतिबद्ध हुए अर्थका व्याहरण अर्थात् कहना अभिव्याहरण कहलाता है। उससे उत्पन्न हुए नामको अभिव्याहरणनिष्पन्न नाम कहते हैं।

शंका-वह अभिन्याहरणनिष्पन नाम कौनसा है ?

समाधान-पेजादोषप्राश्वत यह नाम अभिव्याहरणनिष्यन है।

उसका रएष्टीकरण इसप्रकार है—पेजाशब्द पेजारूप अर्थकों ही कहता है, क्योंकि पेजाशब्द पेजा अर्थों ही प्रतिबद्ध है। किन्तु पेजाशब्द दोषरूप अर्थको नहीं कहता है, क्योंकि दोषरूप अर्थको साथ पेजाशब्द प्रतिबद्ध नहीं है। दोषशब्द भी दोषरूप अर्थको ही कहता है, क्योंकि दोषशब्द दोषरूप अर्थको नहीं कहता है, क्योंकि दोषशब्द दोषरूप अर्थको नहीं कहता है, क्योंकि पेजारूप अर्थको नहीं कहता है, क्योंकि पेजारूप अर्थको साथ दोषशब्द प्रतिबद्ध नहीं है। अतएब पेजा और दोष ये दोनों ही पेजा और दोष इन दोनों शब्दोंमें से किसी एक शब्दको हारा नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि भिन्न दो अर्थोंमें एक स्वभाववाळे एक शब्दकी प्रवृत्ति होनेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि दो अर्थोंमें एक शब्द प्रतिबद्ध होता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक अर्थमें अनेक स्वभाव नहीं पाये जाते हैं। यदि अनेक स्वभाव एक अर्थमें संभव हैं ऐसा माना जाय तो वह एक अर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विरद्ध अनेक धर्मोंका आधार हो

ste " all oft .

<sup>§</sup> १६६. 'पेज्जं त्ति पाहुद्धिमा दु हबदि कसायाण पाहुद्धं णाम' इस गाथासूत्रमें पेज-दोषप्राभृत और कषायप्राभृत इन दोनों नामोंका उपदेश किया है। वे दोनों नाम वहां पर किस अभिप्रायसे कहे गये हैं यह बतलानेके लिये यतिवृषम आचार्य आगेके दो सूत्र कहते हैं-

अ उस प्राभृतके दो नाम हैं। यथा-पेन्जदोषप्राभृत और कषायप्राभृत। इन दोनों नामोंमेंसे पेजदोषप्राभृत यह नाम अभिन्याहरणसे निष्पन हुआ है।

<sup>(</sup>१) गायाक्रमाङ्कः १ ।

भावदो । तदो पेखदोससहा दे वि परंजेयव्या, अण्णहा सगसगद्वाणं परूवणाणुव-बत्तीदो । पेखदोसाणं पाहुरं पेखदोसपाहुरं । एसा सण्णा समभिरूदणयणिवांधणा, नानार्थसमित्रोहणात्समभिरूदेः ॥७४॥" इति बचनात् ।

# # णयदो णिप्परणं कसायपाहुडं।

जानेसे वह अर्थ अनेकपनेको प्राप्त हो जाता है। अतएव पेज और दोष इन दोनों ही शब्दोंका प्रयोग करना चाहिये, अन्यथा अपने अपने अर्थोंकी प्ररूपणा नहीं हो सकती है अर्थात् दोनों मेंसे किसी एक शब्दका प्रयोग करने पर दोनों अर्थोंका कथन नहीं बन सकता है।

विश्वेषार्थ - अर्थानुसारी नहम अभिव्याहरणसे उत्पन्न हुआ नाम कहलाता है। जिस शब्दका जो वाच्य है वही बाच्य जब उस शब्दके द्वारा कहा जाता है अन्य नहीं, तब उसका यह कथन अर्थानुसारी कहलाता है। पेजबोषप्राभृत इस नाममें पेज शब्द भिन्न अर्थको कहता है और दोष शब्द भिन्न अर्थको । पेज शब्दका अर्थ राग है और दोष शब्द भिन्न अर्थको । पेज शब्दका अर्थ राग है और दोष शब्दका अर्थ हें । ये राग और हें बहुत पा कहे जा सकते हैं । यदि इन दोनों अर्थोंका कथन केवल पेज या केवल दोष शब्दके द्वारा ही कहे जा सकते हैं। यदि इन दोनों अर्थोंका कथन केवल पेज या केवल दोष शब्दके द्वारा किया जाय तो राग और हें बमें पर्याय भेद नहीं बनेगा। चूंकि राग और हें बमें पर्यायभेद पाया जाता है, इसिल्ये इनके कथन करनेवाले शब्द भी भिन्न-भिन्न ही होने चाहिये। इसमकार पेज और दोष इन दोनों शब्दोंके स्वतन्त्र सिद्ध हो जाने पर इनके बाल्यभूत विषयके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको भी पेजदोषप्राभृत कहना चाहिये। उसे न केवल पेजप्राभृत ही, क्योंकि पर्यायार्थिक नय दोको अभेदरूपसे नहीं शहण करता है। इसप्रकार पेजदोषप्राभृत यह नाम अभिन्याहरण-विषय समझना चाहिये।

पेज और दोष इन दोनोंका प्रतिपादन करनेबाला प्राभृत पेज्जदोषप्राभृत कहलाता है। यह संज्ञा समभिक्दनयनिमिक्तक है, क्योंकि 'नाना अथोंको लोक्कर एक अर्थको प्रहण करनेबाला नय समभिक्द नय कहलाता है।।७४॥' ऐसा बचन है।

विश्वेषार्थ—एक अन्दर्क अनेक अर्थ पाये जाते हैं, पर उन अनेक अर्थों को छोड़कर समिक्द्रनय उस शब्दका एक ही अर्थ मानता है। इसीप्रकार यद्यपि पेजजरू प्रिय, राग और पूज्य आदि अनेक अर्थों में पाया जाता है और दोषशब्द मी दोष, दुर्गुण, दूष्य आदि अनेक अर्थों में पाया जाता है, पर उन अनेक अर्थों को छोड़कर यहाँ पेज शब्दका अर्थ राग और दोष शब्दका अर्थ हेप ही खिया है जो कि समिक्द्रनयका विषय है। इसिछिये पेज दोषप्रायुत यह संज्ञा समिक्द्रनयकी अपेक्षा समझना चाहिये। इसीप्रकार और जितने नाम अभिन्याहरणनिष्यन्म होंगे वे सब समिक्द्रनयके विषय होंगे।

# क करावश्राभृत यह साम नयनिष्यस है।।

<sup>(</sup>१)सर्वार्थितः १।३३।

५ १६८. को नयो जाम है 'प्रमाणकरिस्कृति विकेष करना प्रमाणक वर्षः ।' ,'नयो जातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थपरिषद्धे ॥७५॥" मेन्स्नो । एतदन्तरक्षनयकशणम् ।

६ १६९. प्रमाणपरिगृहीतार्थेकदेशे वस्त्वश्यवसायो न ज्ञानम्, तत्र वस्त्वश्यवसाय-स्यापितवस्त्वंशे प्रवेशितानपितवस्त्वंशस्य श्रमाणत्वविरोधात् । किश्व न नयः प्रमाणम्,

#### § १६८. शंका-नय किसे कहते हैं ?

समाधान-प्रमाणके द्वारा प्रहण किये गये पदार्थके एकदेशमें वस्तुका निश्चय करने-वाले ज्ञानको नय कहते हैं। अन्य आचार्योने भी कहा है कि 'ज्ञाताके अभिप्रायका नाम नय है जो कि प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तुके एकदेश द्रव्य अधवा पर्यायको अर्धकपसे प्रहण करता है ॥७५॥' यह अन्तरङ्ग नयका लक्षण है।

§ १६९. प्रमाणके द्वारा प्रहण किये गये पदार्शके एक देशमें जो वस्तुका अध्यवसाय होता है वह ज्ञान (प्रमाण) नहीं है, क्योंकि वस्तुके एक अंशको प्रधान करके वस्तुका जो अध्यवसाय होता है वह वस्तुके एक अंशको अप्रधान करके होता है इसिक्टिये ऐसे अध्यव-

<sup>(</sup>१)-६० सं० पू० ७३। ''स्याद्वादप्रविभक्तार्थविद्येषव्यञ्जको नयः''-आस्मी० इस्ते० १०६। "वस्तुन्यनेकान्तात्मनि अविरोधेन हेत्वर्पणात् साघ्यविशेषस्य यायातम्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नयः।" -सर्वार्थेसि० १।३३। ''ज्ञातृणामभिसन्धयः खलु नयास्त्रे द्रव्यपर्यायतः .....नयो ज्ञातुर्मतं मतः।''-सिद्धिव०, टी० पृ० ५१७ । "प्रमाणप्रकाशितार्थंविशेषप्ररूपका नयाः"-राजवा० १।३३। "नयो ज्ञातुरिभमायः"-- राजवी० स्व० का० ३०। प्रमाणसं० इस्रो० ८६। "स्वार्येकदेशनिणीतिरुक्षणी हि नयः स्मृतः। (पु० १८। "नीयते गम्यते येन श्रुतार्थांशो नयो हि सः।"-त० इस्मे० पू० २६८। स्यविष० रको० ४। "अनिराकृतप्रतिपक्षी वस्त्वंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः।-प्रयेयक० पू० ६७६ । तथा चोक्तम्-उपपक्तिकलादर्थपरिच्छेदो नयः। भग० बिज्ञ० १।५ । ''जं णाणीण वियप्पं सुमसेयं बत्युकंससंग्रहणं । तं इह णयं पउलं णाणी पुण तेहि णाणे-हिं।।"-नग्रंथ० गा० २ । आस्त्राप प० । त० सार पू० १०६ । "जीबादीन् पदार्थान् नयन्ति प्राप्तुवन्ति कार-यन्ति साधयन्ति निर्वर्तयन्ति निर्भासयन्ति उपलम्भयन्ति व्यक्तयण्डीति नयाः ।"-त० भा० १।३५ । "एनेण वत्थणोऽणेगधम्मणो जमवधारणेणेव । नयणं धम्मेण तओ होइ तको सत्तहा सो य ।"--वि० भा० गा० २६७६। ''नयन्ते अर्थान् प्रापयन्ति गमयन्ती नयाः । वस्तुनोऽहेकात्मकत्य अध्यतमैकात्मैकान्सपरिप्रहात्मका नया इति ।''-मथावाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्यवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्यवाष्ट्यवाष्ट्यवाष्ट्यवाष्ट्यवाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्यवाष्ट्यवाष्ट्यव नयच० व० स० ६। न्यायाव० टी० प् ८२। "नीवते येन भूतास्यप्रवाणविवयीकृतस्थार्यस्यांशः तदितहां-शीदासीन्यतः स त्रतिपसूरभित्रायविशेषो नयः।"-अन्यानवय+ ७१ । स्वरं मे प् ३१० । जैनसर्वं प् २१। सप्ररहः पुः ७१। नयप्रः पुः ९७। (२) 'क्षानं प्रमाणमात्नादेश्पाती 'न्यास इव्यते। वयो जासूर्णा-प्रायो युक्तितोऽर्थपरिग्रहः।" लथी० क्ष्णोक पर । अन्यसं० क्लोक ८६ । तुरुना-"णार्ण होदि पमाणं नशो विणादस्स हिदयभावत्वो । णिक्सेवो वि उवाओ जुत्तीए अत्यपिंडगहणं।"-ति० प० १८६। "को नयो नास ? ज्ञातुरभिप्रायो नयः । अभिप्राय इत्यस्य कोऽयं ? प्रमाणपरिगृहीतार्थेकदेशे वस्त्वध्यवसायः । युक्तितः प्रमाण-दर्थपरिश्रहः द्रव्यापर्याययो रत्यवारस्य अर्थ दवि मरिश्रही का नया । प्रमाणेन गरिकितस्य वस्तुनः द्रव्ये पर्याये वा वस्त्वच्यवसायो नय इति बाबत्।'-व । आ० प० ५४१ ।

प्रमाणव्यपाश्रयस्य वस्त्वध्यसायस्य तद्विरोधात्, "सैकछादेशः प्रमाणाधीनः, विकछादेश नयाधीनः । ७६॥" इति भिक्तकार्यदृष्टिर्वा न नयः प्रमाणं ।

सायको प्रमाण मानने में विरोध आता है। दूसरे, नय इसिखये भी प्रमाण नहीं है, क्यों कि नयके द्वारा जो वस्तुका अध्यवसाय होता है वह प्रमाणव्यपाश्रय है अधीत प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तुके एक अंशमें ही प्रवृत्ति करता है अतः उसे प्रमाण मानने में विरोध आता है। तथा 'सकलादेश प्रमाणके आधीन है और विकलादेश नयके आधीन है। ७६॥' इसप्रकार दोनों के कार्य भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं इसिलये भी नय प्रमाण नहीं है।

विशेषार्थ-सवार्थसिद्धिमें बतलाया है कि स्वार्थके और परार्थके भेदसे प्रमाण द प्रकारका है। उनमें ज्ञानात्मक प्रमाण स्वार्थ होता है और वचनात्मक प्रमाण परार्थ ! श्रुतकान स्वार्थ और परार्ध दोनोंरूप है पर शेष चारों ज्ञान स्वार्थरूप ही हैं। तथा जितने भी नय होते हैं वे सब श्रुतज्ञानके विकल्प समझने चाहिये।' इससे प्रतीत होता है कि नय भी स्वार्ध और परार्थके भेदसे दो प्रकारका होता हैं। पूर्वमें जो बस्तुके एकदेशमें वस्तुके अध्यवसायको या बाताके अभिप्रायको अन्तरंग नयका लक्षण बत्तलाया है वह ब्रानात्मक नयका लक्षण समझना चाहिये। यहाँ अन्तरंग नयसे ज्ञानात्मक नय अभिप्रेत है। तथा नयके लक्षणके बाद जो यह कहा है कि प्रमाणके द्वारा प्रहण किये गये वस्तुके एकदेशमें जो वस्तुका अध्यवसाय होता है बह ज्ञान नहीं हो सकता, सो यहाँ ज्ञानसे प्रमाण ज्ञानका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि प्रमाण ज्ञान धर्णभेदसे वस्तुको प्रहण नहीं करता है। वह तो सभी धर्मों के समुच्चयरूपसे ही वस्तुको जानता है और नयज्ञान धर्मभेदसे ही वस्तुको प्रहण करता है। वह सभी धर्मिके समुचयरूप वस्तुको महण नहीं करके केवल एक धर्मके द्वारा ही वस्तुको जानता है। यही कारण है कि प्रमाण ज्ञान दृष्टिभेदसे परे हैं, और नयज्ञान जितने भी होते हैं वे सभी सापेक्ष होकर ही सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि नयज्ञानमें धर्म, दृष्टि या भेद प्रधान है। इसलिये सापेक्षताके बिना सभी नयज्ञान मिथ्या होते हैं। नयज्ञान अविवक्षित धर्मकी उपेक्षा तो करता है, पर निषेध नहीं करता। गुण या धर्म जहाँ किसी वस्तुकी विशेषताको व्यक्त करता है वहाँ उस वस्तुको उतना हो समझ छेना मिथ्या है, क्योंकि प्रत्येक वस्तुमें व्यक्त या अव्यक्त अनन्त धर्म पाये जाते हैं और उन सबका समुचय ही वस्तु है। इस कथनका यह तात्पर्य हुआ कि नयज्ञान और प्रमाणज्ञान ये दोनी यद्यपि ज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक हैं फिर भी इनमें विशेषकी अपेक्षा भेद है। नयकान जहाँ जाननेवाछेके अभिप्रायसे सम्बन्ध रखता है। वहाँ प्रमाणज्ञान जाननेवालेका अभिप्रायविशेष न होकर ज्ञेयका प्रतिबिम्बमात्र है। नयज्ञानमें बाताके अभिप्रायानुसार वस्तु प्रतिविन्धित होती है पर प्रमाणझानमें वस्तु जो कुछ है वह प्रतिबिन्धित होती है। इसी खिये प्रमाण सकछा देशी और नय विकला देशी कहा गया है। इतने कथनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नयज्ञान प्रमाण ज्ञान न होकर भी सस्यग्ज्ञान है। इसप्रकार नयज्ञान और अमाणज्ञानमें भेद समझना चाहिये।

<sup>(</sup>१) ''तमा चोमतम् सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः इति" सर्वाणं सि० ११६। ॥० । १० ५४२। ''प्रामाणं सकलादेशो नयोऽवयवसाधनम्।''-पदास० १०५।१६२।

५ १७०. कः सकलावेषाः ! स्यादन्ति, स्यान्नास्ति, स्यादबक्तव्यः, स्यादस्ति य नास्ति य, स्यादस्ति यावक्तव्यवय, स्यान्नास्ति यावक्तव्यवय, स्यादस्ति य नास्ति चाववतव्यश्च घट इति सप्तापि सकलादेशाः। कथमेतेषां सप्तानां सुनयानां सकलादेशत्वम् ? न, एकभमप्रधानभावेन साकल्येन वस्तुनः प्रतिपादकत्वात् । सकल-मादिश्रति कथयतीति सकलादेशः। न च त्रिकालगोचरानन्तथमीपचितं वस्तु स्यादस्ती-त्यनेन आदिश्यते, तथानुपलम्मात् । ततो नैते सक्लादेशा इति ? न, उमन्यविषयी-कृतविधि-प्रतिषेधधर्मव्यतिरिक्त त्रिकालगोचरानन्तधर्मानुपलम्भात्, उपलम्मे वा द्रव्य-पर्यायार्थिकनयाम्यां व्यतिरिक्तस्य तृतीयस्य नयस्यास्तित्वमासजेत्, न चैवस्, निर्विष-यस्य तस्यास्तित्वविरोधात्। एष सकलादेशः प्रमाणाधीनः प्रमाणायत्तः प्रमाण-व्यपाश्रयः प्रमाणजनित इति यावत ।

#### § १७०. शंका-सक्छादेश किसे कहते हैं ?

समाधान-घट कथक्रित् है, कथक्रित् नहीं है, कथक्रित् अवक्तव्य है, कथक्रित है और नहीं है, कथ ज़ित् है और अवक्तव्य है, कथ ज़ित् नहीं है और अवक्तव्य है, कथ ज़ित् है नहीं है और अवक्तव्य है इसप्रकार ये सातों हो सुनय सक्छावेश हैं।

शंका-इन सातों सुनयोंको सक्छादेशपना कैसे है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि एक धर्मको प्रधानकर समस्तरूपसे वस्तुके प्रतिपादक होनेसे ये सातों ही सुनय सकछादेश हैं।

शंका-जो समस्त वस्तुको आदिष्ट करता है कथन करता है वह सकछादेश है। परन्तु त्रिकालगोचर अनन्त धर्मोसे उपचित वस्तु 'कथ ख़ित् है' इस वाक्यके द्वारा कही नहीं जा सकती, क्योंकि एक धर्मके द्वारा अनन्त धर्मात्मक बस्तुका प्रहण नहीं देखा जाता है, इस छिये पूर्वोक्त सातों सुनय वाक्य सकछादेश नहीं हो सकते हैं।

समाधान-नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंके द्वारा विषय किये गये विधि और प्रतिषेषरूप धर्मीको छोड़कर इनसे अतिरिक्त दूसरे जिकालवर्ती अनन्त धर्म नहीं पाये जाते हैं। अर्थात् बस्तुमें जितने धर्म हैं वे या तो विधिरूप हैं या प्रतिषेधरूप हैं, विधि और प्रतिषेधसे बहिभूत कोई धर्म नहीं हैं। तथा विधिरूप धर्मोंको द्रव्यार्थिक नय विषय करता है और प्रतिषेषरूप धर्मी को पर्यायार्थिक नय विषय करता है। यदि विधि और प्रतिषेधरूप धर्मोंके सिवाय दूसरे धर्मोंका सङ्काव माना जाय तो व्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंके अविरिक्त एक तीसरे नयका अस्तित्व भी मानना पर्वेगा। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि विषयके विना तीसरे नयका अस्तित्व माननेमें विरोध आता है।

यह सक्लादेश प्रमाणाधीन है अर्थात् प्रमाणके वशीभूत है, प्रमाणाश्रित है या प्रमाणजनित है ऐसा समझता साहिये।

<sup>(</sup>१) निविषयास्थित्य-दा०। २४

५ १७१. को विकलादेशः ? अस्त्येव नास्त्येव अवक्तव्य एव अस्ति नास्त्येव अस्त्यवक्तव्य एव नास्त्यवक्तव्य एव अस्ति नास्त्यवक्तव्य एव घट इति विकलादेशः। कथमेतेषां सप्तानां दुर्नयानां विकलादेशत्वम् १ न, एकधर्मविशिष्टस्यैव वस्तुनः प्रति-पादनात् । दुर्नयवाक्यादिप सुनयवाक्यादिव श्रोतुः प्रमाणमेवोत्पद्यते, विषयीकुतैकान्त-बोधामावात् । अयं च विकलादेशो नयाधीनो नयायत्तो नयवशादुत्पद्यत इति यावत् ।

### § १७१. शंका—विकळादेश क्या है ?

समाधान-- घट है हो, घट नहीं हो है, घट अवक्तव्य ही है, घट है हो और नहीं ही है, घट है ही और अवक्तव्य हो है, घट नहीं ही है और अवक्तव्य हो है, घट है ही नहीं ही है और अवस्तव्यं ही है, यह विकलादेश है।

शंका-इन सातों दुर्नयरूप अर्थात् सर्वथा एकान्तरूप वाक्योंको विकछादेशपना कैसे

श्राप्त हो सकता है ?

समाधान—ऐसी आशंका ठीक नहीं, क्योंकि ये सातों वाक्य एकधर्मविशिष्ट वस्तुका ही प्रतिपादन करते हैं, इसिखये ये विकलादेशरूप हैं।

तथा जिस प्रकार सुनय वाक्योंसे अर्थात् अनेकान्तके अवबोधक वाक्योंसे श्रोताको प्रमाण ज्ञान ही उत्पन्न होता है उसीप्रकार दुर्नय वाक्योंसे अर्थात् एकान्तके अवबोधक वाक्योंसे भी श्रोताको प्रमाण रूप ही ज्ञान होता है, क्योंकि इन सातों दुर्नय वाक्योंसे एकान्तको विषय करनेवाला बोध नहीं होता है, अर्थात् ये सातों वाक्य अर्थका कथन एकान्तरूप ही करते हैं तथापि उनसे जो ज्ञान होता है वह अनेकान्तरूप ही होता है। यह विकलादेश नयाधीन है अर्णात् नयके वशीभूत है या नयसे उत्पन्न होता है यह इसका तात्पर्य समझना चाहिये।

विश्वेषार्थ-जो वचन कालादिककी अपेक्षा अभेदवृत्तिकी प्रधानता से या अभेदोप-चारसे प्रमाणके द्वारा स्वीकृत अनन्त-धर्मात्मक वस्तुका एक साथ कथन करता है उसे सकलादेश कहते हैं और जो वचन कालादिकको अपेक्षा भेदवृत्तिकी प्रधानतासे या भेदो-पचारसे नयके द्वारा स्वीकृत वस्तुके धर्मी का क्रमसे कथन करता है उसे विकलादेश कहते हैं। यदि कोई कहे कि धर्मीवचनको सकलादेश और धर्मवचनको विकलादेश कहते हैं सो उसका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्यों कि जहाँ जीव इत्यादिक धर्मीवचनके द्वारा समुच्चय-रूप वस्तु कही जाती है वहां भी एक धर्मकी ही प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि जीव यह शब्द जीवन गुणकी मुख्यतासे ही निष्पन्न हुआ है, इसिखये जीव इस शब्दका अर्थ जीवगगुणवाला इतना ही होता है, ज्ञानादि अनन्त गुणबाला नहीं। अतः वचन प्रयोग करते समय बक्ता यदि उस बचनसे एक धर्मके कथन द्वारा अखंड बस्तुका ज्ञान कराता है तो बह वचन सकलादेश है और यदि वक्ता उस वचनके द्वारा अन्य धर्मी का निराकरण न करके मात्र उन्हें अविवक्षित करके एक धर्म द्वारा वस्तुका झान कराता है तो वह घचन विकछादेश है। वचन प्रयोगकी अपेक्षा सकलादेश और विकलादेशकी व्यवस्था वक्ताके अभिप्रायसे

<sup>(</sup>१) 'यदा तु कमस्तदा विकलादेशः, स एव नय इति व्यपिद्ययते'''निरंशस्यापि गुणभेदादंशकल्पना विकलादेशः "तत्रापि तथा सप्तमञ्जी ""तस्वाबा० पू० १८१-१८६ । स्वी० स्व० यू० पू० २१ । सथक० बु० प० ३४८। अकलङ्कप्र० टि० प्० १४९ ।

बहुत कुछ सम्बन्ध रखती है। इनके विषयमें वचन प्रयोगका कोई निश्चित नियम नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि इस सम्बन्धमें अनेक आजार्योंके अनेक अभिप्राय पाये जाते हैं। वे परस्पर विरोधी तो कहे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंसे समीकी सार्थकता सिद्ध की जा सकती है। इस अभिप्रायकी पृष्टि इससे और हो जाती है कि भट्ट अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थवार्तिक और खषीयस्त्रयमें स्वयं सकलादेश और विकलादेशके विषयमें दो प्रकारसे उल्लेख किया है। उन दोनों बचनोंको परस्पर विरोधी तो कहा नहीं जा सकता है। उससे, तो केवळ यही सिद्ध होता है कि वास्तवमें सकलादेश और विकलादेशरूप वचनप्रयोगकी कोई निश्चित रूपरेखा स्थिर करना कठिन है, अतएव इस विषयको वक्ताके अभिप्राय पर छोड़ देना ही अधिक श्रेयस्कर होगा। आज भी एक ही विषयको भिन्न दो व्यक्ति दो प्रकारसे और एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न काळमें भिन्न भिन्न प्रकारसे समझाते हैं और व्याख्यानकी उन सब पद्धतियोंसे श्रोताको इष्ट तत्त्वका बोध भी हो जाता है, इसिखये यह निश्चित होता है कि सकलादेश और विकंलादेशके वचन प्रयोगमें भेदक रेखा खीचनेकी अपेक्षा अनेकान्तका अनुसरण करना ही ठीक है। सकलादेश और विकलादेशके सम्बन्धमें सबसे बहा मौलिक अन्तर यह है कि कुछ आचार्य सकलादेशके प्रतिपादक वचनोंको प्रमाणवाक्य और कुछ आचार्य सुनयवाक्य कहते हैं। तथा विकलादेशके प्रतिपादक वचनोंको कुछ आचार्य नयवाक्य और कुछ आचार्य दुर्नयवाक्य कहते हैं। स्वयं वीरसेन स्वामीने इस विषयमें दूसरी पद्धतिका अनुसरण किया है। तथा वे नयवाक्यके साथ 'स्यात्' शब्द न लगा कर 'अस्त्येव' इतने बचनको ही विकलादेश कहते हैं। पर उन्होंने हो आगे चलकर 'रसकसाओ णाम कसायरसं दब्वं दब्वाणि वा कसाओ' इस सूत्रकी व्याख्या करते समय जो सप्तभंगी दी है उसमें उन्हें 'स्यात्' शब्दका प्रयोग अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हुआ है। वहाँ वे लिखते हैं कि यदि शब्दके साथ 'स्यात्' शब्दका प्रयोग न किया जाय तो वह अन्य अर्थका सर्वथा निराकरण कर देगा और इस प्रकार द्रव्यमें उस शब्दसे ध्वनित होनेवाले अर्थको छोड्कर अन्य अशेष अर्थीका निराकरण हो जायगा। व्यवहारमें जहाँ 'स्यात्' शब्दका प्रयोग न भी किया हो वहाँ उसे अवश्य समझ लेना चाहिये। 'स्यात्' शब्दका प्रयोग बक्ताको इच्छा पर निर्भर है। यदि बक्ता उस प्रकारके अभिप्रायवाला है तो उसका प्रयोग न करना भी इष्ट है। इससे यह निष्पत्न हो जाता है कि यद्यपि वीरसेन स्वामीने यहाँ पर विकलादेशमें 'स्यात्' शब्दका प्रयोग नहीं किया है तो भी विकलादेशमें उसका प्रयोग उन्हें सर्वथा इष्ट नहीं है यह नहीं कहा जा सकता है। प्रमाणसप्तभंगी और नयसप्तभंगीके विषयमें एक और मौछिक अन्तर पाया जाता है। इवे० आ० सिद्धसेन गणोने आदिके तीन बचनोंको सक्छादेश और अन्तिम चार बचनोंको विकछादेश कहा है। उनका कहना है कि आदिके तीन वचन एक धर्मद्वारा अशेष वस्तुका फथन करते हैं, इसिछये वे सकलादेश हैं और अन्तिम चार वचन धर्मोंमें भी भेद करके वस्तुका कथन करते हैं, इसिछिये वे विकलादेश हैं। इस प्रकार सकलादेश और विकलादेशके स्वरूप और उनके वचनप्रयोगका विचार कर छेनेके अनन्तर कालादिकी अपेक्षा उनमें जो भेदाभेदवृत्ति और भेदाभेदरूप उपचार किया जाता है उस पर थोड़ा प्रकाश डाळते हैं। सकछादेश काळादिकको अपेक्षा अभेदब ति और अभेदोपचाररूपसे प्रवृत्त होता है। इसका खुलासा इस प्रकार है—'कथंचित् जीव है ही' यहाँ अस्तित्वविषयक जो काल है जही काल अन्य अशेष धर्मीका भी है, इसक्रिये समस्त धर्मीकी एक बस्तुमें काळकी अपेक्षा अभेदपृत्ति पाई जाती है। जैसे अस्तित्व वस्तुका आत्मस्वरूप है वैसे अन्य अनन्त गुण भी आत्मस्वरूप

है, इसकिये आत्मरूपकी अपेक्षा एक वस्तुमें अनन्त धर्मोकी अभेदबृत्ति पाई जाती है। जो इस्य अस्तित्वका आधार है वह अन्य अनन्त धर्मीका भी आधार है, इसिखये आधारकी अपेक्षा भी एक वस्तुमें अनन्त धर्मों की अभेदवृत्ति पाई जाती है। वस्तुसे अस्तित्वका जो सादात्म्यस्था सम्बन्ध है वही अन्य अनन्त गुणोंका भी है। अतः सम्बन्धकी अपेक्षा भी एक वस्तुमें अनन्त धर्मोंकी अभेदबृत्ति पाई जाती है। गुणीसे सम्बन्ध रखनेबाला जो देश अस्तित्वका है वही अन्य अनन्त गुणोंका भी है। इसप्रकार गुणिदेशकी अपेक्षा भी एक वस्तुमें अनन्त धर्मोंकी अभेदपृत्ति पाई जाती है। जो उपकार अस्तित्वके द्वारा किया जाता है वही अन्य अनन्त धर्मोंके द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार उपकारकी अपेक्षा भी एक बस्तुमें अनन्त धर्मोंकी अभेदवृत्ति पाई जाती है। एक वस्तुरूपसे अस्तित्वका जो संसर्ग है वही अनन्त धर्मोंका भी है। इसप्रकार संसर्गकी अपेक्षा भी एक वस्तुमें अनन्त धर्मोंकी अभेद-वृत्ति पाई जाती है। जिसप्रकार 'अस्ति' यह शब्द अस्तित्व धर्मरूप वस्तुका वाचक है उसी-प्रकार वह अशेष धर्मात्मक वस्तुका भी वाचक है। इसप्रकार शब्दकी अपेक्षा भी एक वस्तुमें अनन्त धर्मोंकी अभेदष्टत्ति पाई जाती है। यह सब व्यवस्था पर्यायार्थिकनयको गीण और द्रव्यार्थिकनयको प्रधान करके बनती है। परन्तु पर्यायार्थिकनयकी प्रधानता रहने पर अभेद-वक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि इस नयकी विवक्षासे एक वस्तुमें एक समय अनेक गुण सम्भव नहीं है। यदि एक कालमें अनेक गुण माने भी जायं तो उन गुणोंकी आधारभूत वस्तुमें भी भेद मानना पड़ेगा। तथा एक गुणसे सम्बन्ध रखनेवाला जो वस्तुरूप है वह अन्यका नहीं हो सकता और जो अन्यसे सम्बन्ध रखनेवाला वस्तुरूप है वह उसका नहीं हो सकता। यदि ऐसा न माना जाय तो उन गुणोंमें भेद नहीं हो सकेगा। तथा एक गुणका आश्रयभूत अर्थ भिन्न है और दूसरे गुणका आश्रयभूत अर्थ भिन्न है। यदि गुणभेदसे आश्रयभेद न माना जाय तो एक आश्रय होनेसे गुणोंमें भेद नहीं रहेगा। तथा सम्बन्धीके भेदसे सम्बन्धमें भी भेद देखा जाता है, क्योंकि नाना सम्बन्धियोंकी अपेक्षाएक बस्तुमें एक सम्बन्ध नहीं बन् सकता है। तथा अनेक उपकारियों के द्वारा जो उपकार किये जाते हैं वे अलग अलग रहते हैं, उन्हें एक नहीं माना जा सकता है। तथा प्रत्येक गुणका गुणिदेश भिन्न है वह एक नहीं हो सकता। यदि अनन्त गुणोंका एक गुणिदेश मान छिया जाय तो वे गुण अनन्त न होकर एक हो जायंगे। अथवा भिन्न भिन्न अथौंके गुणौंका भी एक गुणिदेश हो जायगा। तथा प्रत्येक संसर्गीकी अपेक्षा संसर्गमें भी भेद हैं वह एक नहीं हो सकता। इसीप्रकार प्रतिपाद्य विषयक भेदसे प्रत्येक शब्द जुदा है। यदि सभी गुणोंको एक शब्दका बाच्य माना जायगा तो सभी अर्थ एक शब्दके वाच्य हो जायंगे। इसप्रकार कालादिककी अपेक्षा अर्थभेद पाया जाता है, फिर भी उनमें अभेदका उपचार कर छिया जाता है। अतः इसप्रकार जिस वचन-प्रयोगमें अभेदवृत्ति और अभेदोपचारकी विवक्षा रहती है वह सक्छादेश है। तथा जिसमें काळादिककी अपेक्षा भेववृत्ति तथा भेदोपचार रहता है वह विकळादेश है। द्रव्यार्थिकनयकी अपेका यद्यपि वस्तु एक है निरंश है फिर भी पर्यायाधिकयनकी अपेक्षा उसमें भेदवृत्ति या मेवोपचार किया जाता है जो कि कालादिककी अपेक्षासे होता है। एक धर्मका जो कास है बही काक अन्य धर्मीका नहीं हो सकता। एक धर्मका जो आत्मरूप है वही अन्य धर्मीका नहीं हो सकता। एक धर्मका जो आधार है वही दूसरे धर्मीका नहीं हो सकता। एक धर्मका जो संबन्ध है वही अन्य धर्मीका नहीं हो सकता। अस्तित्वका को गुणिदेश है वही अन्य धर्मीका नहीं हो सकता। एक धर्मके द्वारा जो उपकार किया जाता है वही अन्य धर्मिके द्वारा नहीं किया जा सकता। जो एक घमेका संसर्ग है वही अन्य धर्मीका नहीं हो सकता।

§ १७२. किश्व, न नेयः प्रमाणम्, एकान्तरूपत्वात्, प्रभाणे चानेकान्तरूप-सन्दर्शनात् । उक्त अ-

> ''अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः। अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्तयात् ॥७७॥ विधिर्विषक्षेत्रतिषेधरूपः प्रमाणसत्रान्यतरस्प्रधानम्। गुणोऽपरो मुख्यनियामहेतुर्नयः स दृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥७८॥ स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यव्जको नयं ॥ ७९ ॥" इति ।

एक धर्मका बाचक जो शब्द है वही अन्य धर्मीका बाचक नहीं हो सकता। इसप्रकार शेद-वृक्तिकी प्रधानतासे विकलादेश होता है। या इन आठोंकी अपेक्षा असेदके रहते हुए सेदका उपचार करके विकलादेश होता है। इनमेंसे सक्लादेश सुनयवाक्य होते हुए भी प्रमाणाधीन हैं, क्योंकि उसके द्वारा अशेष वस्तु कही जाती है और विकळादेश दुर्नयवाक्य होते हुए भी नयाधीन है, क्यों कि उसके द्वारा कथंचित् एकान्तरूप वस्तु कही जाती है। तथा विकछादेशके प्रतिपादक वचनोंको दुर्नयवाक्य इसिळये कहा है कि उनमें सर्वया एकान्तका निषेध करने वाला 'स्याम्' शब्द नहीं पाया जाता है और नयाधीन इसस्टिये कहा है कि उनके द्वारा वक्ता-का अभिप्राय सर्वथा एकान्तके कहनेका नहीं रहता है।

नय प्रमाण नहीं है इसे प्रकारान्तरसे दिखाते हैं-

§ १७२. नय एकान्त रूप होता है और प्रमाणमें अनेकान्तरूपका अवभास होता है, इसलिये नय प्रमाण नहीं है। कहा भी है-

''हे जिन आपके शासनमें अनेकान्त भी प्रमाण और नयसे सिद्ध होता हुआ अनेकान्त-रूप है, क्योंकि प्रमाणकी अपेक्षा वह अनेकान्तरूप है और अर्पित नयकी अपेक्षा एकान्तरूप है ॥७७॥"

''है जिन आपके शासनमें प्रतिषेधरूप धर्मके साथ तादात्म्यको प्राप्त हुआ विधि, अर्थात् विधिनिषेधात्मक पदार्थ, प्रमाणका विषय है। अतः वह प्रमाण है। तथा इस प्रमाणके विषय-मेंसे किसी एक धर्मको मुख्य और दूसरेको गौण करके मुख्य धर्मके नियमन करनेमें जो हेतु है वह नय है जिसके विषयका दृष्टान्तके द्वारा समर्थन होता है ॥७८॥"

''स्याद्वाद अर्थात् प्रमाणके द्वारा विषय किये गये अर्थोंके विशेष अर्थात् धर्मविशेषोंका निर्दोष हेतुके बलसे जो चोतन करता है वह नय है।।७९॥"

<sup>(</sup>१) तुलना---''न नयः प्रमाणं तस्यैकान्तविषयत्वात् '''' ष० आ० प० ५४२। (२) बृहत्स्व० इस्लो० १०३। (३) बुहत्स्य० इस्रो० ५२। (४) ''स दृष्टान्तसमर्थेन इति । स नयो नयविषयः स्वरूपचतुष्टयादि-नास्तित्वादि (दि:) दुष्टान्तसमर्थनी दुष्टान्ते घटादौ समर्थनं परं प्रति स्वरूपनिरूपणं यस्य, दुष्टान्तस्य वा समर्थनमसाधारणस्वरूपनिरूपणं येनासी दृष्टान्तसमर्थनः।"--बृहत्स्व० टी०।

<sup>(</sup>४) "संधर्मणैव साध्यस्य साधम्यदिविरोषतः । स्याद्वावप्रविभक्तार्थाः """—आसमी इली० १०६। ''स्याद्वादः प्रमाणं कारणे कार्योपचारात्, तेन प्रविमक्ताः प्रकाशिता अर्थाः ते स्यादादप्रविभक्तार्थाः, तेषां वियोषाः पर्यासाः जात्यहेत्ववष्टम्भवकेन तेषां व्यक्तकः प्ररूपकः यः स नय इति ।''---ष० भ्राप्ट प० ५४२ ।

१७३ किन्न, न विधिन्नानं नयः, तस्यासन्वात् । कथम् ? अविषयीकृतप्रतिषेधस्य विधावेव प्रवर्तमानतया सङ्करभावमापन्नस्य जडस्य स्ववोधरूपतया सन्वविरोधात् । न प्रतिषेधन्नानं नयः, तस्याप्यसन्वात् । कृतः ? निर्विषयत्वात् । कथं
निर्विषयता ? नीरूपत्वतः कर्मभावमनापन्नस्य प्रतिषेधस्यास्त्रम्बनार्थत्वविरोधात् । न
विषयीकृतविधिप्रतिषेधात्मकवस्त्ववगमनं नयः, तस्यानेकान्तरूपस्य प्रमाणत्वात् । न
च नयोऽनेकान्तः;

"नयोपनयैकान्तानां त्रिकाळानां समुचयः। अविभ्राद्धभावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा ॥८०॥"

§ १७३. तथा केवल विधिको विषय करनेवाला ज्ञान नय नहीं है, क्योंकि केवल विधिको विषय करनेवाले ज्ञानका अभाव है। अर्थात् ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है जो केवल विधिको ही विषय करता हो।

शंका-केवल विधिको विषय करनेवाले ज्ञानका अभाव क्यों है ?

समाधान—क्यों कि जो ज्ञान प्रतिषेधको विषय नहीं करेगा वह विधिमें ही प्रवर्तमान होनेसे संकरभावको प्राप्त हो जायगा अर्थात् केवल विधिमें ही प्रवृत्ति करनेवाला ज्ञान सर्वत्र केवल विधि ही करेगा अतः वह जिसप्रकार अपनेमें ज्ञानत्व आदिका विधान करेगा उसी प्रकार अपनेमें जडत्व आदि पररूपोंका भी विधान करेगा। अतः ज्ञान और जङ्गें सांकर्य हो जायगा और इसीलिये उसका जड़से कोई मेद न रहनेसे वह जड़ हो जायगा। अतएव केवल विधिको विषय करनेवाले ज्ञानको अपने ज्ञानरूपसे सत्त्व माननेमें विरोध आता है।

उसीप्रकार केवल प्रतिषेधको विषय करनेवाला ज्ञान भी नय नहीं है, क्योंकि केवल विधिज्ञानकी तरह केवल प्रतिषेधविषयक ज्ञानका भी सद्भाव नहीं पाया जाता है।

शंका-केवल प्रतिषेधविषयक ज्ञानका सत्त्व क्यों नहीं पाया जाता है ?

समाधान-क्योंकि वह निर्विषय है, अर्थात् उसका कोई विषय नहीं है, अतः उसका सस्व नहीं पाया जाता है।

शंका-प्रतिषेधविषयक ज्ञान निर्विषय क्यों है ?

समाधान-क्योंकि केवल प्रतिषेधका कोई स्वरूप नहीं है, इसलिये वह किसी ज्ञानका विषय नहीं हो सकता और किसी ज्ञानका विषय नहीं नेसे उसे उसका आलम्बनभूत अर्थ होनेमें विरोध आता है।

उसीप्रकार विधिप्रतिषेधात्मक वस्तुको विषय करनेवाळा ज्ञान भी नय नहीं है, क्योंकि विधिप्रतिषेधात्मक वस्तु अनेकान्तरूप होती है, इसिछये वह प्रमाणका विषय है, नयका विषय नहीं। दूसरे, नय अनेकान्तरूप नहीं है। फिर भी यदि उसे अनेकान्तरूप माना जाय तो—

"नैगमादि नयोंके और उनकी शास्त्रा उपशासारूप उपनयोंके विषयभूत त्रिकालवर्ती पर्यायोंका कथंचित् तादातम्यरूप जो समुदाय है उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य कथंचित् एक-रूप और कथंचित् अनेकरूप है।।८०॥"

<sup>(</sup>१) आसमी० क्ली० १०७।

# इत्यनया कारिकया सह विरोधात्।

1!

§ १७४. 'प्रमाणनयैर्वस्त्विधामः ॥८१॥' इति तेस्वार्धस्त्रान्नयोऽपि प्रमाणमिति चेत् १ न प्रमाणादिव नयवाक्याद्वस्त्ववगममवलोक्य 'प्रमाणनयैर्वस्त्विधामः' 
इति प्रतिपादितत्वात् । 'अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोऽन्यतमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्ययुक्त्यपेक्षो निरवद्यप्रयोगो नयः॥८२॥' इति । अयं वाक्यनयः सारसंग्रहीयः।
प्रमाणप्रकाशितार्थविशेषप्ररूपको नयः॥८२॥" अयं वाक्यनयः तस्वार्थभाष्यगतः। अस्यार्थ
उच्यते —प्रकर्षेण मानं प्रमाणं सकलादेशीत्यर्थः, तेन प्रकाशितानां प्रमाणपरिगृहीतानामित्यर्थः, तेषामर्थानामस्तित्व-नास्तित्व-नित्यानित्याद्यनन्तात्मनां जीवादीनां ये विशेषाः
पर्यायाः, तेषां प्रकर्षेण रूपकः प्ररूपकः निरुद्धदोषानुषक्षद्वारेणेत्यर्थः स नयः।

इस कारिकाके साथ विरोध प्राप्त होता है। अर्थात् उक्त कारिकामें नयों और उपनयोंको एकान्तरूप अर्थात् एकान्तरूप विषय करनेवाला बतलाया है, अतः नयको अनेकान्तरूप अर्थात् अनेकान्तरूप अर्थात् अनेकान्तको विषय करनेवाला माननेमें विरोध आता है।

§ १७४. **शंका**—'प्रमाणनयैर्वस्त्वधिगमः' अर्थात् "प्रमाण और नयसे जीवादि पदार्थी का ज्ञान होता है ॥८१॥" तत्वार्थसूत्रके इस वचनके अनुसार नय भी प्रमाण है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिसप्रकार प्रमाणसे वस्तुका बोध होता है उसीप्रकार नय-वाक्यसे भी वस्तुका ज्ञान होता है, यह देखकर तत्वार्थसूत्रमें 'प्रमाणनयैर्वस्त्विधगमः' इस-प्रकार प्रतिपादन किया है।

"अनन्तपर्यायात्मक वस्तुकी किसी एक पर्यायका ज्ञान करते समय निर्दोष युक्तिसापेक्ष जो दोषरहित प्रयोग किया जाता है वह नय है।।८२॥" यह वाक्यनयका छक्षण सारसंप्रह प्रनथका है। "जो प्रमाणके द्वारा प्रकाशित किये गये अर्थके विशेषका अर्थात् किसी एक धर्मका कथन करता है वह नय है।।८३॥" यह वाक्यनयका छक्षण तत्त्वार्थभाष्य अर्थात् तत्त्वार्थ-वार्त्तिकमाष्यका है। आगे इसका अर्थ कहते हैं—प्रकर्षसे अर्थात् संशयादिकसे रहित होकर जानना प्रमाण है। अर्थात् जो ज्ञान सकछादेशी होता है वह प्रमाण है यह इसका तात्पर्य है। उस प्रमाणके द्वारा प्रकाशित अर्थात् प्रमाणके द्वारा प्रहण किये गये अस्तित्व, नास्तित्व और नित्यत्व और अनित्यत्व आदि अनन्तधर्मात्मक जीवादि पदार्थोंके जो विशेष अर्थात् पर्याये हैं उनका प्रकर्षसे अर्थात् दोषोंके सम्बन्धसे रहित होकर जो प्रकृषण करता है वह नय है।

<sup>(</sup>१) ''प्रमाणनयैरिष्णमः''—तस्वार्षस्० ११६। ''प्रमाणनयैर्वस्त्विषणम इत्यतेन सूत्रेणापि नदं व्याख्यानं विष्ठते । कुतः ? यतः प्रमाणनयाम्यामुत्पन्नवाक्येन यावदप्युपचारतः प्रमाणनयौ ताम्यामुत्पन्नवोधौ विषिप्रति- विषासक्तवस्तुविषयत्वात् प्रमाणनयामद्यानाविष कार्ये कारणोपचारतः प्रमाणनयावित्यस्मिन् सूत्रे परिगृष्टीतौ नयवाक्यायुत्पन्नवोधः प्रमाणमेव न नय इत्येतस्य ज्ञापनार्थम्, ताम्यां वस्त्विषणम इति मण्यते ।'' —धि आव विषयति । (२) ''सारसंग्रहेप्युक्तं पूष्यपादैः अनन्तपर्यायात्मकस्य''' धि आवण्य ५४२ । (३) त्रस्वार्येषाः ११६॥ ''तथा पूष्यपादभट्टारकैरप्यभागि सामान्यनयस्य विषया प्रमाण प्रकाशितार्थं ''' धि आव आव प्रभाण सक्तार्थेशः '''—तस्वार्थेषा ११६॥ ।

६ १७५. 'प्रमाणन्यपाश्रयपरिणामिककल्पवशीकृतार्थिकशेषप्रस्पणप्रवणः प्रणिश्विरः स नयः ॥ ८४ ॥' इति ।अयं वाक्यनयः प्रभाचन्द्रीयः । अस्यार्थः—यः प्रमाणन्यपाश्रय-तत्परिणामांककल्पवशीकृतानामर्थिवशेषाणां प्रस्तपणे प्रवणः प्रणिधानं प्रणिधिः प्रयोगो न्यवहारात्मां सनयः।

१ १७६ किमर्थ नय उच्यते ? "स एष याथात्म्योपळिष्धिनिमित्तत्वाद्भावानां श्रेयोऽपदेशः॥ ८५॥" अस्यार्थः—श्रेयसो मोक्षस्य अपदेशः कारणम्, भावानां याथात्म्यो-प्रुनिमित्तभावात् ।

§ १७७. स एष नयो द्विविर्धः-द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति । द्रवति गच्छति

§ १७५. "जो प्रमाणके अधीन है और ज्ञाताके अभिप्रायके द्वारा विषय किये गये अर्थविशेषोंके प्ररूपण करनेमें समर्थ है उस वचनप्रयोगको नय कहते हैं ॥८४॥" यह वाक्यन्यका लक्षण प्रभाचन्द्रकृत है। इसका अर्थ यह है—जो प्रमाणके आश्रय है, तथा प्रमाणके आश्रयसे होनेवाले परिणामोंके विकल्पोंके अर्थात् ज्ञाताके अभिप्रायके विषयभूत अर्थविशेषोंके प्ररूपण करनेमें समर्थ है उस प्रयोगको अथवा व्यवहारात्मा अर्थात् प्रयोक्ताको नय कहते हैं।

विश्लेषार्थ—पहले अन्तरंग नयका लक्षण कह आये हैं। वहां यह भी बतला आये हैं कि अन्तरंग नयसे ज्ञानात्मक नय अभिप्रेत है। अब यहां बचनात्मक नयका लक्षण कहा गया है। इसका यह अभिप्राय है कि जो बचन एक धर्मके द्वारा वस्तुका कथन करता है वह वचन वचनात्मक नय कहलाता है।

§ १७६. शंका-नयका कथन किसलिये किया जाता है ?

समाधान—"यह नय, पदार्थोंका जैसा स्वरूप है उस रूपसे उनके प्रहण करनेमें निमित्त होनेसे मोक्षका कारण है।।८५॥" इसिखये नयका कथन किया जाता है। मूळवाक्यका शब्दार्थ यह है कि नय श्रेयस अर्थात् मोक्षका अपदेश अर्थात् कारण है, क्यों कि वह यथाव-स्थित पदार्थोंके प्रहण करनेमें निमित्त है।

§ १७७. वह नय दो प्रकारका है-द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जो उन उन

<sup>(</sup>१) "तथा प्रभाजन्द्रादिभट्टारकैरप्यमाणि प्रमाणन्यपाश्रयपरिणामः" "-घ० आ० प० ५४२। (२) "प्रमाणन्यपाश्रयः तत्परिणामितकत्पवशोक्रतानामर्थविशेषाणां प्ररूपणे प्रवणः प्रणिषानं प्रणिष्ठिः प्रयोगो न्यवहारात्मा प्रयोक्ता वा स नयः। स एष याथात्म्योपलिक्षिनिमस्त्वात् भावानां श्रेयोपदेशः" "-च० आ० प० ५४२। (४) "नयो विविधः प्रन्याधिकः पर्यायाधिकह्व"—सर्वार्थति० १।६। "दौ मूलभेदौ द्रन्यास्तकः पर्यायास्तिक इति। अथवा "द्रन्याधिकः पर्यायाधिकः" न्तरवार्थवा० १।३३। "तत्र मूलनयौ द्रन्य-पर्यायार्थगोचरौ "" पित्रिविव, टी० प० ५।२१। लक्षी० स्व० वृ० प० १०। "तत्रव सम्बतुविधम् न्तद्याया द्रन्यास्तिकं मातृका-पदास्तिकम् उत्पन्नास्तिकं पर्यायास्तिकं मिति। इत्यं द्रन्यास्तिकं मातृकापदास्तिकं च द्रन्यास्तिकं मातृकापदास्तिकं च द्रन्यास्तिकं पर्यायास्तिकं पर्यायास्तिकं स्व० वृ० प० १०। "तत्रव सम्बतुविधम् न्तद्याया द्रन्यास्तिकं मातृकापदास्तिकं च द्रव्यास्तिकं मातृकापदास्तिकं च द्रव्यास्तिकं मातृकापदास्तिकं च द्रव्यास्तिकं पर्यायास्तिकं च पर्यायनयः" नत्तर्यार्थमा०, हरि० ५।३१। "द्रव्यद्वित्रो य पन्जवणको य सेसा विध-ध्याति" नत्रस्ति० १।३। "तेषां वा शासनाराणां द्रव्यार्थवर्यायार्थनयौ दी समासती मूलभेदौ तत्प्रभेदाः संग्रन्दादयः।" नत्रस्ति० १।३। विशेषा० वा० ४३३१। तुलना-"द्रव्यत्विष्ण जीवाः" पण्जयग्रवेष्ण जीवाः" "पण्जयग्रवेष्ण जीवाः" निस्तिक गा० १९।

तांस्तान्पर्यायान्, द्र्यते गम्यते तैस्तैः पर्यायौरिति वा द्रेच्यम्। तम द्रव्यमेकद्वित्रचतुः-पंचपट्सप्ताष्टनवदश्वेकादशादिमेदेनानन्तविक्रम्पम्। तद्यथाः-'सत्ता' इत्येकं द्रेच्यम्। देशा-दिना मिन्नायाः सत्तायाः कथमेकत्विमिति चेत् ? न, देशादेस्सत्तातोऽभिन्नस्य व्यव-च्छेदकत्विवरोधात्। न चेकस्मिन् व्यवच्छेद्य-व्यवच्छेदकमावोऽस्तीत्यम्युपगन्तुं युक्तम्, द्वित्विनवन्धनस्य तस्यैकत्वेऽसम्मवात्। नामावो मावस्य व्यवच्छेदकः, नीक्षपस्यार्थक्रिया-कारित्विवरोधात्। अविरोधे वा व्यवव्छिन्नाव्यवच्छिन्नविक्रम्पद्वयं नातिवर्तते। नाव्य-विष्ठन्नो व्यवच्छिनत्ति, एकत्वमापन्नस्य व्यवच्छेदकत्विवरोधात्। न व्यवच्छिन्नो व्यवच्छिनति, स्वपरविक्रम्पद्वयानतिष्ठतेः। न स्वतः, साच्येऽपि तथा प्रसङ्गात्। न

पर्यायोंको प्राप्त होता है य. उन उन पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह द्रव्य है। वह द्रव्य एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नी, दस, और ग्यारह आदि भेदोंको अपेक्षा अनन्त विकल्परूप है। जैसे-'सत्ता' यह एक द्रव्य है।

शंका-देशादिककी अपेक्षा सत्तामें भेद पाया है, इस लिये वह एक कैसे हो सकती है? समाधान-नहीं, क्योंकि देशादिक सत्तासे अभिन्न हैं, इसिख्ये वे सत्ताके व्यवच्छेदक अर्थात् भेदक नहीं हो सकते हैं। अर्थात् देशादिक स्वयं सत्स्वरूप हैं, अतः उनके निमित्तसे सत्तामें भेद नहीं हो सकता है। तथा एक ही वस्तुमें व्यवच्छेच-व्यवच्छेदकमाब नहीं पाया जाता, क्यों कि वह दोके निमित्तसे होता है, इसिलये उसका एकमें पाया जाना संभव नहीं है। यदि कहा जाय कि अभाव भावका व्यवच्छेदक होता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव स्वयं नीरूप अर्थात् स्वरूपरहित है, इसिलये वह व्यवच्छेदरूप अर्थिकयाका कर्ता नहीं हो सकता। अर्थात् वह भेदरूप अर्थकिया नहीं कर सकता है। यदि कहा जाय कि स्वयं नीरूप होते हुए भी अभावके अर्थिकियाके करनेमें कोई विरोध नहीं आता तो उसके संबन्धमें ये दो विकल्प हुए बिना नहीं रहते। वह अभाव भावसे व्यवच्छिन अर्थात् भिन्न है कि अव्यवस्थित अर्थात् अभिन्न है ? स्वयं अव्यवस्थित अर्थात् अभिन्न होकर तो अभाव भावका ज्यवच्छेदक हो नहीं सकता, क्योंकि जो स्वयं एकत्वको प्राप्त है अर्थात् भावसे अभिन है इसके व्यवच्छेदक होनेमें विरोध आता है। तथा व्यवच्छिन होकर भी अभाव भावका व्यवच्छेदक नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर 'अभाव भावसे स्वतः व्यवच्छिन है या परकी अपेक्षा व्यवस्थित हैं ये दो विकल्प हुए बिना नहीं रहते। अभाव स्वतः तो व्यव-च्छिन्न हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर साध्यमें भी इसीप्रकारका प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात् जिसप्रकार अभाव स्वतः व्यवच्छित्र है उसीप्रकार सत्ता भी स्वतः व्यवच्छित्र हो

<sup>(</sup>१) ''विवयिव गण्छवि ताई ताई सन्मायपण्जयाई जं। विवयं तं भण्णंते…''—पञ्चा० गा० ९। ''यद्यास्वं वयिवेदू यन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि''—सर्वार्थं० ५।२। स्वधी० स्व० वृ० पृ० ११। ''द्रोविकारो द्रव्यम्, द्रोरवयदो वा द्रव्यम्, द्रव्यं च भन्ये भवतीति भव्यं द्रव्यम्, द्रवतीति द्रव्यम्, द्र्यते वा, द्रवणात् गुणानां गुणसन्द्रावो द्रव्यम्।''—मयचक्रवृ० प० ४४। विद्योषा० गा० २८। ''अन्वर्यं खल्विप निर्वचनं गुणसन्द्रावो द्रव्यम्।''—पात० महाभा० ५।१।११९। (२) तुलना--'सिंदित्येकं वस्तु, सर्वस्य सतोऽविद्योषात् '''—षठ का० प० ५४२।

परतः, अनवस्थाप्रसङ्गात् । ततस्यता एकविति सिद्धम् । सत्येवं सकलव्यवहारोच्छेदः असमेदिति चेत् ? न, नयस्य विषयप्रदर्शनार्थमुक्तेः ।

९१७८. द्विविघं वा द्रव्यं जीवाजीवद्रव्यमेदेन। चेतनालक्षणो जीवः। स च एकः, चेतनामावेन मेदाभावात्। तद्विपरीतोऽजीवः। सोऽप्येकः, निश्चेतनस्वेन मेदाभावात्। न तावन्योन्यव्यवच्छेदकौ, इतरेतराश्रयदोषानुषङ्गात्। न स्वतः स्वस्य व्यवच्छेदकौ, एकस्मिन् तद्विरोधात्। न च तयोः साङ्कर्यम्, चेतनाचेतनयोः साङ्कर्यविरोधात्। ततः

जायगी। अवः फिर अभावको उसका व्यवच्छेदक माननेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। तथा अभाव परको अपेक्षा भी व्यवच्छिन्न नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर अनवस्था दोषका मसंग प्राप्त होता है। अर्थात् वह पर भी किसी दूसरे परसे व्यवच्छिन्न होगा और वह पर भी किसी तीसरे परसे व्यवच्छिन्न होगा, इसप्रकार उत्तरोत्तर विचार करने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। इसप्रकार अभाव भी सत्ताका व्यवच्छेदक सिद्ध नहीं होता है, इसिछये सत्ता एक ही है, यह सिद्ध हो जाता है।

शंका-सत्ताके सर्वथा एक होने पर देशादिके भेदसे होनेवाले सकल व्यवहारोंका उच्छेद प्राप्त होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि नयका विषय बतलानेके लिये ही यह कथन किया गया है।

९ १७८. अथवा. जीवद्रव्य और अजीवद्रव्यके भेदसे द्रव्य दो प्रकारका है। उनमेंसे जिसका लक्षण चेतना है वह जीव है। वह जीवद्रव्य चैतन्य सामान्यकी अपेक्षा एक है, क्योंकि चेतनारूपसे उसमें कोई भेद नहीं पाया जाता है। जीवके लक्षणसे विपरीत लक्षण-वाढा आजीव है, अर्थात् जिसका लक्षण अचेतना है वह अजीव है। वह भी अचैतन्य सामान्यकी अपेक्षा एक है, क्योंकि अचैतन्य सामान्यकी अपेक्षा उसमें कोई भेद नहीं पाया जाता है। जीव और अजीव द्रव्य परस्परमें एक दूसरेका व्यवच्छेद करके रहते हैं सो भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर इतरेतराअय दोषका प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात् अजीव द्रव्यसे व्यवच्छेद होने पर जीवद्रव्यकी सिद्धि होगी और जीवद्रव्यसे व्यवच्छेद होने पर अजीव द्रव्यकी सिद्धि होगी। ये दोनों द्रव्य स्वतः अपने व्यवच्छेदक हैं ऐसा भी नहीं है. क्योंकि एक पदार्थ में व्यवच्छेश-व्यवच्छेदकभावके होनेसे विरोध आता है। यदि कहा जाय कि ये दोनों द्रव्य जब एक दूसरेका व्यवच्छेद करके नहीं रहते हैं तो इन दोनों में सांकर्य हो जायगा, अर्थात् जीव अजीवरूप और अजीव जीवरूप हो जायगा। सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चेतन और अचेतन ये दोनों द्रव्य स्वभावसे प्रथक पृथक हैं, इसिछये इनका सांकर्य होनेमें विरोध आता है, इसिक्ये स्वभावसे ही दो प्रकारका द्रव्य है यह सिद्ध हो जाता है। और स्वभाव दूसरेके द्वारा प्रश्नके योग्य नहीं होता, क्योंकि अग्नि उठण क्यों है, जल शीतल क्यों है, इसप्रकार यदि स्वभावके विषयमें ही प्रश्न होने लगे तो अतिप्रसंग दोष प्राप्त होता है।

<sup>(</sup>१) सर्वं द्विविधं वस्तु जीवाजीवमावाम्यां विविनिषेषाम्यां मूर्तामूर्तंत्वाम्यामस्तिकायाः निस्तिकायः मेदाम्याम्"-ष० आ० प० ५४२।

स्वमावाव् द्विविधं द्रव्यमिति सिद्धम् । न च स्वमावः परपर्यनुयोगार्दः, अतिप्रसङ्गात् ।

९१७९. त्रिविधं वा द्रव्यम् मन्यामन्यानुभयमेदेन। संसार्यसंसारिमेदेन जीवद्रव्यं द्विधिम्, अजीवद्रव्यं पुद्गलापुद्गलमेदेन द्विविधम्, एवं चतुर्विधं वा द्रव्यम्। जीव-द्रव्यं त्रिविधं मन्यामन्यानुमयमेदेन, अजीबद्रव्यं द्विविधं मृतीमृतमेदेन, एवं पंचविधं वा द्रव्यम्। जीव-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाश्रमेदेन पड्विधं वा। जीवाजीवास्रव-संवर-निर्जरा-बन्ध-मोक्षमेदेन सप्तविधं वा। जीवाजीव-कर्मास्रव-संवर-निर्जरा-बन्ध-मोक्षमेदेन सप्तविधं वा। जीवाजीव-कर्मास्रव-संवर-निर्जरा-बन्ध-मोक्षमेदेना- प्रविधं वा। जीवाजीव-पुण्य-पापास्रव-संवर-निर्जरा-बन्ध-मोक्षमेदेन नवविधं वा। एक-द्वि-त्रि-चतुः-पंचेन्द्रिय-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाश्रमेदेन दश्विधं वा। एथिन्यसेजो-वायु-बन-वनस्पति-त्रस-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाश्रमेदेनकादश्विधं वा। एथिन्यसेजो-वायु-बन-

विश्लेषार्थ-जीवका चेतनरूप स्वभाव ही जीवको अजीवसे पृथक् सिद्ध कर देता है। उसीप्रकार अजीवका अचेतनरूप स्वभाव ही अजीवको जीवसे पृथक् सिद्ध कर देता है। चेतनत्व और अचेतनत्व जब कि जीव और अजीवके स्वभाव ही हैं तो वे स्वभाव से ही अलग अलग हैं। उन्हें एक दूसरेका व्यवच्छेदक मानना ठीक नहीं है। इसप्रकार जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य स्वभावसिद्ध हैं यह जानना चाहिये।

§ १७९. अथवा भव्य, अभव्य और अनुभयके भेदसे द्रव्य तीन प्रकारका है। अथवा संसारी और मुक्तके भेदसे जीव द्रव्य दो प्रकारका है। तथा पुद्गल और अपुद्गलके भेदसे अजीव द्रव्य दो प्रकारका है इसप्रकार द्रव्य चार प्रकारका भी है। अथवा भव्य, अभव्य और अनुभयके भेदसे जीव द्रव्य तीन प्रकारका है तथा मूर्त और अमूर्तके भेदसे अजीव द्रव्य दो प्रकारका है, इसप्रकार द्रव्य पांच प्रकारका है। अथवा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाशके भेदसे द्रव्य लह प्रकारका भी है। अथवा जीव, अजीव, आक्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षके भेदसे द्रव्य सात प्रकारका भी है। अथवा जीव, अजीव, कर्म, आक्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षके भेदसे द्रव्य सात प्रकारका भी है। अथवा जीव, अजीव, कर्म, आक्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षके भेदसे द्रव्य नौ प्रकारका भी है। अथवा जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आक्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षके भेदसे द्रव्य नौ प्रकारका भी है। एकेन्द्रिय, द्रान्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंत्रेन्द्रिय, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाशके भेदसे द्रव्य दस प्रकारका भी है। प्रथिवीकायिक, अफ्रायिक, अग्निकायिक, बायुकायिक, वायुकायिक, वायुक्त वायु

स्पति-समनस्कामनस्कत्रस-पुद्गल-धर्माधर्मकालाकाशमेदेन द्वादशविधं वा । जीवद्रव्यं त्रिविधं मव्यामव्यानुमयमेदेन, पुद्गलद्रव्यं षड्विधं बादरबादर-बादर-बादरस्थ-स्थम-स्थम-बादर-स्थम-स्थमस्थमं चेति । अत्रोपयोगिनी गाथा-

"पुरुषी जलं च छाया चर्डारेदियविसय-कम्म-परमाण्। छिवहभेयं भणियं पोगगलद्वां जिणवरेहिं।।८६॥"

शेषद्रव्याणि चत्वारि धर्माधर्मकालाकाशमेदेन। एवं त्रयोदश्वविधं वा द्रव्यम्। एवमेतेन क्रमेण जीवाजीवद्रव्याणां मेदः कर्तव्यो यावदन्त्यविकल्प इति ।

द्रव्य बारह प्रकारका भी है। अथवा भव्य, अभव्य, और अनुभयके भेदसे जीव द्रव्य तीन प्रकारका है। और पुद्गल द्रव्य छह प्रकारका है—बादरबादर, बादर, बादरसूक्ष्म, सूक्ष्म-बादर, सृक्ष्म और सूक्ष्मसूक्ष्म। अब यहां-पुद्गल के छह भेदों के विषय में उपयोगी गाथा दी जाती है—

"जिनेन्द्रवेवने पृथिवी, जल, छाया, नेत्र इन्द्रियके सिवा शेष चार इन्द्रियोंके विषय, कर्म और परमाणु इसप्रकार पुद्गलद्रव्य छह प्रकारका कहा है।।८६॥"

विशेषार्थ-पूर्वमें वादरवादर, आदिके भेदसे पुद्गलके छह भेद गिनाये हैं और गाथा में पृथिवी आदिके भेदसे पुद्गलके छह भेद गिनाये हैं सो इसका यह अभिप्राय है कि पहले जाति सामान्यकी अपेक्षा पुद्गलके जो छह भेद किये गये हैं, गाथामें दृष्टान्तरूपसे उस उस जातिके पुद्गलका नामनिर्देश द्वारा महण किया गया है। अर्थात् जिस पुद्गलका छेदन भेदन किया जा सकता है उसे बादरबादर कहते हैं। जैसे, पृथिवी। जिस पुद्गलका छेदन भेदन तो न किया जा सके, किन्तु जिसे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, किन्तु जिसे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके अरे न एक स्थानसे दूसरे स्थान पर ही ले जाया जा सके, किन्तु जो नेत्रका विषय हो उसे बादरसूक्ष्म कहते हैं। जैसे, छाया। नेत्रके बिना शेष चार इन्द्रियोंका विषय सूक्ष्मस्थूल है। जो द्रन्य देशाविध और परमाविधका विषय होता है वह सूक्ष्म है। जैसे, कार्मणस्कन्ध। और जो सर्वाविधक्कानका विषय है वह सूक्ष्म सूक्ष्म है। जैसे, परमाणु।

धर्म, अधर्म, काल और आकाशके भेदसे शेष द्रव्य चार प्रकारके हैं। इसप्रकार तीन प्रकारका जीवद्रव्य, छह प्रकारका पुद्गळद्रव्य और चार प्रकारके शेष द्रव्य सब मिळकर तेरह प्रकारका भी द्रव्य है। इसक्ष्मसे अन्तिम विकल्पपर्यन्त जीव और अजीव द्रव्योंके भेद कर जाना चाहिये।

<sup>(</sup>१) गो॰ जीव॰ गा॰ ६०२। "पुढवी जलं च छाया चर्डारिदयविसय कम्मपाओगा। कम्मातीदा एगं छन्मेया पोग्गला होति"—पञ्चा॰ पु॰ १३०, जयसै॰। तुलना—"अइयूलयूलयूलं यूलं सुहुंमं च सुहुमयूलं च । सुहुमं अइसुहुमं इदि घरावियं होदि छन्मेयं।। भूपन्वदमादीया मणिदा अइयूलयूलिमदिखंधा। यूला इदि विज्ञेया सप्पीजलतेलमादीया।। छायातबमादीया यूलेदरखंधमिदि वियाणाहि। सुहुमयूलेदि मणिया संधा चरुरक्वविसया य।। सुहुमां हर्वति संघा पावोगा कम्मवग्राणस्स पूणी। तिव्ववरीया संधा अइसुहुमा इदि पर्कोदि ॥"—नियम॰ गा॰ २१-२४।

५१८०. अयं सर्वेऽिप द्रव्यप्रस्तारः सदादि-परमाणुपर्यन्तो नित्यः, द्रव्यात् पृथग्मृत-पर्यापाणामसम्बात्। न पर्यायस्तेम्यः पृथगुत्पद्यते, सत्तादिव्यतिरिक्तपर्यायानुपरूम्भात्। न चौत्पत्तिर्प्यस्ति, असतः खरविषाणस्येवोत्पत्तिविरोधात्। ततोऽसंदकरणात् उपादान-प्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् अक्तस्य अक्यकरणात् कारणमावाच सतः आविर्भाव एव उत्पादः, तस्यैव तिरोभाव एव विनाश इति द्रव्याधिकस्य सर्वस्य वस्तु नित्यत्वाको-त्पद्यते न विनश्यति चेति स्थितम्। एतद्द्रव्यमर्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्याधिकः। तद्भावलक्षणसामान्येनाभिन्नं सादृश्यलक्षणसामान्येन भिष्मभिषां च वस्त्वभ्युपगच्छन् द्रव्याधिक इति यावत्।

§ १८०. सत्से लेकर परमाणु तक यह सब द्रव्यमस्तार (द्रव्यका फैलाब) नित्य है, क्योंकि द्रव्यसे सर्वथा पृथग्भूत पर्यायोंकी सत्ता नहीं पाई जाती है। पर्याय द्रव्यसे सर्वथा पृथक् उत्पन्न होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ता आदिक्ष्य द्रव्यसे भिन्न पर्यायों नहीं पाई जाती हैं। तथा सत्ता आदिक्ष्य द्रव्यसे पर्यायोंको सर्वथा पृथक् मानने पर वे असत्क्ष्य हो जाती हैं, अतः उनकी उत्पत्ति भी नहीं बन सकती है। और खरविषाणकी तरह असत्क्ष्य अर्थकी उत्पत्ति होनेमें विरोध आता है, क्योंकि जो पदार्थ सत्क्ष्य नहीं है वह किया नहीं जा सकता है, कार्यको उत्पन्न करनेके लिये उपादान कारणका महण किया जाता है, सबसे सबकी उत्पत्ति नहीं पाई जाती है, समर्थ कारण उससे होने योग्य कार्यको हो करते हैं तथा पदार्थोंमें कार्यकारणभाव पाया जाता है, इसलिये सत्का आविर्भाव ही उत्पाद है और उसका तिरोभाव ही विनाश है ऐसा समझना चाहिये। इसप्रकार द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे समस्त बस्तुएं नित्य हैं इसलिये न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, यह निश्चित्त हो जाता है। इसप्रकार पूर्वमें कहा गया द्रव्य जिस नयका विषय है वह द्रव्यार्थिकनय है। तद्भावलक्षणसामान्यसे अभिन्न और सादृश्यलक्षण सामान्यसे भिन्न और अभिन्न वस्तुको स्वीकार करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है, यह पूर्वाक्त कथनका तात्पर्य समझना चाहिये।

विशेषार्थ—इन्याथिकनय द्रव्यको विषय करता है। इस नयको दृष्टिमें सभी वस्तुएँ नित्य हैं। न कोई वस्तु हत्यक्त होती है और न कोई वस्तु नष्ट होती है। वस्तुका आविर्माष ही छत्याद है और उसका तिरोभाव ही विनाश है। पर्यायें भी इन्यसे सर्वथा प्रथक् नहीं हैं, क्योंकि इन्यसे सर्वथा प्रथक् पर्यायें पाई ही नहीं जाती हैं। यदि पर्यायको इन्यसे सर्वथा प्रथक् माना जाय तो उसकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है, क्योंकि जो वस्तु सर्वथा असत् है उसकी उत्पत्ति होनेमें विरोध आता है। जैसे गवेके सींग सर्वथा असत् हैं, अतः वे उत्पन्न नहीं होते हैं। तथा यदि पर्याय सर्वथा असत् है तो प्रतिनियत कार्यके छिये प्रतिनियत उपादान कारणका प्रहण करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि जैसे धान्यके बीजोंमें धान्यक्त पर्यायका अभाव है वेसे ही कोदोंके बीजोंमें भी धान्यक्त पर्यायका अभाव है। अतः धान्यका इच्छुक पुरुष धान्य उत्पन्न करनेके छिये कोदोंके बीज भी वो सकता है, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है। अतः धान्यक्त बीजों धान्यफळक्त पर्याय कथंचित् सत् है यह सिद्ध होता है। तथा

<sup>(</sup>१) तुलना—"असदकरणादुपादानप्रहणात् सर्गसंभवाभावात् । शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्य सत्कार्यम् ॥"-सांस्थका० ९ । (२) "द्रव्यमर्थः प्रयोजनमस्येत्यसी द्रव्याधिकः"—सर्वार्धेसि० १।६। "द्रव्य-जार्थः द्रव्यार्थः, द्रव्यमर्थोः यस्येति वा, अथवा द्रव्याधिकः द्रव्यमेवार्थी यस्य सोऽगं द्रव्यार्थः" ""-मयश्रक्षवृ०प० ४

\$ १८१. परि-मेदं ऋजुस्त्रवचनिवछेदं एति गच्छतीति पर्यायः। स पर्यायोऽर्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिकः। सादृश्यलक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्नं च द्रव्यार्थिका- भेषविषयं ऋजुस्त्रवचनिवछेदेन पाटयन् पर्यायार्थिक इत्यवगन्तव्यः। अत्रोपयो- शिन्यी गाथे-

### तित्थयरवयणसंगहविसेसपत्थारमूखवायरणी। दन्बद्विओ य पज्जवणओ य सेसा वियप्पा सिं ॥८०॥

यदि पर्याय सर्वया असत् है तो सब कारणोंसे सब कार्योंकी उत्पत्ति हो जानी चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि प्रतिनियत कारणसे प्रतिनियत कार्यकी ही उत्पत्ति देखी जाती है। अतः पर्याय कथं चित् सत् सिद्ध होती है। तथा समर्थ कारण भी उसी पर्याय को कर सकते हैं जिनका करना शक्य होता है। किन्तु जो असत् है उसका करना शक्य नहीं है, जैसे कि खरविषाणका। अतः पर्यायको कथं चित्त सत् मानना चाहिये। तथा प्रत्येक पर्यायका कोई न कोई कारण होता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि पर्याय द्रव्यसे कथं चित्त अभिन्न और कथं चित्त सत् कप है। तथा ऐसी पर्यायोंका व्यक्त हो जाना ही उत्पाद है और तिरोभाव ही विनाश है। अतः वस्तु नित्य है। तथा तद्भावसामान्य अर्थात् एक ही द्रव्यको पूर्वोत्तर पर्यायोंमें रहनेवाले उध्वता सामान्यकी अपेक्षा अभिन्न है और सादृश्यलक्षण सामान्यकी अपेक्षा भिन्न और अभिन्न है। ऐसी नित्य वस्तु द्रव्यार्थिकनयका विषय जाननी चाहिये।

\$१८१. पर्यायमें परि उपसर्गका अर्थ भेद है और उससे ऋजुसूत्रवचन अर्थात् वर्तमान वचनका विच्छेद जिस कालमें होता है वह काल लिया गया है। अर्थात् ऋजुसूत्रका विश्वय वर्तमान पर्यायमात्र है और उसके वचनका विच्छेदरूप काल भी वर्तमान समयमात्र होता है। इसप्रकार जो वर्तमान काल अर्थात् एक समयको प्राप्त होती है उसे पर्याय कहते हैं। वह पर्याय ही जिस नयका प्रयोजन हो उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। सादृश्यलक्षण सामान्यसे भिन्न और अभिन्नरूप जो द्रव्यार्थिक नयका समस्त विषय है, ऋजुसूत्र वचनके विच्छेदरूप कालके द्वारा उसका विभाग करनेवाला पर्यायार्थिक नय है यह उक्त कथनका तात्पर्य जानना चाहिये। अब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके विषयमें दो उपयोगी गाथाएं देते हैं—

"तीर्थंकरके वचनोंकी सामान्य राशिका मूळ व्याख्यान करनेवाला द्रव्याधिकनय है और उन्हींके वचनोंकी विशेष राशिका मूळ व्याख्यान करनेवाला पर्यायार्थिक नय है। शेष सभी नय इन दोनों नयोंके विकल्प हैं।।८७।।

<sup>(</sup>१) ''पर्यायोऽषं: प्रयोजनमस्येति पर्यायाधिकः''—सर्वार्षेसि० १।६। ''परि भेवमेति गण्छतीति पर्यायः। पर्याय एवार्षः प्रयोजनमस्येति पर्यायाधिकः।''—स० सं० पू० ८४। ''ऋजुसूत्रवचनविच्छेदो मूलामारो येषां नयानां ते पर्यायाधिकाः। विच्छिद्यतेऽस्मिन् काल इति विच्छेदः, ऋजुसूत्रवचनं नाम वर्तमानवचनं तस्य विच्छेदः ऋजुसूत्रवचनविच्छेदः स कालो मूल आधारो येषां नयानां ते पर्यायाधिकाः। ऋजुसूत्रवचन-विच्छेदादारम्य आ ए कसमयाद वस्तुस्थित्यच्यवसायिनः पर्यायाधिका इति यावत्।'—स० सं० पू० ८५। "परि समन्तादायाः पर्यायः, पर्याय एवार्थः कार्यमस्य न द्रव्यम्, वतीतानागत्योविनष्टानुत्पन्नत्वोन व्यवहाराभावात् स एवैकः कार्यकारणव्यपदेशमागिति पर्यायाधिकः।''—तस्वार्यवा० १।३३। (२) सम्यक्ति० १।३। तुल्का—''ततस्तीर्थं करवचनसंग्रहविषयप्रस्तारम्लव्याकारिणी द्रव्यपर्यायाधिकौ निक्षेत्रव्यो।''—स्वरी० स्व० पू० २३।

### मूंछणिमेणं पज्जबणयस्य उजुसुर्वयणविच्छेवो। तस्य उ सदादीया साहपसाहा सुहुमभेवा।।८८॥

विश्वेषार्थ—द्रन्याधिक नय अभेदगामी दृष्टि और पर्यायाधिक नय भेदगामी दृष्टि है।
मनुष्य जो कुछ बोळता या विचार करता है उसमेंसे कुछ विचार या वचन अभेदकी ओर
सुकते हैं और कुछ बिचार या वचन भेदकी ओर हुकते हैं। अमेदकी ओर हुके हुये विचार
और तन्मात्र कही गई वस्तु संग्रह—सामान्य कही जाती है। तथा भेदकी ओर छुके हुए विचार
और तन्मात्र कही गई वस्तु विशेष कही जाती है। अवान्तर भेदोंका या तो सामान्यमेंअन्तभांव हो जाता है या विशेषमें। इसिंख्ये मूळ राशि दो हो हैं। उन्हीं दो राशियोंको कमसे
संग्रह प्रस्तार और विशेषमस्तार कहा है। तथिकर के वचन मुख्यक्र पसे इन दो राशियोंमें आ
जाते हैं। उनमेंसे कुछ तो सामान्यबोधक होते हैं और कुछ विशेषबोधक। इसमकार इन दो
राशियोंमें समाविष्ट होनेवाळे तीर्थं कर के वचनोंक ज्याख्यान करनेमें भी दो ही दृष्टियां होती
हैं। सामान्य वचनराशिका ज्याख्यान करनेवाळी जो अभेदगामी दृष्टि है उसे द्रन्यार्थिक नय
कहते हैं और विशेष वचनराशिका ज्याख्यान करनेवाळी जो भेदगामी दृष्टि है उसे पर्यायार्थिक
नय कहते हैं। ये दोनों हो नय समस्त विचार और विचारजनित समस्त शास्त्रवाक्योंक
आधारभूत हैं, इसिंख्ये समस्त शास्त्रोंके अवान्तर भेद हैं।

ऋजुसूत्रवचन अर्थात् वर्षमानवचनका विच्छेद जिस काछमें होता है वह काल पर्या-यार्थिक नयका मूल आधार है। और उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेदरूप शब्दादिक नय उसी ऋजुसूत्र नयकी शाखा-प्रशाखाएं हैं।।८८॥

विशेषार्थ-यहां ऋजुसूत्रवचनसे वर्तमान वचन छिया गया है और वह वर्तमान वचन जिस कालमें विच्लन्नहोता है उस कालको विच्लंद कहा है। जिसका यह अभिप्राय हुआ कि वर्तमान वचनका विच्छेदरूप काल ऋजुसूत्र नयका मूलआधार है। इस काल्से लेकर एक समय तक पर्यायभेवसे वस्तुका निरुचय करनेवाला ज्ञान ऋजुसूत्र नय कहलाता है। यह नय द्रव्यगत भेदको नहीं प्रहण करके कालभेदसे वस्तुको प्रहण करता है। इसलिये जब तक द्रव्यगत भेदोंकी मुख्यता रहती है तब तक व्यवहार नयकी प्रवृत्ति होती है और जबसे कालनिमित्तक भेद प्रारंभ हो जाता है तबसे ऋजुसूत्र नयका प्रारंभ होता है। यहां कालभेदसे वस्तुकी वर्तमान पर्याय-मात्रका प्रहण किया है। अतीत और अनागत पर्यायोंके विनष्ट और अनुत्पन होनेके कारण ऋजुसूत्र नयके द्वारा उनका प्रहण नहीं होता है। यद्यपि शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ये तीनों नय भी वर्तमान पर्यायको ही विषय करते हैं। परन्तु वे शब्दभेदसे वर्तमान पर्यायको प्रहण करते हैं, इस छिये उनका विषय ऋजुसूत्रसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम माना गया है। अर्थात् ऋजुसूत्रके विषयको लिंगादिके भेदसे भेदरूप प्रहण करनेवाला शब्दनय, शब्दनयसे स्वीकृत समान किंग समान वचन आदि शब्दों द्वारा कहे जानेवाले एक अर्थमें शब्द भेदसे भेद करने-बाला समभिरूदनय और उस शब्दसे ध्वनित होनेवाले अर्थके क्रियाकालमें ही उस शब्दको उस अर्थका वाचक साननेवाला एवं भूत नय कहा गया है। इसतरह ये शब्दादिक नय उत्तरो-त्तर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होते हुए ऋजुसूत्रनयके ही शाखा-प्रशाखारूप है।

<sup>(2)</sup> Hinter 214"1

§ १८२. तत्रे द्रव्याधिकनयिद्धविधः—संग्रहो व्यवहारो नैगमश्चेति । तत्र शुद्ध-द्रव्याधिकः पर्यायकलङ्करहितो बहुमेदः संग्रहः । द्रव्याधिकः पर्यायकलङ्काङ्कितद्रव्य-\* विषयः व्यवहारः । उक्तं च—

> दब्बह्वियणयपयडी सुद्धा संगेंहपरूवणाविस्थो। पिरहरूवं पुण वयणस्थणिच्छओ तस्स ववहारो॥८९॥

\$ १८२. उनमेंसे द्रव्यार्थिक नय तीन प्रकारका है-संग्रह, व्यवहार और नैगम। उन तीनोंमेंसे जो पर्यायकलंकसे रहित होता हुआ अनेक भेदरूप संग्रहनय है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक है और जो पर्यायकलंकसे युक्त द्रव्यको विषय करनेवाला व्यवहार नय है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहा भी है—

संप्रहत्यकी प्ररूपणाका विषय द्रव्यार्थिकनयकी शुद्ध प्रकृति है। अर्थात् संप्रहत्य अभेद का कथन करता है और पदार्थके प्रत्येक भेदके प्रति शब्दार्थका निश्चय करना उसका व्यवहार है। व्यवहारनय द्रव्यार्थिकनयकी अशुद्ध प्रकृति है अर्थात् व्यवहार नय भेदका कथन करता है।।८९।।

<sup>(</sup>१) ''व्रव्यार्थो व्यवहारान्तः पर्यायार्थस्ततोऽपरः ॥''-त० इस्तो० पू० २६८। ध० आ० प० ५४३। अष्ठसह् पृ० २८७। प्रमाणनय ७।६, २७। जैनतर्कभा पृ० २१। ''ऋजुसूत्रो द्रव्यार्थिकस्य भेद इति तु जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणाः।''-जैनतर्कभा० पृ० २१। ''पढमतिया दव्वत्था पज्जयगाही य इयर जे भणिया। त चदु अत्थपहाणा सद्दपहाणा हु तिण्णियरा।।" -नयच० गा० २१७। (२) 'तत्र मूल-नवस्य द्रव्याचिकस्य शुद्धधा संग्रहः, सकलोपाधिरहितत्वेन शुद्धस्य सन्मात्रस्य विषयीकरणात्, सम्यगेकत्वेन सर्वस्य संग्रहणात्।"-अष्टसह० पू० २८७। ''तत्र सत्तादिना यः सर्वस्य पर्यायकलक्काभावेन अद्वैततत्त्वमध्य-वस्यति शुद्धद्रव्यायिकः सः संग्रहः।"-ष० आ० प० ५४३। (३) "तस्यैवाशुद्धचा व्यवहारः संग्रहगृहीता-नामर्थानां विधिपूर्वंकत्वव्यवहरणात्, द्रव्यत्वादिविशेषणतया स्वतोऽश्वस्य स्वीकरणात्, यत् सत् तत् द्रव्यं गुणो बेत्यादिवत्।"-अष्टसह० पु० २८७। 'शेपद्वयाद्यनन्तविकल्पसंग्रहप्रसरलम्बनः पर्यायकलङ्काङ्किततया अशुद्धद्रव्याधिकः व्यवहारनयः।''-ष० आ० प० ५४३। (४) ''स्वजात्यविरोधेन एकध्यमुपनीय पर्यायाना-क्रान्तभेदानविशेषेण समस्तप्रहणात् संप्रहः।'' — सर्वार्थंसि० तस्वार्थंवा०, त० इलो० १।३३ ''शुद्धं द्रव्यमभि-प्रैंति संग्रहस्तदभेदतः।" -लघी० का० ३२। "विधिव्यतिरिक्तप्रतिषेघानुपलम्भाद् विधिमात्रमेव तत्त्वमित्य-व्यवसायः समस्तग्रहणात् संग्रहः । द्रव्यव्यतिरिक्तपूर्यामुपलम्भाद् द्रव्यमेव तत्त्वमित्यव्यवसायो वा संग्रहः।" --नयबि॰ इलो॰ ६७। प्रमेयक॰ पु॰ ६७७। नयचक॰ मा० ३४। ''संगिह्य पिडियत्थं संगहवयणं समासओ बिति।"-अनु० स्० १५२। आ० नि० गा० ७५६। "अर्थानां सर्वेकदेशसंग्रहणं संग्रहः। "अह च यत्सं-गृहीतवचनं सामान्ये देशतोऽय च विशेषे । तत्संग्रहनयनियतं ज्ञानं विद्यात्रयविधिज्ञः ॥"-त० आ० १।३५ । सम्मति० ही० पू० २७२। प्रमाणनय० ७।१३। स्था० म० पू० ३११। जैनतकंभा० पू० २२। (५) समन्ति० १।४। "संग्रहनयासिमानामर्थानां विषिपूर्वकमबहरणं व्यवहारः।"-सर्वार्थस०, तत्त्वार्थबा० १।३३। ध० सं० पू० ८४। त० इलो० पू० २७१। नयबि० इलो० ७४। प्रमेयक० पू० ६७७। नयस्रक० गा० ३५। "वक्चइ विणिच्छिबर्धं वबहारो सम्वदम्बेसु।"-अनु० सू० १५०। आ० नि० गा० ७५६। "लौकिकसम उपचारप्रायो विस्तृतायौँ व्यवहारः "अाह च लोकोपचारित्यतं व्यवहारं विस्तृतं विद्यात्।"-स० भा० १।३५। सम्मति हो। पुरु ३११ । प्रमाणनय ७।२३ । स्थार मर पुरु ३११ । जैनतकेमार पुरु २२ ।

५ १८३. यदस्ति न तद् द्वयमतिलंघ्य वर्तत इति नैकं गमो नैगमेः भव्द-श्रील-कर्म-कार्य-कारणाधाराधेय - सहचार-मान - मेयोन्मेय-भूत-भविष्यद्वर्तमानादिकमाश्रित्यो-पचारविषयः ।

विशेषार्थ-सामान्यविशेषात्मक पदार्थं प्रमाणका विषय है। यहां सामान्य धर्मका अर्थ अभेद और विशेष धर्मका अर्थ भेद है। प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय और धीव्यात्मक है, अतः जबतक पत्पाद और व्ययकी अपेक्षा वस्तुमें भेद नहीं किया जाता है तब तक उत्तरोत्तर जितने भी भेद होते हैं वे सामान्यात्मक या अभेदरूप ही कहे जाते हैं। इनमेंसे सत्ता या द्रव्यके अभेदरूप वस्तुको प्रहण करनेवाला संप्रहनय है और सत्ता या द्रव्यभेद्से वस्तुको प्रहण करनेवाला व्यव-हारनय है। संग्रहनय संग्रहरूप प्ररूपणाको विषय करता है, इसलिये वह द्रव्यार्थिक अर्थात् सामान्यप्राही नयकी शुद्ध प्रकृति कही जाती है और व्यवहारनय सत्ताभेद या द्रव्यभेदसे वस्तु को प्रहण करता है, इसिख्ये वह द्रव्यार्थिक नयकी अशुद्ध प्रकृति कही जाती है। व्यवहारनय को द्रव्यार्थिकनयकी अशुद्ध प्रकृति कहनेका कारण यह है कि व्यवहारनय यद्यपि सामान्य-धर्मकी मुख्यतासे ही वस्तुको प्रहण करता है, इसिछये वह द्रव्यार्थिक है। फिर भी वह सामान्य अर्थान् अभेदमें भेद मानकर प्रवृत्त होता है, इसिछिये वह द्रव्यार्थिक होते हुए भी उसकी अशुद्ध प्रकृति है। इसका यह अभिप्राय है कि महासत्तामें उत्तरोत्तर भेद करते हुये प्रवृत्ति करनेवाला व्यवहारनय है और महासत्ता तथा उसके अवान्तरभूत सत्ताओंको प्रहण करनेवाला संप्रह-नय है। संप्रह्नयके पर संप्रह और अपरसंप्रह इस प्रकार दो भेद किये जानेका भी यही कारण है। प्रसंप्रह सत्स्वरूप है, अतः केवल महासत्ताको हो प्रहण करता है और अपरसंप्रह, द्रव्यके छह भेद हैं इत्यादि रूपसे उत्तरोत्तर किये जानेवा छे अवान्तर सत्ताके अवान्तर भेदोंको स्वी-कार न करता हुआ उन्हें, अभेदरूपसे प्रहण करता है। इसप्रकार संप्रह और व्यवहार ये दोनों द्रव्यार्थिकनयके भेद समझना चाहिये।

§ १८३. जो सत् है वह दोनों अर्थात् भेद और अभेदको छोड़कर नहीं रहता है। इस-प्रकार जो केवल एकको ही, अर्थात् अभेद या भेदको ही प्राप्त नहीं होता है, किन्तु मुख्य और गौणभावसे भेदाभेद दोनोंको ग्रहण करता है उसे नैगम नय कहते हैं। शब्द, शील, कम, कार्य, कारण, आधार, आधेय, सहचार, मान, मेय, उन्मेय, भूत, भविष्यत् और वर्तमान इत्यादिकका आश्रय लेकर होनेवाला उपचार नैगमनयका विषय है।

<sup>(</sup>१) "अनिभिनिर्नुतार्थसङ्करणमात्रप्राही नैगमः।"-सर्वार्थसि०, तस्वार्थवा०१।३३। "अन्योन्यगुण भूतैकभेदाभेदप्ररूपणात् नैगमः।"-लघी० का० ३९,६८। "तत्र संकल्पमात्रस्य प्राहको नैगमो नयः" यद्वा नैकं गमो योऽत्र स सतां नैगमो मतः। घर्मयोः घर्मिणोर्वापि विवक्षा घर्मधर्मिणोः॥"-त० इलो० पृ० २६९। मयिक० इलो० ३३-३७। प्रमेयक० पृ००"। नयचक० गा० ३३। "णेगेहिं माणेहिं मिणइ ति जेगमस्स य णिक्ती"-अनु सूत्र०१५२। आ० नि० गा० ७५५। "नैकैमीनैमेहासत्तासामान्यविद्योषविद्योपज्ञानैमिमीते मिनोति वा नैकमः। निगमेषु वा अर्थबोधेषु कुशलो भवो वा नैगमः। अथवा नैक गमाः पन्यानो यस्य स नैकगमः।"-स्वा० दी० पृ० ३७१। "निगमेषु येऽनिहिताः शब्दाः तेषामर्थः शब्दार्थपरिज्ञानञ्च देशसमग्रग्राही नैगमः। आहं प-नैगमधब्दार्थानामेकानेकार्यनयगमापेकः। देशसमग्रग्राही व्यवहारी नैगमो केयः॥"-स०भा० ११३५। विद्योपाः गा० २६८२-८३। "धर्मयोः धर्मिणोः धर्मधर्मिणोक्ष्य प्रधानोपसर्जनभावेत यद्विक्षणं स नैकं ससी नैगमः।"-प्रकाणवान ७१७। स्था० स० पृ० ३११। केतत्रकंभा० पृ० २१। तुल्ला-घ० मा० प्रथः

६ १८४. पर्यायार्थिकनयो द्विविधे:-अर्थनयो व्यञ्जननयश्रेति । तत्र ऋजुसत्रो-अर्थनयः । किमेष एक एवार्थनयः ? न, द्रव्यार्थिकानामप्यर्थनयत्वात् । कोऽर्थ-व्यञ्जन-

विशेषार्थ-नैगमनयके तीन भेद हैं-द्रव्यार्थिकनैगम, पर्यायार्थिकनैगम और द्रव्यपर्या-थिंकनैगम। इनमेंसे संप्रह और व्यवहारनयके विषयको गौण-मुख्यभावसे प्रहण करनेवाला द्रव्यार्थिकनैगम है। शुद्ध और अशुद्ध पर्यायोंको गौण-मुख्य भावसे प्रहण करनेवाला पर्याया-र्थिकनैगम है। तथा सामान्य और विशेषको गौण-मुख्यभावसे प्रहण करनेवाला द्रव्यपर्या-यार्थिक नैगम है। यहाँ जो यह कहा है कि नैगमनय भेद और अभेदको गौण-मुख्यभावसे स्वीकार करता है उसका भी यही अभिप्राय प्रतीत होता है। जब केवल सत्तामें भेदाभेदकी विवक्षासे नैगमनयका विषय कहा जाता है तब वह संग्रह और व्यवहारनयके विषयको गीण-मुख्यभावसे स्वीकार करनेवाला होता है। तथा जब पर्यायमें अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय आदिकी विवक्षासे नैगमनयका विषय कहा जाता है तब वह पर्यायार्थिक नयोंके विषयको गीण-मुख्यभावसे प्रहण करनेवाला होता है और जब द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा भेदाभेद गौण-मुख्यभावसे नैगमनयका विषय रहता है तब वह द्रव्य-पर्यायार्थिक नैगमनय कहलाता है। भेद और अभेद इन दोनोंको विषय करनेवाला होनेसे नैगमनय प्रमाण नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रमाण ज्ञानमें भेदाभेदात्मक समम वस्तुका बोध किसी एक धर्मको गौण और किसी एक धर्मको मुख्य करके नहीं होता है जब कि नैगमनय किसी एक धर्मको गीण और किसी एक धर्मको मुख्य करके वस्तुको प्रहण करता है। इसप्रकार यह नय गौण-मुख्यभावसे सभी नयोंके विषयको प्रहण करता है। इसका कारण यह है कि वास्तवमें इस नयका विषय शब्दादिककी अपेक्षा होनेवाला उपचार है। जो कभी शब्दके निमित्तसे होता है, जैसे, 'अश्व-त्थामा हतो नरो वा कुखरो वा' यहाँ पर अश्वत्थामा नामक हाथीके मर जाने पर दूसरेको भ्रममें डालनेके लिये अश्वत्थामा शब्दका अश्वत्थामा नामक पुरुषमें भी उपचार किया गया है। कभी शीलके निमित्तसे होता है। जैसे, किसी मनुष्यका स्वभाव अतिकोधी देखकर उसे सिंह कहना। कभी कर्मके निमित्तसे होता है। जैसे, किसी राजाको राक्षसका कर्म करते हुए देखकर राक्षस कहना। कभी कार्यके निमित्तसे होता है। जैसे, प्राणधारणरूप अञ्चका कार्य देखकर अन्नको ही प्राण कहना। कभी कारणके निमित्तसे होता है। जैसे, सोनेके हारको कारण की मुख्यतासे सोना कहना। कभी आधारके निमित्तसे होता है। जैसे, स्वभावतः किसीको ऊंचा स्थान बैठनेके छिये मिल जानेसे उसे वहांका राजा कहना। कभी आधेयके निमित्तसे होता है। जैसे, किसी व्यक्तिके जोशीले भाषण देने पर कहना कि आज तो व्यासपीठ खूब गरज रहा है। आदि।

§ १८४. पर्यायार्थिकनय दो प्रकारका है-अर्थनय और व्यंजननय। उनमें से ऋजुसूत्र अर्थनय है।

### रांका-क्या यह एक ही अथानय है ?

<sup>(</sup>१) "पर्यायाधिको द्विष्ठः — अर्थनयः व्यञ्जननम्बन्नेति ।" — स्व संव पू० ८५ । तुलना — "करवारोऽ र्थनमा ह्येते जीवाद्यर्थव्यपाक्षमात् । त्रमः शब्दनयाः सत्यपदिवद्धां समाक्षिताः ।" -- रुष्णीव काव ७२ । पत्था-रोऽपिक्षमाः शेषास्त्रमं शब्दतः ।" -- सिद्धिविव, टी० प० ५१७ । तत्थार्थवाव पू० १८६ । नयपिवव पू० २६२ । "अत्यप्यवरं सद्दोवसण्जणं वत्युमुज्जुसुतं ता । सद्द्ष्पहाणमत्योवसण्जणं सेस्या विति ।" — विद्याष्ट्राण वत्युमुज्जुसुतं ता । सद्द्ष्पहाणमत्योवसण्जणं सेस्या विति ।" — विद्याष्ट्राण वत्यप्यवरं सद्दोवसण्जणं वत्युमुज्जुसुतं ता । सद्द्रपहाणमत्योवसण्जणं सेस्या विति ।" — विद्याष्ट्राण वत्यप्यवरं । प्रमाणनयव ७।४४, ४५ । जैनतकंभाव पू० २३ । नयप्रदीव पू० १०४ ।

नययोभेदः १ वस्तुनः स्वरूपं स्वधर्मभेदेन भिन्दानोऽर्धनयः, अभेदको वा । अभेदरूपेण सर्व वस्तु इयितं एति गच्छति इत्यर्धनयेः । ऋजुस्नवचनविच्छेदौपरुक्षितस्य वस्तुनो वाचकभेदेन भेदको व्यर्जननयः ।

९ १८५. ऋजु प्रगुणं स्त्रयति स्वयतीति ऋँजुस्तः। अस्य विषयः पच्यमानः पकः।

समाधान-नहीं, क्योंकि नैगमादिक द्रव्यार्थिक नय भी अर्थनय है। शंका-अर्थनय और व्यक्षननयमें क्या भेद है ?

समाधान—उस वस्तुके स्वरूपमें वस्तुगत धर्मीके भेदसे भेद करनेवाला अर्थनय है। अथवा, अभेदरूपसे वस्तुको प्रहण करनेवाला अर्थनय है। इसका यह तात्पर्य है कि जो नय अभेदरूपसे समस्त वस्तुको प्रहण करता है वह अर्थनय है। तथा वर्तमानकालसे उपलक्षित वस्तुमें वाचक शब्दके भेदसे भेद करनेवाला व्यंजननय है।

विशेषार्थ-अर्थप्रधान नय अर्थनय और शब्दप्रधान नय शब्दनय या व्यव्जनतय कहें जाते हैं। यद्यपि दोनों हो प्रकारके नय वस्तुको प्रहण करते हैं। फिर भी उनमेंसे अर्थनय विषयभूत पदार्थों रहनेवाले धर्मोंकी मुख्यतासे बस्तुको प्रहण करता है। यही अर्थनय और शब्दनय बाचक शब्दगत धर्मों के भेदसे विषयभूत पदार्थों को भेदरूपसे प्रहण करता है। यही अर्थनय और शब्दनयमें भेद है। पहले जो अर्थनयका स्वरूप कहा है कि वस्तुका धर्मों के भेदसे वस्तुके स्वरूपमें भेद करनेवाला अर्थनय है अथवा अभेदरूपसे वस्तुको प्रहण करनेवाला अर्थनय है अथवा अभेदरूपसे वस्तुको प्रहण करनेवाला अर्थनय है अथवा अभेदरूपसे वस्तुको प्रहण करनेवाला अर्थनय है सि जब संप्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र इसप्रकार उत्तरोत्तर भेदों को अपेक्षा अर्थनयका विचार करते हैं तो वह हमें वस्तुकात धर्मों मेद से वस्तुके स्वरूपमें भेद करनेवाला प्रतीत होता है और जब ऋजुसूत्र, व्यवहार और संप्रह इसप्रकार विपरीत क्रमसे विचार करते हैं तो वह हमें अभेदरूपसे वस्तुको प्रहण करनेवाला प्रतीत होता है।

§ १८५. ऋजु-प्रगुण अर्थात् एक समयवर्ती पर्यायको जो सूत्रित करता है अर्थात्

<sup>(</sup>१) "तत्रार्थभ्यञ्जनपर्यायैनिभन्निष्ठङ्गसंख्याकालकारकपुरुषोपग्रहभेदैरभिन्नं वर्तमानमात्रं वस्त्वस्य-वस्यन्तोऽर्धनयाः। न शब्दभेदेनार्थभेव इत्यर्थः।"—बिं सं० पृ० ८६। (२) "अयञ्जनभेदेन वस्तुभेदाध्यव-सायिनो व्यञ्जननयाः।"—बिं सं० पृ० ८६। (३) सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः मु०। "ऋजुं प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयत इति ऋजुसूत्रः"—सर्वार्थसि० १।३३। "सूत्रपातवद् क्रय्जुसूत्रः"—तत्वार्थवा०१।३३। "भेदं प्राधान्यतीन्विष्ठम् ऋजुसूत्रनयो मतः।"—स्वी० का० ७१। 'क्षर्जुसूत्रं क्षणध्वंसि वस्तु सत्स्त्रयेदृजु। प्राधान्यन गृणीभावाद् द्रव्यस्यानर्पणात् सतः॥"—त० इलो० पृ० २७१। नयविष्य० इस्ते० ७७। प्रमेयक० पृ० ""। नयवकः वा० ६८। "पव्यवप्रत्रमाहो उच्जुसुओ प्यविहो मुणेबक्दो।"—अनु० स्० १५२। बा० नि० वा० ७५७। "सत्तं साम्प्रतानामर्यानामिभिषानपरिज्ञानमृजुसूत्रः" आह च—साम्प्रतविषयग्राहकःमृजुसूत्रनयं समासतो विद्यात्।"-त० भा० १।३५। विद्येवा० गा० २७।१८। ऋजुं प्रगुणं सूत्रयति नयत इति ऋजुसूत्रनः स्त्रपातवद् ऋजुसूत्र इति।"—स्यवकःमृ० प० ३५४। "तत्र ऋजुसूत्रनीतिः स्यात् शुद्धपर्यामसीक्षताः""—सम्मति०दी० पृ० ३११। प्रमाणनय० ७।२८। स्या०स० पृ० ३१२। वैनतकंना० पृ० २२। "मावत्वे वर्त्तानत्व-व्यासिक्षेतिता। ऋजुसूत्रः खुतः सूत्रे शब्दस्तु विद्यितः।""—नयोप० इति। "भावत्वे वर्त्तानत्व-व्यासिक्षेतिता। ऋजुसूत्रः खुतः सूत्रे शब्दस्तु स्यात् पर्यमानः स्यादुपरतपाक इति।""-नरवार्थवा० १।३३। प्रभिद्याः प्रवस्यते—पर्यमानः पद्यः प्रकासन्तु स्यात्वच्यमानः स्यादुपरतपाक इति।""-तरवार्थवा० १।३३।

पक्कस्तु स्यात्पच्यमानः स्यादुपरतपाक इति । पच्यमान इति वर्तमानः, पक्क इत्यतीतः, तयोरेकस्मिक्वरोधो विरुद्ध इति चेत् ? न, पाकप्रारम्भप्रथमक्षणे निष्पत्रांक्षेन पक्कत्वा-विरोधात् । न च तत्र पाकस्य सर्वादौरनिष्पत्तिरेव, चरमावस्थायामपि पाकनिष्पत्ते-समावप्रसङ्गात् । ततः पच्यमान एव पक्क इति सिद्धम् । तावनमात्रक्रियाफलनिष्पत्त्युप-रमापेक्षया स एव पक्कः स्यादुपरतपाक इति, अन्त्यपाकापेक्षया निष्पत्तेरभावात् स एव पच्यमान इति सिद्धम् । ऐवं क्रियमाणकृत-भ्रज्यमानभ्रक्त-बध्यमानबद्ध-सिद्धचत्-सिद्धा- दयो योज्याः ।

§ १८६. तथा, यदैव धान्यानि मिमीते तदैव प्रेस्थः; प्रतिष्ठन्तेऽस्मिकिति प्रस्थ-

सूचित करता है वह ऋजुसूत्रनय है। इस नयका विषय पच्यमान पक्व है। जिसका अर्थ कथंचित् पच्यमान और कथंचित् उपरतपाक होता है।

शंका-पच्यमान यह शब्द वर्तमान कियाको और पक्व यह शब्द अतीत कियाको प्रकट करता है, इसिछये इन दोनोंका एक पदार्थमें रहना विरुद्ध है, अर्थात् ये दोनों धर्म एक पदार्थमें नहीं रह सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पाकप्रारंभ होनेके पहले समयमें पके हुए अंशकी अपेक्षा पदार्थको पक्वधमसे युक्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। पाक प्रारंभ होनेके पहले समयमें पाक बिल्कुल हुआ ही नहीं है यह तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एमा होनेपर पाककी अन्तिम अवस्थामें भी पाककी प्राप्ति नहीं होगी। इसिनये जो पच्यमान है वही पक्वभी है यह सिद्ध होता है। तथा जितने रूपसे कियाफलकी उत्पक्तिकी समाप्ति हो चुकी है अर्थान् जितने अंशमें वह पक चुकी है उसकी अपेक्षा वही वस्तु पक्व अर्थात् कथंचित् उपरत्पाक हैं और अन्तिम पाककी समाप्तिका अभाव होनेकी अपेक्षासे अर्थान् पूरा पाक न हो सकनेकी अपेक्षासे वही वस्तु पच्यमान भी है ऐसा सिद्ध होता है। इसीप्रकार अर्थात् पच्यमान-पक्वके समान कियमाण-कृत, मुज्यमान-भुक्त, बध्यमान-बद्ध और सिद्धयत्-सिद्ध आदि व्यवहारको भी घटा लेना चाहिये।

§ १८६. तथा ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा जिस समय प्रस्थसे धान्य मापे जाते हैं उसी समय वह प्रस्थ है, क्योंकि 'जिसमें धान्यादि द्रव्य स्थित रहते हैं उसे प्रस्थ कहते हैं' इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रस्थ संज्ञाकी प्रवृत्ति हुई है।

इस नयकी दृष्टिमें कुंभकार नहीं है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—शिवक आदि पर्यायोंको करनेसे उनके कर्ताको 'कुंभकार' यह संज्ञा तो दी नहीं जा सकती है, क्योंकि कुम्भ-

<sup>(</sup>१) "एवं क्रियमाणकृतभुज्यमानभुवतबद्धधमानबद्धसिष्ठ्यत्सिद्धादयो योज्याः ।"—तस्वार्थवा० ११३३। व० आ० प० ५४३। (२) "तथा प्रतिष्ठन्तेऽस्मिन्निति प्रस्थः यदैव मिमीते, अतीतानागतधान्यमानासंभवात्।" तस्वार्थवा० ११३३। घ० आ० प० ५४३। "उज्जुसुङ्गस्य पत्थको वि पत्थको मेज्जं पि पत्थको—ऋजुसूङ्गस्य जिल्लासम्बरूपोऽर्थिकियाहेतुः प्रस्थकोऽपि प्रस्थकः तत्परिच्छिन्नं घान्यादिकमपि वस्तु प्रस्थकः उभयत्र प्रस्थकोऽय-मिति व्यवहारदर्शनात् तथाप्रतीतेः। अपरं चासौ पूर्वस्माद्विशुद्धत्वाद् वर्तमाने एव मानमेये प्रस्थकत्वेन प्रति-पद्मते वातीतानागतकाले तयाविनष्टानुत्पन्नत्वेनासत्त्वादिति।"—अनु० टी० सू० १४५। नयोप० इस्रो० ६६।

व्यपदेशात्। ने कुम्मकरोऽस्ति। तद्यथा—न शिवकादिकरणेन तस्य स व्यपदेशः, शिवका-दिषु कुम्ममावानुपलम्मात्। न कुम्मं करोति, स्वावयवेभ्य एव तिकापस्युपलम्भात्। न बहुभ्यः एकः घट उत्पद्यते, तत्र यौगपद्येन भूयोधर्माणां सस्वविरोधात्। अविरोधे वा न तदेकं कार्यम्, विरुद्धधर्माध्यासतः प्राप्तानेकरूपत्वात्। न चैकेन कृतकार्य एव शेष-सहकारिकारणानि व्याप्रियन्ते, तद्व्यापारवैफल्यप्रसङ्गात्। न चान्यत्र व्याप्रियन्ते, कार्यबहुत्वप्रसङ्गात्। न चैतदिष, एकस्य घटस्य बहुत्वामावात्।

९ १८७. स्थितप्रश्ने च कुतोऽद्यागच्छसीति, न कुतश्चिदित्ययं मन्यते; तत्काल-क्रियापरिणामामावात्।यमेवाकाशदेशमवगाढुं समर्थ आत्मपरिणामं वा तत्रैवास्य वसतिः।

से पहले होने वाली शिवका दिरूप पर्यायों में कुम्भपना नहीं पाया जाता है। यदि कहा जाय कि वह कुम्भको बनाता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने अवयवोंसे ही कुम्भकी उत्पत्ति देखी जाती है। यदि कहा जाय कि अनेक कारणोंसे एक घट उत्पन्न होता है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि घटमें एकसाथ अनेक धर्मीका अस्तित्व माननेमें विरोध आता है। अर्थात् जब घट बहुतसे कारणोंसे उत्पन्न होगा तो उसमें कारणगत अनेक धर्म प्राप्त होंगे। किन्तु एक घटमें अनेक धर्मोंका होना विरुद्ध है। एक पदार्थमें एक साथ अनेक वर्मीके रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है यदि ऐसा माना जाय तो वह घट एक कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि विरुद्ध अनेक घर्मीका आधार होनेसे वह एकरूप न रहकर अनेकरूप हो जायगा। यदि कहा जाय कि एक कारणसे किये गये कार्यमें हो शेष सहकारी कारण व्यापार करते हैं। अर्थात् वह उत्पन्न तो एक उपादान कारणसे ही होता है, किन्तु शेष सहकारी कारण उसीमें व्यापार करते हैं, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब एक उपादान कारण-से ही कार्य उत्पन्न हो जाता है तब शेष सहकारी कारणोंके व्यापारको निष्फळताका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि उपादान कारण घटसंबन्धी जिस कार्यको करता है उस कार्यसे अतिरिक्त उसी घटसम्बन्धी अन्य कार्योंके करनेमें शेष सहकारी कारण अपना व्यापार करते हैं, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे एक ही घटमें कार्यबहुत्वका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि एक ही घटमें कार्यबहुत्वका प्रसंग प्राप्त होता है तो हो जाओ, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक घट अनेक कार्यरूप नहीं हो सकता है।

§ १८७. ठहरे हुए किसी पुरुषसे 'आज कहांसे आ रहे हो' इसप्रकार प्रश्न करने पर 'कहींसे भी नहीं आ रहा हूँ' इसप्रकार यह ऋजुसूत्रनय मानता है, क्योंकि जिस समय प्रश्न किया गया उस समय आगमनरूप क्रिया नहीं पाई जाती। तथा इस नयकी दृष्टिसे वह जितने आकाशदेशको अवगाहन करनेमें समर्थ है, अर्थात् वह आकाशके जितने देशको रोकता है, उसीमें उसका निवास है। अथवा अपने जिस आत्मस्वरूपमें स्थित है उसीमें उसका निवास है।

<sup>(</sup>१) "कुम्मकाराभावः, शिविकादिपर्याकरणे तदिभिधानाभावात्, कुम्भपर्यायसमये च स्वावयवेभ्य एव निर्वेतः।"—तस्वार्यवा० १।३३। व० आ० प० ५४३। (२) "स्थितिप्रश्ने च कुतोऽवायच्छसीति न कुतिश्वित्ययं मन्यते।"—तस्वार्यवा० १।३३। घ० आ० प० ५४३। (३) "यमेवाकाशमवगातुं समर्थ आत्म-परिणामं वा तत्रैवास्य वसतिः।"—तस्वार्यवा० १।३३। घ० आ० प० ५४३। "वज्जुसुकस्स जेसु आगास-

- ६ १८८. ने कृष्णः काकोऽस्य नयस्य । तद्यथा-यः कृष्णः स कृष्णात्मक एव न काकात्मकः, भ्रमरादीनामपि काकतापत्तेः । काकश्र काकात्मको न कृष्णात्मकः; तत्पित्तास्थिकधिराणामपि कृष्णतापत्तेः ।
- § १८२. न चास्य नयस्य सोमानाधिकरण्यमस्ति, 'कृष्णशाटी' इत्यत्र कृष्ण-शाटीभ्यां व्यतिरिक्तस्यैकस्य द्वयोरधिकरणभावमापक्रस्यानुपलम्भात् । न शाट्यप्यस्ति, कृष्णवर्णव्यतिरिक्तशाट्यनुपलम्भात् ।
  - § १९०. अस्य नयस्य निर्हेतुको विनाशैः । तद्यथा-न तावत्प्रसज्यरूपः परत
- § १८८. तथा इस नयकी दृष्टिमें 'काक कृष्ण होता है' यह न्यवहार भी नहीं बन सकता है। इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-जो कृष्ण है वह कृष्णरूप ही है, काकरूप नहीं है, क्योंकि कृष्णको यदि काकरूप माना जाय तो भ्रमर आदिकको भी काकरूप माननेकी आपित्त प्राप्त होती है। उसी प्रकार काक काकरूप ही है कृष्णरूप नहीं है, क्योंकि यदि काकको कृष्णरूप माना जाय तो काकके पीछे पित्त, सफेद हड्डी और छाछ रुधिर आदिकको भी कृष्ण-रूप माननेकी आपित्त प्राप्त होती है।
- \$ १८९. तथा इस नयकी दृष्टिमें समानाधिकरणभाव भी नहीं बनता है, अर्थात् दो धर्मोंका एक अधिकरण नहीं बनता है, क्योंकि 'कुष्ण साझी' इस प्रयोगमें कृष्ण और साझी इन दोनोंसे अतिरिक्त कोई एक पदार्थ, जो कि इन दोनोंका आधार हो, नहीं पाया जाता है। यदि कहा जाय कि कृष्ण और साझी इन दोनोंका आधार साझी है सो भी कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि कृष्णवर्णसे अतिरिक्त साझी नहीं पाई जाती है।
- § १९०. तथा इस नयकी दृष्टिमें विनाश निर्हेतुक है, अर्थात् उसका कोई कारण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—प्रसज्यक्तप अभाव तो परसे उत्पन्न हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रसज्यक्तप अभावमें क्रियाके साथ निषेधवाचक नव्यका सम्बन्ध होता है, अर्थात्, इसमें 'मुद्गर घटका अभाव करता है' इसका आशय होता है 'मुद्गर घटको नहीं करता है'। अतः जब मुद्गर प्रसज्यक्तप अभावमें कारकके प्रतिषेध अर्थात् क्रियाके निषेध करनेमें ही व्याप्त रहता है तब उससे घटका अभाव माननेमें विरोध आता है। तात्पर्य यह है कि वह क्रियाका ही निषेध करता रहेगा, विनाशक्तप अभावका कर्ता न हो सकेगा।

पएसु ओगाढो तेसु वसइ तिण्हं सहनयाणं आयभावे वसइ।"-अनु० सू० १४५। "ऋजुसूत्रः प्रदेशेषु स्वाव-गाहनकृत्सु खे।। तेण्वप्यभीष्टसमये न पुनः समयान्तरे। चलोपकरणत्वेनान्याम्यक्षेत्रावगाहनात्।।"-नयोप० इस्रो० ७१-७२।

<sup>(</sup>१) "न कृष्णः काकः उभयोरिप स्वात्मकत्वात् कृष्णः कृष्णात्मको न काकात्मकः""—तस्वार्यवा० ११३३। व० आ० प० ५४३। (२) "न सामानाधिकरण्यम्—एकस्य पर्यायेम्योऽनन्यत्वात् पर्याया एव विविकतश्वतयो द्रव्यं नाम न किञ्चिदस्तीति।"—तस्वार्यवा० १।३३। घ० आ० प० ५४३। (३) "किञ्च, न व विनाशोऽन्यतो जायते, तस्य जातिहेतुत्वात्। अत्रोपयोगी दलोकः—जातिरेव हि भावानां"। न च भावः सभावस्य हेतुः; घटादिप खरविषाणोत्पत्तिप्रसङ्गात्। किञ्च, न वस्तु परतो विनश्यति, परसन्निषानाभावे तस्य अविनाशप्रसङ्गात्।"—घ० आ० प० ५४३।

उत्पंचते, कारकप्रतिषेषे व्यापृतात्परस्माद् घटामावविरोधात्। न पर्युदासो व्यतिरिक्त उत्पंचते, ततो व्यतिरिक्त घटोत्पत्तावर्पितघटस्य विनाशिवरोधात्। नाव्यतिरिक्तः, उत्पन्नस्योत्पत्तिविरोधात्। ततो निहेतुको विनाश इति सिद्धम्। उक्त अ-

जातिरेव हि भावानां निरोधे हेतुरिष्यते। यो जातम्म न च ध्वस्तो नश्येत् प्रभात्स केन वैः ॥९०॥ प्रत्येकं जायते चित्तं जातं जातं प्रणश्यति। नष्टं नावर्तते भूयो जायते च नवं नवम् ॥९१॥

# ९ १९१. ततोऽस्य नयस्य न बन्ध्यबन्धक-बध्यघातक-दाहाँदाहक-संसारादयः

यदि कहा जाय कि पर्युदासरूप अभाव परसे उत्पन्न होता है, तो वह घटसे भिन्न उत्पन्न होता है या अभिन्न। भिन्न तो उत्पन्न होता नहीं है, क्योंकि, पर्युदाससे व्यक्तिरिक्त घटको उत्पत्ति मानने पर विविधित घटका विनाश माननेमें विरोध आता है। अभिप्राय यह है कि पर्युदासरूप अभावकी उत्पत्ति घटसे भिन्न मानने पर घटका विनाश नहीं हो सकता है। यदि कहा जाय कि पर्युदासरूप अभाव घटसे अभिन्न उत्पन्न होता है, सो भी कहना ठोक नहीं है, क्योंकि जो उत्पन्न हो चुका है उसकी पुनः उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। अर्थात् जब पर्युदासरूप अभाव घटसे अभिन्न है तो घट और पर्युदासरूप अभाव दोनों एक वस्तु हुए और ऐसा होनेसे पर्युदासरूप अभावकी उत्पत्ति और घटकी उत्पत्ति एक वस्तु हुई। ऐसी अवस्थामें पर्युदासरूप अभावकी उत्पत्ति परसे मानने पर प्रकारान्तरसे परसे घटकी ही उत्पत्ति सिद्ध हुई, क्योंकि दोनों एक वस्तु हैं। किन्तु घट तो पहले ही उत्पन्न हो चुका है, अतः उत्पन्न की उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। इसिक्षेप श्रमुस्त्रनयकी अपेक्षा विनाश निहेंतुक है यह सिद्ध होता है। कहा भी है—

जन्म ही पदार्थों के विनाशमें देतु कहा गया है, क्यों कि जो पदार्थ उत्पन्न होकर अनन्तर क्षणमें नष्ट नहीं होता वह पश्चात् किससे नाशको प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् जन्मसे ही पदार्थ विनाशस्वभाव है। उसके विनाशके छिये अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं पहती ॥९०॥

प्रत्येक चित्त उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर नाशको प्राप्त होता है। तथा जो नष्ट हो जाता है वह पुनः उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु प्रतिसमय नया नया चित्त हो उत्पन्न होता।। १।।

९ १९१. इसलिये इस नयकी दृष्टिमें बन्ध्य-बन्धकभाव, बध्य-घातकभाव, दाह्य-दाहक-

<sup>(</sup>१) तुल्लना—"अय क्रियानिषेषोऽयं भावं नैव करोति हि । तयाप्यहेतुता सिद्धा कर्तृहेतुत्वहानितः ।।३६३।।" तथाहि प्रसच्यप्रतिषेषे सित नमः करोतिना सम्बन्धात् 'सभावं करोति' भावं न करोति इति क्रियाप्रतिषेषादकर्तृत्वं नाधाहेतोः प्रतिपादितम् """—तर्वसं० पं० पृ० १३६ । न्यायकुम्० पृ० ३७८ । "यदाहु:—अप्राधान्यं विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसच्यप्रतिषेषोऽयं क्रियया सह यत्र नम् ।।"—साहित्यद० ७।४ । (२) उद्धृतेयम्—मध्यक्रमृ० प० ४९६ । ष० सा० प० ५४३ । सूत्र० शी० प० २४ । (३) "पला-लादिवाहाप्रावः, प्रतिविधिक्षक्रलपरिग्रहात्, अस्य हि नयस्य अविभागो वर्तमानसमयो विषयः, अन्तिसम्बन्धन-दीपसम्बल्धनदहनान्यसंब्येयसमयान्तरालानि यतोजस्य पहनानावः ""तस्वार्णवा० १।३३ । नयस्वकृत् प० ३५२ । य० आ० प० ५४३ । "दब्रहाधाविसंवादो च क्लोको गीतः पुराविदा—पलालं न वहत्यन्तिभिद्यते

सन्ति। न जातिनिबन्धनोऽपि विनाशः, प्रसज्य-पर्युदासविकल्पद्वये पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गात्।

६ १९२. उत्पादोऽपि निर्हेतुकः । तद्यथा-नोत्पद्यमान उत्पादयति, द्वितीयक्षणे त्रिभुवनाभावप्रसङ्गात् । नोत्पन्न उत्पादयति, क्षणिकपक्षक्षतेः । न विनष्टं उत्पादयति, अभावाद्भावोत्पत्तिविरोधात् । न पूर्वविनाशोत्तरोत्पादयोः समानकालतापि कार्यकारण-भावसमर्थिका। तद्यथा-नातीतार्थाभावत उत्पद्यते, भावाभावयोः कार्यकारणभाव-विरोधात्। न तद्भावात्, स्वकाल एव तस्योत्पत्तिप्रसङ्गात्। किञ्च, पूर्वक्षणसत्ता यतः

भाव और संसारादिक कुछ भी नहीं बन सकते हैं। तथा इस नयकी दृष्टिमें जातिनिमित्तक भा विनाश नहीं बनता है, क्योंकि यहां पर भी प्रसच्य और पर्युदास इन दो विकल्पोंके माननेपर पूर्वोक्त दोषोंका प्रसंग प्राप्त होता है।

§ १९२. तथा इस नयकी दृष्टिमें उत्पाद भी निर्हेतुक होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-जो वर्तमान समयमें उत्पन्न हो रहा है वह तो उत्पन्न करता नहीं है, क्यों कि ऐसा भानने पर दूसरे क्षणमें तीनों लोकोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात् जो उत्पन्न हो रहा है वह यदि अपनी उत्पत्तिके प्रथम क्षणमें ही अपने कार्यभूत दूसरे क्षणको उत्पन्न करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा क्षण भी प्रथम क्षणमें ही उत्पन्न हो जायगा। इसीप्रकार द्वितीय क्षण भी अपने कार्यभूत तृतीय क्षणको उसी प्रथम क्षणमं उत्पन्न कर देगा। इसीप्रकार आगे आगेके कार्यभूत समस्त क्षण प्रथम क्षणमें ही उत्पन्न हो जायँगे और दूसरे क्षणमें नष्ट हो जायँगे। इसप्रकार दूसरे क्षणमें तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोंके विनाशका प्रसंग प्राप्त होगा। जो उत्पन्न हो चुका है वह उत्पन्न करता है, ऐसा कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा मानने पर क्षणिक पक्षका विनाश प्राप्त होता है, अर्थात् पदार्थ पहले क्षणमें तो उत्पन्न ही होता है, अतः वह दूसरे क्षणमें कार्यको उत्पन्न करेगा और इस-लिये उसे कमसे कम दो क्षण तक तो ठहरना ही होगा। किन्तु वस्तुको दोक्षणवर्ती माननेसे ऋजसूत्र नयकी दृष्टिसे अभिमत क्षणिकवाद नहीं बन सकता है। तथा जो नाशको प्राप्त हो गया है वह उत्पन्न करता है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। तथा पूर्व भणका विनाश और उत्तर क्षणका उत्पाद इन दोनों में कार्य-कारणभावकी समर्थन करनेवाली समानकालता भी नहीं पाई जाती है। इसका स्पष्टी-करण इसप्रकार है-अतीत पदार्थके अभावसे तो नवीन पदार्थं उत्पन्न होता नहीं है, क्योंकि भाव और अभाव इन दोनोंमें कार्य-कारणभाव माननेमें विरोध आता है। अतीत अर्थके सद्भावसे नवीन पदार्थका उत्पाद होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अतीत पदार्थके सद्भावरूप कालमें ही नबीन पदार्थकी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। दूसरे, चूंकि पूर्व क्षणकी सत्ता अपनी सन्तानमें होनेवाछे उत्तर अर्थक्षणकी सत्ताकी विरोधिनी है, इसिंखें पूर्वक्षणको सत्ता उत्तर क्षणकी सत्ताकी उत्पादक नहीं हो सकती है, क्योंकि विरुद्ध

न घटः क्वचित्। नासंयतः प्रव्रजति भग्योऽसिद्धो न सिद्धचित ।। पलालं दह्यत इति यद्वचवहारस्य वाक्यं तद् विरुद्धधते'''''-त॰ भा० ब्या॰ पु॰ ४०२। सम्मति॰ ही॰ पु॰ ३१७। नयोप॰ इलो॰ ३१।

<sup>(</sup>१) लुलना-"सस्येव कारणे यदि कार्यं त्रैलोक्यमेकक्षणवति स्यात् कारणक्षणकाल एव सर्वस्य दुलरोलरक्षणसन्तानस्य भावात् ततःसन्तानाभावात् ।"-अष्ट्या०, अष्टसह० पृ० १८७ ।

समानसन्तानोत्तरार्थभणसन्विनिधिनी ततो न सा तदुत्पादिका, विरुद्धयोस्पत्तयो-रुत्पाद्योस्पादकमाविनोधात्। ततो निर्हेतुक उत्पाद इति सिद्धम्।

५ १९३. नास्य विश्वेषण-विश्वेष्यभावोऽपि । तद्यथा—न स तावद्भिक्रयोः, अव्यव-स्थापत्तेः । नाभिक्रयोः, एकस्मिस्तद्विरोधात् । न मि (नाऽभि) क्रयोरस्य नयस्य संयोगः समवायो वास्ति, सर्वथेकत्वमापक्रयोः परित्यक्तस्वरूपयोस्तद्विरोधात् । नैकत्वमनापक्रयोस्ती, अव्यवस्थापत्तेः । ततः सजातीय-विजातीयविनिर्धक्ताः केवलाः परमाणव एव सन्तीति आन्तः स्तम्भादिस्कन्धप्रत्ययः । नास्य नयस्य समानमस्ति, सर्वथा द्वयोः समानत्वे एकत्वापत्तेः । न कथित्रत्समानतापि, विरोधात् । ते च परमाणवो निरवयवाः, ऊर्घ्वाधोमघ्यभागाद्यवयवेषु सत्सु अनवस्थापत्तेः, परमाणोर्वाऽपरमाणुत्वप्रसङ्गाद्य ।

दो सत्ताओं में परस्पर उत्पाद्य-उत्पादकभावके माननेमें विरोध आता है। अतएव ऋजुसूत्र-नयकी दृष्टिसे उत्पाद भी निर्हेतुक होता है यह सिद्ध हो जाता है।

\$ १९३. तथा इस नयकी दृष्टिसे विशेषण-विशेष्यभाव भी नहीं बनता है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—भिन्न दो पदार्थों तो विशेषण-विशेष्यभाव बन नहीं सकता है, क्यों कि भिन्न दो पदार्थों ने विशेषण-विशेष्यभाव सानने पर अन्यवस्थाकी आपित्त प्राप्त होती है। अर्थात जिन किन्हीं दो पदार्थों भी विशेषण-विशेष्यभाव हो जायगा। उसीप्रकार अभिन्न दो पदार्थों भी विशेषण-विशेष्यभाव है, क्यों कि अभिन्न दो पदार्थों का अर्थ एक पदार्थ ही होता है और एक पदार्थ में विशेषण-विशेष्यभाव के मानने में विरोध आता है।

तथा इस नयकी दृष्टिसे सर्वथा अभिन्त दो पदार्थोंमें संयोगसम्बन्ध अथवा समवाय सम्बन्ध भी नहीं बनता है, क्योंकि जो सर्वथा एकपनेको प्राप्त हो गये हैं और इसलिये जिन्होंने अपने स्वरूपको छोड़ दिया है ऐसे दो पदार्थोंमें संयोगसम्बन्ध अथवा समवाय सम्बन्धके माननेमें विरोध आता है तथा सर्वथा भिन्न दो पदार्थोंमें भी संयोगसम्बन्ध अथवा समवायसम्बन्ध नहीं बनता है, क्योंकि सर्वथा भिन्न दो पदार्थोंमें संयोग अथवा समवायसम्बन्धके माननेपर अव्यवस्था प्राप्त होती है। इसि छिये सजातीय और विजित्यों दोनों प्रकारकी उपाधियोंसे रिहत केवल शुद्ध परमाणु ही हैं, अतः जो स्तंमादिकरूप स्कन्धोंने का प्रत्यय होता है एह ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमें आन्त है।

तथा इस नयको दृष्टिमें कोई किसीके समान नहीं है, क्योंकि दोको सर्वथा समान सान लेने पर उन दोनों में एकत्वकी आपित प्राप्त होती है अर्थात् वे दोनों एक हो जायँगे। दोमें कथक्कित् समानता भी नहीं है, क्योंकि दोमें कथक्कित् समानता के माननेमें विरोध आता है।

तथा इस नयकी दृष्टिमें सजातीय और विजातीय उपाधियोंसे रहित वे परमाणु निरवयन हैं, क्योंकि उन परमाणुओंके उर्ध्वभाग, अधोभाग और मध्यभाग आदि अवयवोंके माननेपर अनवस्था दोवकी आपस्ति प्राप्त होती है और परमाणुको अपरमाणुपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात् यदि परमाणुके उर्ध्वभाग आदि माने जायँगे तो उन भागोंके भी अन्य भाग मानने पहुँगे और इसतरह अनवस्था दोव प्राप्त होगा। तथा परमाणु परमाणु न रहकर स्कन्ध हो जायगा, क्योंकि स्कन्धोंमें हो उर्ध्वभाग, मध्यभाग और अधोभाग आदिस्य अवयव पाय आते हैं।

§ १९४. न शुक्रः कृष्णो भवति, उभयोभिन्नकालावस्थितस्वात्, प्रत्युत्पन्नविषये निष्चत्तपर्यायानभिसम्बन्धात् ।

§ १९५. नास्य नयस्य ग्राह्य-ग्राह्यभावोऽप्यस्ति। तद्यथा-नासम्बद्धोऽर्थो गृह्यते, अञ्यवस्थापत्तेः। न सम्बद्धःः, तस्यातीतत्वात्, चक्षुषा व्यभिचाराच । न समानो गृह्यते, तस्यासन्वात्, मनस्कारेण व्यभिचाराच ।

§१९६. नास्य शुद्धस्य (नयस्य) वाच्य-वाचकभावोऽस्ति। तद्यथा—न सम्बद्धार्थः सन्दवाच्यः, तस्यातीतत्वात्। नासम्बद्धः, अव्यवस्थापत्तेः। नार्थेन शब्द उत्पाद्यते, तान्वादिभ्यस्तदुत्पन्युपलम्भात्। न शब्दादर्थ उत्पद्यते, शब्दोत्पत्तेः प्रागपि अर्थसन्वोपल-

§ १९४ तथा इस नयकी दृष्टिमें 'शुक्त कृष्ण होता है' यह व्यवहार भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न काळवर्ती हैं। अतः वर्तमान पर्यायमें विनष्ट पर्यायका सम्बन्ध नहीं बन सकता है। अर्थात् जिस समय शुक्त पर्याय है उस समय कृष्ण पर्याय नहीं है और जब कृष्ण पर्याय है तब नष्ट शुक्त पर्यायके साथ उसका सम्बन्ध नहीं रहता है।

\$ १९५. तथा इस नयकी दृष्टिमें प्राध-प्राहकभाव भी नहीं बनता है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—असंबद्ध अर्थका तो प्रहण होता नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यबस्था दोषकी आपित्त प्राप्त होती है। अर्थात् असम्बद्ध अर्थका प्रहण मानने पर किसी भी
कानसे किसी भी पदार्थका प्रहण प्राप्त हो जायगा। तथा ज्ञानसे सम्बद्ध अर्थका भी प्रहण
नहीं होता है, क्योंकि वह प्रहणकालमें रहता नहीं है। यदि कहा जाय कि अतीत होने पर
भी उसका कानके साथ कार्य-कारणभाव सम्बन्ध पाया जाता है, अतः उसका प्रहण हो
जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मानने पर चक्षुइन्द्रियसे व्यभिचार दोष
आता है। अर्थात् पदार्थकी तरह चक्षु इन्द्रियसे भी ज्ञानका कार्य-कारणसम्बन्ध पाया जाता
है, फिर भी ज्ञान चक्षुको नहीं जानता है। उसीप्रकार समान अर्थका भी प्रहण नहीं होता है,
क्योंकि एक तो समान अर्थ पाया नहीं जाता है और दूसरे समान अर्थका प्रहण मानने
पर ज्ञानस्कारसे व्यभिचार भी आता है। अर्थात् मनस्कार यानी पूर्वज्ञान उत्तर ज्ञानके
समान है, किन्तु उत्तरज्ञानके द्वारा गृहीत नहीं होता है।

\$ १९६. तथा इस नयकी दृष्टिमें वाच्य-वाचकभाव भी नहीं होता है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—संबद्ध अर्थ तो शब्दका वाच्य हो नहीं सकता है, क्योंकि जिस अर्थके साथ सम्बन्ध प्रहण किया जाता है वह अर्थ शब्दप्रयोगकालमें रहता नहीं है। उसीप्रकार असम्बद्ध अर्थ भी शब्दका वाच्य नहीं हो सकता है, क्योंकि असम्बद्ध अर्थको शब्दका वाच्य मानने पर अव्यवस्था दोषकी आपत्ति प्राप्त होती है अर्थात् यदि असम्बद्ध अर्थको शब्दका वाच्य मानने पर अव्यवस्था दोषकी आपत्ति प्राप्त होती है अर्थात् यदि असम्बद्ध अर्थको शब्दका वाच्य माना जायगा तो सब अर्थ सब शब्दोंके वाच्य हो जायोंगे।

यदि कहा जाय कि अर्थसे शब्दकी उत्पत्ति होती है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तालु आदिसे शब्दकी उत्पत्ति पाई जाती है। उसीप्रकार शब्दसे अर्थको उत्पत्ति होती है, यह कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि शब्दकी उत्पत्तिके पहले भी अर्थका सद्भाव पाया जाता है। शब्द और अर्थमें तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध पाया जाता है ऐसा मानना भी

१ तुलना-"" वशुरादिना चानेकान्तात्"-न्यायकुम्० पृ० १२१।

म्बात् । न शब्दार्थयोस्तादात्म्यलक्षणः प्रतिवन्धः, करणाधिकरणमेदेन प्रतिपन्नमेदयो-रेकत्वविरोधात्, क्षुर-मोदकशब्दोचारणे मुखस्य पाटन-पूरणप्रसङ्गाच । न विकम्पः शब्दवाच्यः, अत्रापि वाद्यार्थोक्तदोषप्रसङ्गात् । ततो न वाच्य-वाचकमाव इति । सत्येवं सक्रैलव्यवहारोच्छेदः प्रसज्जतीति चेत् ? न, नयविषयप्रदर्शनात् ।

ठीक नहीं है, क्योंकि करण और अधिकरणके भेदसे जिनमें भेद है ऐसे शब्द और अर्थका एक माननेमें विरोध आता है। अर्थात् शब्दका भिन्न इन्द्रियसे प्रहण होता है और अर्थका मिन्न इन्द्रियसे प्रहण होता है और अर्थका मिन्न इन्द्रियसे प्रहण होता है तथा शब्द भिन्न देशमें रहता है और अर्थ भिन्न देशमें रहता है, अतः उनमें तादात्म्यसम्बन्ध नहीं बन सकता है। फिर भी यदि उनमें तादात्म्यसम्बन्ध माना जाता है तो छुरा शब्दके उच्चारण करने पर मुखके फट जाने तथा मोदक शब्दके उच्चारण करने पर मुहके भर जानेका प्रसंग प्राप्त होता है। बिकल्प शब्दका बाच्य है ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बाह्य अर्थके पक्षमें कहे गये दोषोंका प्रसंग प्राप्त होता है अर्थात् अर्थको शब्दका बाच्य स्वीकार करने पर जो दोष दिये गये हैं विकल्पको भी शब्दका बाच्य मानने पर वही दोप आते हैं। इसिछये इस नयकी दृष्टिमें बाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध नहीं होता है।

शंका-यदि ऐसा है तो सकछ व्यवहारका उच्छेद प्राप्त होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऋजुसूत्रनयका विषय दिखळाया गया है।

विशेषार्थ — जो तत्त्वको केवल वर्तमान कालरूपसे स्वीकार करती है और भूतकालीन तथा भविष्यत्कालीनरूपसे स्वीकार नहीं करती ऐसी झणिक दृष्टि ऋजुसूत्रनय कहीं
जाती है। आगममें पर्यायके दो भेद कहे हैं — अर्थपर्याय और न्यंजनपर्याय। इनमेंसे अगुरुलघु गुणके निमित्तसे होनेबाली प्रदेशवत्व गुणके सिवा अन्य समस्त गुणोंकी एक समयवर्ती
वर्तमानकालीन पर्यायको अर्थपर्याय और प्रदेशवत्व गुणके वर्तमानकालीन विकारको व्यंजनपर्याय कहते हैं। यद्यपि न्यंजनपर्याय सदृशपनेकी अपेक्षा अनेक झणवर्ती भी होती है फिर
भी उसमें वर्तमान कालका उपचार कर लिया जाता है। यहाँ ऋजुसूत्रनयका जो स्वरूप कहा
है तद्नुसार ये दोनों हो पर्यायें ऋजुसूत्र नयकी विषय हो सकती हैं। इनमेंसे वर्तमान पर्याय
सूक्ष्म ऋजुसूत्र नयका विषय है और स्थूल न्यञ्जनपर्याय स्थूल ऋजुसूत्रनयका विषय है। प्रकृतमें
सामान्यरूपसे ऋजुसूत्रनयके विषयका विचार किया गया है। जब कि इसका विषय वर्त-

<sup>(</sup>१) तुलना—"तादात्म्याम्युपगमोध्ययुक्तः विभिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात्"—स्वायकुमु० पृ० १४४ । "मुखे हि सब्दमुपलभामहे भूमावर्यमिति ।"—सावरसा० १।१।५ । "न तावलादास्म्यलक्षणः विभिन्नवेद्यत्या तयोः प्रतीयमानत्वात् ।"—स्वायकुमु० पृ० ५३६ । "तत्र तावन्न तादात्म्यलक्षणप्रतिवन्नोऽस्ति भिन्नाक्षप्रहणादिन्यो हेतुम्यः । तत्र भिन्नाक्षप्रहणं भिन्नेन्द्रियेण ग्रहणम् । तथाहि स्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते अर्थस्तु चक्षुरादिना स्वादिशक्षेत्र कालदेदाप्रतिमासकारणमेदो गृह्यते ।"—सत्त्वसं० प० पृ० ४४० । न्यायप्र० वृ० पं० पृ० ७६ । (२) तुलमा—"पूरणप्रवाहपादनानुपलक्षेत्रच सम्बन्धाभावः ।"—न्यायस्० २।१।५३ । "स्याव्येद्यंन सम्बन्धः स्वरमोवक्षव्यविचारणे सुबस्य पादनपूरणे स्याताम् ।"—शावरभा० १।१।५ । ज्ञास्त्रवा० वलो० ६४५ । अते-कालाक० प० ४२ । स्वरम्यकुमुक पृ० १४४, ५३६ । (३) "संव्यवहारलोप इति चेत्; अस्य तयस्य विषयमान-प्रवर्शनं क्रियते । सर्तन्यसमूकुमाक्यो हि लोकसंव्यवहारः ।"—सर्वार्थसि०, तत्त्वार्थेका० १।३३ ।

मानकाछीन एक क्षणवर्ती पर्याय है तो अतीत और अनागत पर्यायें इसका विषय कैसे हो सकती हैं? तथा जो कार्य अनेक समयमें सम्पन्न होता है उसे प्रथमादि समयोंमें स तो सर्वभा निष्पन्न ही कहा जा सकता है और न सर्वथा अनिष्पन्न हो। पूर्वकालीन निष्पत्तिको अपेक्षा वह निष्पन्न भी है और उत्तरकालमें होनेवाली निष्पत्तिकी अपेक्षा वह अनिष्पन्न भी है। अतः उत्तरकालभाविनी निष्पत्तिकी अपेक्षा वर्तमानमें वह निष्पद्यमान भी होगी और पूर्वकालीन निष्पत्तिकी अपेक्षा वह निष्पन्न भी होगी। इसलिये इस नयकी दृष्टिमें उस कार्यकी प्रत्येक पर्याय निष्पद्यमान-निष्पन्न कही जायगी। इसीप्रकार पच्यमान-पक्व, सिद्धयत्-सिद्ध आदिरूप पर्यायोंके सम्बन्धमें भी समझ लेना चाहिये। तथा इस नयकी अपेक्षा जिस संज्ञासे जो किया ध्वनित हो उस कियाके होते हुए ही वह पदार्थ उस संज्ञावाला कहा जायगा। एवंभूत नयका भी यही विषय है, इसिछिये यद्यपि पूर्वोक्त छक्षणके अनुसार इन दोनों नयोंके विषयमें सांकर्य प्रतीत होता है। पर वस्तुतः दोनों ही नय वर्तमानकाछीन पर्यायको प्रहण करते हैं, इसिछये वर्तमानकाछीन पर्यायकी अपेक्षा इनके विषयमें कोई अन्तर नहीं है। अन्तर केबल शब्दप्रयोगके भेदसे होनेवाली मुख्यता और गौणताका है। ऋजुसूत्र नय शब्दभेदसे अर्थमें भेद नहीं करता है और शब्दादि नय उत्तरोत्तर शब्दादिके भेदसे अर्थमें भेद करते हैं। प्रकृतमें अन्य प्रकारसे ऋजुसूत्र नयका विषय नहीं दिखाया जा सकता था, इसिछये शब्दकी न्युत्पत्ति द्वारा वर्तमान पर्याय ध्वनित की गई है। तथा इस नयकी दृष्टिमें प्रत्येक कार्य स्वयं उत्पन्न होता है। जिसमें स्वयं उत्पन्न होनेकी सामर्थ्य नहीं है उसे अन्य कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता। अतएव इस नयकी अपेक्षा कुम्भकार, स्वर्णकार आदि नाम नहीं बनते हैं। कार्यकी उत्पत्तिमें दो प्रकारके कारणोंकी आवश्यकता होती है एक निमित्तकारण और दूसरा खपादान कारण। कुंभकी उत्पत्तिमें कुम्भके अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती समयमें रहनेवाली मिट्टी-की पिण्ड पर्याय उपादान कारण है और विवक्षित क्रियासम्पन्न कुम्हार, चक्र आदि सहकारी कारण हैं। इसप्रकार कार्य-कारणभावकी व्यवस्था रहते हुए भी ऋजुसूत्रनय एकसमयवर्ती वर्तमान पर्यायको ग्रहण करनेवाला होनेके कारण काय-कारणभावको नहीं स्वीकार करता है। जैसे, जो द्रव्य स्वयं कार्यरूप होता है उसको समनन्तरवर्ती अवस्था कार्य और पूर्व अवस्था कारण कही जाती है। पर ऋजुस्त्रनय केवल वर्तमान अवस्थाको ही प्रहण करता है, इसलिये बह कुंभग्रहणके काछमें जो कुम्भपर्यायका उपादान है उसे नहीं ग्रहण कर सकता है, क्योंकि पूर्ववर्ती पर्याय उसका विषय नहीं है। इसप्रकार कुम्भग्रहणके कालमें उपादान कारणका प्रहण नहीं होनेसे कुम्भपर्याय इस नयकी दृष्टिमें निहेंतुक कही जायगी। ऐसी अवस्थामें सहकारी कारणकी अपेक्षा कुम्भकार यह व्यवहार कैसे बन सकता है ? अर्थात् नहीं बन सकता है। ठहरना और आना ये दो कियाएं एक कालवर्ती नहीं हैं, अतः ठहरे हुए पुरुषसे 'कहाँसे आ रहे हो' यह पूछना ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिसे ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय प्रश्न किया गया उस समय वह आगमनरूप कियासे रहित है, किन्तु वह किसी एक स्थानमें या स्वयं अपनेमें स्थित है। अतः वह कहींसे भी नहीं आ रहा है ऐसा यह नय स्वीकार करता है। इसीप्रकार इस नयकी दृष्टिमें विशेषण-विशेष्यभाव, सामानाधिकरण्य, वाच्य-वाचकभाव आदि भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये सब दो पदार्थींसे संबन्ध रखते हैं पर यह नय दो पदार्थींके सम्बन्धको स्वीकार ही नहीं करता है। तथा इस नयकी दृष्टिमें उत्पाद और विनाश ये दोनों ही निहेंतुक हैं, क्योंकि उत्पाद और विनाश जब वस्तुके स्वभाव हैं तो वे निहेंतुक होने ही चाहिये। तथा इस नयका विषय संयोगसम्बन्ध और समबायसम्बन्ध भी नहीं है, क्योंकि संयोगसम्बन्ध दोमें और समबायसम्बन्ध कर्थाचित् दोमें होता है। पर जब इस

५ १९७. तत्र व्यक्षनन्यश्चिविधः—घन्दः समिक्ट एवम्भूतक्षेति । शपत्यर्थ-माह्यवि प्रत्यापयतीति घन्दः । लिक्क-सङ्ख्या-काल-कारक-पुरुषोपप्रहव्यभिचार-

नयका विषय दो नहीं है तो दोमें रहनेवाला सम्बन्ध इसका विषय कैसे हो सकता है ? अतएव इसकी दृष्टिमें न तो द्रव्यगत भेद ही प्रतिमासित होते हैं और न अनेक द्रव्योंका संयोग या द्रव्य और पर्यायका समवाय ही प्रतिभासित होता है। तथा यह नय प्रत्येक वस्तुको निरंशरूपसे ही स्वीकार करता है। यहाँ इस नयका विषय जो शुद्ध परमाणु कहा है, उसका अर्थ परमाणुद्रव्य नहीं लेना चाहिये, किन्तु निरंश और संतानरूप धर्मसे रहित शुद्ध एक पर्यायमात्र छेना चाहिये। इस प्रकार जब इसका विषय शुद्ध निरंश पर्यायमात्र है तो दोमें रहनेवाला सदुशपरिणाम इसका विषय किसी भी हालतमें नहीं हो सकता है। इस नयकी दृष्टिसे जो स्थापना निक्षेपका निषेध किया जाता है उसका भी यही कारण है। वास्तवमें एकसमयवर्ती वर्तमानकालीन पर्यायको छोड़कर इस नयकी और किसी भी विषयमें प्रवृत्ति नहीं होती है। परन्तु सदृशपरिणामरूप तिर्यक्सामान्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा अभिन्न पदार्थोंमें हो ही नहीं सकता। वह तो क्षेत्रादिके भेदसे रहनेवाळे दो पदार्थोंमें ही होता है जो कि इस नयके विषय नहीं हैं। अतः कोई किसीके समान है यह भी इस नय-की दृष्टिमें नहीं बनता है। तथा इस नयके विषय संयोगादिक नहीं होनेसे इस नयकी दृष्टि-में स्कन्ध द्रव्य भी नहीं बन सकता है। इस नयका विषय न तो तिर्यक्सामान्य ही है और न ऊर्ध्वतासामान्य ही है, क्योंकि इस नयका विषय न तो दो पदार्थ ही हैं और न अनेक क्षणवर्ती एक द्रव्य हो। यद्यपि यह नय विशेषको विषय करता है पर विशेषमें भी पर्याय विशेष ही इसका विषय है व्यतिरेकविशेष नहीं, क्योंकि व्यतिरेकिकशेष दोकी अपेक्षा करता है परन्तु जब यह नय दोको प्रहण ही नहीं करता है तो द्विसापेक्ष धर्मको कैसे स्बीकार कर सकता है? तथा पर्यायविशेष सजातीय और विजातीय आदि सभी उपाधियोंसे रहित है, निरंश है। अतएव इस नयकी अपेक्षा स्तंभादि स्कन्धरूप प्रत्यय भ्रान्त समझना चाहिये। इस सब कथनका सार यह है कि यह नय शुद्ध वर्तमानकाछीन एकक्षणवर्ती पर्यायमात्रको विषय करता है, अन्य सब इस नयके अविषय हैं। किन्तु इससे सकल व्यवहारका उच्छेद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नय किसी एक दृष्टिकोणसे ही वस्तुको विषय करता है और व्यवहार अनेक दृष्टिकोणोंके समन्वयका परिणाम है। अतः किसी भी एक नयका विषय दिखलाते हुए यदि चालू व्यवहार उसका विषय नहीं पहता है तो इससे व्यवहारके उच्छेदके भयका कोई कारण नहीं है, क्योंकि जहां प्रत्येक नयका कथन किया जाता है वहां उस नयके स्वरूप और विषयका प्रतिपादन करना ही उसका मूळ प्रयोजन रहता है। इसी अपेक्षासे यहां ऋजुसूत्र नयका विषय दिखळाया गया है, व्यवहारकी प्रधानतासे नहीं। व्यवहार तो नयसमूहका कार्य है, वह एक नयसे हो भी नहीं सकता है।

§ १९७. व्यंजननय तीन प्रकारका है-शब्द, समभिक्द और एवंभूत। 'शपति' अर्थात् जो पदार्थको बुलाता है अर्थात् उसे कहता है या उसका निश्चय कराता है उसे शब्दनय

the second of th

<sup>(</sup>१) कि क्संक्यासाधनादिव्यभिषारितवृत्तिपरः शब्दः "''''-सविवंति० १।३३। ''शपित वर्ष-माह्मयति प्रत्याययतीति शब्दः ''स च कि क्संक्यासाधनादिक्यभिषारितवृत्तिपरः ।''-तस्वार्थवा० १।३६। ''काककारकि क्लांगो सेदाकककोऽबंभेदकत्।''-कथी० का० ४४। प्रमाणसं० का० ८२। त० वर्षो० पृ० २७२। नयवि० वर्षो० ८४। ''शब्दपुष्ठतोऽषंग्रहणप्रवणः शब्दनयः।''-ष० सं० पृ० ८७। नयजक०

निष्कित्तपरोऽयं नयः। लिङ्गेव्यभिचारः—स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गाभिधानम्—तारका स्वातिरिति। पुल्लिङ्गे स्त्र्यभिधानम्—अवगमो विद्यति। स्त्रीलिङ्गे नपुंसकाभिधानम्—वीणा आतोद्यमिति। नपुंसके स्त्र्यभिधानम्—आयुधं शक्तिरिति। पुल्लिङ्गे नपुंसकाभिधानम्—पटो वस्त्रमिति। नपुंसके पुल्लिङ्गाभिधानम्-द्रव्यं परशुरिति। सङ्ख्याव्यभिचारः—एकत्वे द्वित्वम्—नक्षत्रं पुनर्वद्य इति। एकत्वे वहुत्वम्—नक्षत्रं शतिभिषज इति। द्वित्वे एकत्वम्—गोदी

कहते हैं। यह शब्दनय लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपप्रहके व्यभिचारको दूर करता है। पुल्लिंगके स्थानमें स्त्रीलिंगका और स्त्रीलिंगके स्थानमें पुल्लिक्कका कथन करना आदि छिङ्गव्यभिचार है। जैसे - 'तारका स्वातिः' स्वाति नक्षत्र तारका है। यहां पर तारका शब्द खीलिङ्ग और स्वाति शब्द पुल्लिङ्ग है, अतः खीलिङ्ग शब्दके साथमें पुल्लिङ्ग शब्दका कथन करनेसे छिङ्गव्यभिचार है, अर्थात् तारका शब्द स्नीलिङ्ग है उसके साथमें पुलिङ्ग स्वाति शब्दका प्रयोग किया गया है जो कि नहीं किया जाना चाहिये था। अतः यह लिंग-व्यभिचार है। इसीतरह आगे भी समझना चाहिये। 'अवगमो विद्या' ज्ञान विद्या है। यहाँ पर अवगम शब्द पुलिङ्ग और विद्या शब्द स्त्रीलिङ्ग है, अतएव पुलिङ्ग के साथमें स्त्रीलिङ्ग शब्दका कथन करनेसे लिङ्गव्यभिचार है। 'वीणा आतोद्यम्' वीणा बाजा आतोद्य कहा जाता है। यहाँ पर वीणा शब्द स्त्रीलिङ्ग और आतोद्य शब्द नपुंसकलिङ्ग है, अतएव स्त्रीलिङ्ग शब्दके साथमें नपुंसक लिङ्ग शब्दका कथन करनेसे लिङ्गव्यभिचार है। 'आयुधं शक्तिः' आयुध एक शक्ति है। यहाँ पर आयुध शब्द नपुंसकलिङ्ग और शक्तिशब्द स्त्रीलिङ्ग है, अतएव नपुंसक छिङ्ग के साथ में स्त्री लिङ्ग शब्दका कथन करनेसे लिङ्गव्य भिचार है। 'पटो वस्त्रम्' पट वस्त्र है। यहाँ पर पट शब्द पुलिङ्ग और वस्त्र शब्द नपुंसकलिङ्ग है, अतः पुलिङ्ग शब्दके साथमें नपुंसकलिङ्ग शब्दका कथन करनेसे लिङ्गव्यिमचार है। 'द्रव्यं परशुः' फरसा एक द्रव्य है। यहाँ पर द्रव्य शब्द नपुंसकिङ्क और परशु शब्द पुलिङ्क है, अतएव नपुंसकलिङ्ग शब्दके साथमें पुलिङ्ग शब्दका कथन करनेसे लिङ्गव्यभिचार है।

एकवचन आदिके साथमें द्विवचन आदिका कथन करना संख्याव्यिभचार है। जैसे-'नक्षत्रं पुनर्वसू' पुनर्वसू नक्षत्र हैं। यहाँ नक्षत्र शब्द एकवचनान्त और पुनर्वसू शब्द द्विवचनान्त हैं, इसिलये एकवचनके साथमें द्विवचनका कथन करनेसे संख्याव्यिभिचार है। 'नक्षत्रं शतिभिषजः' शतिभषज नक्षत्र है। यहां पर नक्षत्र शब्द एकवचनान्त हैं। इसिलये एकवचनके साथमें बहुवचनका कथन करनेसे संख्याव्यिभचार है। 'गौदौ प्रामः' गोदौ नामका एक गाँव हैं। यहाँ पर गोदौ शब्द द्विवचनन्त और प्राम शब्द एकवचनान्त है, इसिलये द्विवचनके साथमें एकवचनका कथन करनेसे संख्याव्यिभचार है। 'पुनर्वसू पंचतारकाः' पुनर्वसू पाँच तारकाएं हैं। यहाँ

गा॰ ४०। ''इच्छइ विसेसियतरं पच्चुप्पणं णओ सदो''-अनु० सू० १४५। आ० नि० गा० ७५७। विशेषा॰ गा॰ २७१८। ''यथार्थाभिषानं शब्दः'''आह च-विद्याद्ययार्थशब्दं विशेषितपदं तु शब्दनयम्''- त॰ भा० १।३५। प्रमाणनय० ७।३२, ३३। स्या० म० पू० ३१३। जैनतकं भा० पू० २२।

<sup>(</sup>१) ''तत्र लिक्क्व्यभिचारः पुष्यस्तारका नक्षत्रमिति''—''सर्वार्थसि०, तस्वार्थबा०,स०इली० १।३३। ध० छा० प० ५४३। घ० सं० प० ८७। (२) ''क्षायुधं परशुरिति''—घ० सं० प० ८७। ''द्रव्यं परशुरिति'। —तस्वार्थबा० १।३३। घ० वित्रं एकत्वं गोदी ग्राम इति''—तस्वार्थबा० १।३३। घ० सं० प० ८८।

ग्राम इति । द्वित्वे बहुत्वम्—पुनर्वस्र पंचतारका इति । बहुत्वे एकत्वम्—आआ वनमिति । बहुत्वे द्वित्वम्—देवमनुष्या उभौ राश्ची इति । कालव्यभिचारः—विश्वदृश्चाऽस्य पुत्रो जनिता, माविकृत्यमासीदिति । साधनव्यभिचारः—ग्राममधिशेते इति । पुरुषव्यभि-चारः—एहि, मन्ये, रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पिता इति । उपग्रहव्यभि-चारः—रमते विरमति, तिष्ठति सन्तिष्ठते, विश्वति निविश्वते इति । एवमादयो व्यभि-

पर पुनर्वसू शब्द द्विचनान्त और तारका शब्द बहुवचनान्त हैं, इसिलये द्विचनके साथमें बहुवचनका कथन करनेसे संख्याव्यिभचार है। 'आम्राः वनम्' बहुत आम वन है। यहाँ पर आम्र शब्द बहुवचनान्त और वन शब्द एकवचनान्त है। अतः बहुवचनके साथमें एक-वचनका कथन करनेसे संख्याव्यिभचार है। 'देवमनुष्या उभी राशी' देव और मनुष्य ये दो राशि हैं। यहाँ पर देव-मनुष्य शब्द बहुवचनान्त और राशि शब्द द्विचचनान्त है, इसिलये बहुवचनके साथमें द्विचचनका कथन करनेसे संख्याव्यिभचार है।

भूत आदि कालके स्थानमें भविष्यत् आदि कालका कथन करना कालक्यभिचार है। जैसे-'विश्वदृश्वास्य पुत्रो जनिता' जिसने समस्त विश्वको देख लिया है ऐसा इसका पुत्र होगा। 'विश्वदृश्वा' यह भूतकालीन प्रयोग है और 'जनिता' यह भविष्यत्कालीन प्रयोग है, अतः भविष्य अर्थके विपयमें भूतकालीन प्रयोग करना कालक्यभिचार है। 'भाविकृत्य-मासीत्' आगे होनेवाला कार्य हो चुका। यहाँ पर जा कार्य हो चुका उसे आगे होनेवाला कहा गया है, अतः भूत अर्थके विषयमें भविष्यत् कालका प्रयोग होनेसे यह कालक्यभिचार है।

एक कारकके स्थान पर दूसरे कारकके प्रयोग करनेको साधनव्यभिचार कहते हैं। जैसे-ग्राममधिशेते' वह गाँवमें विश्राम करता है। यहाँ पर सप्तमीके स्थान पर द्वितीया कारकका प्रयोग किया गया है, इसिछिये यह साधनव्यभिचार है।

उत्तम पुरुषके स्थान पर मध्यमपुरुप और मध्यमपुरुषके स्थान पर उत्तम पुरुष आदि-के प्रयोग करनेको पुरुषव्यभिचार कहते हैं। जैसे-'एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिता' जाओ, तुम समझते हो कि मैं रथसे जाऊंगा ? पर तुम नहीं जा सकते। तुम्हारे पिता भी कभी गये हैं ? यहाँ पर परिहासमें 'मन्यसे' के स्थान पर 'मन्ये' यह उत्तम-पुरुषका और 'यास्यामि' के स्थान पर 'यास्यासि' यह मध्यम पुरुषका प्रयोग हुआ है, इस-छिये यह पुरुषव्यभिचार है।

<sup>(</sup>१) "बिश्वदृश्वाऽस्य पुत्रो जिनतित भविष्यदर्थे भूतप्रयोगः । भाविद्धृत्यमासीदिति भूतार्थे भविष्यत्प्रयोगः ।"—घ० आ० प० ५४३ । घ० सं० प० ८८ । "ये हि वैयाकरणव्यवहारनयानुरोधेन धातुसम्बन्धे
प्रत्ययाः इति सूत्रमारम्य विश्वदृश्वाऽस्य पुत्रो जिनता माविद्धृत्यमासीदित्यत्र कालभेवेप्येकपदार्थमादृता यो
विश्वं द्रक्यित सोऽपि पुत्रो जिनतित भविष्यत्कालेन अतीतकालस्याभेदोऽभिमतः तथा व्यवहारदर्धनादितिः तत्र
यः परीक्षायाः मूलक्षतेः (?) कालभेदेऽप्यर्थस्याभेदेऽतिप्रसङ्कात्, रावणशङ्क्षचक्रविनोरप्यतीतानागतकालयोरेकत्वापत्तेः । आसीद्रावणो राजा शंवचक्रवर्ती भविष्यतीति शब्दयोभिन्नविषयत्वात् नैकार्थतेति चेतः विश्वदृश्वा
जिनतेत्यनयोरिप मामूत् तत एव । न हि विश्वं दृष्टवान् इति विश्वदृश्चा त्वेति शब्दस्य योऽपौँ त्रीतकालस्य
जिनतेति शब्दस्यानागतकालः पुत्रस्य भाविनोऽतीतत्वविरोधात् ।"—तः स्रो० पु० २७३ । (२) विरमित
सन्तिहते सन्तिष्ठिति वि—स० । विरमन्ते विरमन्ति संतिष्ठते संतिष्ठिति वि—सा० । "रमते विरमिति तिष्ठिति
सन्तिष्ठते विश्वति विविश्वते ।" व० आ० प० ५४३ । (३) "एवम्प्रकारं व्यवहारमयं न्या (—रमयमन्या) य्यं

चारा न युक्ताः, अन्यार्थस्यान्यार्थेन सम्बन्धाभावात् । तस्मात् यथालिङ्गं यथासङ्ख्यं यथासाधनादि च न्याय्यमभिधानम् ।

§१९८. शब्दोऽर्थस्य निस्सम्बन्धस्य कथं वाचक इति चेत् १ प्रमाणमर्थस्य निस्स-म्बन्धस्य कथं ग्राहकमिति समानमेतत् १ प्रमाणार्थयोर्जन्य-जनकलक्षणः प्रतिबन्धोऽस्तीति चेत् १ न, वस्तुसामर्थ्यस्यान्यतः समुत्यत्तिविरोधात् । अत्रोपयोगी स्रोकः-

उपसर्गके निमित्तसे परस्मैपदके स्थान पर आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थान पर परस्मैपदके प्रयोग करनेको उपमहत्यभिचार कहते हैं। जैसे-'रमते' के साथ 'वि' उपसर्गके लगानेसे 'विरमति' यह परस्मैपदका प्रयोग बनता है। तथा 'तिष्ठति'के साथ 'सं' उपसर्गके लगानेसे 'संतिष्ठते' और 'विशति'के साथमें 'नि' उपसर्गके लगानेसे 'निविशते' यह आत्मने-पदका प्रयोग बनता है। यह उपप्रह त्यभिचार है। इसप्रकारके जितने भी लिक्न आदि त्यभिचार हैं। इसप्रकारके जितने भी लिक्न आदि त्यभिचार हैं। इसप्रकारके जितने भी लिक्न आदि त्यभिचार हैं। इसिप्रकारके जितने भी लिक्न आदि त्यभिचार हैं। इसिप्रकारके जीतने भी लिक्न आदि त्यभिचार हैं। इसिल्यों जैसा अपनिचार हैं। इसिल्यों जैसा लिक्न हों, जैसी संख्या हो और जैसा साधन हो आदि उसीके अनुसार कथन करना उचित है।

विशेषार्थ-पहले जिन चार नयोंका वर्णन कर आये हैं वे शब्दकी अपेक्षा विचार नहीं करते, इसलिये उनकी अपेक्षा एक पदार्थके अनेक नाम भी हो सकते हैं। और अनेक पदार्थोंका एक नाम भी हो सकता है। तथा शब्दोंका व्यवहार करते समय लिङ्का, संख्या काल, कारक और उपसर्गकी अपेक्षा जो व्यभिचार आता है उसे भी वे दूर नहीं करते हैं। पर आगे के तीन नय शब्दमधान हैं। इनमें किस शब्दका कब किस वस्तुके लिये प्रयोग करना चाहिये इसका मुख्यतासे विचार किया गया है। इनमें शब्दनय एक पदार्थके पर्यायवाची नामोंको तो स्वीकार करता है पर उनमें लिङ्कादिकसे आनेवाले व्यभिचारको नहीं मानता है। यदि लिङ्का और वचनादिकके भेदसे शब्दोंमें भेद पाया जाता है तो उनके वाच्यभूत अर्थमें भेद होना ही चाहिये यह इस नयका अभिप्राय है।

१९८ शंका-शब्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तो वह अर्थका वाचक कैसे हो सकता है ?

समाधान—प्रमाणका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता है, फिर भी वह अर्थकों कैसे प्रहण करता है ? यह भी समान है। अर्थात् जेसे प्रमाण और अर्थका कोई सम्बन्ध न होने पर भी वह अर्थको प्रहण कर छेता है वैसे ही शब्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध न रहने पर भी शब्द अर्थका बाचक हो जाय, इसमें क्या आपित्त है ?

शंका-प्रमाण और अर्थमें जन्य-जनकलक्षण सम्बन्ध पाया जाता है।

समाधान-नहीं, क्योंकि वस्तुकी शक्तिकी अन्यसे उत्पक्ति माननेमें विरोध आता है। अर्थात् जो वस्तु जैसी है उसको उसीरूपसे जाननेकी शक्तिको प्रमाण कहते हैं। वह शक्ति अर्थसे उत्पन्न नहीं हो सकती है। यहां इस विषयमें उपयोगी रहोक देते हैं-

मन्यते अन्यार्थस्य अन्यार्थेन सम्बन्धाभावात् ।"-सर्वार्थकि० १।३३। "एवमादयो व्यभिचारा अयुक्ताः । कृतः ? अन्यार्थस्य अन्यार्थेन सम्बन्धाभावात् । यदि स्यात् घटः पटो भवत् पटः प्रासाद इति । तस्मात् यथा- किन्नं यथासंख्यं यथासाधनादि च न्याय्यमभिधानम् ।"-तस्वार्थका० १।३३। घ० आ० प० ५४३। घ० सं० पु० ८९।

स्वतः सर्वध्याणानां प्रामाण्यभिति गृशताम्। ने हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते ॥९२॥

६ १९९, प्रमाणार्थयोः स्वभावत एव ग्राह्य-ग्राह्यभावश्येत्, तर्हि चन्दार्थयोः स्वभावत एव वाच्य-वाचकभावः किमिति नेष्यते, अविश्वेषात् ? यदि स्वभावतो वाच्य-बाचकमावः किमिति पुरुष्ट्यापारमपेशते चेत् ? प्रमाणेन स्वमावतोऽर्थसम्बद्धेन किमितीन्द्रियमालोको वा अपेक्यत इति । समानमेतत् । यब्दार्थसम्बन्धः कृत्रिमत्वाद्वा पुरुषच्यापारमपेक्षते ।

§२००. नानार्थसमिमोहणात्समिमिल्ढाः, इन्द्रनादिन्द्रः मकनाच्छकः पूर्वारणात् पुरन्दर इति । नैते एकार्थवाचकाः, भिकार्थप्रतिबद्धत्वात् । पदमेदान्यथानुपपत्तेरर्थमेदेन

सब प्रमाणोंमें स्वतः प्रमाणता स्वीकार करनी चाहिये, क्योंकि जो शक्ति पदार्थमें स्वतः विद्यमान नहीं है वह अन्यके द्वारा नहीं की जा सकती है। १९२॥

§ १९९. इसप्रकार यदि प्रसाण और अर्थमें स्वभावसे ही प्राह्म-प्राहकभाव सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है तो शब्द और अर्थमें स्वभावसे ही वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध क्यों नहीं मान लिया जाता है, क्यों कि जो आक्षेप और समाधान शब्द और अर्थके सम्बन्धके विषयमें किये जाते हैं वे सब प्रमाण और अर्थके सम्बन्धके विषयमें भी छागू होते हैं, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

शंका-शब्द और अर्थमें यदि स्वभावसे ही वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध है तो फिर वह पुरुषव्यापारकी अपेक्षा क्यों करता है ?

समाधान-प्रमाण यदि स्वभावसे ही अर्थसे सम्बद्ध है तो फिर वह इन्द्रियन्यापार या आलोककी अपेक्षा क्यों करता है ? इसप्रकार शब्द और प्रमाण दोनोंमें शंका और समाधान समान हैं। फिर भी यदि प्रमाणको स्वभावसे ही पदार्थीका प्रहण करनेवाला माना जाता है तो शब्दको भी स्वभावसे ही अर्थका वाचक मानना चाहिये।

अथवा, शब्द और पदार्थका सम्बन्ध कुत्रिम है। अर्थात् पुरुषके द्वारा किया हुआ है, इसकिये वह पुरुषके व्यापारको अपेक्षा रखता है।

९ २००. शब्द भेदसे जो नाना अर्थीमें अभिकृद है अर्थात् जो शब्द भेदसे अर्थभेद मानता है उसे समभिकदनय कहते हैं। जैसे-एक ही देवराज इन्दनक्रियाका कर्ता अर्थात भाषा और ऐश्वर्य आदिसे युक्त होनेके कारण इन्द्र, शकनात् अर्थात् सामध्येवाला होनेके कारण शक और पुर अर्थात् नगरोंका वारण अर्थात् विभाग करनेवाछा होनेके कारण पुरन्दर

<sup>(</sup>१) "न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमध्येन" """ मी० इस्तो० (२) मी० इस्तो० सु० २ इस्तो० ४७। तुलमा--''स्वहेतुजनितोप्पर्यः परिच्छेद्यः स्वतो यथा । तथा ज्ञानं स्वहेतुत्यं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥''-सची० कार ५९ १ (१) 'मानार्यसमिरीहणात् समभिक्षः । यतो मानायन् समरीरयेकमर्यमानिमुक्येत रूढः समिक्दः। "'अववा यो यनिविक्दः स तम समित्याभिमुखीनारोहणात् समिभक्दः।''-सर्वार्वसि०, सस्वार्यसा० रावव । "पर्यायभेदाविष्टकार्यनेदकर्।"-क्की० स्थाप्त वा० ७२ । समावसंब का० ८३ । स० मकी० पु० २७३। मामिक क्यों र राजनाक दुर १७९। नवकार मार ४१। ''बल्बी डिकममां होड अवस्य गए 

मिवतच्यमित्यभिप्रायवान् समिमिरुढ इति बोद्धच्यः । अस्मिन्यये न सन्ति पर्यायगेन्दाः, अतियदमर्थमेदाम्युपगमात् । न च द्वौ शब्दावेकस्मिन्यथे वर्तेते, भिन्नयोरेकार्थे द्वति-विशेषात् । न च समानशक्तित्वात्तत्र वर्तेते, समानशक्तयोः शब्दयोरेकत्वापत्तेः । ततो वाचकमेदादवश्यं वाच्यमेदेन भाव्यमिति । अथ स्यात्, न शब्दो वस्तुधर्मः, तस्य ततो मेदात् । नामेदः, भिन्नित्यग्राद्यत्वात् भिन्नार्थिक्रयाकारित्वात् भिन्नसाधनत्वात् जवायोगेयभावोपरुम्भाव । न विशेष्याद्भिन्नविशेषणम्, अव्यवस्थापत्तेः । ततो न वाचक-

कहराता है। ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थसे सम्बन्ध रखते हैं, इसलिये एक अर्थके बाचक नहीं हैं। आशय यह है कि अर्थभेदके बिना पदोंमें भेद बन नहीं सकता है, इसलिये पद-मेदसे अर्थमें भेद होना ही चाहिये इस अभिप्रायको स्वीकार करनेवाला समिमिरूदनय है, ऐसा समझना चाहिये। इस नयमें पर्यायबाची शब्द नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि यह नय प्रत्येक पदका भिन्न अर्थ स्वीकार करता है अर्थात् यह नय एक पद एक ही अर्थका वाचक है ऐसा मानता है। इस नयकी दृष्टिमें दो शब्द एक अर्थमें रहते हैं ऐसा मानना भी ठींक नहीं है, क्योंकि भिन्न दो शब्दोंका एक अर्थमें सद्भाव माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि उन दोनों शब्दोंमें समान शक्ति पाई जाती है, इसलिये वे एक अर्थमें रहते हैं, सो ऐसा कहना भी ठींक नहीं है, क्योंकि यदि दो शब्दोंमें सर्वथा समान शक्ति मानी जायगी तो फिर वे दो नहीं रहेंगे एक हो जायेंगे। इसलिये जब वाचक शब्दोंमें भेद पाया जाता है तो उनके बाच्यभूत अर्थमें भेद होना ही चाहिये।

दांका—शब्द वस्तुका धर्म तो हो नहीं सकता है, क्योंकि शब्दका वस्तुसे भेद पाया जाता है। शब्दका यदि वस्तुसे अभेद माना जाय सो भी नहीं है, क्योंकि शब्दका प्रहण भिन्न इन्द्रियसे होता है, शब्द भिन्न अर्थिकिया-को करता है और वस्तु भिन्न अर्थिकियाको करती है, शब्द भिन्न कारणसे उत्पन्न होता है और वस्तु भिन्न कारणसे उत्पन्न होती है तथा दोनोंमें उपाय-उपयभाव पाया जाता है अर्थात् शब्द उपाय है और वस्तु उपेय है, क्योंकि शब्दके द्वारा वस्तुका बोध होता है, इसिछिये शब्द और वस्तुका अभेद नहीं बनता है। शब्द और अर्थमें विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विशेषण-विशेष्य नहीं वा सकती

समिभिक्देः"—अनु० सू० १४५। आ० नि० गा० ७५८। 'सत्स्वर्थेषु असंक्रमः समिभिक्दः।' त० भा० १।३६। ''जं जं सण्णं मासइ तं तं क्विय समिभिरोहष जम्हा। सण्णंतरत्यिवमुहो तओ तओ समिभिक्दो ति।''—विद्योद्या० गा० २७२७। सम्मति० टी० पू० ६१६। प्रमाणनय० ७।३६। स्या० म० पू० ३१४। ''पर्यायशब्देषु निक्तिभेदेन भिश्नमर्थं समिभिरोहन् समिभिक्दः।''—जैनतर्कमा० पू० २२।

<sup>(</sup>१) "न पर्यायशान्दाः सन्ति भिन्नपदानामेकार्यवृत्तिविरोधात्।"-ष० सं० पृ० ८९। ध० आ० प० ५४४। (२) "नामेवो वाच्यवाचकभावात् भिन्निन्द्रयग्राह्यत्वात् भिन्नसाधनत्वात् भिन्नार्यक्रियाकारित्वात् सपायोपेवरूपत्वात् त्विगिन्द्रियग्राह्याग्राह्यत्वात् स्वरमोदकशक्योच्चारणे मुसस्य घटनपूरणप्रसङ्गात् वैयिन-करण्यात्।"-ष० आ० प० ५४४।

मेदाद्वाच्यमेद इति ? न, प्रकारयाद्धिकानामेव प्रमाण-प्रदीप-सूर्य-मणीन्द्वादीनां प्रकाश-कत्वोपलन्मात्, सर्वथैकत्वे तदनुपलभ्मात् । ततो भिकोऽपि शब्दोऽर्थप्रतिपादक इति प्रतिपत्तव्यम् ।

प्रें २०१. एवम्भवनादेवम्भूतः। अस्मिन्नये न पदानां समासोऽस्ति, स्वरूपतः

है। इसप्रकार जब शब्द और अर्थका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता तो शब्दके भेदसे अर्थमें भेद-नहीं माना जा सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिसप्रकार प्रमाण, प्रदीप, सूर्य, मणि और चन्द्रमा आदि पदार्थ घट पट आदि प्रकारसभूत पदार्थोंसे भिन्न रहकर ही उनके प्रकाशक देखे जाते हैं, यदि उन्हें सर्वथा अभिन्न माना जाय तो उनमें प्रकाश्य-प्रकाशकभाव नहीं बन सकता है उसीप्रकार शब्द अर्थसे भिन्न होकर भी अर्थका बाचक होता है ऐसा समझना चाहिये। इसप्रकार जब शब्द अर्थका बाचक सिद्ध हो जाता है तो वाचक शब्दके भेदसे उसके वाच्य-भूत अर्थमें भेद होना ही चाहिये।

विशेषार्थ-समभिरूहनय पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे अर्थमें भेद स्वीकार करता है। इस पर शक्काकारका कहना है कि शब्द अर्थका धर्म नहीं है, क्यों कि शब्द और अर्थमें मेद है। यदि शब्दका और अर्थका एकसाथ एक इन्द्रियसे ग्रहण होता, दोनों ही एक कार्य करते, दोनों ही एक प्रकारके कारणसे उत्पन्न होते और दोनोंमें उपाय-उपेयभाव न होता तो शब्द-को अर्थसे अभिन्न भी माना जा सकता था। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि शब्दका प्रहण श्रोत्र इन्द्रियसे होता है और अर्थका महण चक्षु इन्द्रियसे। शब्द श्रोत्र-प्रदेशमें पहुँचकर भिन्न अर्थिकयाको करता है और घटादि अर्थ जल्लघारणादिरूप भिन्न अर्थिकयाको करते हैं। शब्द तालु आदि कारणोंसे उत्पन्न होता है और घटादि अर्थ मिट्टी कुम्हार और चक्र आदि कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। शब्द खपाय है और अर्थ उपेय। तथा शब्द और अर्थमें विशेषण-विहोध्यभाव होनेसे शब्दभेदसे अर्थभेद बन जायगा यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि भिन्न दो पदार्थों में विशेषण-विशेष्यभाव भी नहीं बन सकता है। इसप्रकार शब्दका अर्थसे भेद सिद्ध हो जाने पर शब्दभेदसे अर्थभेद मानना युक्त नहीं है। इसका यह समाधान है कि यद्यपि शब्द अर्थसे भिन्न है, फिर भी शब्द अर्थका वाचक है ऐसा माननेसें कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाण, प्रदीप, सूर्य, मणि और चन्द्रमा आदि पदार्थ यद्यपि अपने प्रकाश्यभूत घटादि पदार्थींसे भिन्न पाये जाते हैं फिर भी वे घटादि पदार्थीके प्रकाशक हैं। अतः जब मणि आदि पदार्थ अपनेसे भिन्न घटादि पदार्थींके प्रकाशक हो सकते हैं तो शब्द अपनेसे भिन्न अर्थके वाचक रहें इसमें क्या आपत्ति है ? सर्वथा अभेदमें वाच्य-वाचकभाव और प्रकारय-प्रकाशकभाव बन भी नहीं सकता है, क्योंकि बाच्य-बाचक और प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव दोमें होता है। अतः शब्द अर्थसे भिन्न होता हुआ भी अर्थका वाचक है यह सिद्ध हो जाता है और पसके सिद्ध हो जाने पर शब्द भेदसे अर्थभेद बन जाता है, जो कि समिन रूदनयका विषय है।

६ २०१. 'एवं भवनात्' अर्थात् जिस शब्दका जिस कियारूप अर्थ है तद्रप कियारो परिणत समयमें ही उस शब्दका प्रयोग करना युक्त है, अन्य समयमें नहीं, ऐसा जिस नयका

<sup>(</sup>१) 'येनारवना भूतस्तिय अध्यवसावयति इत्येवस्यतः । अभवा येनारथना येन शानेत सूतः परिणतः

कारुमेदेन च मिकानामेकत्विविरोधात्। न पैदानामेककालष्ट्रिः समासः, क्रमोत्पनानां क्षणभिषणां तदनुषपत्तेः। नैकार्थे वृत्तिः समासः, भिन्नपदानामेकार्थे वृत्त्यनुषपत्तेः। न वर्णसमासोऽप्यस्ति, तत्रापि पदसमासोक्तदोषप्रसङ्गात्। तत एक एव वर्ण एकार्थ वाचक इति पैदगतवर्णमात्रार्थः एकार्थ इत्येवम्भूताभिप्रायवान् एवम्भूतनयः। सत्येवं वाच्य-वाचकभावः प्रणश्यतीति चेत् ? नैष दोषः, नयविषयप्रदर्शनात्। एवं सप्तानां नयानां दिङ्मात्रेण स्वरूपनिरूपणा कृता।

अभिप्राय है उसे एवंभूतनय कहते हैं। इस नयमें पदोंका समास नहीं होता है, क्योंकि जो पर स्वरूप और कालकी अपेक्षा भिन्न हैं, उन्हें एक माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि पदोंमें एककालवृत्तिरूप समास पाया जाता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पद कमसे ही उत्पन्न होते हैं और वे जिस क्षणमें उत्पन्न होते हैं उसी क्षणमें विनष्ट हो जाते हैं, इसिंख्ये अनेक पदोंका एक कालमें रहना नहीं बन सकता है। पदोंमें एकार्थ वृत्तिरूप समास पाया जाता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न पदोंका एक अर्थमें रहना बन नहीं सकता है। तथा इस नयमें जिसप्रकार पदोंका समास नहीं बन सकता है, क्योंकि अनेक पदोंका कि सकता है उसीप्रकार घ, ट आदि अनेक वर्णोंका भी समास नहीं बन सकता है, क्योंकि अनेक पदोंके समास माननेमें जो दोष कह आये हैं वे सब दोष अनेक वर्णोंके समास माननेमें भी प्राप्त होते हैं। इसिल्ये एवंभूतनयकी दृष्टिमें एक ही वर्ण एक अर्थका वाचक है। अतः घट आदि पदोंमें रहनेवाले घ, ट और अ, अ आदि वर्णमात्र अर्थ ही एकार्थ हैं इसप्रकारके अभिप्रायवाला एवंभूतनय समझना चाहिये।

शंका-यद एवं भूतनयको उक्त अभिप्रायवाला माना जायगा तो वाच्य-वाचकभाव-का लोप हो जायगा।

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एवं भूत नयका विषय दिखळाया है। इसप्रकार सातों नयोंके स्वरूपका संक्षेपसे निरूपण किया।

विशेषार्थ—(१) पर्यायार्थिकनय पर्यायको विषय करता है द्रव्यको नहीं, यह तो पहले ही कहा जा चुका है। पर्यायार्थिकनयके इस लक्षणके अनुसार ऋजुसूत्र आदि सभी पर्या-यार्थिक नयोंका विषय वर्तमानकालीन एक समयवर्ती पर्याय होता है यह ठीक है। फिर भी

तेनैवाध्यवसाययित।"—सर्वार्थसि०, तस्वार्थवा० १।३३। "इत्थम्भूतः क्रियाश्रयः—लघी० क्लो० ४४। प्रमाणसं० इलो० ८३। त० इलो० पृ० २७४। "एवं भेदे भवनादेवम्भूतः"—घ० सं० पृ० ९०। "वाध्यकगतवर्ण-भेदेन अर्थस्य वागाद्यर्थभेदेन गवादिशब्दस्य च भेदकः एवम्भूतः, क्रियाभेदेनार्थभेदक एवम्भूतः ॥" घ० आ० प० ५४४। नयविव० इलो० ९४। प्रमेयक० पृ० ६८०। नयधक० गा० ४३। "वंजणअत्यतदुभयं एवं-मूओ विसेसेइ"—अनु० सू० १४५। आ० नि० गा० ७५८। "वय्ञजनार्थयोरेवम्भूतः—त० भा० १।३५। "वंजणभत्येणत्यं च वंजणेणोभयं विसेसेइ। जह घटसद् चेष्टावया तहा तं ि तेणेव।।"—विद्येषा०गा० २७४३। सन्मति० टी० पृ० ३१४। प्रमाणनय० ७।४०। स्या० म० पृ० ३१५। "शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूत-क्रियाविष्टमधं वाच्यत्वेनाम्युपगच्छन्नेवम्भूतः।"—जैनतकंभा० पृ० २३।

<sup>(</sup>१) तुलना-"न पदानां समासोऽस्ति भिन्नकालबर्तिनां भिन्नार्थवितिनाञ्च एकत्विवरोधात्।"-ब० सं• पू॰ ९०। (२) "पदगतवर्णभेदाद्वाच्यभेदस्य अध्यवसायकोऽप्येवस्भूतः।"-घ० सं• पू॰ ९०।

A Company of the Comp

# ९ २०२. द्रव्यार्थिकनैगमः पर्यायार्थिकनैगमः द्रव्यपर्यायार्थिकनैगमञ्चत्येवं त्रयो

ऋजुस्त्र नयमें लिंगादिकके भेदसे होनेवाला पर्यायमें अविवक्षित है, अतः शब्दनयकी अपेक्षा ऋजुस्त्रका विषय समान्यरूप हो जाता है और शब्दनयका विशेषरूप । शब्दनयमें पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे होनेवाला पर्यायभेद अविवक्षित है, इसल्ये समभिरूदनयकी अपेक्षा शब्दनयका विषय सामान्यरूप हो जाता है और समभिरूदनयका विशेषरूप । इसीप्रकार समभिरूदनयमें वर्णभेदसे होनेवाला पर्यायभेद अविवक्षित है, इसल्ये एवंभूदन्नयकी अपेक्षा समभिरूदनयका विषय समान्यरूप हो जाता है और एवंभूदनयका विषय विशेषरूप । एवंभूतनयका विषय समान्यरूप हो जाता है और एवंभूतनयका विषय विशेषरूप । एवंभूतनयके इसी विषयको घ्यानमें रखकर मूलमें पदोंमें एककालवृत्तिसमासका निषेध करके यह बतलाया है कि इस नयकी दृष्टिमें जिसप्रकार पदोंका समास नहीं बनता है उसीप्रकार वर्णोंका भी समास नहीं बनता है। अत्रएव इस नयका विषय प्रत्येक वर्णका वाच्यभूत अर्थ हो समझना चाहिये।

(२) इसप्रकार अनन्तर पूर्व जो सात नय कहे गये हैं वे उत्तरोत्तर अल्प विषयवाळे हैं, अर्थात् नैगमनयके विषयमें संप्रह आदि छहों नयोंका विषय समा जाता है। संप्रह नयके विषयमें अभेदरूपसे व्यवहार आदि पांचों नयोंका विषय समा जाता है। इसीप्रकार आगे भी समझना चाहिये। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि संप्रह्नयकी अपेक्षा नैगम-नयका, व्यवहारनयकी अपेक्षा संप्रहनयका और ऋजुसूत्रनय आदिकी अपेक्षा व्यवहारनय आदिका विषय महान् है। अर्थात् नैगमनयका समग्र बिषय संग्रहनयका अविषय है। संग्रह-नयका समग्र विषय व्यवहारनयका अविषय है। इसीप्रकार आगे भी समझना चाहिये। इन सातों नयोंमें से नैगम नय द्रव्य और पर्यायगत भेदाभेदको गौण-मुख्यभावसे ग्रहण करता है, इसलिये संग्रहनयके विषयसे नैगमनयका विषय महान् है और नैगमनयके विषय-से संग्रह नयका विषय अल्प है। संग्रहनय अभेदरूपसे सत्ता और अवान्तर सत्ताओंको ग्रहण करता है, इसि छिये व्यवहारनयसे संग्रहनयका विषय महान् है और संग्रहनयसे व्यव-हारनयका विषय अल्प है। व्यवहारनय भेदरूपसे द्रव्यको विषय करता है, इसिखये ऋजु-सूत्रनयके विषयसे व्यवहारनयका विषय महान् है और व्यवहारनयके विषयसे ऋजुसूत्र-नयका विषय अल्प है। ऋजुसूत्रनय वर्तमानकालीन एक समयवर्ती पर्यायको ग्रहण करता है, इसिलये शब्दनयके विषयसे ऋजुसूत्रनयका विषय महान् है और ऋजुसूत्रनयके विषयसे शब्द नयका विषय अल्प है। शब्दनय लिक्कादिकके भेदसे वर्तमानकालीन पर्यायको भेदकपसे ग्रहण करता है, इस खिये समिमिकदनयके विषयसे शब्दनयका विषय महान् है और शब्द-नयके विषयसे समभिरूढ़ नयका विषय अल्प है। समभिरूद्वनय पर्यायवाची शब्दोंके भेद्से वर्तमानकालीन पर्यायको भेदरूपसे स्वीकार करता है, इसलिये वर्णभेदसे पर्यायके भेदको माननेवाले एवं भूतनयसे समभिरूढ़ नयका विषय महान् है और समभिरूढ़ नयके विषयसे एवं भूतनयका विषय अल्प है। ये सातों ही नय परस्पर सापेक्ष हैं। इसका यह अभिप्राय है कि यद्यपि प्रत्येक नय अपने ही विषयको प्रहण करता है फिर भी उसका प्रयोजन दूसरे दृष्टिकोणका निराकरण करना नहीं है। इससे अनेकान्तात्मक वस्तुकी सिद्धि हो जाती है और इसी विवक्षासे ये सातों नय समीचीन कहे जाते हैं।

§ २०२. शंका-द्रव्यार्थिकनैगम, पर्यायार्थिकनैगम और द्रव्यपर्यार्थिकनैगम इस-

<sup>(</sup>१) "स हि त्रेषा प्रवर्तते द्रव्ययोः पर्याययोः द्रव्यपर्याययोवां गुणप्रधानभावेन विवक्षायां नगमत्वात् नैकं गमो नैगम इति निर्वचनात् । तत्र द्रव्यनेगमो द्रेषा शुद्धव्यनेगमोऽशुद्धव्यनेगमश्चेति । पर्यायनेगमस्त्रेषा

नैगमाः। तत्र संवीमकं, सदिविशेषात्, सर्वे द्विविधम्, जीवाजीवमेदादित्यादियुक्त्यवष्टम्मबलेन विषयीकृतसंग्रहच्यवहारनयविषयो द्रच्यार्थिकनैगमः। ऋजुस्त्रादिनयचतुष्टयविषयं युक्त्यवष्टम्भवलेन प्रतिपन्नः पर्यायार्थिकनैगमः। द्रच्यार्थिकनयविषयं पर्यायार्थिकनयविषयश्च प्रतिपन्नो द्रच्य-पर्यायार्थिकनैगमः। एवं त्रिभिनैंगमैः सह नव
नयाः किन्न भवन्ति चेत् ? नेप दोषः, इष्टम्, अनिष्टमेदविविक्तविकल्पसंच्यवहार्र्थत्वात्। उक्तश्च--

जाबइया वयणवहा तावइया चेव होति णयवादा। जाबइया णयवादा तावइया चेव होति परसमया।।९३॥

प्रकार नैगमनय तीन प्रकारका है। उन तीनों में से, सत् सामान्यकी अपेक्षा पदार्थों कोई विशेषता नहीं होने से सब एक हैं तथा जीव और अजीव के भेदसे सब दो रूप हैं इत्यादि युक्तिरूप आधारके बस्से संग्रह और व्यवहार इन दोनों नयों के विषयको स्वीकार करने वाला द्रव्यार्थिक नैगमनय है। ऋजुसूत्र चारों पर्यायार्थिक नयों के विषयको युक्तिरूप आधारके बस्से स्वीकार करने वाला पर्यायार्थिक नैगमनय है। तथा द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नयके विषयको स्वीकार करने वाला द्रव्यपर्यायार्थिक नैगमनय है। इसप्रकार तीन नैगमनयों के साथ नौ नय क्यों नहीं हो जाते हैं अर्थात् नैगमके उक्त तीन भेदों को संग्रहनय आदि छह नयों में मिछा देने पर नयके नौ भेद क्यों नहीं माने जाते हैं?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनिष्ट भेदोंसे रहित अन्य सब विकल्पोंके व्यवहारका हेतु होनेसे यह इष्ट है।

जितने वचनमार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं और जितने नयवाद हैं एतने ही पर समय

(१) तुलना-"यथा सर्वमेकं सदिवशेषात् सर्वं दित्वं जीवाजीवात्मकत्वात्।"" त० भा० १।३५। (२) इष्टत्वात्, नयानामियत्तासंख्यानियमाभावात् उक्तञ्च मु०। 'नव नयाः वविच्छू यन्ते इति चेत्; न; नयनामियत्तासंख्यानियमाभावात्" ष० झा० प० ५४४। (३) सन्मति० ३।४७।

§ २०३. <u>एते सर्वेऽपि नयाः एकान्तावधारणगर्गा मिध्यादृष्टयः</u>, एतेरघ्यवितिन्यस्तमावात्। न च नित्यं वस्त्वस्ति, तत्र क्रमयीगपद्यामयामयाकियाविरोधात्। न नित्यं वस्तु प्रमाणविषयः, प्राक्त्र [—तिपादितदोषानुषङ्गतस्तस्य प्रमाणविषयःवायोगात् ]। प्रत्यभिज्ञान-सन्धानप्रत्ययाभ्यां बहिरङ्गान्तरङ्गवस्तुनो नित्यत्वमूद्यत इति चेत् ? न, नित्यै-कान्ते प्रत्यस्तमितपूर्वापरीभावे प्रत्यभिज्ञान-सन्धानप्रत्यययोरसत्त्वात्। व्यतिरेकप्रत्ययो भ्रान्त इति चेत् ? न, बाधकप्रमाणमन्तरेण तद्भ्रान्त्यनुपपत्तेः। अन्वयप्रत्ययस्तद्वाधक

§ २०३. ये सभी नय यदि परस्पर निरपेक्ष होकर वस्तुका निरुचय कराते हैं, इसिछये मिध्यादृष्टि हैं, क्योंकि एक दूसरेकी अपेक्षाके बिना ये नय जिस प्रकारकी वस्तुका निरुचय कराते हैं वस्तु नैसी नहीं है। उनुमें सर्वथा नित्यवादी नय वस्तुका सर्वथा नित्यस्पसे निरुचय कराता है परन्तु वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, क्योंकि यदि पदार्थको सर्वथा नित्य माना जायगा ता उसमें क्रमसे अथवा एक साथ अथिकिया नहीं बन सकती है। अथित नित्य वस्तु न तो क्रमसे ही कार्य कर सकती है और न एक साथ ही कार्य कर सकती है। तथा सर्वथा नित्य वस्तु प्रमाणका विषय भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सर्वथा नित्य वस्तुको प्रमाणका विषय मानने पर पहले नित्य वस्तुके अस्तित्वमें जो दोष दे आये हैं उन दोषोंका प्रसंग यहां भी प्राप्त होता है, इसिछये नित्य वस्तु प्रमाणका विषय नहीं हो सकती है।

शंका—प्रत्यभिज्ञान प्रत्ययसे बहिरंग वस्तुकी और अनुसंधान प्रत्ययसे अन्तरंग वस्तुकी नित्यताका तर्क किया जा सकता है। अर्थात् 'यह वही वस्तु है' इस प्रकारके ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तथा यही ज्ञान जब अन्तर्मुख होता है कि 'मैं वही हूँ' तो उसे अनुसम्धान प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययोंसे वस्तु नित्य ही सिद्ध होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नित्यैकान्तमें पूर्वापरीभाव नहीं बनता है अर्थात् जो सर्वथा नित्य है उसमें पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय नहीं हो सकती हैं। और पूर्वापरीभावके नहीं बननेसे न उसमें प्रत्यभिक्कान प्रत्यय हो सकता है और न अनुसन्धान प्रत्यय हो सकता है।

शंका-जो पर्याय पूर्वक्षणमें थी वह उत्तरक्षणमें नहीं है। इसप्रकारका जो व्यतिरेक प्रत्यय होता है वह भ्रान्त है।

समाधान- हीं, क्योंकि बाधक प्रमाणके बिना व्यतिरेक प्रत्ययको भ्रान्त कहना असंगत है।

<sup>(</sup>१) "अर्थिकया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयोः । क्रमाक्रमाम्यां भावानां सा लक्षणतया मता ।"
—स्वी० का० ८। "क्रमेण युगपच्चापि यस्मादर्थिक्रयाकृतः । न भवन्ति स्थिराः भावाः निःसत्त्वास्ते ततो
मताः"—तस्वर्सं० पू० १४३ । वादन्याय० पू० ७। हेतुवि०टी०प० १४२ । क्षणभङ्क्ति० पू० २० । अकस्त्रकृ०
दि० पू० १३७। न्यायकुम् ० दि० पू० ८। (२) प्राक् प्रयोगः प्रत्यभिज्ञानप्रत्ययप्रशस्तमेव ? प्राक् प्र (त्रृ १९)
प्रस्मिक्तान—ता०, । तुलवा--"अध्यक्षेण नित्यानित्यमेव तदवगम्यते, अन्यथा तदवगमाभावप्रसङ्गात् ।
तथा च यदि तत्र अप्रच्युतानृत्यन्नस्थिरैकस्वभावं सर्वथा नित्यमम्युपगम्यते एवं तिह् तिद्वज्ञानजननस्वभावं
वा स्याद्यजनस्वभावं वाः इत्येवं तावदेकान्तित्यपक्षे विज्ञानादिकार्यायोगात् तदवगमाभाव इति ।"—
क्रमेक्शन्तवाव० प्र० पृ० २२—२४। (३) "तदेकान्तद्वयेऽपि परामर्शप्रत्ययानुपपत्तेरनेकान्तः ।"—अद्या०,
स्वदसह् पृ० २०५।

इति चेत्, व्यतिरेकप्रत्ययैः [कथन्न तद्वाधकः ? ननु धर्मादयोऽपरिणामिनो नित्यैक-कृषेणावस्थिता दृश्यन्ते इति चेत्? न,] जीवपुद्रलेषु सिक्रयेषु परिणमत्सु तदुपकारकाणां धर्मादीनामपरिणामित्वविरोधात् । न क्षणिकमस्ति, भावाभावाभ्यामर्थिकियाविरोधात् । न क्षणिकं प्रत्यक्षेण विषयीकियते, तत्र तद्वृत्तिविरोधात्, अनुपलम्भाच । अत्रोपयोगी बलोकः—

शंका-जो वस्तु पूर्व क्षणमें थी वही उत्तर क्षणमें है इसप्रकार जो अन्वयप्रत्यय होता है वह व्यतिरेकप्रत्ययका बाधक है।

समाधान-नहीं, क्योंकि यदि अन्वय प्रत्यय व्यतिरेक प्रत्ययका बाधक हो सकता है तो व्यतिरेकप्रत्यय भी अन्वयप्रत्ययका बाधक क्यों नहीं हो जाता है ?

शंका-आपके मतमें भी धर्मादिक द्रव्य अपरिणामी हैं, अतः वे नित्य और एकरूपसे अबस्थित देखे जाते हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि सिक्रिय जीव और पुद्गल द्रव्योंके परिणमन करते रहने पर उनके उपकारक धर्मादिक द्रव्योंको सर्वथा अपरिणामी माननेमें विरोध आवा है।

तथा वस्तु सर्वथा क्षणिक भी नहीं है, क्योंकि सर्वथा क्षणिक वस्तुमें भाव और अभाव होनों प्रकारसे अर्थिकिया नहीं बन सकती है। अर्थात् क्षणिक वस्तु जब भावरूप होती है तब भी अर्थिकिया नहीं कर सकती, क्योंकि जिस क्षणमें वह उत्पन्न होती हैं। उस क्षणमें तो कुछ काम कर सकना उसके लिये संभव नहीं। है वह क्षण तो उसके आत्मलाभका है और दूसरे क्षणमें नष्ट हो जाती है, इसल्ये दूसरे क्षणमें भी उसमें अर्थिकिया नहीं बन सकती है। तथा अभावरूप दशामें भी वह अर्थिकिया नहीं कर सकती है, क्योंकि जो वस्तु नष्ट हो जाती है उसमें अर्थिकिया नहीं हो सकती है। तथा सर्वथा क्षणिक वस्तु प्रत्यक्षका विषय नहीं है, क्योंकि सर्वथा क्षणिक वस्तुमें प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है और प्रत्यक्षके द्वारा सर्वथा क्षणिक वस्तुका प्रहण पाया भी नहीं जाता है। इस विषयमें उपयोगी इलोक देते हैं—

<sup>(</sup>१) यः (तृ० ३०) जीवपु-मृ०ता०।-यः (तृ०३०) पणावस्थिता दृश्यन्त इति चेन्न जीवपु-स०। य तद्यारोपणावस्थिता दृश्यते इति चेन्न जीवपु-स०,आ०। (२) "ततः सुक्तं क्षणिकपक्षो बुद्धिमिद्मरनावरणीयः सर्वेषा अर्थेक्रियाविरोधात् नित्यत्वैकान्तवत्। नम्बर्थिक्रया कार्यकारणरूपा सत्येव कारणे स्यावसत्येव वा। सयेत्व कारणे यदि कार्यं त्रेलोक्यमेकक्षणवित्त स्यात्, कारणक्षणकाले एव सर्वस्योत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात् ततः सन्तानाभावात् पक्षान्तरासंभवाष्ट्य। यदि पुनरसत्येव कारणे कार्यं तदा कारणक्षणात् पूर्वं पद्याच्यानाविश्वनन्तव्य कारणः कार्यसहितः स्यात् कारणाभावाविशेषात्।"—अष्टक्ष०, अष्टसह० पू० १८७, ९१। न्यायकुष्क० पू० ३७९। "क्षणिकेष्वपि इत्यादिना भवन्तयोगसेनमतमाशकूते क्रमेण युगपण्यापि यतस्तेऽर्याक्रयाकृतः। न भवन्ति ततस्तेषां व्ययः क्षणिकताश्ययः।"—तस्वसं० का० ४२८। क्षणिकस्यापि भावस्य सत्त्वं नास्त्येव सोऽपि हि। क्रमेण युगपद्यापि न कार्यकारणे क्षमः।" न्यायम० पू० ५४३। न्यायवा० ता० ३।२।१४। विधिवि० टी० न्याय० पू० १३०। प्रशा० किरणा० पू० १४४। (३) कः (तृ० १९) प्रत्यय—ता० स० व० वा० ।

" ···ः प्रत्यक्षविज्ञानप्राहकं नानुमानवत् ॥९४॥''

§ २०४. नानुमानमिष तद्ग्राहकम्, निर्विकन्षे सविकन्पस्य वृत्तिविरोधात्। ततो न क्षणिकमस्ति । नोभयरूपम्, विरोधात् । नानुभयरूपम्, निःस्वभावतापत्तेः। उक्तश्र—

> उपजांति वियंति य भावा णियमेण पजावणयस्म । दृव्वद्वियस्स सव्वं सदा अणुप्पण्णमविणहुं ॥९५॥ दृव्वं पजावविष्यं दृव्वविष्ठत्ता य पजाया णित्थ । उपायद्विदिभंगा हंदि द्वियळक्खणं एयं ॥९६॥ एदे पुण संगहदो पादेकमळक्खणं दुवण्हं पि । तम्हा मिच्छाइट्ठी पादेकं वे वि मूळणयां ॥९७॥

|      | 66   | •••• | •••• | ••• | **** |      | **** | *** | •••• | ****      |  |  |  |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----------|--|--|--|
| •••• | **** | **** | •••• | ••• | •••  | •••• | •••• | *** | ારશા | ાષ્ટ્રશા" |  |  |  |

\$ २०४. अनुमान भी सर्वथा क्षणिक वस्तुका प्राहक नहीं है, क्योंकि सर्वथा क्षणिक वस्तु निर्विकल्प है, अतः उसमें सिवकल्प झानकी प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है। अतः सर्वथा क्षणिक वस्तु नहीं बनती है। सर्वथा नित्यानित्यक्षप वस्तु भी सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि सर्वथा नित्यता और सर्वथा अनित्यताका परस्तरमें विरोध है, अतः वे दोनों धर्म एक वस्तुमें नहीं रह सकते हैं। तथा सर्वथा अनुभयक्षप भी वस्तु सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि वस्तुको सर्वथा अनुभयक्षप मानने पर अर्थात् उसको कथंचित् नित्य, अनित्य और उभय इन तीनोंक्षप न मानने पर निःस्वभावताकी आपत्ति प्राप्त होती है अर्थात् वस्तु निःस्वभाव हो जाती है। कहा भी है—

पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं। तथा द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा वे सदा अविनष्ट और अनुत्पन्नस्वभाववाले हैं। अर्थात् द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा पदार्थोंका न तो कभी उत्पाद होता है और न कभी नाश होता है वे सदा ध्रुव रहते हैं। १९५॥

द्रव्य पर्यायके बिना नहीं होता और पर्यायें द्रव्यके बिना नहीं होतीं, क्योंकि उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य ये तीनों द्रव्यके छक्षण हैं ॥९६॥

ये उत्पाद, व्यय और धीव्य तीनों मिलकर ही द्रव्यके लक्षण होते हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका जो जुदा जुदा विषय है वह द्रव्यका लक्षण नहीं है अर्थात् केवल उत्पाद और व्यय तथा केवल घीव्य द्रव्यका लक्षण नहीं है, इसिल्ये अलग अलग दोनों मूलनय मिथ्यादृष्टि हैं।।९७।।

<sup>(</sup>१) ''दग्बं पज्जविषयं दग्वियसा य पज्जबा णित्य । उप्पायद्विदिभंगा हंदि दिवयसम्खणं एयं ॥''
—सन्मिति १।१२ । (२) ''एए पुणः''—सम्मिति० १।१३ ।

§ २०५. नात्र संसार-सुख-दुःख-बन्ध-मोक्षाश्च संभवन्तः, नित्यानिंत्यैकान्त-योस्तद्विरोधात् । उक्तश्च-

ण य द्व्विद्वियपक्षे संसीरो णेव पज्जवणयस्सँ।
सासयिवयित्तवायी जम्हा उच्छेद्वादीया ॥९८॥
सुहृदुक्खसंपजोओ संभवइ ण णिच्चवायपक्ष्विमा।
एयंतुच्छेद्मिम वि सुहृदुक्खवियप्पणमजुँत्तं ॥९९॥
कम्मं जोअणिमित्तं बज्झइ कम्मिट्टदी कसायवसा।
अपरिणदुच्छिण्णेसु अ बंघद्विदिकारणं णित्थाँ ॥१००॥
बंधिम्म अपूरंते संसारभओहदंसणं मोज्झं।
बंधेण विणा [ मोक्खसुह्पत्थणा णित्थ मोक्खो य ॥१०१॥
तम्हा ] मिच्छादिद्वी सब्वे वि णया सपक्खपिडवद्धा।
अण्णोण्णणिस्सिया उण छहंति सम्मत्तसब्भावं ॥१०२॥

§ २०५. सर्वथा द्रव्यार्थिकनय या सर्वथा पर्यायार्थिकनयके मानने पर संसार, सुख, दुख, बन्ध और मोक्ष कुछ भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सर्वथा नित्यैकान्त और सर्वथा अनित्यैकान्तकी अपेक्षा संसारादिकके माननेमें विरोध आता है। कहा भी है—

द्रव्यार्थिक नयके पक्षमें संसार नहीं बन सकता है। उसीप्रकार सर्वथा पर्यायार्थिक नयके पक्षमें भी संसार नहीं बन सकता है, क्योंकि द्रव्यार्थिकनय नित्यव्यक्तिवादी है और पर्यायार्थिकनय उच्छेदवादी है। १९८॥

सर्वथा नित्यवादके पक्षमें जीवका सुख और दुःखसे सम्बन्ध नही बन सकता है। तथा सर्वथा अनित्यवादके पक्षमें भी सुख और दुःखकी कल्पना नहीं बन सकती है। १९९॥

योगके निमित्तसे कर्मबन्ध होता है और कपायके निमित्तसे बाँधे गये कर्ममें स्थिति पड़ती है। परन्तु सर्वथा अपरिणामी और सर्वथा क्षणिक पक्षमें बन्ध और स्थितिका कारण नहीं बन सकता है।।१००॥

कर्मबन्धका सद्भाव नहीं मानने पर संसारसम्बन्धी अनेक प्रकारके भयका विचार करना केवळ मूढ़ता है। तथा कमबन्धके बिना मोक्षसुखकी प्रार्थना और मोक्ष ये दोनों मी नहीं बनते हैं।।१०१॥

चूं कि वस्तुको सर्वथा नित्य अथवा सवथा अनित्य मानने पर बन्धादिकके कारण-रूप योग और कषाय नहीं बन सकते हैं। तथा योग और कषायके माननेपर वस्तु सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा अनित्य नहीं बन सकती है, इसिछिये केवल अपने अपने पक्षसे प्रतिबद्ध

<sup>(</sup>१) तुलना--"कुशलाकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित्। एकान्तग्रहरक्तेषु नाथ स्वपरवैरिषु।।" आसमी० इलो० ८। (२)-स्स (त्रु० १०) उच्छेद--ता०, "णयदव्विद्वियपम्खे संसारो णेव पज्जवणयस्स। सासयवियित्तिवायी सन्मति० १।१७। (३) दशकै० नि० गा० ६०। सन्मति० १।१८। (४) सन्मति० १।१९। (५) विणा (त्रु० १४) मिच्छादिट्ठी ता०, "बंधिम अपरन्ते संसारभओघदंसणं मोज्झं, बन्धं व विणा मोक्खसुहपत्थणा णित्थ मोक्खो य ॥"-सन्मति १।२०। (६) "तम्हा सञ्चे विणया मिच्छादिट्ठी सपवखनपिडवद्या"-सन्मति १।२१।

भावेकान्ते पदार्थानामभावानामपह्नवात्। सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम्।।१०३॥ कार्यद्रव्यमनादि स्यात्प्रागभावस्य निह्नवे। प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेऽनन्ततां प्रजेत् ॥१०४॥

ये सभी नय मिध्यादृष्टि हैं। परन्तु यदि ये सभी नय परस्पर सापेक्ष हों तो समीचीनपनेको प्राप्त होते हैं अर्थात् सम्यग्दृष्टि होते हैं ॥१०२॥

पदार्थ सर्वथा सत्स्वरूप ही हैं इसप्रकारके निश्चयको भावेकान्त कहते हैं। उसके मानने पर अर्थात् पदार्थोंको सर्वथा सत् स्वीकार करने पर प्रागभाव आदि चारों अभावोंका अपलाप करना होगा अर्थात् उनके होते हुए भी उनकी सत्ताको अस्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसा होनेसे हे जिन! आपके स्याद्वाद शासनसे भिन्न सांख्य आदिके द्वारा माने गये पदाथ इतरेतराभावके बिना सर्वात्मक, प्रागभावके बिना अनादि, प्रध्वंसाभावके बिना अनन्त और अत्यन्ताभावके बिना निःस्वरूप हो जाते हैं।।१०३।।

विशेषार्थ-पदार्थ न केवल भावात्मक ही हैं और न केवल अभावात्मक ही हैं। किन्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा भावात्मक और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा अभावात्मक होनेसे भावाभावात्मक हैं। यदि ऐसा न माना जाय तो प्रतिनियत पदार्थकी व्यवस्था ही नहीं बन सकती है। जैसे घट घट ही है घट पट नहीं है, यह व्यवस्था तभी बन सकती है जब घटका स्वचतुष्ट्यकी अपेक्षा सद्भाव और पटादिकी अपेक्षा अभाव स्वीकार किया जाय। यदि घटमें स्वचतुष्ट्यके समान परचतुष्ट्यसे भी सस्व स्वीकार कर लिया जाय तो घट केवल घट नहीं रह सकता उसे पटक्ष्य होनेका भी प्रसंग प्राप्त होता है। अतः घट भावक्ष्य भी है और अभावक्ष्य भी है यह निष्कर्ष निकलता है। किन्तु जो इतर एकान्तवादी मत ऐसा नहीं मानते हैं और वस्तुको केवल भावक्ष्य ही स्वीकार करते हैं वे पदार्थों ने विद्यमान अभाव धर्मका अपलाप करते हैं जिसके कारण उनकी तस्वव्यवस्थामें चार महान दृषण आते हैं जो कि संक्षेपमें मूलमें बतलाये हैं।।।१०३।। आगे उन्हीं दृषणोंको स्पष्ट करके बतलाते हैं।

कार्यके स्वरूप छाभ करनेके पहले उसका जो असाव रहता है वह प्रागभाव है। दूसरे शब्दोंमें जिसका असाव नियमसे कार्यरूप पड़ता है वह प्रागभाव है। उसका अपछाप करने पर कार्यद्रव्य घट पटादि अनादि हो जाते हैं। तथा कार्यका स्वरूप छाभके पश्चात् जो असाव होता है वह प्रध्वंसाभाव है। दूसरे शब्दोंमें जो कार्यके विघटनरूप है वह प्रध्वंसाभाव है। उसके अपछाप करने पर घट पटादि कार्य अनन्त अर्थात् अन्तरिहत अविनाशी हो जाते हैं।।१०४।।

विशेषार्थ-कार्यको पूर्ववर्ती पर्यायको प्रागमाव और उत्तरवर्ती पर्यायको प्रध्वंसामाव कहते हैं। यदि उसकी पूर्वपर्याय और उत्तर पर्यायमें घटादिरूप कार्यद्रव्य स्वीकार किया जाता है तो घटके उत्पन्न होनेके पहछे और विनाश होनेके अनन्तर भी उससे जलधारणादि कार्य होने चाहिये। पर ऐसा होता हुआ नहीं देखा जाता है, इससे प्रतीत होता है कि कार्य-रूप वस्तु अनादि और अनन्त न होकर सादि और सान्त है। फिर भी जो सर्वथा सत्कार्य-

<sup>(</sup>१) आसमी० इस्रो० ९। (२) आसमी० इस्रो० १०।

नयोपनयेकान्तानां त्रिकालानां समुख्यः। अविभाइभावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधी।।१०९॥ सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्ट्रयात्। असदेव विपर्धासान्न वेन्न व्यवतिष्ठते॥११०॥ घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्। शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥१११॥ पॅयोन्नतो न द्ध्यत्ति न पयोऽत्ति द्धिन्नतः। अगोरसन्नतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम्।।११२॥

जो नैगमादि नय और उनको शाखा उपशाखारूप उपनयोंके विषयभूत त्रिकाछवर्ती पर्यायोंका अभिन्न सत्तासबन्धरूप समुदाय है उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य कथंचित् एकरूप और कथंचित् अनेकरूप है।।१०९॥

ऐसा कौन पुरुष है जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा सभी पदार्थीको सद्रुप हो न माने और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा सभी पदार्थीको असद्रुप हो न माने ? अर्थात् यदि स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा पदार्थको सद्रुप और परद्रव्यादिको अपेक्षा असद्रुप न माना जाय तो किसी भी पदार्थकी व्यवस्था नहीं हो सकती है।।११०॥

जो मनुष्य घट चाहता है वह घटके नष्ट हो जाने पर शोकको प्राप्त होता है, जो मनुष्य मुकुट चाहता है वह मुकुटके बन जाने पर हर्षको प्राप्त होता है और जो मनुष्य केवल सोना चाहता है वह घटके विनाश और मुकुटकी उत्पत्तिके समय भी सोनेका सद्भाव रहनेसे मध्यस्थभावको प्राप्त रहता है, इसलिये इन विषादादिकको सहेतुक ही मानना चाहिये॥१११॥

विशेषार्थ—घट और मुकुट ये दोनों न्वतन्त्र दो पर्यायें हैं एक कालमें इनका एक साथ सद्भाव नहीं पाया जा सकता है। अब यदि सोनेके घटको तुड़वाकर कोई मुकुट बनवा ले तो घटके इच्छुक पुरुषको विषाद और मुकुट चाहनेवालेको हर्ष होगा और स्वर्णार्थीको हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सोना घट और मुकुट दोनों हो अवस्थाओं में समान भावसे पाया जाता है। चूंकि ये हर्ष, विषाद और मध्यस्थभाव निहेंतुक तो कहे नहीं जा सकते हैं, अतः निश्चित होता है कि पदार्थ न सर्वथा क्षणिक है और न सर्वथा नित्य है, किन्तु नित्यानित्यात्मक है। १९१९॥

जिसके केवल दूध पीनेका ब्रत अर्थात् नियम है वह दही नहीं खाता है, जिसके केवल दही खानेका नियम है वह दूध नहीं पीता है और जिसके गोरस नहीं खानेका व्रत है वह दूध और दही दोनोंको नहीं खाता है। इससे प्रतीत होता है कि पदार्थ उत्पाद, न्यय और प्रीन्यरूप है।।११२।।

<sup>(</sup>१) आसमी० इलो० १०७। (२) आसमी० इलो० १५। (३) आसमी० इलो० ५९। (४) आसमी० इलो० ६०। तुलना--'वर्धमानकभक्षे च रुचकः क्रियते यदा। तदा पूर्वाधिनः शोकः प्रीतिश्वाप्युत्तराधिनः ॥ हेमाधिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्। न नाशेन बिना शोको नोत्पादेन विना सुखम्। स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं '''-भी० इलो० पू० ६१९। न्यायकुम्० दि० पू० ४०१।

#### कथित्रित्ते सदेवेष्टं कथित्रिदसदेव तत्। तथोभयमवाच्यं च नययोगास सर्वथा ॥११३॥

विशेषार्थ—दूध और दही ये दोनों गोरसको क्रमसे होनेवाछी पर्यायें हैं और गोरस इन दोनोंमें ज्याप्त होकर रहता है। गोरसको जब दूध अवस्था होती है तब दहीरूप अवस्था नहीं पाई जाती है और जब दहीरूप अवस्था होती है तब दूधरूप अवस्था नहीं पाई जाती है, क्योंकि दूध पर्यायका ज्यय होकर ही दही पर्याय उत्पन्न होती है। किन्तु गोरस दूधरूप भी है और दहीरूप भी है। यही कारण है कि जिसने केवछ दूध पीनेका व्रत छिया है वह दहीका सेवन नहीं कर सकता और जिसने केवछ दहीके सेवन करनेका व्रत छिया है वह दूध नहीं पी सकता, क्योंकि इन दोनोंमें भेद है। पर गोरसके सेवन नहीं करनेका जिसके व्रत है वह दूध और दही दोनोंका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि दूध और दही दोनों गोरस हैं। इसप्रकार एक गोरस पदार्थ अपनी दूधरूप अवस्थाका त्याग करके दहीरूप अवस्थाको प्राप्त होता है फिर भी वह गोरस बना ही रहता है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि पदार्थ उत्पाद, ज्यय और प्रीव्यरूप हैं॥११२॥

हे जिन, आपके शासनमें मानी गई बस्तु कथंचित् सद्रूप ही है, कथंचित् असद्रूप ही है, कथंचित् उभयात्मक ही है और कथंचित् अवक्तव्य ही है। इसी तरह सद्वक्तव्य असद्वक्तव्य और उभयावक्तव्यरूप भी है। किंतु यह सब नयके संबन्धसे है, सर्वथा नहीं।।११३।।

विशेषार्थ-प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सत् है और परचतुष्टयकी अपेक्षा असत् है। यदि घटको स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा सद्रुप न माना जाय तो आकाशकुसुमकी तरह उसका अभाव हो जायगा। तथा परद्रव्यादिकी अपेक्षा यदि घटको असद्रप न माना जाय तो सर्वत्र घट इसप्रकारका व्यवहार होने छगेगा। इससे निश्चित होता है कि प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सत् है और परचतुष्टयकी अपेक्षा असत् है। इसप्रकार पूर्वमें कहे गये सत् और असद्रप दोनों धर्म एक साथ प्रत्येक वस्तुमें पाये जाते हैं, अतः वे सर्वथा भिन्न नहीं हैं। यदि इन्हें सर्वथा भिन्न माना जाय तो जिसप्रकार घटमें पटरूप और पटमें घटरूप बुद्धि नहीं होती है तथा घटको पट और पटको घट नहीं कह सकते हैं उसीप्रकार एक ही बस्तुमें सत् और असत् इसप्रकारकी बुद्धि और वचनव्यवहार नहीं बन सकेगा। अतः ये दोनों धर्म कथंचित् तादात्म्यसम्बन्धसे प्रत्येक वस्तुमें रहते हैं। इससे निश्चित होता है कि प्रत्येक वस्तु कथंचित् सद्रप ही है और कथंचित् असद्रुप ही है। फिर भी इसप्रकारकी वस्तु वचनों द्वारा क्रमसे ही कही जा सकती है, अतः जब उसे क्रमसे कहा जाता है तो वह उभ-यात्मक सिद्ध होती है। तथा जब उसी वस्तुके उन दोनों धर्मीको एकसाथ कहना चाहते हैं तब जिससे वस्तुके दोनों धर्म एक साथ कहे जा सकें ऐसा कोई एक शब्द न होनेसे वस्त अवक्तव्य सिद्ध होती है। इसप्रकार हे जिन, आपके शासनमें एक ही वस्तु नयकी अपेक्षासे सद्रुप भी है, असद्रुप भी है, उभयात्मक भी है और अवक्तव्य भी है तथा 'च' शब्दसे सद-वक्तव्य असद्वक्तव्यं और उभयावक्तव्यरूप भी है। यह निश्चित हो जाता है।।११३।।

<sup>(</sup>१) आसमी० क्लो० १४।

नीन्वयः सहभेद्रवाम भेदोऽन्वयवृत्तितः।
मृद्भेद्द्वयसंसर्गवृत्ति जात्यन्तरं हि तत्।।११४॥
सिंहो भागे नरो भागे योऽथों भागद्वयात्मकः।
तमभागं विभागेन नरसिंहं प्रचेक्षते।।११५॥
दव्वद्वियो त्ति तम्हा णित्थ णओ णियम सुद्धजाईओ।
ण य पज्जविद्धओ णाम कोइ भयणा य दु विसेसो ॥११६॥

घटादिपदार्थ केवल अन्वयरूप नहीं हैं, क्योंकि उनमें भेद भी पाया जाता है। तथा केवल भेदरूप भी नहीं है क्योंकि उनमें अन्वय भी पाया जाता है। किन्तु मिट्टीरूप अन्वय-धर्म और ऊर्ध्वभाग आदिरूप व्यतिरेकधर्मके तादात्म्यरूप होनेसे वे जात्यन्तररूप हैं। अर्थात् वे केवल न तो भेदरूप ही हैं और न अभेदरूप ही हैं, किन्तु कथंचित् भेदरूप हैं और कथंचित् अभेदरूप हैं, क्योंकि घट-घटी आदिमें मिट्टीरूपसे अभेद पाया जाता है और घट-घटी आदि विविध अवस्थाओंकी अपेक्षा भेद पाया जाता है।।११४॥

नरसिंहके एक भागमें सिंहका आकार पाया जाता है और दूसरे भागमें मनुष्यका आकार पाया जाता है, इसप्रकार जो पदार्थ दो भागरूप है उस अविभक्त पदार्थको विभाग-रूपसे नरसिंह कहते हैं।।११५॥

विशेषार्थ—वेष्णबोंके यहाँ नरसिंहावतारकी कथामें बताया है कि हिरण्यकशिपुकों एसा वरदान था कि वह न तो मनुष्यसे मरेगा और न तियँचसे ही। न दिनको मरेगा और न रात्रिको ही। तथा शस्त्रसे भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। इस वरदानसे निर्भय होकर जब हिरण्यकशिपु प्रह्लादको घोर कष्ट देने लगा तब विष्णु सन्धिकालमें नरसिंहका रूप लेकर प्रकट हुए और अपने नाखुनोंसे हिरण्यकशिपुको मौतक घाट उतारा। इस कथानकके आधारसे उक्त श्लोकमें वस्तुको अनेकान्तात्मक सिद्ध करनेके लिये नरसिंहका दृष्टान्त दिया है। इसका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार नरसिंह न केवल सिंह था और न केवल मनुष्य ही। उसे दो भागों में अलग बांटना भी चाहें तो भी ऐसा करना संभव नहीं है। वह एक होते हुए भी शरीरकी किसी रचना की अपेक्षा सनुष्य भी था और किसी रचना की अपेक्षा सिंह भी था। उसीप्रकार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है।।११५॥

इसिलये द्रव्यार्थिकनय नियमसे शुद्ध जातीय अर्था न् अपने विरोधी नयोंके विषय-स्पर्शसे रिहत नहीं है और उसीप्रकार पर्यायार्थिकनय नियमसे शुद्ध जातीय अर्थात अपने विरोधी नयोंके विषयस्पर्शसे रिहत नहीं है। किन्तु विवक्षासे ही इन दोनोंमें भेद पाया जाता है।।११६॥

विशेषार्थ-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंका तथा इन दोनोंके विषयोंका परस्परमें

<sup>(</sup>१) "तथा चोक्तम्-नान्वयस्तिद्वभेदत्वान्नः"'-अनेकान्तजय० पू० ११९। "तथा चोक्तम् -नान्वयः सह भेदित्वात् न भेदोन्वयवृत्तितः । मृद्भेदद्वयसंसर्गवृत्तिजात्यन्तरं घटः ॥"-अनेकान्तवाद० पू० ३१। "स घटो नान्वय एव । कुत इत्याह—ऊर्घादिरूपेण भेदित्वात्" "-अनेकान्तवाद० टि० पू० ३१। "यथाह—नान्वयो भेदरूपत्वान्न भेदोऽन्वयरूपतः । मृद्भेदद्वयसंसर्गवृत्तिजात्यन्तरं घटः ॥"-त० भा० टी० ५।२९। (२) "यदुक्तम्—मागे सिहो नरो भागे" -तस्वोप० पू० ७९। स्था० म० पू० ३६। (३) सन्मति० १।९।

# ९२०६. न चैकान्तेन नया मिथ्यादृष्टय एव, परपक्षानिराकरिष्णूनां स (स्व) पक्षसन्त्वावधारणे व्यापृतानां स्यात्सम्यग्दृष्टित्वदर्शनात् । उक्तश्च-

णिययवयणिज्ञस्या सन्वणया परिवयाङणे मोहा। ते उण ण दिहसमओ विहयइ सम्बेव अङीए वा १ ॥११७॥

६२०७. संपिं एवं णयणिरूवणं काऊण पयदस्स परूवणं कस्सामो । पेञ्च-दोसा वे वि जीवभावविणासणलक्खणत्तादो कसाया णाम । कसायस्स पाहुडं कसायपाहुडं । एसा सण्णा णयदो णिप्पण्णा । कुदो १ दन्वड्डियणयमवलंबिय समुप्पण्णत्तादो ।

कोई सम्बन्ध नहीं है, इसप्रकारकी संभावनाके दूर करनेके लिये इस गाथाके द्वारा वस्तु-स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। वास्तवमें कोई सामान्य विशेषके विना और कोई विशेष सामान्यके विना नहीं रहता है। किन्तु एक हो वस्तु किसी अपेक्षासे सामान्यक्प और किसी दूसरी अपेक्षासे विशेषक्ष हैं। उसमें द्रव्यार्थिक नयका विषय पर्यायार्थिकनयके विषयस्पर्शसे और पर्यायार्थिकनयका विषय द्रव्यार्थिकनयके विषयस्पर्शसे रहित नहीं हो सकता है। ऐसी स्थितिके होते हुए भी नयके द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक भेद करनेका कारण विषयकी गौणता और प्रधानता है। जब विशेषको गौण करके मुख्यक्षपसे सामान्यका अवलम्बन लेकर दृष्टि प्रवृत्त होती हैं तब वह द्रव्यार्थिक है और जब सामान्यको गौण करके मुख्यक्षपसे विशेषको अवलम्बन लेकर दृष्टि प्रवृत्त होती हैं तब वह पर्यायार्थिक है ऐसा समझना चाहिये॥११६॥

§ २०६. द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय एकान्तसे मिध्यादृष्टि ही हैं ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो नय परपक्षका निराकरण नहीं करते हुए ही अपने पक्षके अस्तित्वका निरुचय करनेमें व्यापार करते हैं उनमें कथंचित् समीचनता पाई जाती है। कहा भी है-

ये सभी नय अपने अपने विषयके कथन करनेमें समीचीन हैं और दूसरे नयों के निराकरण करनेमें मूढ़ हैं। अनेकान्तरूप समयके ज्ञाता पुरुष 'यह नय सच्चा हे और यह नय झुठा है' इसप्रकारका विभाग नहीं करते हैं।।११७॥

विशेषार्थ-प्रत्येक नयकी मर्यादा अपने अपने विषयके प्रतिपादन करने तक सीमित है। इस मर्यादामें जब तक वे नय रहते हैं तब तक वे सच्चे हैं और इस मर्यादाको भंग करके जब वे नय अपने प्रतिपक्षी नयके कथनका निराकरण करने लगते हैं तब वे मिध्या हो जाते हैं, इमिल्ये हर एक नयकी मर्यादाको जाननेवाला और उनका समन्वय करने-वाला अनेकान्तज्ञ पुरुष दोनों नयोंके विषयको जानता हुआ एक नय सत्य ही है और दूसरा नय असत्य ही है ऐसा विभाग नहीं करता है। किन्तु किसी एक नयका विषय उस नयके प्रतिपक्षी दूसरे नयके विषयके साथ ही स्था है ऐसा निरुचय करता है। ११९७॥

§ २०७. इसप्रकार नयोंका निरूपण करके अब प्रकृत विषयका कथन करते हैं। पेज और दोष इन दोनोंका लक्षण जीवके चारित्र धर्मका विनाश करना है, इसलिये ये दोनों कषाय कहलाते हैं और कषायके कथन करनेवाले प्राप्तको कषायप्राप्तत कहते हैं। यह

सन्मति० १।२८।

## तं क्रुदो णव्वदे ? पेन्ज-दोसाणं दोण्हं पि एगीकरणण्णहाणुववत्तीदो ।

§२०८. पेज्ज-दोससण्णा वि णयणिष्पण्णा चेय, एवंभूदणयाहिष्पाएण तप्पउत्ति-दंसणादो त्ति णासंकणिज्जं, णयणिबंधणत्ते वि अभिवाहरणविसेस (सं) विविक्खय पुध पह्नवणादो ।

§ २०९. पेज-दोस-कसाय-पाहुडसदेसु अणेगेसु अत्थेसु वद्दमाणेसु संतेसु अपय-दत्थिनिराकरणदुवारेण पयदत्थपरूवणद्वं णिक्खेवसुत्तं भणदि—

\* तैत्थ पेडजं णिक्खिवियव्वं-णामपेडजं द्वणपेडजं दव्वपेडजं भाव-पेडजं चेदि।

कषायप्राभृत संज्ञा नयकी अपेक्षा बनी है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयका आलंबन लेकर यह संज्ञा उत्पन्न हुई है।

शंका—यह कैसे जाना जाता है कि यह संज्ञा द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा उत्पन्न हुई है ? समाधान—यदि यह संज्ञा द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे न मानी जाय तो पेज और दोष इन दोनोंका एक कषायशब्दके द्वारा एकीकरण नहीं किया जा सकता है।

विशेषार्थ-चूँकि पेज और दोप ये दोनों विशेष हैं और कषाय सामान्य है, क्योंकि कषायका पेज और दोष दोनोंमें अन्वय पाया जाता है, अतः कषायप्राभृत संज्ञाको द्रव्या- र्थिकनयकी अपेक्षा उत्पन्न हुई समझना चाहिये।

\$२०८. **शंका-पेज-दोष यह संज्ञा भी नयका आलम्बन लंकर ही उत्पन्न हुई** है, क्योंकि एवंभूत नयके अभिप्रायसे इस संज्ञाकी प्रवृत्ति देखी जाती है।

समाधान—ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पेजादोष संज्ञा यद्यपि नय-निमित्तक है तो भी अभिव्याहरण विशेषकी विवक्षासे पेजा और दोषसंज्ञाका पृथक् निरूपण किया है।

विशेषार्थ—यद्यपि पेज-दोष यह संज्ञा एवंभूतनय या समभिरूढ़नयकी अपेक्षा उत्पन्न हुई है, क्योंकि पेजसे राग और दोषसे द्वेष लिया जाता है फिर भी वृत्तिसूत्रकारने पेजदोय यह संज्ञा अभिव्याहरणनिष्पन्न कही है, इसलिये नयकी अपेक्षा इसका विचार नहीं किया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

§ २०९. पेजा, दोष, कषाय और प्राभृत, ये शब्द अनेक अर्थों में पाये जाते हैं, इसिलिये अप्रकृत अर्थके निषेध द्वारा प्रकृत अर्थका कथन करनेके लिये निक्षेपसूत्र कहते हैं—

अश्व अभि भावपेन्ज ।

<sup>(</sup>१) "स किमर्थः अप्रकृतिनराकरणाय प्रकृतिनरूपणाय च।"—सर्वार्थसि० १।५। लघी० स्ववृ० पृ० २६। (२) तुलना—"रज्जंति तेण तिम्म वा रंजणमहवा निरूविओ राओ। नामाइचउग्भेओ दग्वे कम्मे-यरवियप्पो।।"—वि० भा० गा० ३५२८।

§ २१०. एदस्स सुत्तस्स अत्थं मोत्तृण को णओ कं णिक्खेविमिच्छिदि तिं एदस्स परूवणहुं भणिदं। एवं तो णिक्खेवसुत्तं मोत्तृण णयाणं णिक्खेविवहंजणसुत्तं चेव पुट्वं किण्ण बुचदे १ ण, णिक्खेवसुत्तेण विणा एदस्स सुत्तस्स अवयाराभावादो। उत्तं च-

उच्चारयम्मि दु पदे णिक्खेवं वा कयं तु दृदूण। अत्थं णयंति ते तच्दो ति तम्हा णया भणिदा ॥११८॥

तेण णिक्खेवसुत्तमु अरिय णिक्खेवसामिणयपह्रवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-

# **\* णेगम-संगह-ववहारा सब्बे इच्छंति।**

§ २११. जेण णामणिक्खेवो तन्भाव-सारिच्छसामण्णमवलंबिय द्विदो, द्वणा-णिक्खेवो वि सारिच्छलक्खणसामण्णमवलंबिय द्विदो, दव्वणिक्खेवो वि तदुभयसामण्ण-

§ २१०. इस सूत्रके अर्थको छोड़कर कौन नय किस निक्षेपको चाहता है, इसका कथन करनेके लिये आचार्यने आगेका चूर्णिसूत्र कहा है।

शंका—यदि ऐसा है तो निक्षेपसूत्रको छोड़कर नयांके अभिप्रायसे निक्षेपोंका विभाग करनेवालं सूत्रको हो पहले क्यों नहीं कहा ?

समाधान-नहीं, क्योंकि निक्षेपसूत्रके विना 'कौन नय किस निक्षेपको चाहता है' इसका प्रतिपादन करनेवाल सूत्रका अवतार नहीं हो सकता है। कहा भी है-

पद्के उच्चारण करने पर और उसमें किये गये निक्षेपको देखकर अर्थात् समझ कर, जो यहाँ पर इस पदका क्या अर्थ है इसप्रकार ठीक रीतिसे अर्थतक पहुंचा देते हैं अर्थात् ठीक ठीक अर्थका ज्ञान कराते हैं इसिलिये ने नय कहलाते हैं ॥११८॥ अतः निक्षेपसूत्रका उच्चारण करके अब किस निक्षेपका कौन नय स्वामी है इसका कथन करने के लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

# \* नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय सभी निक्षेपोंको स्वीकार करते हैं।

§ २११. शंका—चूंकि नामनिक्षेप तद्भावसामान्य और सादृश्यसामान्यका अवलम्बन लेकर होता है, स्थापनानिक्षेप भी सादृश्यसामान्यका अवलम्बन लेकर होता है और दृव्य-निक्षेप भी उक्त दोनों सामान्योंके निमित्तसे होता है, इसलिये नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप और दृव्यनिक्षेप इन तीनों निक्षेपोंके नैगम, संग्रह और व्यवहार ये तीनों ही दृव्यार्थिकनय

<sup>(</sup>१) त्ति [ मिन्छाइट्टी ] एदस्स परूवणट्टं ता०। (२) "उच्चारियमत्थपदं णिक्खेवं वा कयं तु दट्ठूण। अत्थं णयंति तच्चंतिमिदि तदो ते णया भिणया।।"-ध० सं० प० १०। "सुत्तं पयं पयत्थो पयनिक्खेवो य निम्नयपसिद्धो।"-दृ० क० सू० ३०९। (३) तुलना-"भावं चिय सद्दनया सेसा इक्छंति सन्वनिक्खेवे। ठबणावज्जे संगह्ववहारा केइ इच्छंति। द्ववट्ठवणावज्जे उज्जुसुओ…"-वि० भा० १९७। "तत्थ णेगमसंगहववहारणएसु सन्वे एदे णिक्खेवा""-ध० सं० पृ० १४।

णिबंधणो सि तेण णाम-हवणा-दव्वणिबसेवाणं तिण्हं पि तिण्णि वि दव्वद्वियणया सामिया होतु णाम ण मावणिकसेवस्स, तस्स पज्जवद्वियणयमवलंबिय (पवट्टमाणत्तादो)। उत्तं च सिद्धसेणेण-

णामं ठवणा दिवयं ति एस दृष्विट्ठियस्य णिक्खेवो । भावो दु पज्जविद्वयस्य प्रस्वणा एस प्रमत्थो ॥११९॥ ति ।

तेण 'णेगम-संगह-ववहारा सच्वे इच्छंति' ति ण जुज़दे ? ण एस दोसो, वर्द्रमाण-पजाएण उवलिखयं दव्वं भावो णाम । अप्पहाणीकयपरिणामेसु सुद्धदव्वहिएसु णएसु णादीदाणागय-वर्द्धमाणकालिक्भागो अत्थि, तस्स पहाणीकयपरिणामपरिणयत्तादो । ण तदो एदेसु ताव अत्थि भावणिक्सेवो, वर्द्धमाणकालेण विणा अण्णकालाभावादो । वंजण-पजाएण पादिददव्वेसु सुट्डु असुद्धदव्वहिएसु वि अत्थि भावणिक्सेवो, तत्थ वि तिकाल-

स्वामी होओ, इसमें कुछ आपत्ति नहीं है। परन्तु भावनिक्षेपके उक्त तीनों द्रव्यार्थिकनय स्वामी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भावनिक्षेप पर्यायार्थिकनयके आश्रयसे प्रवृत्त होता है। सिद्धसेनने भी कहा है-

नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनों द्रव्यार्थिकनयके निश्चेप हैं और भाव पर्यायार्थिक-नयका निश्चेप है, यही परमार्थ-सत्य है।।११९॥ इसिलिये 'नेगम, संग्रह और व्यवहारनय सब निश्चेपोंको स्वीकार करते हैं' यह कथन नहीं बनता हैं?

समाधान—यह दोष युक्त नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको भाव कहते हैं, किन्तु जिनमें पर्यायें गौण हैं ऐसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नयोंमें भृत, भविष्यत् और वर्तमानरूपसे कालका विभाग नहीं पाया जाता है, क्योंकि कालका विभाग पर्यायोंकी प्रधानतासे होता है। अतः शुद्ध द्रव्यार्थिक नयोंमें तो भावनिक्षेप नहीं वन सकता है, क्योंकि भावनिक्षेप-में वर्तमानकालको छोड़कर अन्य दो काल नहीं पाये जाते हैं। फिर भी जब व्यंजनपर्यायकी अपेक्षा भावमें द्रव्यका सद्भाव कर दिया जाता है अर्थात् त्रिकालवर्ती व्यञ्जनपर्यायकी अपेक्षा भावमें भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालको अन्तर्लीन कर लिया जाता है तब अशुद्ध द्रव्यार्थिकनयोंमें भी भावनिक्षेप बन जाता है, क्योंकि व्यंजनपर्यायकी अपेक्षा

<sup>(</sup>१)—य तेणेवं वुच्चदे (त्रु० ११)—उक्तञ्च ताः, (२) सन्मति० १।६। "पर्यायाधिकनयेन पर्यायतत्त्वमधिगन्तव्यम् इतरेषां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्याधिकनयेन सामान्यात्मकत्वात्।"—सर्वार्थसि० १।६। त० श्लो० पृ० ११३। (३) "एत्य परिहारो वुच्चदे पज्जाओ दुविहो अत्यवंजणपज्जायभेएण। तत्य अत्यवज्जाओ एगादिसमयावट्ठाणो सण्णासिण्णसंबंधविज्जओ अप्पकालावट्ठाणादो अइविसेसादो वा। तत्य जो सो वंजणपज्जाओ जहण्णुक्कस्सेहि अंतोमुहुत्तासंखेज्जलोगमत्तकालावट्ठाणो अणाइअणंतो वा। तत्य वंजणपज्जाएण पित्रगिहियं दव्वं भावो होदि। एदस्स वट्टमाणकालो जहण्णुक्कस्सेहि अंतोमुहुत्तो संखेजजालोगमत्तो अणाइणिहणो वा अप्पिदपञ्जायपद्यमसमयपहुदि आचरिमसमयादो एसो बट्टमाणकालो ति णायादो। तेण भावकदीए दव्वट्टियणयविसयत्तं ण विरुज्झदे।"—ध० आ० प० ५५३।

संभवादो। अथवा, सञ्वद्व्वद्वियणएस तिण्णि काला संभवंति'; सुणएस तदिवरोहीदो । ण च दुण्णएहि ववहारो , तेसि विसयाभावादो। ण च सम्मेंइसुचेण सह विरोहो, उज्ज-सुदणयविसयभावणिक्सेवमस्सिद्ण तप्यज्वीदो। तम्हा णेगम-संगह-ववहारणएस सञ्ब-णिक्सेवा संभवंति चि सिद्धं।

भावमें भी तीनों काळ संभव हैं। अथवा सभी द्रव्यार्थिकनयोंमें तीनों काळ संभव हैं, इसिि लिये सभी द्रव्यार्थिकनयोंमें भावनिक्षेप वन जाता है, क्यों कि समीचीन नयोंमें तीनों काळों के
माननेमें कोई विरोध नहीं है। तथा मिण्यानयोंके द्वारा तो व्यवहार किया नहीं जाता है,
क्यों कि मिण्यानयों का कोई विषय नहीं है। यदि कहा जाय कि भावनिक्षेपका स्वामी
द्रव्यार्थिकनयों को भी मान लेने पर सन्मतितर्कनामक प्रन्थके 'णामं ठवणा दिवयं' इत्यादि
गाथाके द्वारा भावनिक्षेपको पर्यायार्थिकनयका विषय कहनेवाले सूत्रके साथ विरोध प्राप्त
होता है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि जो भावनिक्षेप ऋजुसूत्रनयका विषय
है उसकी अपेक्षासे सन्मतिके उक्त सूत्रकी प्रवृत्ति हुई है। अतएव नैगम, संग्रह और व्यवहार
इन तीनों द्रव्यार्थिकनयों में सभी निक्षेप संभव हैं यह सिद्ध हो जाता है।

विशेषार्थ-यहां यह शक्का की गई है कि यद्यपि नाम निक्षेप करते समय गुण या पर्यायकी मुख्यता नहीं रहती है, इसिछये वहां दोनों प्रकारके सामान्योंकी मुख्यता संभव है। स्थापना किसी एक पदार्थकी उससे भिन्न किसी दूसरे पदार्थमें की जाती है, इसिखये वहां सादृश्य सामान्यकी ही मुख्यता पाई जाती है, तद्भावसामान्यकी नहीं। द्रव्यनिक्षेपमें वस्तुको भूत और भावी पर्यायें तथा कर्म और नोकर्म अपेक्षित होते हैं, इसिखये उसमें दोनों सामान्योंकी मुख्यता संभव है। पर भावनिक्षेप वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा ही होता है, अतः उसमें केवल पर्यायकी मुख्यता पाई जानेके कारण उसके स्वामी द्रव्यार्थिक नय नहीं हो सकते हैं। अर्थात् द्रव्यार्थिकनय भाष निक्षेपको विषय नहीं कर सकता है। उसको विषय करनेवाला तो केवल पर्यायार्थिक नय हो हो सकता है। ऐसी अवस्थामें यहां नैगम, संप्रह और व्यवहार नय भावनिक्षेपके भी स्वामी हैं ऐसा क्यों कहा ? इस शंकाका समाधान वीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे किया है। वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्य भाव कहलाता है, इसिलये यद्यपि तीनों द्रव्यार्थिक नय भाव निक्षेपके स्वामी नहीं हो सकते हैं यह ठीक है। पर जब भावका अर्थ त्रिकालवर्ती व्यंजन पर्याय लिया जाता है तब व्यंजन पर्यायकी अपेक्षा भावनिक्षेप भी उक्त तीनों द्रव्यार्थिक नयोंके विषयरूपसे स्वीकार कर छिया जाता है। अथवा, प्रत्येक नय अपने विषयको प्रहण करते समय दूसरे नयोंके विषयोंकी अपेक्षा रखता है तभी वह समीचीन कहा जाता है, क्यों कि दूसरे नयों के विषयों की अपेक्षा न करके केवल अपने विषयको ग्रहण करनेवाला नय मिथ्या कहा है, अतः द्रव्यार्थिक नयोंका विषय मुख्यरूपसे द्रव्य होते हुए भी गौणरूपसे पर्याय भी लिया गया है। इसप्रकार द्रव्यार्थिक नयोंके विषय

<sup>(</sup>१)—ित तहेव तदिवरोहादो एवं ण ता०, (२)—हा सुण-ता०। (३)—रो णिणोयं तेसि ता०। (४) "णामं ठवणा दिवयं " — सम्मति० १।६। "ण च सम्महसुत्तेण सह विरोहो; सुद्धज्जुसुदणयिसयीकय-पञ्जाएणुवलिखयदण्वस्य सुत्ते भावत्तवभुवगमादो।" — व० आ० प० ५५३।

# **\* 'उजुसुदो ठवणव**ज्जे ।

§ २१२. उज्जुसुदो णओ हुवणं मोत्तूण सन्वे णिक्सेवे इच्छिदि । उजुसुदिवसए किमिदि हुवणा णित्य १ तत्थ सारिच्छलक्खणसामण्णाभावादो । ण च दोण्हं लक्खणसंताणिम्म वद्यमाणाणं सारिच्छितरिहएण एगत्तं संभवइ, विरोहादो । असु-द्वेस उजुसुदेस बहुएस घडादिअत्थेस एगसिणिमिच्छंतेस सारिच्छलक्खणसामण्णमित्थ ति हुवणाए संभवो किण्ण जायदे १ होदु णाम सिरसत्तं, तेण पुण णेयत्तं, दन्व-खेत्त-काल-मावेहि मिण्णाणमेयत्तविरोहादो । ण च बुद्धीए भिण्णत्थाणमेयत्तं सिक्जिदे,

रूपसे भावका भी प्रहण हो जाता है, इसिछिये नैगमादि द्रव्यार्थिक नयोंके विषयरूपसे भाव-निक्षेपको स्वीकार कर छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। सन्मतिसूत्रकारने 'णामं ठवणा दिवयं' इत्यादि गाथा द्वारा भावको जो पर्यायार्थिक नयका विषय कहा है वहां उनकी विवक्षा ऋजुसूत्रनयकी प्रधानतासे रही है, इसिलये उस कथनके साथ भी उक्त कथनका कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि स्याद्वादमें विवक्षाभेद विरोधका कारण नहीं माना गया है। इसप्रकार नैगमादि तीनों द्रव्यार्थिकनयोंमें नामादि चारों निक्षेप बन जाते हैं यह सिद्ध हो जाता है।

## \* ऋजुसूत्र स्थापनाके सिवाय सभी निश्नेपोंको स्वीकार करता है।

§ २१२. ऋजुसूत्र नय स्थापना निक्षेपको छोड़कर शेष सभी निक्षेपोंको स्वीकारता है। शंका—ऋजुसूत्रके विषयमें स्थापना निक्षेप क्यों नहीं पाया जाता है ?

समाधान-क्यों कि ऋजुसूत्र नयके विषयमें सादृश्य सामान्य नहीं पाया जाता है, इसिल्ये वहां स्थापना निक्षंप नहीं बनता है।

यदि कहा जाय कि क्षणसन्तानमें विद्यमान दो क्षणोंमें सादृश्यके विना भी स्थापनाका प्रयोजक एकत्व बन जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सादृश्यके बिना एकत्वके माननेमें विरोध आता है।

शंका-घट इत्याकारक एक संज्ञाके विषयभूत व्यञ्जनपर्यायरूप अनेक घटादि पदार्थी-में सादृश्यसामान्य पाया जाता है, इसलिये अशुद्ध ऋजुसूत्र नयोंमें स्थापना निक्षेप क्यों संभव नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्यों कि इसप्रकार व्यंजन पर्यायरूप घटादि पदार्थों में सदृशता भले ही रही आओ पर इससे उनमें एकत्व नहीं स्थापित किया जा सकता है, क्यों कि जो पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भावकी अपेक्षा भिन्न हैं उनमें एकत्व माननेमें विरोध आता है।

यदि कहा जाय कि भिन्न पदार्थोंको बुद्धिसे एक मान छेंगे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न पदार्थोंमें काछकी अपेक्षा एकत्व नहीं पाया जाता है। और एकत्वके विना स्थापनाकी

<sup>(</sup>१) "उज्जुसुदे द्वणणिक्खेवं विज्जिङण सम्वणिक्खेवा हवंति; तत्य सारिच्छसामण्णाभावादो।"
—ष० सं० पृ० १६। ष० आ० प० ८६३। (२) तुलना—"ण च कप्पणाए अण्णदम्बस्स अण्णत्येण दक्वेण सह एयत्तं होदि; तहाणुवलंभादो"—ष० आ० प० ८६३। (३)—दे" अणु—ता०।

## कालस्स अणुवलंभादो। ण च एयत्तेण विणा ठवणा संभवदि, विरोहादो।

५२१३. ण च उजुसुदो [पज्जबिहए] णए दन्बणिक्खेबो ण संभवई, [वंजण-पज्जायरूवेण] अविद्यस्स वत्थुस्स अणेगेसु अत्थ-विंजणपज्जाएसु संचरंतस्स दन्वभावु-वर्लमादो । वंजणपज्जायविसयस्स उजुसुदस्स बहुकालावहाणं होदि ति णासंकणिजं; अप्पिदवंजणपज्जायअवहाणकालस्स दन्बस्स वि वद्यमाणन्तणेण गहणादो । सन्बे (सुद्धे)

संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें कालकी अपेक्षा एकत्व माननेमें विरोध आता है।

विशेषार्थ—ऋजुसूत्रनयका विषय पर्याय है, द्रव्य नहीं। तथा स्थापनानिक्षेप दोमें विद्यमान सादृश्य सामान्यके बिना हो नहीं सकता है, अतः ऋजुसूत्रनय स्थापनानिक्षेपको नहीं प्रहण करता है। दोमें बुद्धिके द्वारा एकत्वकी कल्पना करके ऋजुसूत्रनयमें तन्मूलक स्थापना मानना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सादृश्यसामान्यके बिना दोमें एकता नहीं मानी जा सकती है, इसलिये स्थापनानिक्षेप ऋजुसूत्रनयका विषय नहीं है।

§ २१३. यदि कहा जाय कि ऋजुसूत्रनय पर्यायार्थिक नय है, इसिख्ये उसमें द्रव्यनिक्षेप संभव नहीं है, सो भी कहना ठोक नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ अपित व्यंजनपर्याय
की अपिक्षा अवस्थित है और अनेक अर्थपर्याय तथा व्यंजनपर्यायोंमें संचार करता है
उसमें द्रव्यपनेकी उपलब्धि होती ही है, अतः ऋजुसूत्रनयमें द्रव्यनिक्षेप बन जाता है।
यदि कहा जाय कि व्यंजनपर्यायको विषय करनेवाला ऋजुसूत्रनय बहुत काल तक अवस्थित रहता है, इसिल्ये वह ऋजुसूत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका काल वर्तमान
मात्र है। सो ऐसी आञंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विवक्षित व्यंजन पर्यायके
अवस्थानकालक्ष्प द्रव्यको भी ऋजुसूत्रनय वर्तमानक्ष्पसे ही प्रहण करता है, अतः व्यंजनपर्यायकी अपेक्षा द्रव्यको प्रहण करनेवाले नयको ऋजुसूत्रनय माननेमें कोई आपत्ति नहीं
है। परन्तु शुद्ध ऋजुसूत्र नयमें द्रव्यनिक्षेप नहीं पाया जाता है, क्योंकि शुद्ध ऋजुसूत्रमें
अर्थपर्यायकी प्रधानता रहती है, अतएव उसमें द्रव्यनिक्षेप संभव नहीं है।

विश्वेषार्थ-ऋजुस्त्रनय दो प्रकारका है, शुद्ध ऋजुस्त्रनय और अशुद्ध ऋजुस्त्रनय । इनमेंसे शुद्ध ऋजुस्त्रनय एक समयवर्ती वर्तमान पर्यायको प्रहण करता है और अशुद्ध ऋजुस्त्रनय अनेककालभावी व्यंजनपर्यायको प्रहण करता है। तथा द्रव्यनिक्षेपमें सामान्य की मुख्यता है, इसिलये शुद्ध ऋजुस्त्रनय द्रव्यनिक्षेपको विषय नहीं करता है यह ठीक है। फिर भी अशुद्ध ऋजुस्त्रन नयका विषय द्रव्यनिक्षेप हो जाता है, क्योंकि व्यंजनपर्यायकी अपेक्षा चिरकालतक स्थित रहनेवाले पदार्थको अशुद्ध ऋजुस्त्रका विषय मान लेनेमें कोई बाधा नहीं आती है। इसतरह ऋजुस्त्रके विषयमें कालभेदकी आपत्ति भी उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि वह व्यंजन पर्यायको वर्तमानरूपसे ही प्रहण करता है। तो भी वह व्यंजनपर्याय चिरकालतक अवस्थित रहती है इसिलये अपने अन्तर्गत अनेक अर्थ और

<sup>(</sup>१) उज्युदो (त्रु० ५) णए दब्व—ता०, "कघमुज्जुसुदे पञ्जबिट्ठए दब्बिणिक्सेवो ति ? ण ; तत्य बट्टमाणसमयाणंतगुणिणदएगदब्बसंभवादो—घ० सं० पू० १६। "कघमुञ्जुसुदे पञ्जबिट्ठए दब्बिणिक्सेव-संभवो ? ण ; असुद्धपञ्जबिट्ठए वंजणपञ्जायपरतंते सुहुमपञ्जायभेदेहि णाणत्तमुबगए तदिवरोहादो"—घ० आ० प० ८६३। (२)—इ ( त्० ९ ) अव—ता०

पुण उजुसुदे णत्थि देव्वं ""य पञ्जायप्पणाये तदसंभवादो ।

## \* [सहणयस्स] णामं भावो च³।

§ २१४. दन्बणिबखेवो णित्थ, कुदो ? लिंगादे (दि) सहवाचियाणमेयत्तामावे दन्त्रामावादो । वंजणपन्जाए पहुच सुद्धे वि उजुसुदे अत्थि दन्त्वं, लिंगसंखाकालकारय-पुरिसोवगाहाणं पादेक्षमेयत्तन्भुवगमादो ।

खपव्यंजन पर्यायोंकी अपेक्षा वह द्रव्य भी कही जाती है। अतएव ऋजुसृत्रनयमें द्रव्यनिक्षेप बन जाता है।

क्ष शब्द समभिरूढ और एवंभूत इन तीनों शब्द नयोंके नामनिक्षेप और भावनिक्षेप विषय हैं॥

§ २१४. पर्यायाधिक नयों में स्थापना निक्षेप संभव नहीं है यह तो ऋजुसूत्र नयका विषय दिखलाते हुए स्पष्ट कर ही आये हैं। परन्तु शब्द नयमें द्रव्यनिक्षेप भी संभव नहीं है, क्यों कि इस नयकी दृष्टिमें लिङ्गादिककी अपेक्षा शब्दों के वाच्यभूत पदार्थों में एकत्व नहीं पाया जाता है, इसलिये उसमें द्रव्यनिक्षेप संभव नहीं है। किन्तु व्यंजन पर्यायकी अपेक्षा शुद्ध ऋजुसूत्रमें भी द्रव्यनिक्षेप पाया जाता है, क्यों कि ऋजुसूत्र नय लिङ्ग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपमहमें से प्रत्येकका अभेद स्वीकार करता है। अर्थात् ऋजुसृत्र नय लिङ्गादिकके भेदसे अर्थको प्रहण नहीं करके अभेदको स्वीकार करता है, इसलिय उसमें द्रव्यनिक्षेप बन जाता है।

विशेषार्थ-शब्दादि तीनों नयों के विषय नाम निक्षेप और भाव निक्षेप बताये हैं, द्रव्य और स्थापना नहीं। स्थापना निक्षेप तो किसी भी पर्यायार्थिकनयमें संभव नहीं है यह तो पहले ही कह आये हैं। रही द्रव्यनिक्षंपको बात, सो यह ऋजुसूत्र नयमें तो बन जाता है, क्योंकि व्यंजनपर्यायको अपेक्षा अनेक पर्यायोंमें एकत्व या अभेद माना जा सकता है। अथवा ऋजुसूत्रनय लिंगादिकके भेदसे वस्तुको भेदरूपसे प्रहण नहीं करता है, इसलिये भी ऋजुसूत्रनय लिंगादिकके भेदसे वाता है। पर शब्दादिक तीनों नय द्रव्यनिक्षेपको नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये नय वर्तमान पर्यायको प्रहण करते हुए भी लिंगादिकके भेदसे ही उसे ग्रहण करते हैं। पहले जो शुद्ध ऋजुसूत्रमें द्रव्यनिक्षेपका निषेध किया है उसका कारण शुद्ध ऋजुसूत्रनयका द्रव्यगत भेदोंको नहीं ग्रहण करना बताया है और यहां जो शुद्ध ऋजुसूत्रमें द्रव्यनिक्षेपका विधान किया है उसका कारण ऋजुसूत्रनयका पर्यायको लिंगादिक अभेदसे अभेदरूप ग्रहण करना बताया है, अतः दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है।

<sup>(</sup>१)-व्वं (त्रु०४) य पण्जा-ता०। (२)-दो (त्रु०५) णामं ता०। (३) "सद्समभिरूढएवं-भूदणएसु वि णामभावणिक्खेबा हवंति तेसि चेय तत्व संभवादो।"-व० सं० पृ० १६।

६ २१५. अध स्यार्थे (स्यात्) न पदवाक्यान्यर्धप्रतिपादिकानि, तेषामसन्तात् । कुतस्तदसन्त्रं १ [ अनुपलम्मात् । सोऽपि कुतः १ ] वर्णानां क्रमोत्पक्षानामनित्याना-मेतेषां नामघेयाति "समुद्रयामावात् । न च तत्समुद्रयें " नुपलम्मात् । न च वर्णादर्धप्रतिपत्तिः; प्रतिवर्णमर्थप्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । अस्तु चेत् १ न, अनुपलम्मात् । नित्यानित्योमयपक्षेषु संङ्केतप्रदृणानुपपत्तेश्च न पदवाक्येभ्योऽर्थप्रतिपत्तिः । नासंकेतितः शब्दोऽर्थप्रतिपादकः, अनुपलम्मात् । ततो न शब्दादर्थदप्रतिपत्तिरिति सिद्धम् ।

§ २१६. न च वर्ण-पद-बाक्यव्यतिरिक्तो नित्योऽक्रमोऽमूर्तो निरवयवः सर्व-

§ २१५. दांका—शब्दनयकी दृष्टिमें वांचक शब्दोंमें लिक्क आदिकी अपेक्षा भेद होनेसे वांच्यभूत अथोंमें भेद स्वीकार किया जाता है, किन्तु जब पद और वाक्य अर्थका कथन हो नहीं करते, क्योंकि उनका अभाव है, तब उसमें वांच्यवांचकभावमूलक नामनिक्षेप कैसे बन सकता है ?

प्रतिशंका-पद और वाक्योंका अभाव कैसे हैं ? शंकाकार-क्योंकि वे पाये नहीं जाते हैं। प्रतिशंका-वे पाये क्यों नहीं जाते हैं ?

शंकाकार—क्यों कि वर्ण कमसे उत्पन्न होते हैं और अनित्य हैं, इसिलये उनका समुदाय नहीं बन सकता है। यदि कहा जाय कि वर्णों का समुदाय हो जाओ, सो भी बात
नहीं है, क्यों कि वर्णों में सहभाव नहीं पाया जाता है। यदि कहा जाय कि वर्णों से अर्थका
ज्ञान हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्यों कि वर्णों से अर्थका ज्ञान मानने पर प्रत्येक
वर्ण से अर्थके ज्ञानका प्रसंग आता है। यदि कहा जाय कि प्रत्येक वर्ण से अर्थका ज्ञान हो
जाओ सो भी बात नहीं है, क्यों कि प्रत्येक वर्ण से अर्थका ज्ञान होता हुआ नहीं देखा जाता
है। तथा सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य और सर्वथा उभयप्रसमें संकेतका प्रहण नहीं बनता
है, इसिलये पद और वाक्यों से अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है। और जिस शब्द में संकेत
नहीं किया गया है वह पदार्थका प्रतिपादक हो नहीं सकता है, क्यों कि ऐसा देखा नहीं
जाता है, इसिलये शब्द से अर्थका ज्ञान नहीं होता है यह सिद्ध हो जाता है।

§ २१६. यदि कहा जाय कि वर्ण, पद और वाक्यसे भिन्न, नित्य, क्रमरहित, अमूर्त, निरवयव, सर्वगत स्फोट पदार्थोंकी प्रतिपत्तिका कारण है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्यों- कि इसप्रकारका स्फोट पाया नहीं जाता है। इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—मतिज्ञानसे

<sup>(</sup>१) अथ स्यार्थे न ता०। (२) -त्व (तृ० ९) वर्णा-ता०,। (३) तुलना-''प्रत्येकमप्रत्यायकत्वात् त्याभावात् नियतक्रमवर्तिनामयौगपद्येन संभूयकारित्वानुपपत्तेः नानावक्तृप्रयुक्तेम्यक्च प्रत्ययादर्शनात् क्रमविपर्यये यौगपद्ये च। तस्माद् वर्णव्यतिरेकी वर्णेम्योऽसम्भवसर्थप्रत्ययः स्वनिमित्तमुपकल्पयति।'' -स्फोटसि० पृ० २८। स्फोट० न्या० पु० २। न्यायकुमु० पृ० ७४५, दि० १०।-नामनित्यानामेतेषां नामधेयाति (तृ४) समुदयाभावात् ता०। (४)-य (तृ० ५) नृप-ता०,।

गतः रेकोटोऽर्थप्रतिपत्तिनिमित्तम्, अनुपलम्भात्। न मैतिस्तद्प्राहिका, अवप्रहेहा-वायधारणारूढस्य स्फोटस्य सर्वगतिनत्यिनरवयवाक्रमामूर्त्तस्यानुपलम्भात्। नानुमान-मिष, तत्प्रतिवद्धलिङ्गानुपलम्भात्। नार्थापत्तेः स्फोटास्तित्वसिद्धिः, केनचिदर्थप्रतिपत्ते-निमित्तेन विपरीतक्रमत्वसिद्धेः स्फोटादेवार्थप्रतिपत्तिरित्यसिद्धेः। नागमोऽपि, तस्य प्रत्यागमसद्भावात्। वर्णभ्रवणानन्तरं स्फोटस्सम्रुपलम्यत इति चेत्? न,वचनमात्रत्वात्। न चानुभवः परोपदेशमपेक्षते, अतिप्रसङ्गात्। न चानवगतोऽपि ज्ञापको भवति,

तो स्फोटका ग्रहण होता नहीं है, क्योंकि सर्वगत, नित्य निरवयव, अक्रमवर्ती और अमूर्तस्वरूप स्फोट अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा ज्ञानका विषय नहीं देखा जाता है। सर्वगत और नित्यादिस्वरूप. स्फोटको अनुमान भी प्रहण नहीं करता है, क्योंकि इसप्रकारके स्फोटसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई हेतु नहीं पाया जाता है। अर्थापत्तिसे स्फोटके अस्तित्वकी सिद्धि हो जायगी, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्फोटसे जिस क्रमसे अर्थकी प्रतिपत्ति होती है, अर्थकी प्रतिपत्तिके किसी अन्य निमित्तसे उससे भिन्न क्रमसे जब अर्थकी प्रतिपत्ति सिद्ध है तो केवल स्फोटसे ही अर्थकी प्रतिपत्ति होती है यह बात अर्थापत्तिसे सिद्ध नहीं होती है। आगम भी नित्यादिरूप स्फोटको प्रहण नहीं करता है, क्योंकि जिस आगमसे नित्यादिरूप स्फोटको सिद्धिको जाती है उससे विपरीत आगम भी पाया जाता है। घ, ट इत्यादि वर्णींके सुननेके अनन्तर स्फोटका ग्रहण होता हो है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना वचनमात्र है। यदि स्फोटका अनुभव होता तो उसकी सिद्धिक लिये परके उपदेशकी अपेक्षा ही नहीं होती, क्यों कि प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमें परोपदेशकी अपेक्षा मानने पर अतिप्रसंग दोष आता है। अर्थात् अनुभवसे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वर्णोंके सुननेके बाद स्फोटकी प्रतीति होती है। अतः जब अनुभवसे यह बात प्रमाणित नहीं है तो केवल दूसरेके कहनेसे इसे कैसे माना जा सकता है। यदि कहा जाय कि स्फोट यद्यपि जाना नहीं जाता है तो भी वह अर्थका ज्ञापक है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अन्यत्र ऐसा देखा नहीं जाता है। यदि कहा जाय कि स्फोटको सत्ता सर्वत्र पाई जाती है पर उसकी अभिन्यक्ति पद और वाक्योंके द्वारा होती है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्फोट-

<sup>(</sup>१) तुलना—"वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे दितीयादिवर्णोच्चारणानर्धक्यप्रसङ्गत् । आनर्थक्ये तु प्रत्येकमुरपत्तिपक्षे यौगपद्येनोत्पत्त्यभावात् । अभिग्यक्तिपत्त्य तु क्रमेणैवाभिग्यक्त्या समुदायाभावात् एक-स्मृत्युपारूढानां वाचकत्वे सरो रस इत्यादौ अर्थप्रतिपत्त्यविशेषप्रसङ्गत् तद्वचितिरक्तः स्फोटो नादाविभिग्यङ्ग्यो वाचकः ।"—पात० महाभा० प्र० पृ० १६ । "वर्णातिरिक्तो वर्णाभिग्यङ्ग्योऽर्धप्रत्यायको नित्यः शब्दः स्फोट इति तद्विदो वदन्ति । अत एव स्फुट्यते व्यज्यते वर्णरिति स्फोटो वर्णाभिग्यङ्ग्यः, स्फुटित स्फुटो-भवत्यस्मादर्थ इति स्फोटोऽर्थप्रत्यायक इति स्फोटशब्दार्थमुभयथा निराहुः ।"—सर्वद० पृ० ३०० । "वाक्य-स्फोटोऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः । यद्यपि वर्णस्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटः अखण्डपदवाक्यस्फोटौ वर्णपदवाक्यमेदेन त्रयो जातिस्फोटा इत्यष्टौ पक्षाः सिद्धान्तिसद्धा इति ।"—वेद्याकरणभू० पृ० २९४ । परम्मष्ठपु० पृ० २ । न्यायकुमु० पृ० ७४५ हि० ९ । (२) तुल्ला—"घटादिशब्देषु परस्परव्यावृत्तकाल-प्रत्यासित्तिशिष्टवर्णव्यतिरेकेण स्फोटात्मनोऽर्थप्रकाशकस्य अध्यक्षगोचरचारितयाऽप्रतितेः ।"—न्यायकुमु० पृ० ७५५ । सम्मति० टो० पृ० ४३५ । (३) नार्थापत्तेरचाशब्दाद्यधिसिद्धः मु० ता० । सिद्धेः शब्दानिवार्यप्रति—स० ।

अन्यत्र तथाऽदृष्टेः । किञ्च, न पदेवाक्याभ्यां स्फोटोऽभिव्यज्यते, तयोरसन्वात् । न चैकेन वर्णेन, तथानुपलम्भात्, वर्णमात्रार्धप्रतिपत्तिप्रसङ्गाच । नैकवर्णेन स्फोट-स्पैकदेशोऽभिव्यज्यते, स्फोटाप्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । नान्त्यवर्णस्तद्व्यञ्चकः, तस्याप्येक-वर्णतोऽविश्वेषात् । न स्फोटावयवप्रतिपत्तिरिष, तदप्रतिपत्तौ तदवयवाप्रतिपत्तेः । न स्फोटस्पृतिरिष, अप्रतिपत्ते स्मरणानुपपत्तेः । ततः सकलप्रमाणगोचरातिकान्तत्वान्नास्ति स्फोट इति सिद्धम् । ततो न वाच्यवाचकभावो घटत इति । न, बहिरङ्गशैब्दात्मक-निमित्तं च (त्तेभ्यः ) क्रमेणोत्पन्नवर्णप्रत्ययेभ्योऽक्रमस्थितिभ्यः सम्रत्पन्नपद-वाक्या-

वादियोंके मतमें पद और वाक्य पाये नहीं जाते हैं। एक वर्णसे स्फोटकी अभिव्यक्ति होती है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक वर्णसे स्फोटकी अभिव्यक्ति होती हुई देखो नहीं जाती है। और यदि एक वर्णसे स्फोटकी अभिन्यक्ति मान छी जाय तो केवछ एक वर्णसे अर्थके ज्ञानका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि एक वर्णसे स्फोटका एक-देश प्रकट होता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर समस्त स्फोटके ज्ञान न होनेका प्रसंग प्राप्त होता है। अन्त्य वर्ण स्फोटको अभिव्यक्त करता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्त्य वर्ण भी एक वर्णसे कोई विशेषता नहीं रखता है, अर्थात् वह भी तो एक वर्ण ही है, इसिछिये एक वर्णसे स्फोटकी अभिन्य िक माननेमें जो दोष दे आये हैं वे सब दोष अन्त्य वर्णसे स्फोटकी अभिव्यक्ति माननेमें भी प्राप्त होते हैं। यदि कहा जाय कि एक वर्णसे स्फोटके एक देशकी अभिन्यक्ति होकर उसके एक अवयवकी प्रतिपत्ति होती है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब स्फोटका ही ज्ञान नहीं होता है तो उसके एक अवयवका ज्ञान कैसे हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता है। स्फोटका स्मरण होता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिसका पहलें ज्ञान नहीं हुआ है उसका स्मरण नहीं हो सकता है। अतः प्रत्यक्ष आदि समस्त प्रमाणोंका विषय नहीं होनेसे स्फोट नामका कोई पदार्थ नहीं है यह सिद्ध होता है। इसप्रकार उक्त रूपसे जब वर्ण, पद, वाक्य और स्फोटसे अथेकी प्रिपित्ति नहीं होती है तो वाच्यवाचकभाव नहीं बन सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि बाह्य शब्दात्मक निमित्तोंसे क्रमसे जो वर्णज्ञान होते हैं और जो अक्रमसे रहते हैं उनसे उत्पन्न होनेवाले पद और वाक्योंसे अर्थ विषयक ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है। अर्थात् घ, ट आदि वर्णोंके उच्चारणसे उन वर्णोंका ज्ञान होता तो क्रमसे

<sup>(</sup>१) तुलना—"यस्यानवयवः स्फोटः व्यज्यते वर्णबुद्धिभिः । सोऽपि पर्यनुयोगेन नैवैतेन विमुच्यते ।। तत्रापि प्रतिवर्णं पदस्फोटो न गम्यते । न चावयववशो व्यक्तिस्तदभावास चात्र घीः ।। प्रत्येकञ्चाप्यशक्तानां समुदायेऽप्यशक्तता ।"—मी० श्ढो० स्फो० श्ढो० ९१--९३ । "न समस्तैरिमव्यज्यते समुदायानम्युपगमात् । न व्यस्तैः; एकेनैवाभिव्यक्तौ शेषोच्चारणवैयर्थ्यप्रसङ्गात् ।"—प्रका० व्यो० पृ० ५९५ । "पदस्फोटोऽभिव्यज्य-मानः प्रत्येकं वर्णेनाभिव्यक्यते वर्णसमूहेन वा ।"—पुक्त्यनु टी० पृ० ९६ । तत्त्वार्यश्चो० पृ० ४२६ । प्रमेयक० पृ० ४५४ । न्यायकुमु० पृ० ७५२ । सन्मति० टी० पृ० ४३३ । (२) "आद्यो वर्णघ्विनः शब्दात्मा सकलस्य वा व्यञ्चकः स्यात्, एकदेशस्य वा ?"—तत्त्वार्यवा० ५।२४ । न्यायकुमु० पृ० ७५३ दि० १४ । (३) तुल्लना—"ततो बहिरंगवर्णजनितमन्तरङ्गवर्णात्मकं पदं वाक्यं वा अर्थप्रतिपादकमिति निश्चेतव्यम् ।—ष० आ० प० ५५४ ।

भ्यामर्थविषयप्रत्ययोत्पन्त्युपलम्भात् । न च वर्णप्रत्ययानां क्रमोत्पन्नानां पद-वाक्य-प्रत्ययोत्पित्तिनिमित्तानामक्रमेण स्थितिर्विरुद्धा, उपलभ्यमानत्वात् । न चोपलभ्यमाने विरोधः, अव्यवस्थापत्तेः । न चानेकान्ते एकान्तवाद इव सङ्केतग्रहणमनुपपन्नम् , सर्व-व्यवहाराणा [मनेकान्त एव सुघटत्वात् । ततः ] बाच्य-वाचकभावो घटत इति स्थितम् । तम्हा सहणयस्स णाम-भावणिक्खेवा वे वि जुन्जंति त्ति सिद्धं ।

§ २१७. संपिं णिक्खेवतथो उच्चदे । तं जहा-ततथ णामपेजं पेजसहो । कथ-मेकिम्ह पेज्जसहे वाचिय-वाचयभावो जुज्जदे १ण, एकिम्ह वि पईवे पयासमाण-पर्यासिय-[भावदंसणादो ।] ण च सो असिद्धो, उवलब्भमाणत्तादो । सोयमिदि अण्णिम्ह पेज्ज-भावहुवणा हुवणापेज्जं णाम । दन्वपेज्जं दुविहं आगम-णोआगमदन्वपेज्जमेएण। तत्थ आगमदो दन्वपेज्जं पेज्जपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो । कथं जीवदन्वस्स सुदोवजोगविज्ज-

है, किन्तु वह अक्रमसे स्थित रहता है और उससे श्रोताक मानसमें जो पद और वाक्योंका बोध होता है उससे अर्थका ज्ञान होता है।

यदि कहा जाय कि पद और वाक्यों के ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारणभूण वर्णविषयक ज्ञान क्रमसे उत्पन्न होते हैं, इसिछिये उन वर्णविषयक ज्ञानों की अक्रमसे स्थिति मानने में विरोध आता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्यों कि वर्णविषयक ज्ञानों की युगपत् स्थिति उपलब्ध होती है अगर जो वस्तु उपलब्ध होती है उसमें विरोधकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर अव्यवस्थाकी आपित्त आती है।

तथा जिसप्रकार एकान्तवादमें संकेतका ग्रहण नहीं बनता है उसीप्रकार अनेकान्त-वादमें भी संकेतका ग्रहण नहीं बन सकता, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि समस्त व्यवहार अनेकान्तवादमें ही सुघटित होते हैं, इसिछए वाच्य-वाचकभाव बन जाता है यह सिद्ध होता है। अतः शब्दनयके नाम और भाव ये दोनों ही निक्षेप बनते हैं यह सिद्ध होता है।

§ २१७. अब चारों निक्षेपोंका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—'पेज्ज' यह शब्द नामपेज है।

शंका-एक पेउज शब्दमें वाच्य-वाचकभाव केसे वन सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि जिसप्रकार एक प्रदीपमें भी प्रकाश्य-प्रकाशकभाव पाया जाता है अर्थात् जैसे एक ही प्रदीप प्रकाश्य भी होता है और प्रकाशक भी होता है वैसे ही एक पेउज शब्द बाच्य भी होता है और वाचक भी होता है। यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि होती है।

'वह यह है' इसप्रकार किसी दूसरे पदार्थमें पेज्ज धर्मकी स्थापना करना स्थापना-

आगमद्रव्यपेज और नो आगमद्रव्यपेज़के भेदसे द्रव्यपेज दो प्रकारका है। जो जीव पेजविषयक शास्त्रको जानता हुआ भी उसमें उपयोगसे रहित है वह आगमद्रव्यपेज है।

<sup>(</sup>१) -हाराणा (त्रु० १२) वाच्य-ता० ।- णावाच्यवाचकभावक्रमेण वाच्य-ताम्न० । (२)-पया (त्रु० १२) ण च ता०, ।

यस्स आगमसण्णा १ ण, आगमजणिदसंसकारसंबंधेण आगमववएसुववत्तीदो । णहु-संसकारस्स कथमागमववएसो १ ण, तत्थ वि भूदपुन्वगईए आगमववएसुववत्तीदो । णोआगमदो दन्वपेन्जं तिविहं जाणुगसरीर-भविय-तन्वदिरित्तमेएण । जाणुगसरीरदन्व-पेन्जं तिविहं भविय-वृहमाण-समुन्झायमेएण। होदु णाम वृहमाणसरीरस्स पेन्जागमवव-एसो, पेन्जागमेण सह एयत्तुवलंभादो।ण भविय-समुन्झादाणमेसा सण्णा, पेन्जपाहुढेण संबंधामावादो ति १ ण एम दोसो, दन्विहयणयप्पणाए सरीरिम्म तिसरीरभावेण एयत्त-मुनगयम्मि तदिवरोहादो । भाविद्व्वपेन्जं भविस्सकाले पेन्जपाहुडजाणओ । एसो वि णिक्खेवो दन्विहयणयप्पणाए जुन्जदि ति । उवयत्ती पुन्तं व वत्तव्या । तन्वदिरित्तणो-आगमदन्वपेन्जं दुविहं--कम्मपेन्जं णोकम्मपेन्जं चेदि। तत्थ कम्मपेन्जं सत्तविहं इत्थि-

शंका-जो जीव पेजविषयक श्रुतक्कानके उपयोगसे रिहत है उसकी आगमसंज्ञा कैसे हो सकती है?

समाधान-नहीं, क्योंकि उसके आगमजनित संस्कार पाया जाता है, इसिलये उसके सम्बन्धसे पेज्जविषयक शुतज्ञानके उपयोगसे रिहत जीवके भी आगम संज्ञा बन जाती है।

शंका—जिसका आगमजित संस्कार भी नष्ट हो गया है उसे आगम संज्ञा कैसे दी जा सकती है?

समाधान — नहीं, क्योंकि जिसका आगमजनित संस्कार नष्ट हो गया है ऐसे जीवमें भी भूतपूर्वप्रज्ञापननयकी अपेक्षा आगम संज्ञा बन जाती है।

ज्ञायकशरीर, भावि और तद्वयतिरिक्तके भेदसे नोआगमद्रव्यपेज तीन प्रकारका है। ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यपेज भावि, वर्तमान और अतीतके भेदसे तीन प्रकारका है।

शंका—वर्तमान शरीरकी नोआगमद्रव्यपेज संज्ञा होओ, क्योंकि वर्तमान शरीरका पेजागम अर्थात् पेजविषयक शास्त्रको जाननेवाले जीवके साथ एकत्व पाया जाता है। परन्तु भाविशरीर और अतीतशरीरको नोगमद्रव्यपेज संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इन दोनों शरीरोंका पेजागमके साथ सम्बन्ध नहीं पाया जाता है?

समाधान-यह दोष उचित नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिकनयको दृष्टिसे भूत, भविष्यत् और वर्तमान ये तीनों श्रीर श्रीरत्वकी अपेक्षा एकरूप हैं, अतः एकत्वको प्राप्त हुए श्रीरमें नोआगमदृब्यपेज संज्ञाके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

जो भविष्यकालमें पेजविषयक शास्त्रको जाननेवाला होगा उसे भाविनोआगमद्रव्य-पेज कहते हैं। यह निक्षेप भी द्रव्यार्थिकनयको अपेक्षासे बनता है, इसलिये जिसप्रकार भावि और भूत शरीरमें शरीरसामान्यकी अपेक्षा वर्तमान शरीरसे एकत्व मानकर नोआगमद्रव्य-पेज संज्ञाका व्यवहार किया है उसीप्रकार वर्तमान जीव ही भविष्यमें पेजविषयक शास्त्रका ज्ञाता होगा, अतः जीवसामान्यकी अपेक्षा एकत्व मानकर वर्तमान जीवको भावि नोआगम-द्रव्यपेज कहा है।

कर्मपेज और नोकर्मपेजक भेदसे तद्वधितिरिक्त नोआगमद्रव्यपेज दो प्रकारका है। उनमेंसे कर्मतद्वधितिरिक्तनोआगमद्रव्यपेज स्तिवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, माबा

पुरिस-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-माया-लोह-मेएण। कथं कम्माणं पेज्जत्तं ? आह्वादनहेतु-त्वात्। एवमेदेसिं णिक्खेवाणमत्थो सुगमो त्ति कट्डु जइवसहाइरिएण ण वृत्तो।

§ २१८. संपिं उत्तरणिक्खेवाणमङ्गप्रूवणहं सुत्तं भणदि-

\* णोआगमदो दब्वपेडजं तिविहं—हिदं पेडजं, सुहं पेडजं, पियं पेडजं। गच्छुगा च सत्तभंगा।

§ २१९. व्याघ्युपश्चमनहेतुईव्यं हितम्। यथा पित्तज्वराभिभूतस्य तदुपश्चमनिहेतुक्करोहिण्यादिः। जीवस्य आल्हादनहेतुईव्यं सुखम्, यथा क्षुत्तृडार्त्तस्य मृष्टौदन-शीतोदके। एते प्रिये अपि भवत इति चेत्? न, क्षुतृड्वर्जितस्य एतयोरुपरि रुचेरभावात् तत्रापणाभावाद्या। स्वरुचिविषयीकृतं वस्तु प्रियम्, यथा पुत्रादिः। एवमुक्तास्त्रयो भङ्गाः।

§२२०. साम्प्रतं द्विसंयोग उच्यते। तद्यथा-द्राक्षाफलं हितं सुखश्च, पित्तज्वराभि-

और छोभके भेदसे सात प्रकारका है।

शंका-स्रीवेद आदि कर्मोंको पेज्ज कैसे कहा जा सकता है ?

समाधान-क्योंकि वे स्नी वेद आदि कर्म प्रसन्नताके कारण हैं, इसिलये इन्हें पेज्ज-कहा गया है।

इसप्रकार इन पूर्वोक्त निक्षेपोंका अर्थ सरल है ऐसा समझकर यतिवृषभाचार्यने इनका अर्थ नहीं कहा है।

§ २१८. अब आगेके निक्षेपका प्ररूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं--

अ नोकर्म तद्वयतिरिक्त नोआगमद्रव्यपेज्ज तीन प्रकारका है-हितपेज्ज, सुख-पेज्ज और प्रियपेज्ज। इन तीनों स्थानोंके सात भक्त होते हैं।

§ २१९. व्याधिके उपशमनका कारणभूत द्रव्य हित कहलाता है। जैसे पित्तज्वरसे पीड़ित पुरुषके पित्तज्वरकी शान्तिका कारण कड़वी कुटकी, तूंबड़ी आदिक द्रव्य हितरूप हैं। जीवके आनन्दका कारणभूत द्रव्य सुख कहलाता है। जैसे, भूख और प्याससे पीड़ित पुरुषको सुवे बिने चावलोंसे बनाया गया भात और ठंडा पानी सुखरूप है।

शंका-शुद्ध भात और ठंडा पानी प्रिय भी हो सकते हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि जो भूखा और प्यासा नहीं है उसकी इन दोनोंमें रुचि नहीं पाई जाती है, इसिखये इन्हें यहाँ प्रिय द्रव्य नहीं कहा है। अथवा, यहाँ शुद्ध भात और ठंडे पानीमें प्रियरूपपनेकी विवक्षा नहीं की है।

जो वस्तु अपनेको रुचे उसे प्रिय कहते हैं। जैसे, पुत्र आदि। इसप्रकार तीन भङ्ग कह

§ २२०. अब द्विसंयोगी भक्त कहते हैं। वे इसप्रकार हैं—दाख हितरूप भी है और सुखरूप भी है, क्योंकि वह पित्तज्वरसे पीड़ित पुरुषके स्वास्थ्य और आनन्द इन दोनोंका कारण देखी जाती है।

भूतस्य पुंसः स्वास्थ्यान्हादनहेतुत्वात् । यदान्हादनहेतुस्तित्प्रियमेवेति द्राक्षाफलं प्रियमणीति किमोच्यते शस्त्रमेतत्, किन्तु द्विसंयोगिविवक्षायां न त्रिसंयोगाः, विरोधात् १।
पिचुमन्दः हितः प्रियश्च, तिक्तप्रियस्य पित्तज्वराभिभूतस्य स्वास्थ्यप्रेमहेतुत्वात् । तिक्तप्रियस्य निम्बः आन्हादनहेतुरिति सुखमिष किम्न भवेत् इति चेत् १ न, तत्र तथाविवक्षाभावात् २। क्षीरं सुखं प्रियश्च, आमव्याध्यभिभूतस्य मधुरिप्रयस्यान्हादनप्रेमहेतुत्वात् ।
न हितम्, आमवर्द्धनत्वात् ३। एवमेते त्रयो द्विसंयोगभङ्गाः । गुडक्षीरादयो हितं सुखं
प्रियश्च भवन्ति, स्वस्थस्य प्रियसुखहितहेतुत्वात् १। एवं त्रिसंयोगजः एक एव भङ्गः।
सर्वभङ्गसमासः सप्त ७। अत्रोपयोगी श्लोकः—

तिको च शीतलं तोयं पुत्रादिर्मुद्रिका-( मृद्वीका-)फलम्। निम्बक्षीरं ज्वराक्तस्य नीरोगस्य गुडादयः॥१२०॥

शंका—जो आनन्दका कारण होता है वह अप्रिय न होकर प्रिय ही होता है, इसिछये 'दाख प्रिय भी है' ऐसा क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—यह कहना ठीक है, परन्तु यहाँ पर द्विसंयोगी भङ्गकी विवक्षा है, इसिलये त्रिसंयोगी भङ्ग नहीं कहा है, क्योंकि द्विसंयोगीकी विववक्षामें त्रिसंयोगी भङ्गके कहनेमें विरोध आता है। १।

नीम हितरूप भी है और प्रिय भी है, क्योंकि जिसे कड़वी वस्तु प्रिय है ऐसे पित्त-ज्वरसे पीड़ित रोगोंके स्वास्थ्य और प्रेम इन दोनोंका हेतु देखा जाता है।

शंका—जिसे कडुआ रस प्रिय है उसको नीम आनंदका कारण भी देखा जाता है इसिलये नीम सुखरूप भी क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—नहीं, क्यों कि द्विसंयोगी भक्कमें नीम सुखरूपसे विवक्षित नहीं है। २। दूध सुखकर भी होता है और प्रिय भी होता है, क्यों कि जो आमन्याधिसे पीड़ित है और जिसे मधुर रस प्रिय है उसके दूध आनन्द और प्रेमका कारण देखा जाता है। किन्तु आमन्याधिवालेको दूध हितरूप नहीं है, क्यों कि वह आमरोगको बढ़ाता है। ३। इस-प्रकार ये तीन द्विसंयोगी भक्क हैं।

गुड़ और दूध आदि हितरूप, सुखकर और प्रिय होते हैं, क्योंकि वे स्वस्थ पुरुषके प्रेम, सुख और हितके कारण देखे जाते हैं। १। इसप्रकार त्रिसंयोगी भङ्ग एक ही होता है। इन सभी भङ्गोंका जोड़ सात होता है। ७। इस विषयमें उपयोगी रहोक देते हैं—

पित्तज्वरवालेको उसके उपशमनका कारण होनेसे कुटकी हित द्रव्य है। प्यासेको आनन्दका कारण होनेसे उंडा पानी सुखरूप है। अपनी रुचिका पोषक होनेसे पुत्रादिक प्रिय द्रव्य है। पित्तज्वरवालेके स्वास्थ्य और आनन्दका कारण होनेसे दाख हित और सुखरूप द्रव्य है। पित्तज्वरसे पीड़ित रोगीको नीम हित और प्रिय द्रव्य है। आमव्याधिवाले मनुद्यको दूध सुख और प्रिय द्रव्य है। तथा नीरोग मनुद्यको गुड़ आदिक हित, सुख और प्रिय द्रव्य है। ११२०॥

<sup>(</sup>१) "विका तु कटुरोहिण्याम्"-अनेकार्णसं० २।१७४

विशेषार्थ—नोआगम द्रव्य निक्षेपमें तन्चतिरिक्त पदसे ज्ञायकशरीर और भावीसे अतिरिक्त पदार्थों का प्रहण किया है। इसके कमें और नोकमें इसप्रकार दो भेद हैं। कर्म-तद्वयितिरक्त नोआगम द्रव्यनिक्षेपका कथन पहले किया जा चुका है। नोकमें पदसे सह-कारी कारणों का प्रहण किया जाता है, इसलिये यहाँ नोकमेंसे किन पदार्थों का प्रहण करना चाहिये यह बताया गया है। पेज्ज और द्रेषके भेदसे कथाय दो प्रकारकी है। द्रेषका कथन आगे किया गया है। प्रकृतमें पेज्जकी अपेक्षासे ही नोकमें बतलाये गये है। पेज्जमें कहीं हितकी, कहीं सुखकी, कहीं प्रियकी, कहीं वित और प्रयक्ती, कहीं हितकी, कहीं हित और प्रयक्ती, कहीं हितकी, कहीं सुखकी, कहीं वियक्त, कहीं वियक्त, कहीं हित और प्रयक्ती, कहीं हितकप, कहीं सुखकप, कहीं प्रयक्त, कहीं वियक्त, कहीं हित-सुखक्त, हित-प्रयक्त या सुख-प्रियक्त और कहीं तीनों क्तप कहे जाते हैं। वीरसेनस्वामीने उदाहरण देकर इसी बात को अच्छी तरह समझा दिया है। आगे इसी विषयको और स्पष्ट करनेके छिये कोष्ठक दिया जाता है—

|   | नोकर्मके अपेक्षाकृत नाम | नोकर्म            | विवक्षा                                                |  |  |  |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| ? | हितपेज                  | कड़वी तूंबड़ी आदि | पित्तज्वरकी शान्तिकी<br>विवक्षा होने पर                |  |  |  |
| २ | सुखपेज                  | सुस्वादु भात आदि  | भूखशान्तिकी विवक्षामें                                 |  |  |  |
| ३ | <b>प्रियपे</b> ज        | पुत्रादि          | प्रेमको विवक्षा होने पर                                |  |  |  |
| 8 | हित-सुखपेज              | दाख आदि           | स्वास्थ्य और आनन्दकी<br>विवक्षा होने पर                |  |  |  |
| ų | हि्त-प्रियपेजा          | नीम आदि           | तिक्तप्रियके पित्तज्वरके दृर<br>करनेकी विवक्षा होने पर |  |  |  |
| Ę | सुख-प्रियपेज            | द्ध आदि           | मधुरप्रियके आसव्याधिके दूर<br>करनेकी विवक्षा होने पर   |  |  |  |
| ૭ | हित-प्रिय-सुखपेज        | गुड़ आद्          | स्वस्थ पुरुषके तीनोंकी<br>विवक्षा होने पर              |  |  |  |

यहाँ पेजाभावके नोकर्म दिखाये गये हैं, और पेजाभाव हित, सुख तथा प्रिय इन तीनरूप या इनके संयोगरूप ही प्रकट होता है, अतः इस दृष्टिसे पेजाभावकी बाह्य कारण-रूप सामग्री सात भागोंमें बट जाती है। इस पेजाभावका अन्तरंग कारण कीवेद आदि पूर्वोक्त सात कर्मोंका उदय है। उन्होंके निमित्तसे हितादिरूप सात प्रकारके भाव प्रकट होते हैं। पर किस कर्मके उदयसे कीन भाव पैदा होता है ऐसा विवेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक कर्मके निमित्तसे ये सात भाव हो सकते हैं। इसीप्रकार पूर्वोक्त द्रव्य ही नोकर्म हैं अन्य नहीं या पूर्वोक्त विवक्षा ही उनके वैसा होनेके कारण हैं अन्य नहीं, ऐसा एकान्त नहीं समझना चाहिये। ये उपलक्षणमात्र हैं। इनके स्थान पर हितपेजा आदिरूप और दूसरे द्रव्य भी हो सकते हैं और उनके वैसा होनेमें विवक्षाभेद भी हो सकता है।

## # एदं जेगमस्स ।

९ २२१. कुदो १ एकम्मि चैव वत्थुम्मि कमेण अक्रमेण च हिद-सुद्द-वियभाव-क्श्ववगमादो, हिद-सुद्द-वियदव्वाणं पुधभूदाणं पि पेज्जमावेण एअत्तब्श्ववगमादो च।

## \* संगह-ववहाराणं उजुसुदस्स च सब्वदव्वं पेंज्जां।

§ २२२. जं किंचि दव्वं णाम तं सव्वं पेन्जं चेव, कस्स वि जीवस्स किम्ह वि काले सव्वद्व्याणं पेजमावेण वहुमाणाणमुबलंभादो। तं जहा—विसं पि पेन्जं, विसुप्पण्णजीवाणं कोढियाणं मरणमारणिच्छाणं च हिद-सुह-पियकारणत्तादो। एवं पत्थरतणिधणिगच्छु-हाईणं जहासंभवेण पेन्जभावो वत्तव्वो। परमाणुम्मि कथं पेन्जत्तं १ ण, विवेदमाणाणं हिरसुप्पायणेण तत्थ वि पेन्जभावुवलंभादो। एदेसु णएसु संजोगभंगा किमिदि ण

\* यह तद्वयतिरिक्त नोआगमद्रव्य पेज्जका सात मङ्गरूप कथन नैगमनयकी अपेक्षासे हैं।

§ २२१. शंका-- उक्त कथन नैगमनयकी अपेक्षासे क्यों है ?

समाधान—चूंकि एक ही वस्तुमें कमसे और अक्रमसे हित, मुख और प्रियरूप भाव स्वीकार किया है। तथा यदि हितद्रव्य, मुखद्रव्य और प्रियद्रव्यको पृथक् पृथक् भी लेवें तो भी उनमें पेजरूपसे एकत्व माना गया है, इसिलये यह सब कथन नैगमनयकी अपेक्षासे समझना चाहिये। अर्थात् उन पदार्थों में हित, मुख और प्रियपना भेद और अभेदरूपसे स्वीकार किया है, इसिलये यह नैगमनयका विषय है।

## \* संग्रह, व्यवहार और ऋजुस्त्रनयकी अपेक्षा समस्त द्रव्य पेज्जरूप है।

§ २२२. जगमें जो कुछ भी पदार्थ हैं वे सब पेज ही हैं, क्योंकि किसी न किसी जीव-के किसी न किसी कालमें सभी द्रव्य पेज़रूप पाये जाते हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—विष भी पेज़ है, क्योंकि विषमें उत्पन्न हुए जीवोंके, कोड़ी मनुष्योंके और मरने तथा मारनेकी इच्छा रखनेवाछे जीवोंके विष क्रमसे हित, सुख और प्रियभावका कारण देखा जाता है। इसीप्रकार पत्थर, घास, ईंघन, अग्नि और सुधा आदिमें जहां जिसप्रकार पेज्ञभाव घटित हो वहां उसप्रकारसे पेज्ञभावका कथन कर छेना चाहिये।

शंका-परमाणुमें पेजाभाव कैसे बन सकता है ?

समाधान-यह गंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणुको विशेषरूपसे जाननेवाले पुरुषोंके परमाणु हर्षका उत्पादक है। अर्थात् परमाणुके जाननेके इच्छुक मनुष्य जब उसे जान छेते हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष होता है, इसलिये परमाणुमें भी पेजभाव पाया जाता है।

विशेषार्थ—संप्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र नय एक कालमें एक वस्तुको दोरूपसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अतः इनकी अपेक्षा समस्त द्रव्य एक कालमें या तो पेजरूप ही होंगे या द्रेषरूप ही। यहां पेजमावका प्रकरण है, अतः यहां इन तीनों नयोंकी अपेक्षा समस्त द्रव्य पेजरूप ही कहे हैं। इसीप्रकार द्रेषभावके प्रकरणमें इन तीनों नयोंकी अपेक्षा समस्त

संमवंति ? वुच्चदे-ण ताव संग्रहणए संजोगभंगा अत्थि, एकम्मि संजोगाभावादो । ण पादेकभंगा वि अत्थि, एगप्पणाए हिद-पिय-सुहसरूवेण भेदाभावादो ।

§ २२३. उन्जुसुदे वि संजोगभंगा णित्थ, पुधभूददन्वाणं संजोगाभावादो । ण सिरसत्तं पि अत्थि, हिद-पिय-सुहभावेण भिण्णाणं सिरसत्तविरोहादो । ण च एगेण पेन्जसदेण वाचियत्तादो एयत्तं, सहमेदामेदेहि वत्थुस्स मेदामेदाणमभावादो । ण पादेकभंगा अत्थि, हिद-सुह-पियभावेण अवद्विददन्वाभावादो ।

§ २२४. एवं वबहारणयस्स वि वत्तव्वं, अभेदे लोगववहाराणुवबत्तीदो। अभेदेण वि लोगे वबहारो दीसइ त्ति चे १ ण, तस्स संग्रहणयविसयत्तादो। भेदाभेदववहारो कस्स णयस्स विसओ १ णेगमस्म, भेदाभेदे अवलंबिय तदुप्पत्तीदो। तदो तिण्हं णयाणं

द्रव्य द्वेषरूप ही कहे जायंगे। इन तीनों नयोंमें संयोगी भंग क्यों नहीं बनते हैं इसका स्पष्टी-करण आगे प्रंथकारने स्वयं किया है।

शंका-इन संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्रनयों में संयोगी भंग क्यों संभव नहीं हैं ? समाधान-संग्रहनयमें तो संयोगी भंग संभव नहीं हैं, क्यों कि, वह सबको एकरूपसे ही प्रहण करता है, और एकमें संयोग हो नहीं सकता है। उसीप्रकार संग्रहनयमें प्रत्येक भंग भी संभव नहीं हैं, क्यों कि संग्रहनयमें एकत्वकी विवक्षा है, इसलिय उसकी अपेक्षा एक वस्तुके हित, प्रिय और सुखरूपसे भेद नहीं हो सकते हैं।

§ २२३. ऋजुसूत्रनयमें भी संयोगी भंग नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि इस नयकी दृष्टिसे पृथक्भूत द्रव्योंमें संयोग नहीं हो सकता है। तथा इस नयकी अपेक्षा द्रव्योंमें सहशता भी नहीं पाई जाती है, जिससे उनमें एकत्व माना जावे, क्योंकि जो पदार्थ हित, सुख और प्रियक्षिप भिन्न भिन्न हैं उनमें सदृशताके माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि हित, प्रिय और सुखरूप द्रव्य एक पेज शब्दके वाच्य हैं, इसिल्ये उनमें एकत्व पाया जाता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दोंके भेदसे वस्तुमें भेद और शब्दोंके अभेदसे वस्तुमें अभेद नहीं होता है। उसीप्रकार ऋजुसूत्रनयमें प्रत्येक भंग भी नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि हित, सुख और प्रियरूपसे अवस्थित कोई द्रव्य नहीं पाया जाता है।

§ २२४. इसोप्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये, क्योंकि व्यव-हारनय भेदप्रधान है, और संयोगी भंग अभेदरूप हैं, अतः यदि अभेदरूप संयोगी भंगोंको माना जायगा तो लोकव्यवहार नहीं बन सकता है।

शंका-अभेदरूपसे भी छोकमें व्यवहार देखा जाता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि अभेदरूपसे जो लोकव्यवहार दिखाई देता है वह संग्रह-

शंका-भेदाभेदरूप व्यवहार किस नयका विषय है ?

समाधान-भेदाभेदरूप व्यवहार नैगम नयका विषय है, क्योंकि भेदाभेदका आल-

## सम्बद्ध पेज्जमिदि जं भणिदं तं सुघडं ति दड्डवं।

#### अभावपेड्डां ठवणिड्डां ।

§२२५. कुदो १ भावपेज्ज-भावदोसाणमेगवारेण वारसञ्जागियोगहारेहि परूवणहं। पुध-पुध तत्तिएहि अणियोगहारेहि तेसि परूवणा किण्ण कीरदे १ ण, गंथरस बहुत्त-प्रसंगादो, पुधपरूवणाए फलाणुवलंभादो च।

\* दोसो णिक्विवयव्यो—णामदोसो द्वणदोसो दव्यदोसो भाव-दोसो चेदि।

अतः संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र इन तीन नयोंकी अपेक्षा समस्त द्रव्य पेज रूप हैं यह जो सूत्रमें कहा गया है वह अच्छीतरह घटित होता है ऐसा समझना चाहिये।

विशेषार्थ—संग्रहनय एक साथ या क्रमसे एक या अनेक पदार्थोंको विवक्षाभेदसे या अनेकरूपसे नहीं प्रहण कर सकता है। संग्रहनयका विषय अभेद है और सभी पदार्थ पेज्ञरूप भावकी विवक्षा होने पर पेज्ञरूप हो सकते हैं, अतः यह नय सभीको पेज्ञरूपसे ही प्रहण करता है। व्यवहारनयका विषय यद्यपि भेद है, इसिल्ये उसमें प्रिय, हित आदि प्रत्येक भंग बन जाना चाहिये। पर जो प्रिय है वही उसी समय या कालान्तरमें अन्यकी अपेक्षासे हितरूप या सुखरूप भी है और यह सब भेदाभेद व्यवहारनयका विषय नहीं है। अतः यह नय भी सभी पदार्थोंको पेज्ञरूपसे ही प्रहण करता है। ऋजुसूत्र नयका विषय एक है। उसकी दृष्टिसे एक अनेकरूप या अनेक एकरूप होता नहीं है, अतः ऋजुसूत्रनय भी सभीको प्रथक् पृथक् पेज्ञरूपसे ही प्रहण करता है। यहां यह कहा जा सकता है कि वह किसीको हितरूप और किसीको सुखरूप प्रहण कर ले। यद्यपि ऐसा हो सकता है पर हितादिभाव पेज्ञके भेद हैं और यह उसका विषय नहीं होनेसे ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमें पेज्ञके हितादिरूपसे भेद नहीं किये जा सकते हैं। इतने कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हितादिरूप सात भंग नैगमनयकी आपेक्षासे ही हो सकते हैं, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्रनयको अपेक्षासे नहीं।

#### \* भावपेज्जका कथन स्थगित करते हैं।

§ २२५. शंका-भावपेज्यका कथन स्थगित क्यों करते हैं ?

समाधान-चूंकि भावपेज और भावदोष इन दोनोंका एक साथ बारह अनुयोगद्वारोंके द्वारा कथन किया जायगा, इसिछिये यहां भावपेज्ञका कथन स्थगित करते हैं।

शंका-बारह अनुयोगद्वारोंके द्वारा भावपेज और भावदोषकी प्ररूपणा पृथक् पृथक् क्यों नहीं की ?

समाधान-नहीं, क्योंकि भावपेज और भावदोषका बारह अनुयोगद्वारोंके द्वारा पृथक् पृथक् प्ररूपण करनेसे प्रन्थका विस्तार बहुत बढ़ जायगां और इससे कोई लाभ भी नहीं है, इसलिये इनका पृथक् पृथक् प्ररूपण नहीं किया है।

\* नामदोष, स्थापनादोष, द्रव्यदोष और भावदोष इसप्रकार दोषका निश्लेष करना चाहिये।

<sup>(</sup>१) ''दूसंति तेण तम्मि व दूषणमह देसणं थ दोसी सि । देसी च सो चउद्धा दब्वे कम्मेयरविय-

§ २२६. ताव णिक्खेवसुत्तत्थं मोत्तृण णिक्खेवसामिणयपस्वणं कस्सामो । इदो १ इमो णिक्खेवो इमस्स णयस्स विसयभूदो त्ति जाब णावगदं ताव णिक्खेवत्थाव-गमाभावादो ।

- \* णेगम-संगह-ववहारा सब्बे णिक्खेवे इच्छंति।
- ९ २२७. सुगममेदं, पुन्वं बहुसी परूविदत्तादो ।
- \* उजुसुदो हवणवज्जे ।

§२२८. कुदो द्ववणा णित्थ ? दव्व-खेत्त-काल-भावभेएण भिण्णाणमेयत्ताभावादो, अण्णत्थिम्म अण्णत्थस्म बुद्धोए द्ववणाणुववत्तीदो च । ण च बुद्धिवसेण दव्वाणमेयत्तं होदि, तहाणुवलंभादो । दव्बद्धियणयमस्मिद्ण द्विदणामं कथमुजुसुदे पज्जवद्धिए संभवह ?

- \* नैगम, संग्रह और व्यवहारनय सभी निक्षेपोंको स्वीकार करते हैं। § २२७. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि पहले इनका विस्तारसे कथन कर आये हैं।
- \* ऋजुस्त्रनय स्थापना निक्षेपको छोड़कर शेष तीन निक्षेपोंको स्वीकार करता है।

§ २२८. शंका—ऋजुसूत्रनय स्थापानानिक्षेपको क्यों नहीं विषय करता है ?

समाधान—क्यों कि ऋजुसूत्रनय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे पदार्थों को भेद-रूप प्रहण करता है, इसलिये उनमें एकत्व नहीं हो सकता है और इसीलिये बुद्धिके द्वारा अन्य पदार्थमें अन्य पदार्थकी स्थापना नहीं की जा सकती है, अतः ऋजुसूत्रनयमें स्थापना निक्षेप सम्भव नहीं है।

यदि कहा जाय कि भिन्न द्रव्योंमें बुद्धिके द्वारा एकत्व सम्भव है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न द्रव्योंमें बुद्धिके द्वारा भी एकत्व नहीं पाया जाता है।

शंका—नामनिक्षेप द्रव्यार्थिकनयका आश्रय छेकर होता है और ऋजुसूत्र पर्यायार्थिक-नय है, इसिछिये उसमें नामनिक्षेप कैसे सम्भव है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि अर्थनयमें शब्द अपने अर्थका अनुसरण नहीं करता है अर्थात् नामनिक्षेप शब्दके अर्थका अनुसरण नहीं करता तथा अर्थनयमें भी यही बात है, अतः अर्थनय ऋ जुसूत्रमें नामनिक्षेप सम्भव है।

विश्वेषार्थ-राब्दनय लिङ्गादिक भेदसे, समिक्द्रनय व्युत्पित्तक भेदसे और एवंभूत-नय कियाके भेदसे अर्थको महण करता है, अतः तीनों शब्दनयोंमें शब्द अर्थका अनुसरण करता हुआ पाया जाता है। परन्तु अर्थनयोंमें शब्द इसमकार अर्थभेदका अनुसरण नहीं करता है। वहाँ केवल संकेत महणकी ही मुख्यता रहती है, क्योंकि अर्थनय शब्दगत धर्मीके

<sup>§</sup> २२६. इस निश्लेषसूत्रके अर्थको छोड़कर किस निश्लेषका कौन नय स्वामी है, अर्थात् कौन नय किस निश्लेषको विषय करता है, इसका पहले कथन करते हैं, क्योंकि यह निश्लेष इस नयका विषय है यह जब तक नहीं जान लिया जाता है तब तक निश्लेषके अर्थ-का ज्ञान नहीं हो सकता है।

ण, अतथणएस सहस्स अतथाणुसारित्ताभावादो । सहववहारे चप्परूप संते लोगववहारो सयलो वि उच्छिज्जदि ति चे १ होदु तदुच्छेदो, किंतु णयस्स विसञ्जो अम्हेहि परू-विदो । सन्व (सह) तथाणरवेक्सा अतथणया ति कथं णव्वदे १ लिंग-संखा-काल-कारय-पुरिसुवग्गहेसु वियहिचारदंसणादो । कथं पन्जबद्धिए उजुसुदे दन्वणिक्खेवस्स सम्भवो १ ण, अप्पिदवंजणयन्जायस्स वहुमाणकालम्भंतरे अणेगेसु अतथ-वंजणपन्जाएसु संचरंतवत्थूवलम्भादो ।

#### \* सद्दणयस्स णामं भावो च।

भेदसे अर्थमें भेद नहीं करते हैं। 'पुष्यस्तारका' कहनेसे यदि 'पुष्य नक्षत्र एक तारका है' इतना बोध हो जाता है तो अर्थनबाँकी दृष्टिमें पर्याप्त है। पर शब्द नय इस प्रयोगको ही ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि पुलिक्स पुष्य शब्दका खीलिक्स तारका शब्दके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। तथा इन शब्दोंमें जब कि लिक्स भेद पाया जाता है तो इनके अर्थमें भी अन्तर होना चाहिये। यही कारण है कि ऋजुसूत्रनयके अर्थनय होने पर भी उसमें नाम-निक्षेप बन जाता है।

शंका--यदि अर्थनयों में शब्द अर्थका अनुसरण नहीं करते हैं तो शब्द व्यवहारको असत्य माननः पड़ेगा, और शब्द व्यवहारको असत्य मानने पर समस्त छोकव्यवहारका व्युच्छेद हो जायगा ?

समाधान--यदि इससे समस्त लोकन्यवहारका उच्छेद होता है तो होओ, किन्तु यहाँ हमने नयके विषयका प्रतिपादन किया है।

शंका-अर्थनय शब्दार्थकी अपेक्षाके बिना प्रवृत्त होते हैं यह कैसे जाना जाता है?

समाधान-क्योंकि अर्थनयोंकी अपेक्षा लिङ्ग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपप्रह
इनमें व्यभिचार देखा जाता है अर्थान् अर्थनय शब्दनयकी तरह लिङ्गादिकके व्यभिचारको
दोष नहीं मानता और लिङ्गादिकका भेद होते हुए भी वह पदार्थको भेदरूप प्रहण नहीं
करता। इससे जाना जाता है कि अर्थनय शब्दार्थकी अपेक्षा नहीं करके ही प्रवृत्त होते हैं।

शंका-ऋजुसूत्र पर्यायार्थिकनय है, अतः उसमें द्रव्यनिक्षेप कैसे संभव है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि ऋजुसूत्रनय व्यञ्जनपर्यायकी मुख्यतासे वर्तमानकालके भीतर अनेक अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्यायोंमें सद्घार करते हुए पदार्थको ग्रहण करता है, इसिलये ऋजुसूत्र नयमें द्रव्यनिक्षेप सम्भव है।

## \* नामनिक्षेप और भावनिक्षेप शब्दनयका विषय है।

<sup>(</sup>१) "चत्वारोऽर्घाश्रयाः शेषास्त्रयं शब्दतः"-सिद्धिषि० टी० प० ५१७। "चत्वारोऽर्धनया होते जीवाद्यर्थव्यपाश्रयात्। त्रयः शब्दनयाः सत्यपदिवद्यां समाश्रिताः ॥" –लघी० इलो० ७२। अकलकू० टि० प० १५२। "अत्थप्पवरं सहोबसञ्जणं वत्युमुज्जुसुत्तंता। सहप्पहाणमत्थोवसञ्जणं सेसया विति ॥"- विशेषा० गा० २७५३।

§ २२९. अणेगेस घडत्येस द्व्व-खेत्त-काल-मावेहि पुधम्देस एको घडसदो बहुमाणो उवलब्मदे, एवसुवलब्ममाणे कथं सद्दणए पज्जविहए णामणिक्खेवस्स संभवो ति ?
ण, एदम्मि णए तेसि घडसद्दाणं द्व्व-खेत्त-काल-भाववाचियभावेणे भिण्णाणमण्णयाभावादो । तत्थ संकेयग्गहणं दुग्घडं ति चे ? होदु णाम, किंतु णयस्स विसओ परुविज्जदे । ण च सुणएसु किं पि दुग्घडमित्थ । अथवा, बज्झत्थे णामस्स पवृत्ती मा
होउ णाम, तह वि णामणिक्खेवो संभवह चेव, अप्पाणिम्म सव्वसद्दाणं पउत्तिदंणादो ।
ण च बज्झत्थे वहुमाणो दोससद्दो णामणिक्खेवो होदि, विरोहादो ।

§ २३०. णाम-द्ववणा-आगमदव्व-णोआगमदव्वजाणुगसरीर-भवियणिक्खेवा सुगमा

§ २२९. शंका—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा भिन्न भिन्न अनेक घटरूप पदार्थों में एक घट शब्द प्रवृत्त होता हुआ पाया जाता है। जब कि घट शब्द इसप्रकार उपलब्ध होता है और शब्दनय पर्यायार्थिकनयका भेद है, तब शब्दनयमें नामनिक्षेप कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इस नयमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप वाचकभावसे भेदको प्राप्त हुए उन अनेक घट शदोंका परस्पर अन्वय नहीं पाया जाता है। अर्थात् यह नय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे प्रवृत्त होनेवाले घट शब्दोंका भिन्न मानता है और इसप्रकार शब्दनयमें नामनिक्षेप बन जाता है।

शंका—यदि ऐसा है तो शब्दनयमें संकेतका प्रहण करना कठिन हो जायगा, अर्थात् यदि शब्दनय भिन्न भिन्न घटोंमें प्रवृत्त होनेवाले घट शब्दोंको भिन्न भिन्न मानता है तो शब्दनयमें 'इस घट शब्दका यह घटरूप अर्थ है' इसप्रकारके संकेतका प्रहण कठिन हो जायगा, क्योंकि उसके मतसे भिन्न भिन्न वाच्योंके वाचक भी भिन्न भिन्न ही हैं और ऐसी परिस्थितिमें व्यक्तिशः संकेत प्रहण करना शक्य नहीं है ?

समाधान-शब्दनयमें संकेतका प्रहण करना यदि कठिन होता है तो होओ, किन्तु यहां तो शब्दनयके विषयका कथन किया है।

दूसरे सुनयोंकी प्रवृत्ति सापेक्ष होती है, इसिलये उनमें कुछ भी किठनाई नहीं है। अथवा शब्दनयकी अपेक्षा बाह्य पदार्थमें नामकी प्रवृत्ति मत होओ तो भी शब्दनयमें नामनिक्षेप संभव ही है, क्योंकि सभी शब्दोंकी अपने आपमें प्रवृत्ति देखी जाती है। अर्थात् जिस समय घट शब्दका घटशब्द ही वाच्य माना जाता है, बाह्य घट पदार्थ नहीं उस समय शब्दनयमें नामनिक्षेप वन जाता है। यदि कहा जाय कि बाह्य पदार्थमें विद्यमान दोषशब्द नामनिक्षेप होता है, अर्थात् जब दोष शब्द बाह्य पदार्थमें प्रवृत्त होता है तभी वह नामनिक्षेप होता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है। अर्थात् इस नयकी दृष्टिसे दोष शब्दकी प्रवृत्ति स्वात्मामें होती है। बाह्य अर्थमें उसकी प्रवृत्ति साननेमें विरोध आता है।

§ २३०. नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, आगमद्रव्यनिक्षेप और नोआगमद्रव्यनिक्षेपके दो भेद ज्ञायकशरीर और भावी ये सब निक्षेप सुगम हैं ऐसा समझकर इन सब निक्षेपोंके

<sup>(</sup>१) -भेदेण ता०।

त्ति कट्डु तेसिमत्थमभणिय तब्बदिरित्तणोआगमदब्बदोससक्वपक्षवणहुमुत्तरसुत्तं भणदि-

क्ष णोधागमदव्बदोसो णाम जं दव्वं जेण उवघादेण उवभोगं ण एदि तस्स दव्वस्स सो उवघादो दोसो णाम।

§ २३१. एत्थ चोदओ भणदि—द्वादो दोसो पुधभूदो अपुधभूदो वा १ ण ताव पुधभूदो, तस्स एसो दोसो त्ति संबंधाणुववत्तीदो । ण च एसो अण्णसंबंधिणबंधणो, अणवत्थावत्तीदो । ण च अपुधभूदो, एकम्मि विसेसण-विसेसियभावाणुववत्तीदो ति १ एत्थ परिहारो वुच्चदे—सिया पुधभूदं पि विसेसणं, सेंधवसाडियाए सावियाए अज्जज्जो खवणाहिओ पूजिदो ति सावियादो पुधभूदाए वि साडियाए विसेसणभावेण वहु-माणाए उवलंभादो । णाणवत्था वि, पचासत्तिणिबंधणस्स विसेसणस्स अणवत्थाभावादो । सिया अपुधभूदं पि विसेसणं, णीलुप्पलमिदि उप्पलादो देसादीहि अभिण्णस्स

स्वरूपका कथन नहीं करके तद्वयतिरिक्तनोआगमद्रव्यदोषके स्वरूपका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

अ जो द्रव्य जिस उपघातके निमित्तसे उपभोगको नहीं प्राप्त होता है वह उपघात उस द्रव्यका दोष है। यह तद्वचितिरिक्तनोआगमद्रव्यदोष है।

§ २३१. शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि द्रव्यसे दोष भिन्न है कि अभिन्न। भिन्न तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भिन्न मानने पर 'यह दोष इस द्रव्यका है' इस प्रकारका संबन्ध नहीं बन सकता है। यदि कहा जाय कि किसी भिन्न संबन्ध के निमित्तसे 'यह दोष इस द्रव्यका है' इसप्रकारका संबन्ध बन जाता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। अर्थात् जैसे 'यह दोष इस द्रव्यका है' इस व्यवहारके लिये एक अन्य सम्बन्ध मानना पड़ता है उसी तरह उस सम्बन्धको उस द्रव्य और दोषका माननेके लिये अन्य सम्बन्ध मानना पड़ेगा और इसप्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होगा। यदि कहा जाय कि द्रव्यसे दोष अभिन्न है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्यसे दोषको अभिन्न मानने पर द्रव्य और दोष ये दो न रहकर एक हो जाते हैं और एक पदार्थमें विशेषण- विशेष्यभाव बन नहीं सकता है।

समाधान—अब यहाँ इस अंकाका परिहार करते हैं—विशेष्यसे विशेषण कथंचित् पृथग्भूत भी होता है। जैसे, 'सिन्धुदेशकी साढ़ीसे युक्त श्राविकाने आज आर्य क्षपणाधिपकी (आचार्यकी) पूजा की' यहाँ पर श्राविकासे साढ़ी भिन्न है तो भी वह श्राविकाके विशेषण-रूपसे पाई जाती है। अभी विशेषणको विशेष्यसे भिन्न मानकर जो अनवस्था दोष दे आये हैं वह भी नहीं आता है, क्योंकि जो विशेषण संबन्धविशेषके निमित्तसे होता है उसमें अन-वस्था दोष नहीं आता है।

तथा कथंचित् अभिन्न भी विशेषण होता है। जैसे, नीछोत्पछ। यहाँ पर नीछ गुण इत्पछ (कमछ) से देशादिककी अपेक्षा अभिन्न है तो भी वह उसके विशेषणरूपसे पाया

णीलगुणस्स विसेसणभावेण वद्वमाणस्स उवलंभादो । तम्हा भयणावादिमम ण एस दोसो ति ।

\* तं जहां।

§ २३२. केण दोसेण दव्वमुवभोगं ण गच्छदि त्ति एदेण पुच्छा कदा ।

\* साडियाए अग्गिदद्धं वा मूसयभिक्वयं वा एवमादि।

§ २३३. अग्गिदद्धं अग्गिदहणं, मूसयभिक्खयं मूसयभक्खणिमिदि वत्तव्वं। कुदो ? भावसाहणिम दोण्हं सद्दाणं णिष्पत्तिदंसणादो। एदं देसामासियवयणं। तं कुदो णव्बदे ? 'एवमादि' वयणादो। साडियाए अग्गिदाहो मूसयभक्खणं च दोसो ति कुदो णव्बदे ? दद्धसाडियपरिहियम्हेलियाएँ दोहग्गालच्छिसमागमदंसणादो।

#### \* भावदोसो हुवणिज्जो।

जाता है, इसिछये विशेषणको विशेष्यसे सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न मानकर जो दोष दिये हैं वे भजनावाद अर्थात् स्याद्वादमें नहीं आते हैं।

इसप्रकार द्रव्य और दोषमें अनेकान्त दृष्टिसे भेद और अभेद बतलाकर जिस दोपके कारण द्रव्य उपभोगको प्राप्त नहीं होता है उस दोषको बतलानेक लिये प्रच्छासूत्र कहते हैं—

**\* वह उपघात दोष कौनसा है ?** 

§ २३२. किस दोषसे द्रव्य उपभोगको नहीं प्राप्त होता है, इस सूत्रके द्वारा इसप्रकार की पृच्छा की गई है।

साड़ीका अग्निसे जल जाना अथवा चूहोंके द्वारा खाया जाना तथा इसीप्रकार और दूसरे भी उपघात दोष हैं।

§ २३३. इस सूत्रमें अग्निद्ग्धका अर्थ अग्निके द्वारा जल जाना और मूपकभिक्षतका अर्थ मूषकों के द्वारा खाया जाना करना चाहिये, क्यों कि दग्ध और भिक्षत इन दोनों शब्दों-को भावसाधनमें निष्पत्ति देखी जाती है। 'साडियाए अग्गिदद्धं वा मूसयभिक्खयं वा एव-मादि' यह वचन देशामर्षक है।

शंका-यह कैसे जाना कि यह सूत्रवचन देशामर्पक है ?

समाधान-मूत्रमें आये हुए 'एवमादि' पदसे जाना जाता है कि यह वचन देशा-

शंका—साङ्गिका अग्निसे जल जाना और चूहोंके द्वारा खाया जाना दोष है यह कैसे जाना ?

समाधान—जो महिला जली हुई साड़ीको पहनती है उसके दुर्भाग्य और अलक्ष्मीका समागम देखा जाता है, इससे जाना जाता है कि साड़ीका अग्निसे जल जाना आदि दोष है।

### \* भावदोषका कथन स्थागित करते हैं।

<sup>(</sup>१) ता० प्रतौ अत्र सूत्रसूचकं चिह्नं नास्ति। (२) म्हेलि ( महि') लाए ता०।

- ५ २३४. केण कारणेण ? गंथबहुत्तमएण।
- \* कसाओ ताव णिकिसवियव्दो णामकसाओ हवणकसाओ दव्यकसाओ पच्चयकसाओ समुप्पत्तियकसाओ आदेसकसाओ रसकसाओ भावकसाओ।
- § २३५. णिक्खेवत्थं मोत्तूण कसायसामियणयाणं पह्नवणं ताव कस्मामो। कुदो ? अण्णहा णिक्खेवत्थावगमाणुववत्तीदो।
  - \* णेगमो सब्बे कसाए इच्छुदि।
- § २३६. इदो १ संगद्दासंगद्दसरूवणेगमम्मि विसयीकयसयललोगववद्दारम्मि सञ्चकसायसंभवादो ।
  - \* संगंह-ववहारा समुप्पत्तियकसायमादेसकसायं च अवणेति।

§ २३४. शंका—भावदोषका कथन स्थगित क्यों करते हैं ?

समाधान-उसके कथन करनेसे प्रन्थके बहुत बढ़ जानेका भय है।

\* नामकषाय, स्थापनाकषाय, द्रव्यकषाय, प्रत्ययकषाय, समुत्पत्तिककषाय, आदेशकषाय, रसकषाय और भावकषाय इसप्रकार कषायका निक्षेप करना चाहिये।

§ २३५. इस निक्षेपसूत्रके अर्थको छोड़कर किस कषायका कौन नय स्वामी है इसका प्ररूपण करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो निक्षेपके अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है।

\* नैगमनय सभी कषायोंको स्वीकार करता है।

§ २३६. शंका-नैगमनय सभी कंषायोंको क्यों स्वीकार करता है ?

समाधान-नैगमनय मेदाभेदरूप है और समस्त छोकव्यवहारको विषय करता है, इसिछये उसमें नामकषाय आदि सभी कषायें सम्भव हैं।

# संग्रहनय और व्यवहारनय समुत्पत्तिककषायं और आदेशकषायको स्वीकार नहीं करते हैं।

<sup>(</sup>१) "णामं ठवणा दिवए उप्पत्ती पञ्चए य आएसा। रसभावकसाए य तेण य कोहाइया उरो।।"—आचा० नि॰ गा० १९०। विशेषा० गा० २९८०। (२) तुल्ना—"मावं सहाइनया अट्टविह-मसुद्धनेगमाईया। आएसुप्पत्तीओ सेसा जं पच्चिवगप्पा।। = शब्दादिनया भावकषायमेवैकमिच्छिन्ति निरुपच-रिल्स्वाश् नाधस्स्यान् सम, तथा नैगमादीया नैगमव्यवहारसंग्रहा अविशुद्धा ये तेऽप्टविधमिष। तथा शेषाः शुद्धनैगमव्यवहारसंग्रहा ऋजुसूत्रश्च नादेशोत्पत्तिकषायद्धयमिच्छिन्ति। किं कारणिमस्याह—यत् यम्मात्ती प्रत्यय-विकल्पौ प्रत्ययकषायात् मध्यमादिभक्षौ वन्धकारणाज्जायमानस्वाविशेषात्।"—विशेषा० को० गा० ३५५४। "तत्र नैगमस्य सामान्यविशेषकप्रत्वात् नैकगमत्वाच्च तविभिन्नायेण सर्वेऽपि साधवो नामावयः।" -आचा० नि० शी० गा० १९०। (३) "संग्रहम्यवहारौ तु कथायसम्बन्धाभावाद् आदेशसमुत्यत्ती नेच्छतः।"-आचा० नि० शी० गा० १९०।

§ २३७. किं कारणं ? समुप्पत्तियकसायस्य पश्चयकसाए अंतब्भावादो । कुदो ? पश्चओ दुविहो-अब्भंतरो बाहिरो चेदि । तत्थ अब्भंतरो कोधादिदव्वकम्मक्खंधा अणं-ताणंतपरमाणुसमुद्रयसमागमसमुप्पण्णा जीवपदेसेहि एयत्तमुवगया पयिक-द्विदि-अणु-भागमेयभिण्णा। बाहिरो कोधादिभावकसायसमुप्पत्तिकारणं जीवाजीवप्पयं बज्झदव्वं। तत्थ कसायकारणत्तं पिंड भेदाभावेण समुप्पत्तियकसाओ पश्चयकसाए पिवहो ।

§ २३८. आदेसकसाओ वि ठवणकसाए पविसदि । कुदो ? सब्भावद्ववणप्पय-आदेसकसायस्स सब्भावासब्भावद्ववणावगाहिद्ववणाणिक्खेविम्म उवलंभादो ।

§ २३७. शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान-क्योंकि समुत्पत्तिककषायका प्रत्ययकषायमें अन्तर्भाव हो जाता है। अतः इन दोनों नयोंकी अपेक्षा समुत्पत्तिक नामकी अलग कषाय नहीं है।

शंका-समुत्पत्तिककपायका प्रत्ययकषायमें अन्तर्भाव क्यों हो जाता है ?

समाधान--क्योंकि आभ्वन्तर प्रत्यय और बाह्य प्रत्ययके भेदसे प्रत्यय दो प्रकारका है। उनमेंसे अनन्तानन्त परमाणुओंके समुद्यके समागमसे उत्पन्न हुए और जीवप्रदेशोंके साथ एकत्वको प्राप्त हुए तथा प्रकृति, स्थिति और अनुभागके भेदसे भिन्न कोधादिक्य द्रव्यकर्मीके स्कन्धको आभ्यन्तरप्रत्यय कहते हैं। तथा कोधादिक्य भावकषायकी उत्पत्तिका कारणभूत जो जीव और अजीवक्य बाह्य द्रव्य है वह बाह्य प्रत्यय है। कषायके कारणक्यसे समुत्यत्तिक-कषाय और प्रत्ययकषाय इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है, इसिल्ये समुत्यत्तिककषाय प्रत्ययकषाय में गर्भित हो जाती है।

§ २३८. उसीप्रकार उक्त दोनों नयोंकी अपेक्षा आदेशकषाय भी स्थापनाकषायमें अन्तर्भूत हो जातो है, क्योंकि आदेशकषाय सद्भावस्थापनारूप है और स्थापनानिक्षेप सद्भाव और असद्भाव स्थापनारूप है, अतः आदेशकषायका स्थापनाकषायमें अन्तर्भाव हो जाता है।

विशेषार्थ—भेदाभेद नैगमनयका विषय है, संग्रह्नय और व्यवहार नयका नहीं। अतः समुत्पत्तिककषाय और आदेशकषायको ये दोनों नय नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि समुत्पत्तिककषाय प्रत्ययकषायसे और आदेशकषाय स्थापनाकषायसे भिन्न भी है और अभिन्न भी। जब प्रत्ययके दो भेद करके बाह्य प्रत्ययको अलग गिनाते हैं तब वह समुत्पत्तिककषाय कही जाती है और जब प्रत्ययसामान्यकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब समुत्पत्तिककषायका प्रत्ययकषायमें अन्तर्भाव हो जाता है। इसीप्रकार जब स्थापनाके दो भेद करके सद्भावस्थापनाको अलग गिनाते हैं तब बह आदेशकषाय कही जाती है और जब स्थापना सामान्यकी अपेक्षा विचार करते हैं तब उसका स्थापनाकषायमें अन्तर्भाव हो जाता है। यह सब विवक्षा संग्रहन्य और व्यवहारनयमें घटित नहीं होती है, अतः संग्रह और व्यवहारनय इन दोनों कषायोंको नहीं स्वीकार करते हैं, यह ठीक कहा है।

- अ उज्जेमुदो एदे च ठवणं च अवसेदि।
- § २३९. कारणं पुरुवं परूविदं त्ति णेह परूविजदे ।
- अ तिण्हं संद्रणयाणं णामकसाओं भावकसाओं च
  - § २४०. एदं पि सुत्तं सुगमं।
- § २४१. णामकसाओ ठवणैकसाओ आगमदव्वकसाओ णोआगमजाणुगसरीर-कसाओ मवियकसाओ च सुगमो त्ति कट्डु एदेसिमत्थमभणिय णोआगमतव्वदिरित्त-दव्वकसायस्स अत्थपह्वणहुम्त्ररसुत्तं भणदि—
- \* णोआगमँदव्यकसाओ जहा सज्जकसाओ सिरिसकसाओ एवमादि ।

# \* ऋजुस्त्रनय इन दोनोंको अर्थात् समुत्पत्तिककषाय और आदेशकषायको तथा स्थापनाकषायको स्वीकार नहीं करता है।

\$ २३९ ऋजुसृत्रनय इन तीनों कषायोंको स्वीकार क्यों नहीं करता है इसका कारण पहले कह आये हैं, इसिलये यहाँ उसका कथन नहीं करते हैं। अर्थात् समुत्पिक्तकषायका प्रत्ययकषायमें और आदेशकषायका स्थापनाकषायमें अन्तर्भाव हो जाता है। तथा स्थापना-निक्षेप ऋजुसृत्रनयका विषय नहीं है, इसिलये इन तीनों कषायोंको छोड़कर नामकषाय, द्रव्य-कषाय, प्रत्ययकषाय, रसकषाय और भावकषाय इन शेष कषायोंको ऋजुसृत्रनय स्वीकार करता है।

\* शब्द, समभिरूढ़ और एवांभृत इन तीनों शब्दनयोंका नामकषाय और भाव-

§ २४०. यह सूत्र भी सरस है।

\$ २४१ नामकषाय, स्थापनाकषाय, आगमद्रव्यकषाय, ज्ञायकशारीरनोआगमद्रव्यकषाय और भाविनोआगमद्रव्यकषाय इनका स्वरूप सुगम है ऐसा समझकर इनके स्वरूपका कथन नहीं करके नोकर्मतद्वयितिरिक्तनोआगमद्रव्यकषायके स्वरूपका प्ररूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

\* सर्जकषाय, शिरीषकषाय इत्यादिको नोकर्मतद्वयतिरिक्तनोआगमद्रव्यकषाय समझना चाहिये।

<sup>(</sup>१) "ऋजुसूत्रस्तु वर्तमानार्थनिष्ठत्वात् आदेशसमुत्पत्तिस्थापना नेच्छति।"-आचार्य श्रीर्थ श्रीर्थ श्रीर्थ १९०। (२) "शब्दस्तु साम्नोऽपि कथञ्चिद् भावान्तर्भावात् नामभावाविच्छतीति।"-आचार्य निर्थ श्रीर्थ गार्थ १९०। (३) "सद्भावासद्भावरूपा प्रतिकृतिः स्थापना। कृतभीमभ्रूकुटघुत्कटळ्ळाटघटित- त्रिश्चर्यतास्यनयनसम्बद्धाघरस्यन्यमानस्वेदसिळ्लिचित्रपुस्ताद्यक्षवराटकादिगतेति।"-आचार्य निर्था गार्थ १९०। (४) "सज्जकसायाद्यो नोकम्मदम्बयो कसाओ य।"-विशेषार्थ गार्थ २९८२। आचार्य निर्धा गार्थ १९०।

§ २४२. सर्जी नाम वृक्षविज्ञेषः, तस्य कषायः सर्जकषायः । क्षिरीषस्य कषायः चिरीषकषायः। कसाओ णाम दव्वस्सेव, ण अण्णस्स "णिग्गुणो हु गुणा।।१२१।।" इदि वय-णादो। तस्य वि पोग्गलद्व्वस्सेव "क्व-रस-गंध-पासवंतो पोग्गला।।१२२।।" इदि वयणादो। तदो दव्वेण कसायस्स विसेसणमणस्थयमिदि? णाणस्थयं, दुण्णयपिहसेहफल्तादो । तं जहा-ण दुण्णयसु पुधभूदं विसेसणमित्थ, दव्व-खेत्त-काल-भावेहि एयंतेण पुधभूदस्स अत्थित्तामावादो । णापुधभूदमवि, दव्व-खेत्त-काल-भावेहि एयंतेण अपुधभूदस्स विसे-सणत्तविरोहादो । णोहयपक्खो वि, दोसु वि पक्खेसु उत्तदोसाणमक्रमेण णिवाय-प्पसंगादो। णधम्म-धिममावो वि तत्थ संभवइ, एयंतेण पुधभूदेसु अपुधभूदेसु य तदणुव-वत्तीदो। भजणावादे पुण सव्यं पि घडदे। तं जहा-तिकालगोयराणंतपञ्जायाणं समुखओ अजहरुत्तिलक्खणो धम्मी। तं चेव दव्वं, तत्थ दवणगुणोवलंभादो । तिकालगोयराणंत-

शंका—कषाय द्रव्यका ही धर्म है अन्यका नहीं, क्योंकि 'गुण स्वयं अन्य गुणोंसे रहित होते हैं ॥१२१॥" ऐसा बचन पाया जाता है, अतः कषाय गुणका धर्म तो हो नहीं सकता है। तथा द्रव्यमें भी वह पुद्गल द्रव्यका हो धर्म है, क्योंकि "रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पुद्गलमें हो पाये जाते हैं ॥१२२" ऐसा आगमका वचन है, इसल्ये जब कषाय द्रव्यका हो धर्म है तो द्रव्यको कषायके विशेषणरूपसे प्रहण करना निष्फल है अर्थात् कषाय के साथ द्रव्य विशेषण नहीं लगाना चाहिये।

समाधान—कषायके साथ द्रव्य विशेषण लगाना निष्फल नहीं है, क्योंकि उसका फल दुर्नयोंका निषेध करना है। उसका खुलासा इसप्रकार है—दुर्नयोंमें विशेष्यसे विशेषण सर्वथा भिन्न तो बन नहीं सकता है, क्योंकि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा सर्वथा भिन्न है उसका विशेषणरूपसे अस्तित्व नहीं पाया जाता है। अर्थात् वह विशेषण नहीं हो सकता है। तथा दुर्नयोंमें विशेषण विशेष्यसे सर्वथा अभिन्न भी नहीं बन सकता है, क्योंकि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा सर्वथा अभिन्न है उसको विशेषण माननेमें विरोध आता है। उसीप्रकार दुर्नयोंमें सर्वथा भेद और सर्वथा अभेदरूप दोनों पक्षोंका प्रहण भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर दोनों पक्षोंमें पृथक् पृथक् जो दोष दे आये हैं वे एक साथ प्राप्त होते हैं। दुर्नयोंमें धर्म-धर्मिभाव भी नहीं बन सकता है। परन्तु स्याद्वादके स्वीकार करने पर सब कुछ बन जाता है। जिसका खुलासा इसप्रकार है—त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायोंके कथं चित्त तादात्म्यरूप समुदायको धर्मी कहते हैं और वही द्रव्य कहलाता है, क्योंकि उसमें द्रवणगुण अर्थात् एक पर्यायसे दूसरी पर्यायको प्राप्त होनेरूप धर्म पाया जाता है। तथा

९ २४२ सर्ज साल नामके वृक्षिविशेषको कहते हैं। उसके कसैले रसको सर्जकषाय कहते हैं। सिरस नामके वृक्षके कसैले रसको शिरीषकषाय कहते हैं।

<sup>(</sup>१) तुलमा--द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः।"-त० सू० ५।४०। (२) तुलना-स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः।"--त० सू० ५।२३।

पजाया धम्मा णयमुहेण पावियमेदामेदा। परमत्थदो पुण पत्तजव्यंतरभावं दव्वं। तम्हा दव्वं पि कसायस्स विसेसणं होदि, कसाओ वि दव्बस्स, णेगमणयावलंबणादो। तदो 'द्रव्यं च तत्कषायश्च सः, द्रव्यस्य कषायः द्रव्यकषायः' इदि दो वि समासा एत्थ अविरुद्धा ति दट्टवा। सेसं सुगमं।

\* पचयंकसाओ णाम कोहबेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो कोहो होदि तम्हा तं कम्मं पचयकसाएण कोहो ।

९ २४३. 'जीवो कोहो होदि' ति ण घडदे, दव्वस्स जीवस्स पञ्जयसरूवकोह-भावावित्तिविरोहादो १ ण, पञ्जएहिंतो पुधभूदजीवदव्वाणुवस्रंभादो । उवसंमे वा ण तं

नयकी अपेक्षा कथंचित् भेद और कथंचित् अभेदको प्राप्त त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायोंको धर्म कहते हैं। परमार्थसे तो जो जात्यन्तरभावको प्राप्त है वही द्रव्य है, इसलिये नेगमनयकी अपेक्षा द्रव्य भी कषायका विशेषण हो सकती है और कषाय भी द्रव्यका विशेषण हो सकती है। अतः द्रव्यक्षप जो कषाय है, अथवा द्रव्यकी जो कषाय है वह द्रव्यक्षाय है। इसप्रकार कर्मधारय और तत्पुरुष ये दोनों ही समास द्रव्यकषाय इस पदमें विरोधको प्राप्त नहीं होते हैं ऐसा समझना चाहिये। शेप कथन सुगम है।

विशेषार्थ—यहां यह शंका उठाई गई है कि कसैं छा रस पुद्गळद्रव्यमें ही पाया जाता है उसको छोड़कर अन्यत्र नहीं, अतः कसैं छे रसके छिये जो द्रव्यपदको सूत्रकारने विशेषण रूपसे ग्रहण किया है वह ठीक नहीं है। टीकाकारने इसका यह समाधान किया है कि विशेषण विशेष्यसे सर्वथा भिन्न भी नहीं होता, न सर्वथा अभिन्न ही और न सर्वथा उभय-रूप ही। फिर भी जो एकान्तसे विशेषणको विशेष्यसे सर्वथा भिन्नादिरूप मानते हैं उनके इस मंतव्यका निषेध करनेके छिये चूर्णिसूत्रकारने द्रव्यपदको कषायके साथ ग्रहण किया है। जब 'शिरीपकी कषाय' इसप्रकार भेदका प्रधानतासे विचार करते हैं तब शिरीष विशेषण और कषायं विशेष्य हो जातो है। तथा जब 'द्रव्य ही कषाय' इसप्रकार द्रव्यसे कषायको अभिन्न बतछाते हैं तब भी कषाय विशेषण और द्रव्य विशेषण हो। जाता है। इसके विपरीत 'कषायद्रव्यम्' यहां कषाय विशेषण और द्रव्य विशेष्य हो जायगा। अनेकान्तकी अपेक्षा यह सब माननेमें कोई विरोध नहीं है।

\* अब प्रत्ययकषायका स्वरूप कहते हैं—क्रोधबेदनीय कर्मके उदयसे जीव क्रोधरूप होता है, इसलिये प्रत्ययकषायकी अपेक्षा वह क्रोधकर्म क्रोध कहलाता है।

§ २४३ शंका—जीव क्रोधरूप होता है यह कहना संगत नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य है और क्रोध पर्याय है, अतः जीवद्रव्यको क्रोधपर्यायरूप माननेमें विरोध आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जीबद्रव्य अपनी क्रोधादिरूप पर्यायोंसे सर्वथा भिन्न नहीं पाया जाता है। यदि पाया जाय तो वह द्रव्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कूटस्थ नित्य

<sup>(</sup>१) "होइ कसायाणं बंधकारणं जं स पच्चयकसाओ।"—विशेषा० गा० २९८३। "प्रत्ययकषायाः कसायाणां ये प्रत्ययाः यानि बन्धकारणानि, ते चेह मनोजेतरभेदाः शब्दादयः। अत एवोत्पित्रिप्रत्यययोः कार्य-कारणगतो भेदः।"—आखा० नि० शी० गा० १९०।

दव्वं, णिश्वभावेण किरियाविजयस्य गुणसंकंतिविरहियस्स दव्वत्तविरोहादो । तम्हा दव्व-पञ्जायाणं णहगमणयावलंबणेण अण्णोण्णाणुगमो जेण होदि तेण 'जीवो कोहो होदि' ति घडदे ।

§ २४४. दव्वकम्मस्स कोहणिमित्तस्स कथं कोहभावो १ण, कारणे कज्जुवयारेण तस्स कोहभावसिद्धीदो । जीवादो कोहकसाओ अव्वदिरित्तो, जीवसहावखंतिविणासण-दुवारेण समुष्पत्तीदो । कोहसरूवजीवादो वि दव्वकम्माइं अपुधभूदाइं, अण्णहा अमृत्त-सहावस्स जीवस्स मुत्तेण सरीरेण सह संबंधविरोहादो । मुत्तामुत्ताणं कम्में-जीवाणं कथं संबंधो १ ण, अणादिबंधणबद्धत्तादो । तदो दव्वकम्म-कसायाणमेयत्तुवलंभादो वा दव्वकम्मं कसाओ ।

§ २४५. दव्वकम्मस्स उदएण जीवो कोहो होदि त्ति जं भणिदं एत्थ चोअओ भणिदे—दव्वकम्माइं जीवसंबद्घाइं संताइं किमिदि सगकजं कसायसह्रवं सव्बद्धं ण

होनेके कारण कियारहित है, अतएव जिसमें गुणोंका परिणमन नहीं पाया जाता है उसको द्रव्य माननेमें विरोध आता है, इसिछये यतः द्रव्य और पर्यायोंका नैगमनयकी अपेक्षा परस्पर में अनुगम होता है अर्थात् द्रव्य पर्यायका अनुसरण करता है और पर्याय द्रव्यका अनुसरण करती है, अतः जीव कोधरूप होता है यह कथन भी बन जाता है।

§ २४४. शंका—द्रव्यकर्म क्रोधका निमित्त है, अतः वह क्रांधरूप कैसे हा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कारणरूप द्रव्यकर्ममें कार्यरूप क्रोधभावका उपचार कर लेनेसे द्रव्यकर्ममें भी क्रोधभावकी सिद्धि हो जाती है। अर्थान् द्रव्यकर्मको भी क्रोध कह सकते हैं।

जीवसे क्रोधकषाय कथंचित् अभिन्न हैं, क्योंकि जीवके स्वभावरूप क्षमा धर्मका विनाश करके क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है। अर्थात् क्षमा जीवका स्वभाव है और उसका विनाश करके क्रोध उत्पन्न होता है, अतः वह भी जीवसे अभिन्न है। तथा क्रोधस्वरूप जीवसे द्रव्यकर्म भी एकक्षत्रावगाही होनेके कारण अभिन्न है, क्योंकि ऐसा न मानने पर अमूर्त स्वभाव जीवका मूर्त शरीरके साथ सम्बन्ध माननेमें विरोध आता है।

शंका-कर्म मूर्त हैं और जीव अमूर्त, अतः इन दोनोंका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? समाधान—नहीं, क्योंकि जीव अनादि कालसे कर्म बन्धनसे बंधा हुआ है, इस-लिये कथंचित् मूर्तपनेको प्राप्त हुए जीवके साथ मूर्त कर्मोंका सम्बन्ध बन जाता है।

अतः क्रोधकषाय और द्रव्यकर्ममें कथंचित् एकत्व पाया जानेसे द्रव्यकर्म भी कषाय है ऐसा समझना चाहिये।

§ २४५. द्रव्यकर्मके उदयसे जीव कोधरूप होता है ऐसा जो कथन किया है उसपर अंकाकार कहता है—

शंका—जब द्रव्यकर्मीका जीवके साथ सम्बन्ध पाया जाता है तो वे कवायरूप अपने कार्यको सर्वदा क्यों नहीं उत्पन्न करते हैं ?

कुणंति ? अलद्धविसिद्धभावत्तादो । तदलंभे कारणं वत्तव्वं ? यागभावो कारणं । पाग-भावस्स विणासो वि दव्य-खेत्त-काल-भावावेक्खाए जायदे । तदो ण सव्वद्धं दव्यकम्माइं सगफलं कुणंति त्ति सिद्धं ।

§ २४६. एसो पश्चयकसाओ समुप्पत्तियकसायादो अभिण्णो ति पुध ण वत्तव्वो ? ण, जीवादो अभिण्णो होद्ण जो कसाए समुप्पादेदि सो पश्चओ णाम । भिण्णो होद्ण जो समुप्पादेदि सो पश्चओ णाम । भिण्णो होद्ण जो समुप्पादेदि सो समुप्पत्तिओ ति दोण्हं भेदुबलंभादो ।

# एवं माणवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो माणो होदि तम्हा तं कम्मं पचयकसाएण माणो ।

\* मायावेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो माया होदि तम्हा तं कम्मं पच्चयकसाएण माया।

समाधान-सभी अवस्थाओं में फल देनेरूप विशिष्ट अवस्थाको प्राप्त न होनेके कारण द्रव्यकर्म सर्वदा अपने कषायरूप कार्यको नहीं करते हैं।

शंका-द्रव्यकर्म फल देनेरूप विशिष्ट अवस्थाको सर्वदा प्राप्त नहीं होते इसमें क्या कारण है, उसका कथन करना चाहिये?

समाधान—जिस कारणसे द्रव्यकर्म सर्वदा विशिष्टपनेको प्राप्त नहीं होते हैं वह कारण प्रागभाव है। प्रागभावका त्रिनाश हुए बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और प्रागभावका विनाश भी द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भावकी अपेक्षा छेकर होता है, इसिछिये द्रव्यकर्म सर्वदा अपने कार्यको उत्पन्न नहीं करते हैं यह सिद्ध होता है।

§ २४६. शंका—यह प्रत्ययकषाय समुत्पत्तिककषायसे अभिन्न है, अर्थात् ये दोनों कषाय एक हैं, इसिलये इसका पृथक कथन नहीं करना चाहिये।

समाधान—नहीं, क्यों कि जो जीवसे अभिन्न होकर कषायको उत्पन्न करता है वह प्रत्ययकषाय है और जो जीवसे भिन्न होकर कषायको उत्पन्न करता है वह समुत्पत्तिककषाय है, अर्थात् क्रोधकर्म प्रत्ययकषाय है और उसकी बाह्य सामग्री समुत्पत्तिककषाय है। इस-प्रकार इन दोनोंमें भेद पाया जाता है, इसिलये प्रत्ययकषायका समुत्पत्तिककषायसे भिन्न कथन किया है।

\* इसीप्रकार मानवेदनीय कर्मके उदयसे जीव मानरूप होता है, इसिलये प्रत्यय-कषायकी अपेक्षा वह कर्म भी मान कहलाता है।

अपेक्षा वह कर्म भी माया कहलाता है।

# \* खोहबेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो लोहो होदि तम्हा तं कम्मं पचयकसाएण खोहो।

- § २४७. एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।
- \* एवं ग्रेगम-संगह-ववहाराणं।
- § २४८. कुदो ? कजादो अभिण्णस्स कारणस्स पश्चयमावन्भुवगमादो ।
- \* उजुसुदस्स कोहोदयं पहुच जीवो कोहकसाओ ।
- § २४९. जं पड्ड कोहकसाओ तं पचयकसाएण कसाओ । बंध-संताणं जीवादो अभिण्णाणं वेयणसहावाणमुजुसुदो कोहादिपचयभावं किण्ण इच्छदे? ण, बंध-संतेहिंतो कोहादिकसायाणमुप्पत्तीए अभावादो । ण च कज्जमकुणंताणं कारणववएसो, अव्व-वत्थावत्तीदो ।

§ २४७. ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

\* इसप्रकार अनन्तर पूर्व चार खत्रों द्वारा जो क्रोधादिरूप द्रव्यकर्मको प्रत्यय-कषाय कह आये हैं वह नैगम, संग्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षासे जानना चाहिये।

§ २४८. शंका-यह कैसे जाना कि उक्त कथन नैगमादिक नयोंकी अपेक्षासे किया है?

समाधान—चूँकि कार्यसे अभिन्न कारणको प्रत्ययरूपसे स्वीकार किया है, अर्थात् जो कारण कार्यसे अभिन्न है उसे ही कषायका प्रत्यय बतलाया है, इसलिये यह कथन नैगम, संप्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षासे ही बनता है।

विशेषार्थ—नैगम, संप्रह और व्यवहार ये तीनों द्रव्यार्थिक नय हैं, अतः इन तीन नयों-की मुख्यतासे प्रत्ययकषायकी अपेक्षा क्रोधादि वेदनीय कर्मको प्रत्ययकषाय कहना संगत ही है।

# \* ऋजुस्त्रनपकी दृष्टिमें क्रोधके उदयकी अपेक्षा जीव क्रोधकषाय है।

§ २४९. जिसको निमित्तकर क्रोधकषाय होती है, ऋजुसूत्रनयको दृष्टिमें वह प्रत्यय-कषायकी अपेक्षा कषाय है। यतः क्रोध कर्मके उदयको अपेक्षासे क्रोधकपाय होती है, इस-छिये ऋजुसूत्रनयको दृष्टिमें क्रोध कर्मका उदय प्रत्ययकषाय है।

रांका—बन्ध और सत्त्व भी जीवसे अभिन्न हैं और वेदनस्वभाव हैं, इसिलये ऋजु-सूत्रनय क्रोधादि कर्मोंके बन्ध और सत्त्वको भी क्रोधादि प्रत्ययरूपसे क्यों नहीं स्वीकार करता है ? अर्थात् क्रोध कर्मके उदयको ही ऋजुसूत्र प्रत्ययकषाय क्यों मानता है, उसके बन्ध और सत्त्व अवस्थाको प्रत्ययकषाय क्यों नहीं मानता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कोधादि कर्मोंके बन्ध और सत्त्वसे कोधादि कषायोंकी उत्पत्ति नहीं होती है। तथा जो कार्यको उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें कारण कहना ठीक

क्ष लोभवेदनीय कर्मके उदयसे जीव लोमरूप होता है, इसलिये प्रत्ययकषायकी अपेक्षा वह कर्म भी लोभ कहलाता है।

§२५०. बंध-संतोदयसहरू मेगं चेव दव्वं। तं जहा—कम्मइयवग्गणादो आवृरिय-सव्बलोगादो मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगवसेण लोगमेत्तजीवपदेसेसु अकमेण आगंतूण संबद्धकम्मवसंधा अणंताणंतपरमाणुसमुद्दयसमाग मुष्पण्णा कम्मपजाएण परिणय-पढमसमए बंधववएसं पिडवजंति । ते चेव विदियसमयप्पहुि जाव फलदाणहिद्धिम-समओ ति ताव संतववएसं पिडवजंति । ते चेव फलदाणसमए उदयववएसं पिडवजंति । ण च णाममेदेण दव्वमेओ, इंद-सक्क-पुरंदरणामेहि देवरायस्स वि मेद-प्पसंगादो । तम्हा उदयस्सेव बंध-संताणं पि पच्चयकसाएण कसायत्तमिच्छियव्वं १ ण, कोहजणणाजणणसहावेण हिदिमेएण च भिण्णद्व्वाणमेयत्तविरोहादो । ण च लक्खण-

नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यवस्था दोषकी प्राप्ति होती है, इसिछये ऋजुसूत्रनय बन्ध और सत्त्वको प्रत्ययरूपसे स्वीकार नहीं करता है।

६ २५०. शंका-एक ही कर्मद्रव्य बन्ध, सत्त्व और उदयह्य होता है। इसका खुलासा इसप्रकार है-समस्त लोकमें व्याप्त कार्मण वर्गणाओं मेंसे अनन्तानन्त परमाणुओं के संगुदायके समागमसे उत्पन्न हुए कर्मस्कन्ध आकर मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगके निमित्तसे एक छोकप्रमाण जीवके प्रदेशोंमें संबद्ध होकर कर्मपर्यायरूपसे परिणत होनेके प्रथम समयमें बन्ध इस संज्ञाको प्राप्त होते हैं। जीवसे संबद्ध हुए वे ही कर्मस्कन्ध दूसरे समयसे लेकर फल देनेसे पहले समय तक सस्व इस संज्ञाको प्राप्त होते हैं। तथा जीवसे संबद्ध हुए वे ही कर्मस्कन्ध फल देनेके समयमें उदय इस संज्ञाको प्राप्त होते हैं। अर्थात् जिस समयमें कार्मणस्कन्ध आत्मासे सम्बद्ध होकर कर्मरूप परिणत होते हैं उस समयमें उनकी बन्ध संज्ञा होती है। उसके दूसरे समयसे छेकर उदयको प्राप्त होनेके पहले समय तक उनकी सक्व संज्ञा होती है और जब वे फल देते हैं तो उनकी उदयसंज्ञा होती है। अतः एक ही कर्मद्रव्य बन्ध, सत्त्व और उदयरूप होता है। यदि कहा जाय कि द्रव्य एक ही है फिर भी बन्ध आदि नामभेदसे द्रव्यमें भेद हो जाता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नामभेदसे द्रव्यमें भेदके मानने पर इन्द्र, शक्र और पुरन्द्र इन नामोंके कारण एक देवराजमें भी भेदका प्रसङ्ग प्राप्त होता है। अर्थात् इन्द्र आदि नामभेद होने पर भी जैसे देवराज एक है उसीप्रकार बंध आदि नामभेदके होने पर भी कमस्कन्ध एक है, इस छिये ऋजुसूत्रनय जिसप्रकार कर्मीके उदयको प्रत्ययकषायकी अपेक्षा कषायरूपसे स्वीकार करता है उसीप्रकार उसे उनके बन्ध और सत्त्वको भी प्रत्ययकषायकी अपेक्षा कषायरूपसे स्वीकार करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बन्ध, उदय और सत्त्वरूप कर्मद्रव्यमें क्रोधको उत्पन्न करने और न करनेको अपेक्षा तथा स्थितिको अपेक्षा मेद पाया जाता है। अर्थात् उदयागत कर्म क्रोधको उत्पन्न करता है, किन्तु बन्ध और सत्त्व अवस्थाको प्राप्त कर्म क्रोधको उत्पन्न नहीं करता है तथा बन्धकी एक समय स्थिति है, उदयकी भी एक समय स्थिति है और सत्त्वकी स्थिति दो समय कम अपने अपने कर्मकी स्थितिके अनुकूप है, अतः उन्हें सर्वथा एक मानने-में विरोध आता है। यदि कहा जाय कि उद्याणकी अपेक्षा भेद होने पर भी द्रव्योंमें एकत्व होता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर मिन्न भिन्न उद्याणवा है मेदे संते दन्त्राणमेयत्तं होदि, विहुवणस्स भिण्णलक्खणस्स एयत्तप्यसंगादो । ण च एवं, उड्ढाधो-मज्झभागविरहियस्स एयस्स पमाणविसए अदंसणादो । तम्हा ण बंध-संतदन्वाणं कम्मत्तमित्थ, जेण कोहोदयं पद्धच जीवो कोहकसाओ जादो तं कम्म-मुद्रयगयं पच्चयकसाएण कसाओ ति सिद्धं। ण च एत्थ दन्वकम्मस्स उवयारेण कसायत्तं, उजुसुदे उवयाराभावादो । कथं पुण तस्स कसायत्तं ? उच्चदे—दन्व-भाव-कम्माणि जेण जीवादो अपुधभूदाणि तेण दन्वकसायत्तं जुज्जदे ।

**\* एवं माणादीणं वत्तव्यं**।

§ २५१. सुगममेदं।

\* संमुप्पत्तियकसाश्रो णाम-कोहो सिया जीवो सिया णोजीवो एवमहभंगा।

§ २५२. जीवमजीवं जीवे अजीवे च चत्तारि वि उवरिं हेट्टा च द्वविय चत्तारि

तीनों लोकोंको भी एकत्वका प्रसङ्ग प्राप्त हो जाता है। यदि कहा जाय कि तीनों लोकोंको एकत्वका प्रसङ्ग प्राप्त होता है तो हो जाओ, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्वभाग, मध्यभाग और अधीभागसे रहित एक लोक प्रमाणका विषय नहीं देखा जाता है, इसलिये ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षा बन्ध और सत्त्वरूप द्रव्यके कर्मपना नहीं बनता है। चूंकि कोधके उद्यकी अपेक्षा करके जीव कोधकषायरूप होता है, इसलिये ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमें उद्यको प्राप्त हुआ कोधकम ही प्रत्ययकषायकी अपेक्षा कषाय है यह सिद्ध होता है। यदि कहा जाय कि उद्य द्रव्यकर्मका ही होता है अतः ऋजुसूत्रनय उपचारसे द्रव्यकर्मको भी प्रत्ययकषाय मान लेगा सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऋजुसूत्रनयमें उपचार नहीं होता है।

शंका-यदि ऐसा है तो द्रव्यकर्मको कषायपना कैसे प्राप्त हो सकता है ?

समाधान-कहते हैं—चूंकि द्रव्यकर्म और भावकर्म दोनों ही जीवसे अभिन्न हैं, इसिंखे द्रव्यकर्ममें द्रव्यकषायपना बन जाता है।

\* जिसप्रकार ऋजुस्त्रनयकी दृष्टिसे द्रव्यक्रोधके उदयको प्रत्ययकषायकी अपेक्षा क्रोधकषाय कहा है उसीप्रकार मानादिकका भी कथन करना चाहिये।

§ २५१. यह सूत्र सरख है।

\* समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा कहीं पर जीव क्रोधरूप है, कहीं पर अजीव क्रोधरूप है। इसप्रकार आठ भक्क जानने चाहिये।

§ २५२. एक जीव, एक अजीव, बहुत जीव और बहुत अजीव और इन ही चारोंको

<sup>(</sup>१) "खेलाइ समुप्पत्ती जलो प्पभवो कसायाणं।"-विशेषा० मा० २९८२। "उपलिकषायाः शरीरोपधिक्षेत्रवास्तुस्थाण्यादयो यदाश्रित्य तेषामुत्पत्तिः।"-आचा० नि० शी० गा० १९०।

एगसंजोगभंगे चत्तारि दुसंजोगभंगे च उप्पाइय मेलाविदे कोहुप्पत्तीए कारणाणि समुप्पत्तियकसाएण कोइसण्णिदाणि अह हवंति।

९२५३.अत्र स्याच्छव्दः कचिद्धें ग्राह्यः। तेण कत्थ वि जीवो समुष्पत्तीए कोहो, कत्थ वि णोजीवो, कत्थ वि जीवा, कत्थ वि णोजीवा, कत्थ वि जीवो च णोजीवो च, कत्थ वि जीवा च णोजीवो च, कत्थ वि जीवो च णोजीवा च, कत्थ वि जीवा च णोजीवा च कोहो ति सिद्धं।

§ २५४. संपिं अहुण्हं भंगाणमुदाहरणपरूवणहुमुत्तरसुत्तं भणह—

#### \* कघं ताव जीवो ?

९ २५५. एदं पुच्छासुत्तं किमद्वं वुच्चदे १ पुच्छंतस्सेव अंतेवासिस्स भणउ णापु-च्छंतस्स इत्ति जाणावणद्वं। अपुच्छंतस्स किण्ण उच्चदे १ विच्युत्तिरवखणणिमित्तं। अथवा अक्खेवो अण्णेण कओ। तं जहा-अण्णो जीवो अण्णम्मि जीवम्मि कोहकसाय-

उपर और नीचे स्थापित करके चार एक संयोगी भड़ा और चार द्विसंयोगी भड़ा उत्पन्न करके सबको मिला देने पर क्रोधोत्पत्तिके समुत्पत्तिक कषायकी अपेक्षा क्रोधसंज्ञक आठ कारण होते हैं।

§ २५३. यहाँ पर 'स्यात्' शब्द 'कहीं पर' इस अर्थमें छेना चाहिये। इसके अनुसार कहीं पर समुत्पत्तिकषायकी अपेक्षा जीव कोध होता है, कहीं पर अजीव कोध होता है, इसीप्रकार कहीं पर बहुत जीव, कहीं पर बहुत अजीव, कहीं पर एक जीव और एक अजीव, कहीं पर बहुत जीव और एक अजीव, कहीं पर एक जीव और बहुत अजीव तथा कहीं पर बहुत जीव और बहुत अजीव समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा कोध होता है यह सिद्ध हुआ।

§ २५४. अब इन आठ भङ्गोंके उदाहरण बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

# समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा जीव क्रोध कैसे हैं ?

§ २५५. शंका-यह प्रच्छाविषयक सूत्र किसछिये कहा है ?

समाधान-जो शिष्य प्रश्न करे उसे ही कहे जो प्रश्न न करे उसे न कहे इस बातका ज्ञान करानेके छिये प्रच्छासूत्र कहा है।

शंका-जो शिष्य प्रश्न न करे उसे क्यों न कहे ?

समाधान—वचनगुप्तिकी रक्षा करनेके छिये नहीं पूछनेवाछे को न कहे।

विश्वेषार्थ—साधुओं के सत्यमहाव्रतके होते हुए भी वे निरन्तर गुप्तिकी रक्षा करने में डचत रहते हैं। जब केवछ गुप्तिसे व्यवहार नहीं चळता है तभी वे भाषासमितिका आश्रय छेते हैं तथा दीक्षितों और धर्मकथा श्रवणमें किच रखनेवाले इतर पुरुषों को सन्मार्गमें छगाने के छिये धर्मका भी उपदेश देते हैं। इससे निश्चित हो जाता है कि साधु पुरुष प्रश्न नहीं करनेवाले शिष्यको कभी उपदेश नहीं देते हैं। इसी अभिप्रायसे अनन्तरपूर्व पूछनेवाले को ही कहे यह कहा है।

अथवा, 'कथं ताव जीवो' इस सूत्रके द्वारा किसी अन्यने आक्षेप किया है। उसका

मुप्पाएंतो कथं कोहो-कोहुप्पत्तिणिमित्तस्स कज्जादो पुधभूदस्स कज्जभावविरोहादो । ण च एकम्मि कज्ज-कारणभावा अत्थि, अणुवलंभादो । कि च, ण कज्जुप्पत्ती वि जुज्जदे । तं जहा-णाणुप्पज्जमाणमण्णेहिंतो उप्पज्जइ, सामण्ण-विसेससरूवेण असंतस्स गहहसिंगस्स वि अण्णेहिंतो उप्पत्तिपसंगादो । तदो ण कस्स वि उप्पत्ती अत्थि । उप्पज्जमाणं कज्जमुवलंभइ ति ण वोत्तुं जुत्तं, तिरोहियस्स दव्वस्स आविव्भावे उप्पत्ति-ववहारुवलंभादो । अथवा, सव्वमुप्पज्जमाणं सयमेव उप्पज्जइ, अणुप्पत्तिसहावस्सु-प्पत्तिविरोहादो । एतथ परिहारत्थमुत्तरसुत्तं भणदि-

## \* मणुस्सं पडुच कोहो समुप्पण्णो सो मणुस्सो कोहो।

९ २५६. ण च अण्णादो अण्णम्मि कोहो ण उप्पन्जइ, अकोसादो जीवे कम्म-कलंकिए कोहुप्पत्तिदंसणादो । ण च उवलद्धे अणुववण्णदा, विरोहादो । ण कन्जं

खुलासा इसप्रकार है-दूसरा जीव किसी दूसरे जीवमें क्रोधकषायको उत्पन्न करता हुआ कोधरूप कैसे हो सकता है, अर्थात् जो जीव किसी दूसरे जीवमें कोध उत्पन्न करता है वह जीव स्वयं क्रोधक्ष कैसे हैं ? क्यों कि क्रोधकी उत्पत्तिमें जो निमित्त है वह क्रोधक्ष कार्यसे भिन्न है, इसिलये उसे कोधरूप माननेमें विरोध आता है। तथा एक वस्तुमें कार्य-कारण भाव बन भी नहीं सकता है, क्योंकि जो फारण हो वही कार्य भी हो ऐसा पाया नहीं जाता है। दूसरे कार्यको उत्पत्ति भी नहीं बन सकती है। खुळासा इस प्रकार है- जो स्वयं उत्पद्यमान नहीं है वह अन्यके निमित्तसे भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, यदि अनुत्पद्यमान पदार्थ भी अन्यसे उत्पन्न होने लगे तो मामान्य और विशेषरूपसे सर्वथा असत् गधेके सींगकी भी अन्यके निमित्तसे उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होगा, इसिछये किसो भी पदार्थकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि कहा जाय कि उत्पन्न होता हुआ कार्य देखा जाता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि तिरोहित पदार्थ के प्रकट होने में उत्पत्ति शब्दका व्यवहार देखा जाता है। अर्थात् कुम्हार घटकी उत्पत्ति नहीं करता है, किन्तु मिट्टोमें छिपे हुए घटको प्रकट कर देता है। इस आविर्भावको ही छोग उत्पत्तिके नामसे पुकारते हैं। अथवा, उत्पन्न होनेवाछं जितने भी पदार्थ हैं वे सब स्वयं उत्पन्न होते हैं, क्यों कि जिसका उत्पन्न होनेका स्वभाव नहीं है उसकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। इसप्रकार इस आक्षेपके निवारण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

# अपेक्षा क्रोध है।

§ २५६. 'किसी अन्यके निमित्तसे किसी अन्यमें क्रोध उत्पन्न नहीं होता है' यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मोंसे कलंकित हुए जीवमें आक्रोशके निमित्तसे क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है। और जो बात पाई जाती है उसके विषयमें यह कहना कि यह बात नहीं बन सकती है, ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहनेमें विरोध आता है। 'कारणमें कार्य छिपा हुआ रहता है और वह प्रकट हो जाता है' ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर मिट्टीके पिंडको विदारने पर घड़ेकी उपलब्धिका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कार्यको सर्वथा

तिरोहियं संतं आविब्भावमुवणमइ, पिंडवियारणे घडोवलद्भिष्पसंगादो । ण च णिश्वं तिरोहिज्जइ, अणाहियअइसँयाभावादो । ण तस्स आविब्भावो वि, परिणामबिज्जयस्स अवत्थंतराभावादो । ण गद्दहस्स सिंगं अण्णेहितो उप्पज्जइ, तस्स विसेसेणेव सामण्ण-सस्त्वेण वि पुव्यमभावादो । ण च कारणेण विणा कज्जमुप्पज्जइ, सव्यकालं सव्वस्स उप्पत्ति-अणुप्पत्तिप्पसंगादो । णाणुप्पत्ती, सव्याभावप्पसंगादो । ण चेवं, उवलब्भ माणत्तादो । ण सव्यकालमुप्पत्ती वि, णिच्चस्सुप्पत्तिवरोहादो । ण णिचं पि, कमाकमेहि कज्जमकुणंतस्स पमाणितसए अवद्वाणाणुववत्तीदो । तम्हा अण्णेहितो अण्णस्स सारिच्छ-तब्भावसामण्णेहि संतस्स विसेससस्वेण असंतस्स कज्जससुप्पत्तीए होदव्यमिदि सिद्धं ।

नित्य मान लिया जावे तो वह तिरोहित नहीं हो सकता है, क्योंकि अतिशयको न प्राप्त होनेवाले नित्य पदार्थका सर्वथा अभाव है। तथा नित्य पदार्थका आविभीव भी नहीं वन सकता है, क्योंकि जो परिणमनसे रहित है उसमें दूसरी अवस्था नहीं हो सकती है। अन्य कारणोंसे गघेके सींगकी उत्पत्तिका प्रसंग देना भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि उसका पहलेसे ही जिसप्रकार विशेषरूपसे अभाव है इसीप्रकार सामान्यरूपसे भी अभाव है। इसप्रकार जब वह सामान्य, और विशेष दोनों ही प्रकारसे असत् है तो उसकी उत्पत्तिका प्रश्न ही नहीं उठता। तथा कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि कारणके बिना कार्य होने लगे तो सर्वदा सभी कार्योंकी उत्पत्ति अथवा अनुत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि कार्यकी उत्पत्ति मत होओ सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्यकी अनुत्पत्ति मानने पर सभीके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि सभीका अभाव होता है तो हो जाओ, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थीकी उपलब्धि पाई जाती है। यदि कहा जाय कि सर्वदा सबकी उत्पत्ति ही होती रहे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य पदार्थको उत्पत्ति नहीं बन सकती है, उसीप्रकार सर्वथा नित्य पदार्थ भी नहीं बनता है, क्योंकि जो पदार्थ क्रमसे और युगपत् कार्यको नहीं करता है वह पदार्थ प्रमाणका विषय नहीं होता है, इसिछिये जो सादृश्यसामान्य और तद्भावसामान्यरूपसे विद्यमान है तथा विशेषरूपसे अविद्यमान है ऐसे किसी भी कार्यकी किसी दूसरे कारणसे उत्पत्ति होती है यह सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ-पत्येक पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक है। वस्तुमें सर्वदा रहनेवाले अन्वयकृष धर्मीको सामान्य या द्रव्य और व्यतिरेकक्ष्प धर्मको विशेष या पर्याय कहते हैं। यद्यपि
अन्वयक्ष्प धर्मी व्यतिरेकक्ष्प धर्मसे सर्वथा अलग नहीं पाया जाता है, इसलिये उसे व्यतिरेकक्ष्प धर्मकी अपेक्षा भले ही हम अनित्य कह लें पर वह स्वयं ध्रुवस्वभाव है उसका कभी
भी उत्पाद और विनाश नहीं होता है। वह अन्वय तद्भाव और सादृश्यके भेदसे दो प्रकारका है। ये वस्तुमें सर्वदा पाये जाते हैं। पर व्यतिरेक धर्म उत्पाद और ध्वंसस्वभाव है।
प्रवि समय एक व्यतिरेकक्ष्प धर्मका उत्पाद होता है। वह अपनेसे पूर्ववर्ती व्यतिरेक धर्मका

<sup>(</sup>१) पिडवियारेण ता०। (२) "नित्यत्वादनाधेयातिशयस्य"—सस्वसं० पं० पू० ७४। न्याय-कुमु० पू० १४३ टि० ३।—अइसयभावादो मु०।

§ २५७. जं मणुस्सं पडुच कोहो समुप्पण्णो सो तत्तो पुधभूदो संतो कथं कोहो ? होंत एसो दोसो जिद संगहादिणया अवलंबिदा, किंतु णइगमणओ जियवसहाइरिएण जेणा-वलंबिदो तेण ण एस दोसो । तत्थ कथं ण दोसो ? कारणम्मि णिलीणकज्ञब्धव-गमादो । तं जहा—णासंतकज्जमुप्पज्जह, असदकरणादो उवायाणग्गहणादो सन्वसंभवा-भावादो सत्तस्स सिक्कजमाणस्सेव करणादो कारणभावादो चेदि। तदो कारणेसु कञ्जं पुन्वं पि अत्थि त्ति इच्छियन्वं, णायागयस्स परिहरणोवायाभावादो । होदु पिंडे घडस्स

ध्वंस होनेपर ही उत्पन्न होता है। छोकमें इसीको कार्य कहते हैं। और जिस व्यितरेक धर्मका ध्वंस हुआ उससे युक्त अन्वयरूप धर्मीको कारण कहते हैं। कार्य शिक्तरूपसे सर्वदा पाया जाता है। इसका यह तात्पर्य है कि उत्पन्न होनेवाछा व्यितरेक धर्म अपनेसे पूर्ववर्ती व्यितरेक धर्म युक्त अन्वय धर्मीके अनुरूप ही पैदा होता है। यही कारण है कि एक जीव अजीव-रूप नहीं हो जाता। यद्यपि जीव और अजीवमें सादृश्य सामान्य पाया जाता है पर तद्भाव सामान्य और उत्पन्न होनेवाछे व्यितरेक धर्मसे अव्यवहित पूर्ववर्ती व्यितरेक धर्मके नहीं पाये जानेके कारण वह केवछ सादृश्य सामान्यके निमित्तसे अजीवरूप नहीं हो सकता है। सहकारी कारणोंको जहां कार्य कह दिया जाता है वहां उपचार प्रधान है। उपचारका भी अन्तरंग कारण सादृश्यसामान्य है।

§ २५७. शंका-जिस मनुष्यके निमित्तसे कोध उत्पन्न हुआ है वह मनुष्य उस कोध-से अलग होता हुआ भी कोध कैसे कहला सकता है ?

समाधान—यदि यहां पर संग्रह आदि नयोंका अवलंबन लिया होता तो यह दोष होता, अर्थात् संग्रह आदि नयोंकी अपेक्षा कोधसे भिन्न मनुष्य आदिक कोध नहीं कहलाये जा सकते हैं। किन्तु यतिवृषभ आचार्यने चूंकि यहां पर नैगमनयका अवलंबन लिया है इसिंखेय यह कोई दोष नहीं है।

शंका-नैगमनयका अवलंबन लेने पर दोष कैसे नहीं है ?

समाधान—क्योंकि नैगमनयकी अपेक्षा कारणमें कार्यका सद्भाव स्वीकार किगा गया है, इसिलये दोष नहीं है। उसका खुलासा इसप्रकार है-जो कार्य असद्भूप है वह नहीं उत्पन्न हां सकता है, क्योंकि असत्की उत्पत्ति नहीं होती है, कार्यके उपादान कारणका प्रहण देखा जाता है, सबसे सबकी उत्पत्ति नहीं पाई जाती है, जो कारण जिस कार्यको करनेमें समर्थ है वह उसे ही करता है तथा कारणोंका सद्भाव पाया जाता है, इसिलये कारणोंमें कार्य शक्ति रूपसे कार्योत्पत्ति के पहले भी विश्वमान है यह स्वीकार कर लेना चाहिये, क्योंकि जो बात न्यायप्राप्त है उसके निषेध करनेका कोई छपाय नहीं है।

शंका-मिट्टीके पिंडमें सत्तव, प्रमेयत्व, पुद्गलत्व, अचेतनत्व और मिट्टीस्वभाव आदि

<sup>(</sup>१) तुलना—''असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात्। शक्तस्य शक्यकरणात् कारण-भावाच्च सत्कार्यम् ॥''—सांख्यका० ९।

अत्थितं सत्त-पमेयत्त-पोग्गलतः णिचयणत्त-मिट्टियसहावत्तादिसहरवेण, ण दंडादिसु घडो अत्थि, तत्थ तब्भावाणुबलंभो ति! ण, तत्थ वि पमेयत्तादिसहरवेण तदत्थित्तुवलंभादो। तम्हा जं पडुच कोहो समुप्पण्णो सो वि कोहो ति सिद्धं।

#### \* कधं ताव णोजीवो ?

- § २५८. जीवो जीवस्स ताडण-सेहण-बंधण-चोंकण-णेन्लंछणादिवावारेण कोह-मुप्पादेदि त्ति ताव जुत्तं, णोजीवो सयलवावारविरिह्ओ कोहमुप्पादेदि त्ति कथं जुज्जदे? एदमक्खेवं जइवसहाहरिएण मणम्मि काऊण सुत्तमेदं परुविदं।
  - क्ष कहं वा लेंड वा पडुच कोहो समुप्पण्णो तं कहं वा लेंडुं वा कोहो।
- ६ २५९. वावारविरिहेओ णोजीवो कोहं ण उप्पादेदि ति णासंकणिज्जं, विद्ध-पायकंटए वि समुप्यज्जमाणकोहुवलंभादो, सगंगलग्गलेंडअखंडं रोसेण दसंतमकडुवलं-भादो च। सेसं सुगमं, अदीदसुत्ते परूविदत्तादो।
- # एवं जं पडुच कोहो समुप्पज्जिद जीवं वा णोजीवं वा जीवे वा णोजीवे वा मिस्सए वा सो समुप्पत्तियकसाएण कोहो।

रूपसे घटका सद्भाव भले हो पाया जाओ, परन्तु दंखादिकमें घटका सद्भाव नहीं है, क्योंकि दंडादिकमें तद्भावलक्षण सामान्य अर्थात् मिट्टीस्वभाव नहीं पाया जाता है।

समाधान-नहीं, क्योंकि दंडादिकमें भी प्रमेयत्व आदि रूपसे घटका अस्तित्व पाया जाता है।

इसिंखें जिसके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न हुआ है वह भी क्रोध है वह यह सिद्ध हुआ। \* समृत्पत्तिककषायकी अपेक्षा अजीव क्रोध कैसे हैं ?

- § २५८. 'मारना, सजा देना, बांधना, चोंकना और शरीरके किसी अवयवका छेदना आदि व्यापारोंके द्वारा जीव जीवके क्रोध उत्पन्न करता है यह तो युक्त है, परन्तु समस्त व्यापारोंसे रहित अजीव जीवके क्रोध उत्पन्न करता है यह कैसे बन सकता है' इस आक्षेप-को मनमें करके यतिवृषभ आचार्यने यह सूत्र कहा है।
- अधिक क्षेत्र अथवा ईट आदिके दुकड़ेके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है समुत्पित्तककषायकी अपेक्षा वह लकड़ी या ईट आदिका दुकड़ा क्रोध है।
- \$ २५९. ताइन, मारण आदि व्यापारसे रहित अजीव कोधको उत्पन्न नहीं करता है ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो कांटा पैरको बींध देता है उसके ऊपर भी कोध उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है। तथा बन्दरके शरीरमें को पत्थर आदि लग जाता है, रोषके कारण वह उसे चवाता हुआ देखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि अजीवके निमित्तसे भी कोध उत्पन्न होता है। शेष कथन सुगम है, क्योंकि इससे पहले सूत्रमें शेष कथनका प्रह्मण कर आये हैं।
- # इसप्रकार एक जीव या एक अजीव, अनेक जीव या अनेक अजीव, या मिश्र इनमेंसे जिसके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है वह समुत्पत्तिककवायकी अपेक्षा क्रोध है।

§२६०. जहा जीव-णोजीवाणं एगसंखाए विसिद्धाणं परूवणा कदा एवं सेसभंगाणं पि परूवणा कायव्या ति भणंतेण जहवसहाहरिएण अंतेवासीणं सुहप्पबोहणहमहुण्हं भंगाणमुचारणदुवारेण ''जं यहच कोहो समुप्पज्जह सो समुप्पत्तियकसाएण कोहो ति पुव्वमवगयत्थो चेव परूविदो। णेसो पुणरुत्तं, अट्ठ-भंगुचारणमुहेण सेसभंगाणमत्थ-परूवणफलत्तादो।

§ २६०. एक जीव और एक अजीवकी प्ररूपणा पहले जिसप्रकार की है उसीप्रकार होष भंगोंकी भी प्ररूपणा कर लेनी चाहिये इसप्रकार कहते हुए यतिष्टुषभ आचार्यने शिष्योंको सुखपूर्वक ज्ञान करानेके लिये आठों भंगोंके नामोधारणद्वारा 'जं पडुध कोहो समुप्पज्ञइ सो समुप्पत्तियकसाएण कोहो' इसप्रकारसे पूर्व ज्ञात अर्थका हो कथन किया है, फिर भी यह कथन पुनरक्त दोष से युक्त नहीं है, क्योंकि इसका फल आठ भंगोंके नामोधारणके द्वारा होष भंगोंके अर्थका कथन करना है।

विश्वार्थार्थ-यतिवृषभ आचार्य पहले 'समुत्पत्तियकसाओ णाम कोहो सिया जीवो सिया णोजीवो एवमहभंगा' इस सत्रके द्वारा प्रारंभके दो भंगोंको गिनाकर उसीप्रकार आठों भंगोंके कहनेकी सूचना कर आये हैं। फिर भी 'एवं जं पडुश्व कोहो समुप्पजनिद' इत्यादि सूत्रके द्वारा उन्हीं आठों भंगोंका निर्देश करते हैं। इसप्रकार एक ही विषयको पुनः कहनेसे पुनरक्त दोष प्राप्त होता है जो कि किसी भी हाछतमें इष्ट नहीं है। इस पर बीरसेनस्वामीका कहना है कि यद्यपि एक ही विषय दो बार कहा गया है, फिर भी पुनरुक्त दोष नहीं आता है, क्योंकि आदिके दो भंगोंकी अर्थप्ररूपणा स्वयं चूणिस्त्रकारने पहले ही कर दी है पर होष छह भंगों की समुच्चयरूपसे केवल सूचना ही की है। उनकी अर्थप्ररूपणा किस प्रकार करना चाहिये यह नहीं बतलाया है जिसके बतानेकी अत्यन्त आवश्यकता थी। अतः दूसरी बार जो आठों भंगोंके नाम गिनाये हैं वे पुनः गिनाये जानेसे व्यर्थ हो जाते हैं, फिर भी वे, जिन छह भंगोंकी पहले अर्थप्ररूपणा नहीं की है, उन्हें सूचित करते हैं, इसलिये उनका पुनः गिनाया जाना सार्थक है। आठ भंगोंका नाम पुनः गिनाये जानेसे यह मालूम हो जाता है कि जिसप्रकार प्रारंभके दो भंगोंकी अर्थप्ररूपणा कर आये हैं उसीप्रकार शेष छह भंगोंकी भी कर लेना चाहिये। उसका खुलासा इसप्रकार है-जहां अनेक जीवोंके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा वे अनेक जीव क्रोध हैं। जहाँ अनेक अजीवोंके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ वे अनेक अजीव समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा क्रोध हैं। जहाँ एक जीव और एक अजीवके निमित्तिसे कोध उत्पन्न होता है वहाँ वह एक जीव और एक अजीव समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा कोध है। जहाँ एक जीव और अनेक अजीवोंके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ वह एक जीव और अनेक अजीव समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा क्रोध हैं। जहाँ अनेक जीव और एक अजीवके निमित्तिसे क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ वे अनेक जीव और एक अजीव समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा क्रोध हैं। जहाँ अनेक जीव और अनेक अजीवोंके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ वे अनेक जीव और अनेक अजीव समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा क्रोध हैं। इन छहों भंगोंके उदाहरण कमशः स्वयं टीकाकारने आगे दिये हैं।

५ २६१. दोण्हं भंगाणं पुष्वमत्थो पह्नविदो। संपित्त सेसभंगाणमत्थो वृष्यदे। तं जहा—बहुवा वि जीवा कोहुप्पत्तीए कारणं होंति, सत्तुस्सेणं दर्ट्रण कोहुप्पत्तिदंसणादो। णोजीवा बहुआ वि कोहुप्पत्तीए कारणं होंति, अप्पणो अणिहुणोजीवसमूहं दर्ट्रण कोहुप्पत्तिदंसणादो। जीवो णोजीवो च कोहुप्पत्तीए कारणं होंति, सखग्गरिउदंसणेण कोहुप्पत्तिदंसणादो। जीवा णोजीवो च कारणं होंति, अप्पणो अणिहुगणोजीवेण सह सत्तुस्सेण्णं दर्ट्रण तदुप्पत्तिदंसणादो। जीवो णोजीवा च कारणं होंति, सकोअंड-कंड-रिउं दर्ट्रण तदुप्पत्तिदंसणादो। जीवा णोजीवा च कारणं होंति, असि-परसु-कोंत-तोमर-रह-सेंदणसहियरिउवलं दर्ट्रण तदुप्पत्तिदंसणादो।

#### **\* एवं माण-माया-लो माणं**।

९२६२. एत्थ 'वत्तव्वं' इदि किरियाए अन्झाहारो कायव्वो, अण्णहा सुत्तत्थाणु-ववत्तीदो। कधं णोजीवे माणस्स समुप्पत्ती १ ण, अप्पणो रूव-जोव्वणगव्वेण वत्थालंका-रादिसु समुव्वहमाणमाणत्थी-पुरिसाणमुवलंभादो। सेसं सुगमं।

§ २६१. दो मंगोंका अर्थ पहले कह आये हैं। अब रोष मंगोंका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—बहुत जीव भी क्रोधकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं, क्योंकि अपने रात्रुकी सेनाको देखकर क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है। बहुत अजीव भी क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है। वह अजीव भी क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है। एक जीव और एक अजीव ये दोनों भी क्रोधकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं, क्योंकि तलवार लिये हुए रात्रुको देखनेसे क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है। अनेक जीव और एक अजीव भी क्रोधकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं, क्योंकि अपने लिये अनिष्टकारक एक अजीवके साथ रात्रुकी सेनाको देखकर क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है। कहीं एक जीव और अनेक अजीव क्रोधकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं, क्योंकि धनुष और बाण सहित रात्रुको देखकर क्रोधकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं, क्योंकि धनुष और बाण सहित रात्रुको देखकर क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है। कहीं अनेक अजीव क्रोधकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं, क्योंकि धनुष और बाण सहित रात्रुको देखकर क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है। कहीं अनेक अजीव क्रोधकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं, क्योंकि तरवार, फरसा, भाला, तोमर नामक अस्त्र, रथ और स्यन्दन सहित रात्रुकी सेनाको देखकर क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है।

अकार मान, माया और लोमका भी कथन करना चाहिये।

९ २६२. इस सूत्रमें 'वत्तव्वं' इस क्रियाका अध्याहार कर छेना चाहिये, क्योंकि उसके बिना सूत्रका अर्थ नहीं बन सकता है।

शंका-अजीवमें जीवके मानकी उत्पत्ति कैसे होती है ?

समाधान-ऐसी जंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने रूप अथवा यौवनके गर्वसे वस्त्र और अलंकार आदिमें मानको धारण करनेवाले की और पुरुष पाये जाते हैं। अर्थात् वस्त्र और अलंकार आदिके निनित्तसे की और पुरुषोंमें मानकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसिल्लिये समुत्पत्तिककषायको अपेक्षा ने वस्त्र और अलंकार भी मान कहे जाते हैं।

शेष कथन सुगम है।

# # आदेसंकसाएण जहा चित्तकम्मे लिहिदो कोहो रूसिदो तिचलिद-णिडालो भिउडिं काऊण।

§ २६३. भिउडिं काऊण भृकुटिं कृत्वा, तिवलिदणिडालो त्रिवलितनिटलः, भुक्किटिहेतोः त्रिवलितनिटल इत्यर्थः। एवं चित्रकर्मणि लिखितः क्रोधः आदेशकषायः।

§ २६४. आदेसक पाय-द्ववणकसायाणं को मेओ ? अत्थि मेओ, संब्भावद्ववणा कसायपरूवणा कसायबुद्धी च आदेसकसाओ, कसायविसयसब्भावासब्भावद्ववणा द्ववण-कसाओ, तम्हा ण प्रणरुत्तदोसो ति।

अ भोंह चढ़ानेके कारण जिसके ललाटमें तीन बली पड़ गई हैं, चित्रमें अंकित ऐसा रुष्ट हुआ जीव आदेशकषायकी अपेक्षा क्रोध है।

§ २६३. 'तिविखिदणिडालो भिउडिं काऊण' इस पदका अर्थ है-भोंह चढ़ानेके कारण जिसके ललाटमें तीन बली पड़ गई हैं। इसप्रकार चित्र कर्ममें अङ्कित कोध आदेशकषाय है।

§ २६४. शंका-यदि चित्रमें लिखित क्रोध आदेशकषाय है तो आदेशकषाय और स्थापनाकषायमें क्या भेद है ?

समाधान-आदेशकषाय और स्थापनाकषायमें भेद है, क्योंकि सद्भावस्थापना, कषायका प्ररूपण करना और यह कषाय है इसप्रकारकी बुद्धिका होना आदेशकषाय है। तथा कषायविषयक सद्भाव और असद्भावरूप स्थापना करना स्थापनाकपाय है, इसिछये आदेशकषाय और स्थापनाकषायका अलग अलग कथन करनेसे पुनरक्त दोष नहीं आता है।

विशेषार्थ-पहले आदेशकषायका स्थापनाकषायमें अन्तर्भाव करते समय यह बतला आये हैं कि आदेशकषाय सद्भावस्थापनारूप है और स्थापनाकषाय कषायविषयक सद्भाव और असद्भाव दोनों प्रकारकी स्थापनारूप है। यहाँ पर दोनोंमें भेद दिखलाते हुए जो यह लिखा है कि सद्भावस्थापना, 'यह कषाय है' इसप्रकारकी प्ररूपणा और 'यह कषाय है' इसप्रकारकी बुद्धि यह सब आदेशकपाय है और कषायविषयक दोनों प्रकारकी स्थापना स्थापनाकषाय है। इसका भी वही पूर्वोक्त तात्पर्य है, क्योंकि स्थापनाकषायकी तो दोनों जगह एक ही परिभाषा कही है। किंतु यहाँ पर आदेशकषायकी परिभाषामें थोडा अन्तर दिखाई देता है। पहले केवल कषायिवषयक सद्भावस्थापनाको आदेशकषाय कह आये हैं और यहाँ पर उसके अतिरिक्त 'यह कषाय है' इसप्रकारकी प्ररूपणा और इसप्रकारकी बुद्धि-को आदेशकषाय कहा है। पर विचार करने पर यह प्रकार भी सद्भावस्थापनाके भीतर आ जाता है, इसिखये प्रथम कथन सामान्यरूपसे और दूसरा कथन उसके बिशेष खुळासारूपसे

<sup>(</sup>१) "आएसओ कसाओ कहयवकयमिउडिमंगुराकारो । केइ चित्ताइगबो ठवणाणत्यंतरो सोऽयं ॥" -विशेषा० गा० २९८४ । ''आदेशकषायाः कृत्रिमकृतभुकुटोभङ्गादयः।''-आचा० नि० शी० गा० १९० । (२) को भेओ ? सब्माव- ता०।

### # माणो थड़ो सिक्खदे।

- § २६५, देव-रिसि-पिड-माड-सामि-सालाणं पणाममगच्छंतो थद्धो णाम। तस्स रूवं चित्तकम्मे लिहिदं संतं तं पि आदेसकसाओ।
  - \* माया णिग्रहमाणो तिक्खदे।
  - ९ २६६. णिगूहमाणो णाम वंचेंतो छलेंतो ति भणिदं होदि।
  - \* लोहो णिव्वाइदेण पंपागहिदो लिक्खदे।
- § २६७. पंपा णाम लंपडत्तं, सयलपरिग्गहगहणहं हिययस्स विकासो णिव्वाइदं णाम, तेण णिव्वाइदेण सह पंपागहिदमणुस्सो आलिहिदो लोहो होदि।

समझना चाहिये, क्यों कि अधिकतर 'यह कषाय है' इसप्रकारकी प्ररूपणा और बुद्धिसद्भाव-स्थापना के द्वारा ही हो सकती है । विशेषावश्यकभाष्यकारने 'कषायरूप सद्भावस्थापना आदेशकषाय है' इस मतका खंडन करके कषायका स्वांग छेनेवाछे व्यक्तिको आदेशकषाय बतलाया है। पर व्यापक दृष्टिसे विचार किया जाय तो कपायका स्वांग छेनेवाछे व्यक्ति भी तो सद्भावस्थापनाका एक भेद है, अन्तर केवल सजीव और अजीवका ही है। कषायकी तदाकार नकल दोनों जगह की गई है। चित्रमें लिखा गया जीव भी कषायरूप पर्यायसे परिणत नहीं है और कषायका स्वांग करनेवाला पुरुष भी जैसा उसने स्वांग किया है उस प्रकारकी कपायरूप पर्यायसे परिणत नहीं है, अतः सद्भावस्थापनामें दोनोंका अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिये यहाँ मूलमें आदेशकषायका जो स्वरूपनिर्देश किया है वह ठीक है।

- \* चित्रमें लिखित स्तब्ध अर्थात् गर्विष्ठ या अकड़ा हुआ पुरुष या स्त्री आदेश-कषायकी अपेक्षा मान है।
- § २६५ देव, ऋषि, पिता, माता, स्वामी और सालेको नमस्कार नहीं करनेवाला पुरुष स्तब्ध कहलाता है। उसकी जो आकृति चित्रकर्ममें अंकित की जाती है वह आदेश-कषायकी अपेक्षा मान है।
- अकित चित्रकर्ममें लिखी जाती है वह आदेशकषायकी अपेक्षा माया है।
  - § २६६. यहां निगृह्यमानका अर्थ वंचना करनेवाला या खलनेवाला है।
- क्ष लालसाके कारण लम्पटतासे युक्त पुरुष या ख़ीकी जो आकृति चित्रमें अंकित की जाती है वह आदेशकषायकी अपेक्षा लोभ है।
- § २६७. सूत्रमें आये हुए 'पंपा' शब्दका अर्थ लम्पटता है और 'णिव्वाइद' शब्दका अर्थ समस्त परिग्रहके प्रहण करनेके छिये चित्तका विकाश अर्थात् चित्तका छळचना या छाछसायुक्त होना है। इसप्रकार संसार भरके परिग्रहको अपनानेकी छ। छसासे युक्त लम्पटी मनुष्यको जो आकृति चित्रमें अंकित की जाती है वह आदेशकषायकी अपेक्षा छोभ है।

# # एवमेदे कहकम्मे वा पोत्तकम्मे वा एस आदेसकसाओ णाम ।

§२६८. एदेसि चित्तयम्मे लिहिदाणं चेव आदेसकसायत्तं होदि ति णियमो अत्थि (णित्थ) किंतु एदे कहुकम्मे वा पोत्तकम्मे वा लेप्पकम्मे वा सेलकम्मे वा कया वि आदेस-कसाओ होति ति मणिदं होदि। 'कसाओ' ति एयवयणणिदेसो बहुवाणं कथं जुजदे? ण एस दोसो, कसायत्तं पिंड एयत्तुवलंभादो।

### \* एदं णेगमस्स ।

§ २६२. एदिमिदि उत्ते समुप्पत्तियकसाया आदेसकसाया च घेत्तव्वा । तेणेवं संबंधो कायव्वो—एदं कसायदुवं णेगमस्स णेगमणए संभवदि ण अण्णत्थ, सेसणएसु पद्मय-द्ववणकसाएसु समुप्पत्तियकसाय-आदेसकसायाणं जहाकमेण पवेसादो ।

# # इसीप्रकार काष्ठकर्ममें या पोतकर्ममें लिखे गये क्रोध, मान, माया और लोभ आदेशकषाय कहलाते हैं।

§ २६८. चित्रमें ही छिखे गये क्रोध, मान, माया और छोभ आदेशकषाय होते हैं ऐसा कोई नियम नहीं हैं, किन्तु लकड़ी पर उकेरे गये, वस्त्र पर छापे गये, भित्ति पर चित्रित किये गये और पत्थरमें खोदे गये क्रोध, मान, माया और छोभ भी आदेशकषाय हैं ऐसा उक्त कथनका तात्पर्य समझना चाहिये।

शंका-सूत्रमें 'आदेसकसाओ' इसप्रकार कपायका एक वचनरूपसे उल्लंख किया है, वह अनेक क्रोधादिकके लिये कैसे युक्त हो सकता है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि कषाय सामान्यकी अपेक्षासे उन सब कोधादिकोंमें एकत्व पाया जाता है, इसिछिये 'आदेसकसाओ' ऐसा एकवचन निर्देश बन जाता है।

# \* ये दोनों समुत्पत्तिककषाय और आदेशकषाय नैगमनयमें संभव हैं।

§ २६९. सूत्रमें आये हुए 'एदं' पदसे समुत्पत्तिककषाय और आदेशकपाय लेना चाहिये, इसिलये ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि ये दोनों कषाय नैगमनयमें संभव हैं अन्य नयों में नहीं, क्यों कि शेष नयों को अपेक्षा प्रत्ययकषायमें समुत्पत्तिककषाय और स्थापनाकषायमें आदेशकषायका अन्तर्भाव हो जाता है।

विशेषार्थ—शेष नयांको अपेक्षा प्रत्ययकषायमें समुत्पत्तिककषायका और स्थापना-कषायमें आदेशकषायका अन्तर्भाव हो जाता है, इसका यह अभिप्राय है कि शेष नय उक्त चारों कषायोंको पृथक-पृथक् स्वीकार नहीं करते हैं, इसिछिये उनकी अपेक्षा प्रत्ययकषायमें समुत्पत्तिक-कषायका और स्थापना कषायमें आदेशकषायका अन्तर्भाव कहा है। यहां शेष नयसे संप्रह और व्यवहारनय छिये गये हैं, क्योंकि ऋजुसूत्र आदि चारों नयोंके ये चारों ही कषाय अविषय हैं। इसका खुळासा पहले किया जा चुका है।

<sup>(</sup>१) द्रष्टव्यम्-प्० २५७ दि० ३।

# क रसकसाओ जाम कसाधरसं दब्वं दब्वाजि वा कसाओ ।

§२७०. 'रसः कषायोऽस्य रसकषायः' इति व्युत्पत्तेः रसकषायशब्दो द्रव्ये वर्तते, द्रव्यकषाये नायमन्तर्भवति, 'शिरीषस्य कषायः शिरीषकषायः' इति तस्योत्तरपदप्राधान्यात् । 'कसायरसं दव्यं कसाओ' त्ति एदं जुत्तं, दव्यकसायसद्दाणमेयत्तेण णिद्देसादो, 'कसायरसाणि दव्याणि कसाओ' ति जं भणिदं तण्ण घडदे, अणेयसंखाणं दव्याणमेयत्त-विरोहादो ? ण कसायसमाणत्तणेण बहुवाणं पि दव्याणमेयत्तुवलंभादो । णिबंब-सज्ज-

अक्ष जिस द्रव्य या जिन द्रव्योंका रस कसैला है कषायरूप उस या उन द्रव्योंको रसकषाय कहते हैं।

§ २७०. 'जिसका रस कसैछा है उसे रसकषाय कहते हैं' इस व्युत्पत्तिके अनुसार रसकषाय शब्द द्रव्यवाची है, उसका द्रव्यकषायमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि 'शिरीषस्य कषायः शिरीषकषायः'की तरह द्रव्यकषाय उत्तरपद्मधान होती है।

विशेषार्थ—'जिसका रस कसैला है' यहां बहुत्री हिसमास है और बहुत्री हिसमास अन्य पदार्थ प्रधान होता है, अतः रसकषाय शब्द द्रव्यवाची हो जाता है, क्यों कि रसकषाय शब्द विशेष्य न रह कर बहुत्री हि समासके द्वारा द्रव्यका विशेषण बना दिया गया है। इस रसकषाय शब्द में बहुत्री हि समास होने के कारण इसे रसवाची नहीं कहा जा सकता है, क्यों कि रसवाची शिरीषकषाय शब्द में बहुत्री हि समास न हो कर तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान रहता है। अतः शिरीषकषाय में पूर्व पदार्थ शिरीष द्रव्यकी या किसी अन्य पदार्थकी प्रधानता न हो कर उत्तर पदार्थ कषायरसकी प्रधानता है।

शंका—जिसका रस कसेला है उस द्रव्यको कषाय कहते हैं ऐसा कहना तो ठीक है, क्योंकि सूत्रमें द्रव्य और कषाय शब्दका एक वचनरूपसे निर्देश किया है। परन्तु जिनका रस कसेला है उन द्रव्योंको कषाय कहते हैं, ऐसा जो कथन किया है वह संगत नहीं है, क्योंकि अनेक संख्यावाले द्रव्योंको एक माननेमें विरोध आता है। इस शंकाका तात्पर्य यह है कि सूत्रमें कषाय शब्द एकवचन है, अतः उसका एकवचन द्रव्यशब्दके साथ तो सम्बन्ध ठीक बेठ जाता है, किन्तु बहुवचन द्रव्य शब्दके साथ उसका सम्बन्ध ठीक नहीं बेठता। किन्तु ग्रन्थकार उसे एकवचन द्रव्यशब्दके साथ भी लगाते हैं और बहुवचन द्रव्याणिके साथ भी लगाते हैं।

समाधान—नहीं, क्योंकि कथायसामान्यकी अपेक्षा कषायरसवाले बहुत द्रव्योंमें भी एकत्व पाया जाता है, इसलिये 'कसायरसं दव्वं कसाओ' की तरह 'कसायरसाणि दब्वाणि कसाओ' प्रयोग भी बन जाता है।

शंका-नीम, आम, सर्ज और शिरोष आदि भिन्न भिन्न जातिकी कषायों में भेद पाया जाता है, इसिक्टिये सभी कषायोंको एक नहीं कहा जा सकता है ?

<sup>(</sup>२) "रसबो रसो कसाओ।" --विशेषा० गा० २९८५। "रसतो रसकषायः कटुतिक्तकषाय-पञ्चकान्तर्गतः --आषा० नि० शी० गा० १९०।

सिरिसकसायाणं मेदुवलंभादो ण कसायाणमेयत्तिमिद चे १ ण, कसायसामण्णदुवारेण तेसिमेयत्तदंसणादो । किं तं कसायसामण्णं १ सगण्णय-विदरेगेहि कसायपश्चय-ववहारा- हिहाणाणमण्णय-विदरेगिणिमित्तं । तद्दुवारेण दव्वाणं सिरिसत्तं होदि णेयत्तं चे १ ण, सिरिसेगसहाणमत्थमेदाभावादो । पुधभूदेसु सिरिसत्तं चिद्वदि ति चे १ ण, उड्ढाहो- मज्झादिमेएण भिण्णेसु चेय एयत्त्वलंभादो । एयत्तवदिरित्ता के ते उड्ढादिमेया १ सिरिसत्तवदिरित्ता के वा दव्वादिमेया ति समाणमेयं । पुधभूददव्वावद्वाइ सिरिसत्तं अपुधभूददव्वावद्वाइ एयत्तं चे १ ण, सव्वहा पुधभूदेसुं सिरिसत्ताणुववत्तीदो । दव्वस्स

समाधान—नहीं, क्योंकि कषायसामान्यकी अपेक्षा नीम आदि कषायोंमें एकपना देखा जाता है।

शंका-वह कषायसामान्य क्या वस्तु है ?

समाधान—जो अपने अन्वय और व्यतिरेकके द्वारा सभी कषायों में कषायविषयक ज्ञान, कषायविषयक व्यवहार और कषाय इत्याकारक शब्दके अन्वय और व्यतिरेकका कारण है वह कषायसामान्य है।

शंका—कषायसामान्यके द्वारा अनेक द्रव्योंमें सदृशता हो सकती है, एकत्व नहीं ? समाधान—नहीं, क्योंकि सदृश और एक इन दोनों शब्दोंमें अर्थभेद नहीं है। शंका—प्रथक् प्रथक् रहनेवाले पदार्थीमें सदृशता ही पाई पाई जाती है एकता नहीं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ऊपरका भाग, नीचेका भाग और मध्यभाग इत्यादिके भेद से पदार्थोंमें भेद होते हुए भी उनमें जिसप्रकार एकता देखी जाती है। अर्थात् जैसे अवयव-भेद होते हुए भी पदार्थ एक हैं। उसीप्रकार सादृश्यसामान्यकी अपेक्षा दो या दोसे अधिक पदार्थ भी एक हैं।

यदि कहा जाय कि एकत्वको छोड़कर वे ऊपरला भाग आदि क्या हैं ? अर्थात् कुछ नहीं है तो यहाँ भी ऐसा कहा जा सकता है कि सदृशतासे पृथग्भूत वे द्रव्यादिभेद क्या हैं ? अर्थात् कुछ भी नहीं हैं। इसलिये जिसप्रकार एकत्वसे भिन्न ऊपरला भाग आदि नहीं पाये जाते हैं उसीप्रकार सदृशतासे भिन्न द्रव्यादिभेद नहीं पाये जाते हैं, अतः दोनों पक्षभें शक्का-समाधान समान है।

शंका-पृथम्भूत द्रव्योंकी अवस्था आदि सदृशता है और अपृथम्भूत द्रव्योंकी अवस्था आदि एकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि जो सर्वथा भिन्न होते हैं उनमें सदृशता नहीं बन सकती है। शंका-द्रव्यकी कषाय संज्ञा कैसे हो सकती है ?

<sup>(</sup>१) पुषभूदे ता०।

कथं कसायववएसो १ ण, कसायवदिरित्तदब्बाणुबलंभादो । अकसायं पि दब्बमित्थ ति चे १ होड णाम, किंतु अप्पियदब्बं ण कसायादो प्रधभूदमित्थि ति मणामो । तेण 'कसायरसं दब्बं दब्बाणि वा सिया कसाओ' ति सिद्धं ।

§ २७१. सुनोण अउत्तो सियासदो कथमेत्थ उच्चदे ? ण, सियासद्देशोएण विणा सञ्वपओणणं अउत्ततुष्क्षत्रपसंगादो । तं जहा—कसायसद्दो पिडवक्वत्थं सगत्थादो ओसारिय सगत्थं चेव मणदि, पईवो व्य दुस्सद्दावत्तादो । अत्रोपयोगिनौ इलोकौ—

अन्तर्भूतैवकारार्थाः गिरः सर्वाः स्वभावतः । एवकारप्रयोगोऽयमिष्ठतो नियमाय सः ॥१२३॥ निरस्यन्ती परस्यार्थं स्वार्थं कथयति श्रुतिः । तमो विधुन्वती भास्यं यथा भासयति प्रभा ॥१२४॥

समाधान-नहीं, क्योंकि कषायरससे भिन्न द्रव्य नहीं पाया जाता है, इसिलये द्रव्यकी कषाय संज्ञा होनेसे कोई आपत्ति नहीं आती है।

शंका-कषायरससे रहित भी द्रव्य पाया जाता है ऐसी अवस्थामें द्रव्यकी कषाय संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान-कषायरससे रहित द्रव्य पाया जाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यहाँ जिस द्रव्यके विचारकी मुख्यता है वह कषायरससे भिन्न नहीं है, ऐसा हमारा कहना है।

इस िं जिसका या जिनका रस कसैला है उस द्रव्यको या उन द्रव्योंको कथंचित् कषाय कहते हैं यह सिद्ध हुआ।

§ २७१. शंका—'स्यात्' शब्द सूत्रमें नहीं कहा है फिर यहाँ क्यों कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि 'स्यात्' शब्दका प्रयोग न किया जाय तो सभी वचनों के व्यवहारको अनुक्ततुल्यत्वका प्रसंग प्राप्त होता है अर्थात् स्यात् शब्दके प्रयोगके बिना सभी वचन न कहे हुएके समान हैं। आगे कषाय शब्दका उदाहरण देकर उसीका खुलासा करते हैं—यदि कषाय शब्दके साथ स्यात् शब्दका प्रयोग न किया जाय तो वह कषाय शब्द अपने वाच्यभूत अर्थसे प्रतिपक्षी अर्थोंका निराकरण करके अपने अर्थको ही कहेगा, क्योंकि वह दीपककी तरह दो स्वभाववाला है। अर्थात् जिसप्रकार दीपक दो काम करता है एक तो अपने प्रतिपक्षी अन्धकारको दूर करता है दूसरे अपने धर्म प्रकाशको व्यक्त करता है उसी-प्रकार कषाय शब्द अपने प्रतिपक्षीभूत सभी अर्थोंका निराकरण करेगा और अपने अर्थ कषाय को ही कहेगा। इस विषयमें दो उपयोगी श्लोक दिये जाते हैं—

जितने भी शब्द हैं उनमें स्वभावसे ही एवकारका अर्थ छिपा हुआ रहता है, इसिक्से जहाँ भी एवकारका प्रयोग किया जाता है वहां वह इष्टके अवधारणके छिये किया जाता है।।१२३॥

जिसप्रकार प्रभा अन्धकारका नाश करती है और प्रकाश्य पदार्थोंको प्रकाशित करती है उसीप्रकार शब्द दूसरे शब्दके अर्थका निराकरण करता है और अपने अर्थको कहता है।।१२४॥

तात्पर्य यह है कि यदि कषाय शब्द द्रव्यके केवल कषायरूप अर्थको ही कहे और जो

§२७२. एवं चेव होदु चे१ ण, एकम्मि चेव माहुलिंगफले तित्त-कडुवंविल-मधुर-रसाणं रूव-गंध-फास-संठाणाईणमभावप्पसंगादो । एदं पि होउ चे१ ण, दब्बलक्खणा-भावेण दब्बस्स अभावप्पसंगादो । किं तं दब्बलक्खणं १ तिकालगोयराणंतपञ्जायाणं विस्ससाए अण्णोण्णाजहउत्ती दब्वं । अत्रोपयोगी क्लोक:-

> नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चयः। अविभ्राड्भावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा ॥१२५॥

तम्हा दव्विमम अवुत्तासेसधम्माणं घडावणहं सियासहो जोजेयव्वो । सुने किमिदि ण पउत्तो १ ण, तहापइज्जासयस्स पओआमावे वि तदत्थावगमो अत्थि ति दोसा-

कषायशब्दके वाच्य नहीं हैं ऐसे अन्य रस, रूप, स्पर्श और गन्ध आदिका निराकरण करे तो द्रव्य केवल कषायरसवाला ही फलित होगा, परन्तु सर्वथा एक धर्मवाला द्रव्य तो पाया नहीं जाता है, इसलिये वाच्यका अभाव हो जानेसे कषाय शब्दका कोई वाच्य ही नहीं रहेगा और इसप्रकार 'स्यात्' शब्दके प्रयोगके बिना कषाय शब्द अनुक्ततुल्य हो जायगा।

§ २७२. शंका—स्यात् पदके प्रयोगके बिना यदि कषाय शब्द कषायरूप अर्थसे भिन्न अर्थींका निराकरण करके अपने ही अर्थको कहता है तो कहे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जावे तो एक ही बिजोरेके फलमें पाये जानेवाले कषायरसके प्रतिपक्षी तीते, कडुए, खट्टे और मीठे रसके अभावका तथा रूप, गन्ध स्पर्श और आकार आदिके अभावका प्रसंग प्राप्त हो जायगा।

शंका-'स्यात्' शब्दके प्रयोगके बिना यदि एक ही विजीरेमें कषायरसके प्रतिपक्षी उक्त रसादिकका अभाव प्राप्त होता है तो हो जाओ ?

समाधान-नहीं, क्योंकि वस्तुमें विवक्षित स्वभावको छोड़कर शेष स्वभावोंका अभाव मानने पर द्रव्यके लक्षणका अभाव हो जाता है और उसके अभाव हो जानेसे द्रव्यके भी अभावका प्रसंग प्राप्त होता है।

शंका-वह द्रव्यका छक्षण क्या है ?

समाधान-त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायोंका स्वभावसे ही एक दूसरेको न छोड़कर रहने रूप जो तादात्म्यसम्बन्ध है वह द्रव्य है। इस विषयमें यहाँ उपयोगी रलोक देते हैं—

जो नैगमादिनय और उनकी शाखा उपशाखारूप उपनयोंके विषयभूत त्रिकालवर्ती पर्यायोंका परस्पर अभिन्न संबन्धरूप समुदाय है उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य कथंचित् एक है और कथंचित् अनेक है। ११२५॥

इसिछये द्रव्यमें अनुक्त समस्त धर्मीके घटित करनेके छिये 'स्यात्' शब्दका प्रयोग

शंका-'रसकसाओ' इत्यादि सूत्रमें 'स्यात्' शब्दका प्रयोग क्यों नहीं किया है ?

<sup>(</sup>१) आसमी० इलो० १०७।

# भावादो । उसं च- तथोप्रतिकाशयतोऽप्रयोगः ॥१२६॥ इति ।

§ २७३. एत्थ सत्तमंगी जोजेयव्वा। तं जहा-सिया कसाओ, सिया णोकसाओ। एत्थतणसियासहो कसायं कसाय-णोकसायविसयअत्थपन्जाए च दव्विम्म घडावेइ। 'सिया अवत्तव्वं' कसाय-णोकसायविसयअत्थपन्जायसक्ष्वेण, एत्थतण-सियासहो कसाय-णोकसायविसयविज्ञणपन्जाए ढोएइ। 'सिया कसाओ च णोकसाओ च' एत्थ-तण-सियासहो कसाय-णोकसायविसयअत्थपन्जाए दव्वेण सह ढोएइ। 'सिया कसाओ च अवत्तव्वओ च' एत्थणसियासहो णोकसायत्तं घडावेइ। 'सिया णोकसाओ च अवत्तव्वओ च' एत्थणसियासहो कसायत्तं घडावेइ। 'सिया कसाओ च णोकसाओ च अवत्तव्वओ च' एत्थतणसियासहो कसायत्तं घडावेइ। 'सिया कसाओ च णोकसाओ च अवत्तव्वओ च' एत्थतणसियासहो कसायत्त्र घडावेइ। 'सिया कसाओ च णोकसाओ च अवत्तव्वओ च' एत्थतणसियासहो कसायत्त्र घडावेइ। 'सिया कसाओ च णोकसाओ च अवत्तव्वओ च' एत्थतणसियासहो कसाय-णोकसाय-अवत्तव्वभ्रम्माणं तिण्हं पि कमेण भण्णमाणाणं दव्विम्म अक्रमडत्तं स्र्चेदि।

कथाञ्चित् केनचित् कश्चित् कुतिश्चित् कस्यचित् कवित्। कदाचिच्चेति पर्यायात् स्याद्वादः सप्तभन्नभृत्।।१२७॥

समाधान—नहीं, क्योंकि 'स्यात्' शब्दके प्रयोगका अभिप्राय रखनेवाला वक्ता यदि 'स्यात्' शब्दका प्रयोग न भी करे तो भी उसके अर्थका ज्ञान हो जाता है अतएव 'स्यात्' शब्दका प्रयोग नहीं करने पर भी कोई दोष नहीं है। कहा भी है—

स्यात् शब्दके प्रयोगको प्रतिशाका अभिप्राय रहनेसे 'स्यान्' शब्दका अप्रयोग देखा जाता है।।१२६॥

§ २७३. यहाँ सप्तभंगीकी योजना करनी चाहिये। वह इसप्रकार है-(१) द्रव्य स्यात् कषायरूप है, (२) द्रव्य स्यात् अकषायरूप है। इन दोनों भंगोंमें विद्यमान स्यात् शब्द कमसे कषायको तथा कषाय और नोकषायविषयक अर्थपर्यायरूपसे द्रव्य स्यात् अवक्तव्य है। इस भंगमें विद्यमान 'स्यात्' शब्द कषाय और नोकषायविषयक व्यंजनपर्यायोंको द्रव्यमें घटित करता है। (३) द्रव्य स्यात् कषायरूप और नोकषायविषयक व्यंजनपर्यायोंको द्रव्यमें घटित करता है। (४) द्रव्य स्यात् कषायरूप और नोकषायरूप है। इस चौथे भंगमें विद्यमान स्यात् शब्द कषाय और नोकषायविषयक अर्थपर्यायोंको द्रव्यमें घटित करता है। (५) द्रव्य स्यात् कषायरूप और अवक्तव्य है। इस पांचवें भंगमें विद्यमान स्यात् शब्द द्रव्यमें नोकषायपनेको घटित करता है। (६) द्रव्य स्यात् अकषायरूप और अवक्तव्य है। इस छठे भंगमें विद्यमान स्यात् शब्द द्रव्यमें कषायपनेको घटित करता है। (७) द्रव्य स्यात् कषायरूप, अकषायरूप और अवक्तव्य है। इस सातवें भंगमें विद्यमान स्यात् शब्द क्रमसे कहे जानेवाले कषाय, नोकषाय और अवक्तव्य है। इस सातवें भंगमें विद्यमान स्यात् शब्द क्रमसे कहे जानेवाले कषाय, नोकषाय और अवक्तव्य है। इस सातवें भंगमें विद्यमान स्यात् शब्द क्रमसे कहे जानेवाले कषाय, नोकषाय और अवक्तव्य है। इस सातवें भंगमें विद्यमान स्यात् शब्द क्रमसे कहे जानेवाले कषाय, नोकषाय और अवक्तव्य है। इस सातवें भंगमें विद्यमान स्यात् शब्द क्रमसे कहे जानेवाले कषाय, नोकषाय और अवक्तव्य है।

शंका-कोई एक पदार्थ है। वह किसी एक स्वरूपसे है। उसकी उत्पत्ति आदिका कोई एक साधन भी है। उसका फोई एक अपादान भी है। वह किसी एकका सम्बन्धी भी है।

<sup>(</sup>१) युक्त्यमु० इली० ४५ । तुलमा-'धप्रयुक्तोऽपि सर्वत्र स्यात्कारोऽष्वित् प्रतीयते । विधी निषे-ध्यप्यन्यत्र कुषालक्ष्येत् प्रयोजकः ॥''-सधी० इलो० ६३। ''सीऽप्रयुक्तोपि वा तज्जीः सर्वत्रार्थात् प्रतीयते । यथैवकारोऽयोगादिव्यवच्छेदप्रयोजनः ॥''-सत्वार्थक्लो० पू० १३७ । (२) -सहो [णोकसायं] कसायं मु० ।

# इत्युक्तत्वात् स्याद्वादः क्रमेण वर्गते चेत् ? न, उपलक्षणार्थमेतस्योक्तेः।

वह किसी एक अधिकरणमें भी है तथा वह किसी एक काछमें भी है। इन पर्यायोंसे स्याद्वाद सात भंगवाछा होता है।।१२७॥ इस कथनसे तो मालूम होता है कि स्याद्वाद कमसे रहता है।

समाधान-नहीं, क्योंकि यह कथन उपलक्षणके लिये किया गया है।

विशेषार्थ-'रसकसाओ णाम दब्वं दब्बाणि वा कसाओ' इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने वचनप्रयोग करते समय 'स्यात्' पदकी आवश्यकता-अनावश्यकता. सप्तभंगी और स्याद्वादके क्रमवर्तित्व-अक्रमवर्तित्व पर प्रकाश डाला है। वचनप्रयोगमें 'स्यात' पदके प्रयोगकी आवश्यकता-अनावश्यकता पर विचार करते हुए वीरसेन स्वामीके लिखनेका यह अभिप्राय है कि प्रत्येक वचनप्रयोगमें 'स्यात्' पदकी योजना करनी ही चाहिये ऐसा कोई एकान्त नियम तो नहीं किया जा सकता है। फिर भी जहाँ वक्ताने 'स्यात्' पदका प्रयोग न किया हो वहाँ उसका आशय 'स्यात्' पदके प्रयोगका रहा है ऐसा समझ छेना चाहिये। जिसप्रकार प्रकाशमें दो शक्तियाँ होती हैं—एक तो वह अन्धकारका नाश करता है और दूसरे प्रकाश्यभूत पदार्थोंको प्रकाशित करता है, उसीप्रकार प्रत्येक शब्दमें दो शक्तियाँ हैं—एक तो वह अपने ही अर्थको कहता है और दूसरे वह अन्य शब्दोंके अर्थका निराकरण भी करता है, इसिछये यदि 'स्यात्' पदका प्रयोग न किया जाय तो प्रत्येक द्रव्यमें विवक्षित शब्दके वाच्यभूत धर्मको ही सिद्धि होगो और दूसरे धर्मोंका निराकरण हो जायगा, जो कि इष्ट नहीं है। अतः वचनप्रयोगमें 'स्यात्' पदका प्रयोग अवश्य करना चाहिये। यदि न किया गया हो तो वहाँ वक्ताका अभिप्राय 'स्यात्' पदके प्रयोग करनेका रहा है ऐसा समझ-कर उस वचनप्रयोगकी अर्थके साथ संगति कर हेनी चाहिये। इस व्यवधाके अनुसार द्रव्यके कथंचित् कषायरसवाळे सिद्ध हो जाने पर वह कथंचित् नोकषायवाला और कथंचित् अवक्तव्य आदि धर्मीवाला भी सिद्ध होता है। रूप-रसादि धर्मीकी व्यंजनपर्यायोंका ही शब्दों द्वारा कथन किया जा सकता है, अर्थपर्यायोंका नहीं। अतः पहले भगमें 'कसाओ' पदसे कषायकी न्यंजन पर्यायोंका प्रहण किया है और 'सिया' पदसे नोकषाय की न्यंजन-पर्यायोंका और कषायनोकषायविषयक अर्थपर्यायोंका प्रहण किया है। दूसरे भंगमें 'णोक-साओ' पदसे नोकषायविषयकव्यंजनपर्यायोंका और 'सिया' पदसे कषायकी व्यंजनपर्यायोंका और कषाय-नोकषायविषयक अर्थपर्यायोंका प्रहण किया है। तीसरे भंगमें 'अवत्तव्वं' पदसे कषाय-नोकषायविषयक अर्थपर्यायोंका और 'सिया' पदसे कषाय-नोकषायविषयक व्यंजन-पर्यायोंका प्रहण किया है। इसीप्रकार आगेके संयोगी चार भंगोंमें भी समझ छेना चाहिये। अब प्रश्न स्याद्वादके कमवर्तित्व और अक्रमवर्तित्वका रह जाता है। सातों भंगोंमें बस्तुमें रहनेवाले सभी धर्म कहे तो क्रमसे गये हैं पर 'सिया' पदके द्वारा उनकी अक्रमवृत्ति सूचित-की गई है। इस पर शंकाकारका कहना है कि यहाँ पर 'सिया' पद अशेष धर्मोंकी अक्रम-वृत्तिको भले ही सूचित करे पर 'कथक्कित्केनचित्किश्चित्' इत्यादि गाथाके आधारसे तो मालूम होता है कि जो वस्तु वर्तमानमें विवक्षितरूपसे है वह अन्य कालमें उस स्वरूपसे नहीं रहती। इसप्रकार जैसे वस्तुमें कालभेदसे स्वरूपभेद हो जाता है बैसे ही साधनादिकके भेदसे भी वस्तुमें भेद हो जाता है, इसिखये प्रतीत होता है कि स्याद्वाद कमसे रहता है फिर सातवें भंगमें 'सिया' पदके द्वारा अशेष धर्मोंकी अक्रमवृत्ति क्यों सूचित की गई है। इस

### # तब्बदिरित्तं दब्बं दब्बाणि वा णोकसाओ ।

९ २७४. तत्तो कसायरसादो वदिरिशं तब्वदिरिशं दब्वं दब्वाणि वा णोकसाओ । एदस्स सुत्तरस अत्थे भण्णमाणे जहा पुब्विल्लस्स सुत्तरस अत्थो परुविदो तहा परुवेयब्वो ।

### \* एदं पेगम-संगहाणं।

§ २७५. एसा जा पह्रवणा सा णेगम-संगद्दाणं दहुन्वा, तत्थ संगद्दसह्वसंववद्दार-दंसणादो ।

\* वबहारणयस्स कसायरसं दव्वं कसाओ ? तव्वदिरित्तं दव्वं णोकसाओ । कसायरसाणि दव्वाणि कसाया, तव्वदिरित्ताणि दव्वाणि णोकसाया ।

§ २७६. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वृच्चदे । तं जहा-जाईए वत्तीए वा जं दव्वमेग-

पर वीरसेन स्वामीने जो उत्तर दिया है वह मार्मिक है। वे लिखते हैं 'कथ ख़ित् केनचित्क हिचत' इत्यादि पर्यायों के द्वारा जो स्याद्वादके सात भंग कहे गये हैं वे उपलक्षणरूपसे कहे गये हैं। इससे निश्चित होता है कि प्रत्येक द्रव्यमें क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती अनेक धर्म पाये जाते हैं। इसलिये स्याद्वाद क्रमवृत्ति भी है और अक्रमवृत्ति भी, यह सिद्ध होता है।

### \* कषायरससे रहित एक द्रव्य या अनेक द्रव्य नोकषाय है।

§ २०४. इस सूत्रमें तद्वयतिरिक्तका अर्थ कषाय रससे रहित किया है, इसिलये यह अर्थ हुआ कि कषायरससे रहित एक द्रव्य या अनेक द्रव्य नोकषाय है। जिस प्रकार इससे पहले सूत्रका अर्थ कहा है उसीप्रकार इस सूत्रके अर्थका भी प्रक्रपण कर लेना चाहिये। अर्थात् 'द्रव्याणि' पदके साथ एकवचन नोकषाय शब्दका सम्बन्ध, 'स्यात्' पदकी संघटना तथा उसमें सप्तमंगीका कथन इत्यादि वर्णन पूर्व सूत्रमें वर्णित क्रमके अनुसार यहां भी समझ लेना चाहिये।

### \* यह कथन नैगम और संग्रहनयका विषय है।

§ २७५. पहले जो यह प्रतिपादन कर आये हैं कि जिसका या जिनका रस कसैला है ऐसा एक द्रव्य या अनेक द्रव्य कषाय है और इनसे अतिरिक्त नोकषाय है, यह कथन नैगम और संप्रहनयका विषय जानना चाहिये, क्यों कि इस कथनमें संप्रहरूप व्यवहार देखा जाता है।

\* व्यवहारनयकी अपेक्षा जिसका रस कसैला है ऐसा एक द्रव्य कषाय है और उससे अतिरिक्त द्रव्य नोकषाय है। तथा जिनके रस कसैले हैं ऐसे अनेक द्रव्य कषाय हैं और उनसे अतिरिक्त द्रव्य नोकषाय हैं।

§ २७६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है—जातिकी अपेक्षा अथवा व्यक्तिकी अपेक्षा जो द्रव्य एक वचनरूपसे कहा गया है उसे एक वचनरूपसे ही कषाय

<sup>(</sup>१) सम्बदिरित्तं णोकसाओ ता०

वयणेण णिहिं तमेगवयणेणेव कसाओ चि बत्तव्वं, 'कसाया' चि अण्णमाणे संदेहुप्प-चीदो, बवहारसंकरप्यसंगादो वा । होदु चे १ ण तहाणुवलंभादो । जत्थ बहुवयणेण दच्वश्विद्धं तत्थ 'कसाया'ति बहुवयणंतेणेव वत्तव्वं, अण्णहा परट्टं कीरमाणस्स सद्दव-हारस्स अभावो होज्ज, फलाभावादो।

\* उजुसुदस्स कसायरसं दब्वं कसाओ, तब्बदिरित्तं दब्वं णो-कसाओ । णाणाजीवेहि परिणामियं दव्वमवत्तव्वयं।

कहना चाहिये, क्योंकि एसे 'कषायाः' इसप्रकार बहुवचन रूपसे कहने पर सन्देह हो सकता है, अथवा व्यवहारमें संकरदोषका प्रसंग आ सकता है।

शंका-जो वस्तु एकवचनरूपसे निर्दिष्ट है उसे बहुवचनरूपसे कहने पर यदि संदेह उत्पन्न होता है और संकरदोष प्राप्त होता है तो होओ ?

समाधान-नहीं, क्योंकि सन्देह तथा संकरदोष युक्त व्यवहार नहीं देखा जाता है।

तथा जहां बहुवचनरूपसे द्रव्यका निर्देश किया गया हो वहां 'कषायाः' इसप्रकार बहुवचनान्त ही प्रयोग करना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो निष्फल होनेसे दूसरेको समझानेके लिये किये गये शब्द व्यवहारका अभाव हो जायगा, अर्थात् इसप्रकारके शब्द व्यवहारसे श्रोताको विवक्षित अर्थका बोध न हो सकेगा और इसछिये उसका करना और न करना बराबर हो जायगा।

विशेषार्थ-नैगमनय भेदाभेदको गौण-मुख्यभावसे ग्रहण करता है और संग्रहनय एक या अनेकको एकरूपसे प्रहण करता है, अतएव इन दोनों नयोंकी अपेक्षा कसैले रस-वाले एक या अनेक द्रव्योंको एकवचन कषायशब्दके द्वारा कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है। पर व्यवहारनय एकको एकबचनके द्वारा और बहुतको बहुबचनके द्वारा ही कथन करेगा, क्योंकि यह नय भेदकी प्रधानतासे वस्तुको स्वीकार करता है। फिर भी यदि इस नयकी अपेक्षा एकको बहुवचनके द्वारा कहा जाय तो एक तो श्रोताको यह सन्देह हो जायगा कि वस्तु एक है और यह उसे बहुवचनके द्वारा कह रहा है इसका क्या कारण है। दूसरे एकको बहुवचनके द्वारा कहनेसे एकवचन आदिका कोई नियम नहीं रहता है, सभी वचनोंकी एक स्थान पर ही प्राप्ति हो जाती है, अतः संकरदोष आ जाता है। इसीप्रकार बहुतको यदि एकवचनके द्वारा कहा जाय तो भी यह वचनव्यवहार पूर्वीक प्रकारसे निष्फल हो जाता है। अतः नैगम और संप्रह नय एक या अनेकको एकवचनके द्वारा और व्यवहारनय एकको एकवचनके द्वारा और बहुतको बहुवचनके द्वारा कथन करता है यह निश्चित हो जाता है।

\* ऋ जुस्त्रनयकी अपेक्षा जिसका रस कसैला है ऐसा एक द्रव्य कवाय है और उससे अतिरिक्त द्रव्य नोकषाय है। तथा नाना जीवेंकि द्वारा परिणामित द्रव्य अवक्तब्य है।

<sup>(</sup>१) --णेवं वत्तव्वं मु०।

१ २७७. एदस्स सुन्नस्य अत्थो नुन्नदे । तं जहा—कसायरसाणि दन्नाणि कसाया, तन्नदिरित्ताणि दन्नाणि णोकसाया ति उजुसुद्दस्य अवत्तन्नं । कुदो ? णाणाजीवेहि परिणामियाणि' 'णाणाजीवाणं नुद्वीए विसयी-कयाणि' ति भणिदं होदि । एदस्स णयस्स अहिप्पाएण एगजीवस्स नुद्वीए एकम्मि खणे एको चेव अत्थो घेप्पदि, णाणेयत्थो ति । एयस्स जीवस्स अणेयकसायविसयाओ नुद्वीओ अक्रमेण किण्ण उप्पन्जंति ? ण, एगउनजोगस्स अणेगेसु दन्वेसु अक्रमेण नुत्तिविरोहादो । अविरोहे वा ण सो एको उनजोगो, अणेगेसु अत्थेसु अक्रमेण नद्द-माणस्स एयत्त-विरोहादो । ण च एयस्स जीवस्स अक्रमेण अणेया उनजोगा संमर्वति, विरुद्धधम्मज्झासैण जीवबहुत्तप्पसंगादो । ण च एओ जीवो अणेयत्तमन्लियइ, विरोहादो । तदो विसयीकयएयत्थणाणादो समुप्पण्णेगसहो वि एयत्थविसओ चेय । तेण

शंका--यह भंग ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तव्य क्यों है ?

समाधान-क्योंकि बहुत कषाय और बहुत नोकषाय नाना जोवोंकी नाना बुद्धिके विषय हैं, इसिलये वे ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तव्य हैं। इसका खुलासा इसप्रकार है— 'नाना जीवोंके द्वारा परिणामितका अर्थ 'अनेक जीवोंकी बुद्धिके द्वारा विषय किये गये' होता है। और इस नयके अभिप्रायसे एक जीवकी बुद्धिके द्वारा एक समयमें एक ही अर्थ गृहीत होता है, अनेक अर्थ नहीं।

शंका-एक जीवके अनेक कषायविषयक बुद्धियां एकसाथ क्यों नहीं उत्पन्न होती हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि इस नयकी अपेक्षा एक उपयोगकी एक साथ अनेक द्रव्योंमें प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है।

यदि कहा जाय कि एक साथ एक उपयोग अनेक द्रव्यों में प्रवृत्ति कर सकता है इसमें कोई विरोध नहीं है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर इस नयकी अपेक्षा वह एक उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एकसाथ अनेक अथों में रहता है उसे एक माननेमें विरोध आता है।

यदि कहा जाब कि एक जीवके एकसाथ अनेक उपयोग संभव हैं, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विरुद्ध अनेक धर्मीका आधार हो जानेसे उस एक जीवको जीवबहुत्व-का प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात् परस्परमें विरुद्ध अनेक अर्थीका विषय करनेवाले अनेक उपयोग एक जीवमें एक साथ माननेसे वह जीव एक नहीं रह सकता है उसे अनेकत्वका प्रसङ्ग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि एक जीव अनेकपनेको प्राप्त हो जाओ सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है। अतः एक अर्थको विषय करनेवाले

<sup>§</sup> २७७. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—जिनके रस कसैले हैं ऐसे अनेक द्रव्य कषाय हैं और इनसे अतिरिक्त द्रव्य नोकषाय हैं यह ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तव्य भंग है।

कसायरसाणि दव्वाणि कसाया तव्वदिरित्ताणि दव्वाणि णोकसाया ति अवत्तव्वं।

§ २७८. अथवा, जिन्मिदिएण चेत्र रसोवगम्मदे, ण अण्णेण इंदिएण, अणुतलंमादो । ण चाणुमाणिज्जिद संमिरिजिदि वा, सुमरणाणुमाणाणं सामण्णिवसयाणं
विसेसे उत्तिविरोहादो । ण च सामण्णमित्थ, विसेसेसु अणुगय-अतुद्वस्द्वसामण्णाणुवलंमादो । ण चाणेयाणं दव्वाणं सुहपिक्खत्ताणं रसमक्रमेण जिन्माए जाणादि, विसेसविसयस्स जिन्मिदियस्स एगत्तादो, एगेगदव्वरसे चेव एगक्खणे पउत्तिदंसणादो । ण च
एगं जिन्मिदियमेगक्खणे अणेगेसु रसेसु वहुदे, विरोहादो । अविरोहेवाण तमेगमिदियं,
णाणत्थेसु अक्रमेण वहुमाणस्स एयत्तिवरोहादो । तेण णाणाजीवपिरणामियं दव्वमवत्तव्वं । किमहुमेगं चेव णाणसुष्पज्जह, एगसित्तसिहयएगमणत्तादो । एवं संते बहु-

ज्ञानके निमित्तसे उत्पन्न हुआ एक शब्द भी एक अर्थको हो विषय करता है, इसिछये 'जिनके रस कसैले हैं ऐसे अनेक द्रव्य कषाय हैं और उनसे अतिरिक्त अनेक द्रव्य नोकपाय हैं' यह भंग ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तव्य है।

§ २७८. अथवा, जिह्ना इन्द्रियके द्वारा ही रसका ज्ञान होता है, अन्य किसी भी इन्द्रियके द्वारा नहीं, क्योंकि जिह्ना इन्द्रियको छोड़कर दूसरी इन्द्रियोंके द्वारा रसका प्रहण नहीं देखा जाता है। यदि कहा जाय कि जिह्ना इन्द्रियको छोड़कर अन्य इन्द्रियोंके द्वारा रसका प्रहण नहीं होता है तो न सही, पर उसका अनुमान अथवा स्मरणके द्वारा प्रहण तो किया जा सकता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्यों कि स्मरण और अनुमान सामान्य वस्तुको विषय करते हैं, अतः उनकी विशेषमें प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है। तथा इस नयकी दृष्टिमें सामान्य है भी नहीं; क्योंकि इस नयकी दृष्टिमें विशेषोंमें अनुगत और जिसकी सन्तान नहीं दृटी है ऐसा सामान्य नहीं पाया जाता है। यदि कहा जाय कि मुखमें डाले गये अनेक द्रव्योंका रस एकसाथ जिह्ना इन्द्रियसे जान छिया जाता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि रसविशेषको विषय करनेवाळी जिह्ना इन्द्रिय एक ही है, इसिळये प्रत्येक क्षणमें उसकी एक एक द्रव्यके रसमें ही प्रवृत्ति देखी जाती है। अर्थात् जिह्वा इन्द्रिय एक समयमें एक ही द्रव्यका रस जानती है। यदि कहा जाय कि एक जिह्ना इन्द्रिय एक क्षणमें अनेक रसोंमें प्रवृत्ति करती है सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि एक क्षणमें एक जिह्ना इन्द्रियकी अनेक रसोंमें प्रवृत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर वह एक इन्द्रिय नहीं हो सकती है, क्योंकि जो नाना अर्थोंमें एकसाथ प्रवृत्ति करती है उसे एक माननेमें विरोध आता है। इसिंखे नाना जीवोंकी बुद्धिके द्वारा विषय किया गया द्रव्य ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा अव-क्तन्य है।

शंका-एक कालमें एक ही ज्ञान क्यों उत्पन्न होता है ?

समाधान-क्योंकि एक क्षणमें एक शक्तिसे युक्त एक ही मन पाया जाता है, इसिखये एक क्षणमें एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है।

अवग्गहस्म अभावो होदि चे ? सचं, उजुसुदे वहुअवग्गहो णत्थि, एयसत्तिसहिय-एयमणब्द्धवगमादो । अणेयसत्तिसहियमणदेव्बब्धवगमे पुण अस्थि बहुअवग्गहो, तत्थ विरोहामावादो ।

 णोआगमदो मावकसाओ कोहवेयओ जीवो वा जीवा वा कोहकसाओ।

§ २७९. आगमभावकसाओ सुगमो त्ति तस्स विवरणममणिय णोआगममाव-

शंका-यदि ऐसा है तो बहुअवग्रहका अभाव प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कहना ठीक है कि ऋजुसूत्रनयमें बहुअवमह नहीं पाया जाता है, क्यों कि इस नयकी दृष्टिसे एक क्षणमें एक शक्तिसे युक्त एक मन स्वीकार किया गया है। यदि अनेक शक्तियों से युक्त मनको स्वीकार कर छिया जाय तो बहुअवमह बन सकता है, क्यों कि वहां उसके माननेमें विरोध नहीं आता है।

विश्वेषार्थ-ऋजुसूत्रनय वस्तुकी वर्तमानसमयवर्ती पर्यायको ही महण करता है और एक समयमें एक ही पर्याय होती है, इसिंख्ये इस नयकी अपेक्षा कषायरसवाला एक द्रव्य कषाय और उससे अतिरिक्त एक द्रव्य नोकषाय कहा जायगा। तथा नाना जीवोंके द्वारा महण किये गये अनेक द्रव्य अवक्तव्य कहे जायंगे, क्योंकि यह नय एक समयमें अनेक पर्यायोंको स्वीकार नहीं करता है। यह नय एक समयमें अनेक विषयोंको नहीं महण करता है इसका कारण यह है कि इस नयकी अपेक्षा एक समयमें एक ही उपयोग होता है। और एक उपयोग अनेक विषयोंको महण नहीं कर सकता है, अन्यथा उसे उपयोग होता है। और एक उपयोग अनेक विषयोंको महण नहीं कर सकता है, अन्यथा उसे उपयोग बहुत्वका मसंग माप्त होता है। यदि इस नयकी अपेक्षा एक जीवके बहुत उपयोग कहे जावें तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि इसमकार उन अनेक उपयोगोंका आधार एक जीव नहीं हो सकता है। किन्तु वह एक जीव अनेक उपयोगोंका आधार होनेसे अनेकक्ष्य हो जायगा। अथवा जिह्ना इन्द्रिय एक है, इसिंख्ये एक समयमें एक कषायरसवाले द्रव्यका ही महण होगा, अनेकका नहीं। इसका भी कारण एक कालमें एक कषायरसवाले द्रव्यका ही महण होगा, अनेकका नहीं। इसका भी कारण एक कालमें एक कषायरसवाले द्रव्यका ही महण होगा, अनेकका नहीं। इसका भी कारण एक कालमें एक इत्व्य कषाय है और उससे अतिरिक्त एक द्रव्य नोकषाय है तथा बहुत कषाय और नोकषाय द्रव्य अवक्तव्य हैं।

# नोआगमभावनिश्चेषकी अपेक्षा कोधका वेदन करनेवाला एक जीव या अनेक जीव कोधकषाय है।

§ २७९. आगमभावकषायका स्वरूप सरल है, इसलिये उसके स्वरूपको न कह कर

<sup>(</sup>१) डजुसुदेसु मु०। (२) णित्य ति एय मु०। (३) "कसायकम्मोदओ य भावम्य।"—विशेषा० गा० २९८५। "भावकषायाः शरीरोपिषक्षे त्रवास्तुस्वजनप्र ध्याचितिमित्ताविर्भूताः शब्दादिकामगुणकारण-कार्यभूतकषायकमीदयाद् आत्मपरिणामविशेषाः कोषमानमायालोभाः।"—आचा० नि० की० गा० १९०।

कसायस्य विवरणं जहवसहाहरिएण मणिदं। कोहोदयसहिदजीवो जीवा वा कोहकसाओ ति मणित जेगम-संगहणया। बहुआणं कथमेयत्तं ? जाईए। एवं संते वयहारसंकरो पसज्जिद ति मणिदे, ण, तेसि लोगसंववहारिवसयअवेक्खामावादो। ववहार-उजु-सुदाणं वुण जहा रसकसायिम उत्तं तहा वत्तव्वं, अविसेसादो। सहणयस्य कोहोदओ कोहकसाओ, तस्य विसए दव्वाभावादो।

### **# एवं माण-माया-लो भाणं ।**

§ २८०. सुगममेदं।

यतिवृषभ आचार्यने नोआगमभावकषायका स्वरूप कहा है। क्रोधके उदयसे युक्त एक जीव या अनेक जीव क्रोधकषाय है इसप्रकार नैगमनय और संप्रह्नय प्रतिपादन करते हैं।

शंका-बहुतोंको एकत्व कैसे प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् बहुत जीवोंके लिये एक वचनरूप कषायशब्दका प्रयोग कैसे संभव है ?

समाधान—जातिकी अपेक्षा बहुतोंको एक माननेमें कोई विरोध नहीं आता है, इस- लिये बहुत जीवोंके लिये एक वचनरूप कषायशब्दका प्रयोग बन जाता है।

इंका-ऐसा मानने पर व्यवहारमें संकरदोषका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि नैगमनय और संग्रहनय छोकसंव्यवहारविषयक अपेक्षासे रहित हैं।

व्यवहारनय और ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा जिसप्रकार रसकवायमें कथन कर आये हैं उसीप्रकार नोआगमभावकवायमें भी कथन करना चाहिये, क्योंकि दोनोंके कथनोंमें कोई अन्तर नहीं है।

विशेषार्थ-व्यवहारनय एकको एकवचनके द्वारा और बहुतको बहुवचनके द्वारा स्वोकार करता है, इसिल्ये इस नयकी अपेक्षा क्रोधके उदयसे युक्त एक जीव नोआगमभाव-क्रोधकषाय है और क्रोधके उदयसे युक्त अनेक जीव नोआगमभावकोधकषाय हैं। तथा ऋजुसूत्र एक काल्में एकको ही ग्रहण करता है अनेकको नहीं, इसिल्ये इस नयकी अपेक्षा क्रोधके उदयसे युक्त एक जीव नोआगमभावकोधकषाय है और क्रोधके उदयसे युक्त अनेक जीव अवक्तव्य हैं।

शब्दनयकी अपेक्षा कोधका उदय ही कोधकषाय है, क्योंकि शब्दनयके विषयमें द्रश्य नहीं पाया जाता है।

अक्ष जिसप्रकार अनन्तर पूर्व क्रोधकषायका कथन किया है उसीप्रकार मान, माया और लोभका भी कथन करना चाहिये।

§ २८०. यह सूत्र सुगम है।

# # एत्थ छ अणियोगदा राणि।

६ २८१. किमहमेदाणि छ अणिओगद्दाराणि एत्य उचंति ? विसेसिऊण भाव-कैसायसह्वयह्वणद्वं । सेसकसायाणं छ अणियोगद्दाराणि किण्ण उत्ताणि ? ण, तेहि एत्य अहियाराभावादो । तं कृदो णव्वदे ? एदस्स विसेसपह्वणादो ।

#### # किं कसाओं ?

६२८२. णेगम-संगह-ववहार-उजुसुद्दणयाणं कोहाइचउक्कवेयणओ जीवो कसाओ। कुदो ? जीववदिरित्तकसायामावादो । तिण्हं सद्दणयाणं कोहाइचउक्कं दञ्बकंम्म-जीव-विदिश्तिं कसाओ, तेसि विसए दञ्बाभावादो ।

### क्ष यहाँ छह अनुयोगद्वारोंका कथन करना चाहिये।

§ २८१. शंका-यहाँ पर छह अनुयोगद्वार किसलिये कहते हैं ?

समाधान-भावकषायके स्वरूपका विशेषरूपसे प्ररूपण करनेके लिये यहाँ पर छह

शंका-शेष नामादि कषायोंके छह अनुयोगद्वार क्यों नहीं कहे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उन नामादि कषायोंका यहाँ अधिकार नहीं है।

शंका-उन नामादि कषायोंका यहाँ अधिकार नहीं है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि यहाँ पर भावकषायका ही विशेष प्ररूपण किया है, इससे जाना जाता है कि शेष कषायोंका यहाँ अधिकार नहीं है।

#### \* कषाय क्या है ?

§ २८२. नैगम, संप्रह, ज्यवहार और ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा क्रोधादि चार कषायोंका वेदन करनेवाला जीव कषाय है, क्योंकि जीवको छोड़कर कषाय अन्यत्र नहीं पाई जाती है। शब्द, समिक्द और एवंभूतनयकी अपेक्षा क्रोधादिचतुष्क कषाय है, क्रोधादिक्प द्रव्य कर्म और जीव द्रव्य नहीं, क्योंकि इन तीनों शब्दनयोंके विषयमें द्रव्य नहीं पाया जाता है।

विश्लेषार्थ-'कषायं क्या है' इसके द्वारा निर्देशका कथन किया है। वस्तुके स्वरूपके अवधारणको निर्देश कहते हैं। निर्देशकी इस परिभाषाके अनुसार कषायके स्वरूपका विचार करने पर नैगमादि चार नयोंकी अपेक्षा क्रोधादि कषावोंका वेदन करनेवाले जीवरूप कषाय सिद्ध होती है, क्योंकि कषाय जीवसे भिन्न नहीं पाई जाती है और प्रारम्भके तीन नय तो

<sup>(</sup>१) "कि केण कस्स कत्य व केविचरं किदिविधो य भावो य। छिह अणिओगहारें सब्वे भावाणु-गंतव्या।"—मूलाबा० ८।१५। त० सू० १।६। "उद्देसे निद्देसे अ निग्गमे खेलकालपुरिसे य। कारणपच्चय-लक्खणनए समोबारणाणुमए।। कि कहिवहं कस्स किंह केसु कहं केच्चिरं हवइ कालं। कइ संतरमिवरिह्यं भवागरिसफासणिक्ती।।"—अनु० सू० १५१। आ० नि० गा० १३७। "दुविहा परूषणा छप्पया य नवहा य छप्पया इणमो। कि कस्स केण व किंह केविचरं कइिवहो य भवे।"—आ० नि० गा० ८९१। (२) -कसाय-परूषण्टं मू०। (३) दक्षकम्मं जीव—ला०।

### \* कस्स कसाओ ?

९ २८३. णेगम-संगह-बवहार-उज्ञसुदाणं जीवस्स कसाओ । द्वदो ? जीव-कसा-याणं मेदाभावादो । ण च अमेदे छट्टी विरुद्धाइ, 'जलस्स धारा' ति अमेदे वि छट्टीविहत्तिदंसणादो । अत्थाणुमारेण सहपउत्तीए अभावादो वा अमेदे वि छट्टी जुजदे । तिण्हं सहणयाणं ण कस्स वि कसाओ, भावकसाएहिंतो विदिश्तिजीव-कम्मद्व्वाण-मभावादो । अथवा, ण तस्सेदिमिदि पुधभूदेसु जुज्जदे, अव्ववत्थावत्तीदो । ण कारणस्स होदि, सगसस्वादो उप्पण्णस्स अण्णेहिंतो उप्पत्तिविरोहादो । ण स परेहिंतो उप्पज्जइ, उप्पण्णस्स उप्पत्तिविरोहादो । ण च अपुधभूदस्स होदि, सगंतोपवेसेण णहुस्स सामित्त-विरोहादो । तणो ण कस्स वि कसाओ त्ति सिद्धं ।

द्रव्यको स्वीकार करते ही है तथा ऋजुसूत्र नय भी व्यंजनपर्यायकी अपेक्षा द्रव्यको स्वीकार करता है। शब्दादि नयोंकी अपेक्षा कषाय क्रोधादिरूप सिद्ध होती है, क्यांकि इन नयोंका विषय द्रव्य न होकर पर्याय है।

#### **\* कषाय किसके होती है ?**

\$२८३. नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्रनयको अपेक्षा जीवके कपाय होती है, क्योंकि इन चारों नयोंकी अपेक्षा जीव और कषायमें भेद नहीं पाया जाता है। यदि कहा जाय कि यदि जीव और कषायमें अभेद है तो अभेदमें 'जीवको कपाय' इस प्रकार पष्ठी विभक्ति विरोधको प्राप्त होती है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'जलकी धारा' यहां अभेदमें भी षष्ठी विभक्ति देखी जाती है। अथवा, अर्थके अनुसार शब्दकी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसल्ये अभेदमें भी षष्ठी विभक्ति बन जाती है।

तीनों शब्दनयोंकी अपेक्षा कषाय किसीके भी नहीं होती है, क्योंकि इन नयोंकी दृष्टिमें भावरूप कषायोंसे अतिरिक्त जीव और कर्मद्रव्य नहीं पाया जाता है। अथवा, 'यह उसका है' इस प्रकारका व्यवहार भिन्न दो पदार्थोंमें नहीं बन सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यवस्थाकी आपित्त प्राप्त होती है। यदि कहा जाय कि कषायरूप कार्य कारणका होता हैं अर्थात् कार्यरूप भावकपायके स्वामी उसके कारण जीवद्रव्य और कर्मद्रव्य कहे जा सकते हैं, सो भी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य अपने स्वरूपसे उत्पन्न होता है, इसिंखें उसकी अन्यसे उत्पत्त माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि वह कार्य अन्यसे उत्पत्त मानने में विरोध आता है। यदि कहा जाय कि कषायरूप कार्य अपने से अभिन्न कारणका होता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें कार्य-कारणका परस्परमें सर्वथा अभेद होनेसे कारण अपने कार्यमें प्रविष्ट हो जायगा और ऐसा होनेसे जब उसकी सत्ता ही नष्ट हो जायगी तो वह स्वामी नहीं हो सकेगा। इसिंखें उसे स्वामी माननेमें विरोध आता है। इसिंखें तीनों शब्दनयोंकी अपेक्षा कषाय किसीके भी नहीं होती है अर्थात् कषायका स्वामी कोई नहीं है, यह सिद्ध हुआ।

<sup>(</sup>१) वेदिरित्तो ता०।

#### **\* केण कसाओ** ?

§ २८४. 'स्वमुपगैतं स्वालम्बनं च कषित हिनस्ति इति कषायः' इति व्युत्पत्तेः कर्त्-साधनः कषायः। एदं णेगम-संगह-ववहार-उज्जसुदाणं, तत्थ कज्ज-कारणभावसंभवादो । तिण्हं सहणयाणं ण केण वि कसाओ, तत्थ कारणेण विणा कज्जुप्पत्तीए। अहवा, ओदइएण भावेण कसाओ । एदं णेगमादिचउण्हं णयाणं। तिण्हं सहणयाणं पारिणा-मिएण भावेण कसाओ, कारणेण विणा कज्जुप्पत्तीदो । ण च देसादिणियमो कारणस्स अत्थित्तसाहओ, तिसु वि सहणएसु देसादीणमभावादो ।

### \* कम्हि कसाओं ?

विशेषार्थ—'कपाय किसके होती हैं' इसके द्वारा कषायका स्वामी बतलाया है। नैगमादि चार नयों की अपेक्षा कपायका स्वामी जीव है और शब्दादि नयोंकी अपेक्षा कषायका स्वामी कोई भी नहीं है। ऋजुसूत्र नयमें स्थूल ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा कषायका स्वामी जीव कहा है।

### \* किंस साधनसे कषाय होती है ?

§२८४. जो अपनेको और प्राप्त हुए अपने आलंबनको कसती है अर्थात् घातती है वह कषाय है इम न्युत्पत्तिके अनुसार कषाय शब्द कर्म्याधन है। यह नैगम, संप्रह, न्यवहार और ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा समझना चाहिये, क्योंकि इन नयोंमें कार्यकारणभाव सम्भव है। शब्द, समभिक्द और एवंभूत इन तीनों शब्दनयोंकी अपेक्षा कषाय किसी भी साधनसे उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इन नयोंकी दृष्टिमें कारणके विना हो कार्यकी उत्पत्ति होती है। अथवा, कषाय औद्यिकभावसे होती है। यह नैगम आदि चार नयोंकी अपेक्षा समझना चाहिये। शब्द आदि तीनों नयोंकी अपेक्षा तो पारिणामिक भावसे कषाय होती है, क्योंकि इन नयोंकी रृष्टिमें कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति होती है। यदि कहा जाय कि देशदिकका नियम कारणके अस्तित्वका साधक है अर्थात् कषायमें देशदिकका नियम पाया जाता है, अतः उसका कारण होना चाहिये, सो भी वात नहीं है, क्योंकि तीनों ही शब्दनयोंमें देश-देशदिक नहीं पाये जाते हैं।

विश्लेषार्थ—'कषाय किस साधनसे होती है' इसके द्वारा कषायका साधन बतलाया है। नेगमादि चार नयोंकी अपेक्षा कषाय कर्नुसाधन है। अथवा कषायकी उत्पत्तिका कारण कर्मोंका उदय है, इसिल्ये औदयिकभावसे कषाय हाती है। पर शब्दादि नयोंकी अपेक्षा कषाय किसी भी साधनसे नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि ये नय कार्यकारणभावक विना वर्तमान पर्यायमात्रको प्रहण करते हैं। अथवा शब्दादि नयोंकी अपेक्षा कषाय पारिमाणिक भावसे होती है। इसका यह तात्पर्य है कि कषायका कारण कर्मका उदय नहीं है। कषायमें जो देशा-दिकके भेदसे भेद पाया जाता है वह शब्दादि नयोंका विषय नहीं है।

### \* कषाय किसमें होती है ?

<sup>(</sup>१) स्वमुहगतं ता०।

§२८५. वत्थालंकाराइसु, बज्झावलंबणेण विणा तदणुपत्तीदो । अहवा, जीवम्मि कसाओं । कथमिणणस्स अहियरणत्तं ? ण, 'सारे द्विदो थंभो' ति अभिण्णे वि अहि-यरणत्तुवलंभादो । तिण्हं सहणयाणं कसाओ अप्पाणम्मि चेव द्विदो, तत्तो पुधभूदस्स कसायद्विदिकारणस्स अभावादो ।

#### **\* केवचिरं कसाओ** ?

§ २८६. णाणाजीवे पहुच सन्वकालं कसाओ । एगजीवं पहुच सामण्णकसायस्स तिण्णि भंगा । कसायिवसेसस्स पुण जहण्णुकस्सेण अंतोग्रुहुत्तं । अहवा, जहण्णेण एग-समओ । कुदो १ मरण-वाघादेहिंतो । उक्तसेण अंतोग्रुहुत्तं । कुदो १ चउण्हं कसायाण-ग्रुकस्सिट्टिदीए अंतोग्रहुत्तपरिमाणत्तादो ।

§२८५. वस्त्र और अलंकार आदिमें कषाय उत्पन्न होती है, क्योंकि बाह्य अवलंबनके बिना कषायकी उत्पत्ति नहीं होती है। अथवा कषाय जीवमें होती है।

शंका-जीव कणायसे अभिन्न है, इसलिये उसे अधिकरणापना कैसे प्राप्त हो सकता है?

समाधान--नहीं, क्योंकि 'सारमें स्तंभ स्थित हैं' अर्थात् स्तंभका आधार उसका सार है। यहाँ सारसे स्तम्भका अभेद रहते हुए भी अधिकरणपना पाया जाता है। अतः अभेदमें भी अधिकरणपना संभव है। तीनों शब्दनयोंकी अपेक्षा कषाय अपनेमें ही स्थित है, क्योंकि इन नयोंकी अपेक्षा कषायकी स्थितिका कारण अर्थात् आधार कषायसे भिन्न नहीं पाया जाता है।

विश्वेषार्थ—'कषाय किसमें होती है' इसके द्वारा अधिकरणका कथन किया है। अधिकरण बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें से बाह्य अधिकरणमें बाह्य निमित्त का प्रहण किया है। अतः वस्त्रालंकरादिमें कषाय उत्पन्न होती है इसका यह अभिप्राय है कि वस्त्रालंकारादिके निमित्तसे कषाय उत्पन्न होती है तथा अभ्यन्तर अधिकरणमें जीवका प्रहण किया है। कषाय जीव द्रत्यको अशुद्ध पर्याय है, अतः उसका आधार जीव ही होगा। यद्यपि कषाय जीवसे अभिन्न पाई जाती है पर पर्याय-पर्यायीकी अपेक्षा कथंचित् भेद मानकर उन दोनोंमें आधार-आधेयभाव बन जाता है। यह सब कथन नैगमादि चार नयोंकी अपेक्षा समझना चाहिये। तीनों शब्दनय तो केवल वर्तमान पर्यायको ही स्वीकार करते हैं, अतः उनकी अपेक्षा कथायका आधार उससे भिन्न नहीं हो सकता है।

### \* कषाय कितने काल तक रहती है ?

§ २८६. नाना जीवोंकी अपेक्षा कषाय सदा पाई जाती है। एक जीवकी अपेक्षा कषायसामान्यके अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन विकल्प हैं। परन्तु एक जीवकी अपेक्षा कषायविशेषका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अथवा, कषाय-विशेषका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि मरण और न्याघातकी अपेक्षा एक समयवर्ती भी कषाय पाई जाती है। तथा कषायिवशेषका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि चारों कषायोंकी उत्कृष्ट स्थित अन्तर्मुहूर्तप्रमाण पाई जाती है।

### # कइविहो कसाओ ?

§ २८७. कसाय-णोकसायमेएण दुविहो, पंचवीसविहो वा।

### **\* एतिए ।**

§ २८८. जहा कसाए अहियारा परूविदा तहा पेन्ज-दोसेसु वि एत्तिया चेव परूवेयच्या, अण्णहा तिण्णण्णयाणुववत्तीदो ।

विशेषार्थ-'कषाय कितने काछ तक रहती हैं इसके द्वारा कषायकी स्थिति कही गई है। नाना जीवोंकी अपेक्षा और एक जीवकी अपेक्षा इसप्रकार कषायकी स्थितिका कथन दो प्रकारसे किया जाता है। तथा सामान्य और विशेषकी अपेक्षा कषाय दो प्रकारकी है। ये दोनों प्रकारकी कपायें नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वदा पाई जाती हैं। अर्थात् अनादि कालसे छेकर अनन्त कालतक ऐसा एक भी कालका क्षण नहीं है जिसमें कषायसामान्यका और कषायिवशेष क्रोधादिका अभाव कहा जा सके। सर्वदा ही अनन्त जीव क्रोधादि चारों कषायोंसे युक्त पाये जाते हैं। इसप्रकार नाना जीबोंकी अपेक्षा कषायिकशेषका सद्भाव जब सर्वदा पाया जाता है तो कषायसामान्यका सद्भाव सर्वदा पाया जाना अवश्यंभावी है। एक जीवकी अपेक्षा कषायसामान्यके कालका विचार करने पर उसके अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन भेद हो जाते हैं। कषायसामान्यका अनादि-अनन्त काल अभन्य जीवकी अपेक्षासे होता है। अनादि-सान्त काल, जो भन्य जीव उपशमश्रेणी पर न चढ़ कर केवल क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हो कर क्षीणकषाय हो गया है, उसके होता है, तथा सादि-सान्त काळ उपशमश्रेणीसे गिरे हुए जीवके होता है। तथा एक जीवकी अपेक्षा कषायिवशेषका काल एक तो मरण और ज्याघातके बिना और दूसरे मरण और ज्याघातकी अपेक्षा इसतरह दो प्रकारसे होता है। मरण और व्याघातके बिना प्रत्येक जीवके कोध, मान, माया और लोभमेंसे प्रत्येकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही होता है जिसका आगे अद्घापरिमाणका निर्देश करते समय व्याख्यान किया है। पर मरण और व्याघ।तकी अपेक्षा प्रत्येक कषायका जघन्य काल यथासम्भव एक समय भी पाया जाता है।

### \* कषाय कितने प्रकारकी है ?

§ २८७. कपाय और नोकषायके भेदसे कषाय दो प्रकारकी है। अथवा, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ, प्रत्याख्याना-वरण क्रोध, मान, माया और लोभ ये सोलह-कषाय तथा हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, खीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये नौ नोकषाय, इसप्रकार कषाय पच्चीस प्रकारकी है।

# \* पेज और दोषका भी इतने ही अधिकारोंद्वारा वर्णन करना चाहिये।

§ २८८. जिसप्रकार कषायकी अपेक्षा छह अधिकारोंका कथन किया है उसीप्रकार पेज और दोषके विषयमें भी इतने ही अधिकारोंका कथन करना चाहिये, अन्यथा पेज और दोषका निर्णय नहीं हो सकता है।

### **\* पाहुइं णिक्सिबबियव्वं ।**

- ९ २८९. किमडुं णिक्खिपदे ? पेजदोस-कसायाणमंते द्विदपाहुडसद्दुणिण्णयहुं।
- # णामपाहुडं द्वणपाहुडं दव्वपाहुडं भावपाहुडं चेदि, <sup>२</sup>एवं चतारि णिक्खेवा एत्थ होति।
- § २९०. जेणेदं सुत्तं देसामासियं तेण अण्णे वि णिक्खेवा बुद्धिमंतेहि आइरिएहि एत्थ कायव्या ।
- § २९१. णाम-द्ववण-आगमदन्व-णोआगमदन्वजाणुगशरीर-भवियदन्वणिक्खेवा सुगमा ति तेसिमत्थमभणिय तन्वदिरित्तणोआगमदन्त्रणिक्खेवसह्वपह्वणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—
  - \* णोआगमदो दव्यपाहुडं तिविहं—सचित्तं अचित्तं मिस्सयं च।
- ९ २९२. तत्थ सचित्तेपाहुडं णाम जहा कोसल्लियभावेण पट्टविज्ञमाणा हय-गय-विलयायिया । अचित्तपाहुडं जहा मणि-कणय-रयणाईणि उवायणाणि । मिस्सयपाहुडं जहा ससुवण्ण-करि-तुरयाणं कोसल्लियपेसणं ।

### \* पाहुडका निक्षेप करना चाहिये।

§ २८९ शंका-यहां पर पाहुडका निक्षेप किसिलये किया जाता है ?

समाधान-पेजादोसपाहुड और कसायपाहुडके अन्तमें स्थित 'पाहुड' शब्दके अर्थका निर्णय करनेके लिये यहां पर पाहुडका निश्चेप किया है।

\* नामपाहुड, स्थापनापाहुड, द्रव्यपाहुड और भावपाहुड इमप्रकार पाहुडके
विषयमें चार निक्षेप होते हैं।

§ २९०. चूंकि यह सूत्र देशामर्पक है, इसिछये बुद्धिमान् आचार्यांको यहां पर इन चार निक्षेपोंके अतिरिक्त अन्य निक्षेप भी कर छेने चाहिये।

§ २९१. नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, आगमद्रव्यनिक्षेप, नोआगमद्रव्यनिक्षेपके भेद ज्ञायकशरीर और भावी ये सुगम हैं, इसिलये उनके स्वरूपको न कहकर नोकर्मतद्वयतिरिक्त-नोआगम द्रव्यनिक्षेपके स्वरूपके कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

\* तद्वचितिरक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेपकी अपेक्षा पाहुड तीन प्रकारका है-सचित्त, अचित्त और मिश्र।

§ २९२. इन तीन पाहुडोंमेंसे उपहाररूपसे भेजे गये हाथी, घोड़ा और स्त्री आदि सिचत्त पाहुड हैं। भेंटस्वरूप दिये गये मणि, सोना और रत्न आदि अचित्तपाहुड हैं। स्वर्णके साथ हाथी और घोड़ेका उपहाररूपसे भेजना मिश्रपाहुड है।

<sup>(</sup>१) णमउत्तिद्विद-ता०। (२) 'एवं चत्तारि णिक्खेवा एत्थ होति इत्मयं पाठः टीकायां गृहीतः ता०।

६ २९३. आगमदो मावपाहु हं सुगमं ति तममणिय णोआगममावपाहु हसस्व-परुवणहुमुत्तरसुत्तं भणदि-

# # णोआगमदो भाषपाहुडं दुविहं-पसत्थमप्पसत्थं च।

§ २९४. आणंदहेउदव्वपहुवणं पसत्थभावपाहुडं । वहर-कलहादिहेउदव्वपहुवण-मप्पसत्थभावपाहुडं । कथं दव्वस्स पसत्थापसत्थभावववएसो १ ण, पसत्थापसत्थभाव-णिमित्तस्स दव्वस्स उवयारेण पसत्थापसत्थभावववएसाविरोहादो । ओवयारियभावेण विणा मुहियभावपाहुडस्स उदाह्ररणं किण्ण उच्चदे १ ण, तप्पेसणोवायाभावादो । एदेसिं-

विशेषार्थ—तद्वयतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेप कर्म और नोकर्मके भेदसे दो प्रकारका है। इनमेंसे कर्मतद्वयतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेपमें कर्मका और नोकर्मतद्वयतिरिक्तनोआगम-द्रव्यनिक्षेपमें बाह्य सहकारी कारणोंका ग्रहण किया जाता है। इस व्याख्याके अनुसार प्रकृतमें जो तद्वयतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेपके सचित्त, अचित्त और मिश्र इसप्रकार तीन भेद किये हैं वे वास्तवमें नोकर्मतद्वयतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेपके समझना चाहिये।

§ २९३. आगमभावपाहुडका स्वरूप सुगम है, इसिलये उसे न कहकर नोआगमभाष-पाहुडके स्वरूपके कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

#प्रशस्तनोआगमभावपाहुड और अप्रशस्तनोआगमभावपाहुडके मेद्से नोआगम भावपाहुड दो प्रकारका है।

§ २९४. आनन्दके कारणभूत द्रव्यका उपहाररूपसे भेजना प्रशस्तनोआगमभावपाहुड है। तथा वैर और कलह आदिके कारणभूत द्रव्यका उपहाररूपसे भेजना अप्रशस्तनोआगम-भावपाहुड है।

शंका-द्रव्यको प्रशस्त और अप्रशस्त ये संज्ञाएं कैसे प्राप्त हो सकती हैं ?

समाधान-ऐसी शंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि द्रव्य प्रशस्त और अप्रशस्त भावोंके होनेमें निमित्त होता है, इसलिये उपचारसे द्रव्यको भी प्रशस्त और अप्रशस्त संज्ञा देनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका-यहां औपचारिक नोआगमभावपाहुडकी अपेक्षा न करके मुख्य नोआगमभाव-पाहुडका उदाहरण क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मुख्य नोआगमभावपाहुड भेजा नहीं जा सकता है, इसिछिये यहां औपचरिक नोआगमभावपाहुडका उदाहरण दिया गया है।

विशेषाथं—नोकर्मतद्वयतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेपमें बाह्य सहकारी कारणोंका प्रहण किया जाता है। इस किया जाता है। इस व्याख्याके अनुसार प्रकृतमें नोआगमभावपाहुडके भेद प्रशस्त और अप्रशस्त पाहुडको बतलाते समय आनन्द और द्वेषरूप पर्यायका उपहार या भेटरूपसे कथन करना चाहिये था। पर ऐसा न करके चूणिसूत्रकारने आनन्द और द्वेषकी कारणभूत बाह्य सामग्रीका प्रशस्त और

### मुदाहरणपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-

# # पसत्थं जहा दोगंधियं पाहुडं।

§ २९५. परमाणंदाणंदमेत्तीणं 'दोगंधिए' ति वयएसो । तेसि कारणदव्वाणं पि उवयारेण 'दोगंधिय' ववएसो । तत्थ आणंदमेत्तीणं पट्टवणाणुववत्तीदो तिण्णिमित्तदव्व-पट्टवणं दोगंधियपाहुडं । तत्थ दोगंधियपाहुडं दुविहं—परमाणंदपाहुडं आणंदमेत्तिपाहुडं चेदि । तत्थ परमाणंददोगंधियपाहुडं जहा—जिणवइणा केवलणाणदंसणलोयणेहि पयासियासेसभ्रवणेण उज्झियरायदोसेण भव्वाणमणवज्जबुहाइरियपणालेण पट्टविद्दं दुवालसंगवयणकलावो तदेगदेसो वा । अवरं आणंदमेत्तिपाहुडं ।

## अप्पस्तथं जहा कलहपाहुडं।

§ २९६. कलहाणिमित्तगद्दह-जर-ेखेटयादिदव्वमुवयारेण कलहो, तस्स विसज्जणं

अप्रशस्त नोआगमभावपाहुडरूपसे कथन किया है जो किसी भी हाछतमें उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये उदाहरण नोआगमभावपाहुडके न होकर नोकर्मतद्वयतिरिक्तनोआगम द्रव्यपाहुडके हो जाते हैं। इसका जयधवछाकारने जो उत्तर दिया है वह इसप्रकार है—यद्यपि यह ठीक है कि नोआगमभावमें वर्तमान पर्याय या उससे उपछक्षित द्रव्यका प्रहण किया जाता है फिर भी यहां मुख्य नोआगमभावपाहुडका, जो कि आनन्द और कछहरूप पड़ता है, उपहार-रूपमें अन्यके पास भेजना नहीं बन सकता है, इसछिये प्रकृतमें मुख्य नोआगमभावपाहुडका प्रहण न करके उसके कारणभूत बाह्य द्रव्यका नोआगमभावपाहुडरूपसे प्रहण किया है।

अब प्रशस्त और अप्रशस्त नोआगमभावपाहुडके उदाहरणोंके कथन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं-

# \* प्रशस्तनोआगमभावपाहुड जैसे, दोग्रन्थरूप पाहुड ।

§ २९५. परमानन्द और आनन्दमात्रकी 'दो प्रन्थ' यह संज्ञा है। किन्तु यहाँ परमानन्द और आनन्दके कारणभूत द्रव्योंको भी उपचारसे 'दो प्रन्थ' संज्ञा दी है। उनमेंसे केवल परमानन्द और आनन्दक्षप भावोंका भेजना बन नहीं सकता है, इसलिये उनके निमित्तभूत द्रव्योंका भेजना दोग्रन्थिक पाहुड समझना चाहिये। परमानन्दपाहुड और आनन्दपाहुडके भेदसे दोग्रन्थिक पाहुड दो प्रकारका है। उनमेंसे केवलज्ञान और केवल-दर्शनक्षप नेत्रोंसे जिसने समस्त लोकको देख लिया है और जो राग और द्रेषसे रहित है ऐसे जिन भगवान्के द्वारा निर्दोष श्रेष्ठ बिद्वान् आचार्योंकी परंपरासे भव्यजनोंके लिये भेज गये बारह अंगोंके वचनोंका समुदाय अथवा उनका एकदेश परमानन्द दोग्रन्थिकपाहुड कहलाता है। इससे अतिरिक्त शेष जिनागम आनन्दमात्रपाहुड है।

#### \* अप्रशस्त नोआगमभावपाहु जैसे, कलहपाहुड ।

§ २९६. गधा, जीर्ण वस्तु और विष आदि द्रव्य कलहके निमित्त हैं, इसलिये उप-चारसे इन्हें भी कलह कहते हैं। इस कलहके निमित्तभूत द्रव्यका भेजना कलहपाहुड कह-लाता है।

<sup>(</sup>१) -- सेटयादि-ता०।

कलहपाहुडं। एदेसु पाहुडेसु केण पाहुडेण पयदं ? दोगंधियपाहुडेण सग्गापवग्गाणंद-

\* संपहि णिक्ली उचदे।

९ २९७. प्रकृष्टेन तीर्थकरेण आशृतं प्रस्थापितं इति प्राभृतम् । प्रकृष्टेराचार्यं-विद्यावित्तवद्भिराभृतं धारितं व्याख्यातमानीतिमिति वा प्राभृतम् । अनेकार्थत्वाद्धातृनां नैतेष्वर्थेष्वस्य धातोषृत्तिर्विरुद्धा । उपसर्गसम्पातेन वाऽस्यानेकार्थता । अत्रोपयोगी रहोकः-

किश्चद् मृद्नाति धोरथे किश्चित्तमनुवर्त्तते।
तमेव विशिनष्टयन्यो गीनां च त्रिविधा गतिः॥१२८॥

- § २९८. संपिं जइवसहाइरियो णिरुत्तिसुत्तं भणइ—
- \* पाहुडे ति का णिरुत्ती ? जम्हा पदेहि फुडं तम्हा पाहुडं।
- § २९९. पदाणि ति भणिदे मिन्झिमत्थपदाणं गहणं कायव्वं। एदेहि पदेहि

शंका-इन प्रशस्त और अप्रशस्त पाहुडोंमेंसे प्रकृतमें किस पाहुडसे प्रयोजन है ? समाधान-स्वर्ग और मोक्समम्बन्धी आनन्दके कारणक्रप दोप्रनिथकपाहुडसे प्रकृतमें प्रयोजन है।

\* अब पाहुड शब्दकी निरुक्ति कहते हैं।

§ २९७. जो प्रकृष्ट अर्थात् तीर्थं करके द्वारा आधृत अर्थात् प्रस्थापित किया गया है वह प्राभृत है। अथवा, जिनके विद्या ही धन है ऐसे प्रकृष्ट आचार्यों के द्वारा जो आभृत अर्थात् धारण किया गया है अथवा व्याख्यान किया गया है अथवा परंपराह्मपसे छाया गया है वह प्राभृत है। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसिछये 'भृष्यू' धातुका प्रस्थापित करना, धारण करना, व्याख्यान करना और छाना इतने अर्थों होना विरोधको प्राप्त नहीं होता है। अथवा उपसर्गके निमित्तसे इस 'भृष्यू' धातुके अनेक अर्थ हो जाते हैं। यहां उपयोगी रहोक देते हैं--

कोई उपसर्ग धातुके अर्थको बदछ देता है, कोई धातुके अर्थका अनुसरण करता है और कोई धातुके अर्थमें विशेषता छाता है। इसप्रकार उपसर्गोंकी तीन प्रकारसे प्रवृत्ति होती है। १२८॥

§ २९८. अब यतिषृषभ आचार्य पाहुडके निरुक्ति सूत्रको कहते हैं—

# पाहुड इस शब्दकी क्या निरुक्ति है ? चूंकि जो पदोंसे स्फुट अर्थात् व्यक्त है, इसिलये वह पाहुड कहलाता है।

§ २९९. सूत्रमें 'पद' ऐसा कहतेसे मध्यमपद और अर्थपदोंका प्रहण करना चाहिये।

<sup>(</sup>१) ''क्रियायोगे गि । क्रियायोगे प्रावयो गिसंज्ञा भवन्ति''''—क्रेनेन्द्र० महा० १।२।१२९ । (२) तुलना—'चात्वर्धं बाधते कश्चित् कश्चित्तमनुवर्तते । तमेव विश्वितष्टचन्योऽनर्धकोऽन्यः प्रयुज्यते ॥''—प्रा० गु० ५०३ ।

#### फुडं वत्तं सुगममिदि पाहुडं।

कोरेइ पयाण काण वि आइमज्झंतवण्णसरलोवो ॥१२९॥

#### त्ति दकारस्स लोवो कायव्वो

एएँ छच समाणा दोण्णि अ संजार खरा सरा अह । अण्णोण्णस्सविरोहा उवेंति सन्वे समाएसं ॥१३०॥

#### त्ति दीहो पयारो कायव्वो ।

दीसंति दोण्णि वण्णा संजुत्ता अहव तिण्णि चत्तारि। ताणं दुव्वळळोवं काऊण कमो पओत्तव्वो ॥१३१॥

#### एदीए गाहाए सयारलोओ कायच्वो ।

वग्गे वग्गे आई अवद्विया दोण्णि दोण्णि जे वण्णा। ते णियय-णिययवग्गे तइअत्तणयं उवणमंति ॥१३२॥

# एदीए गाहाए फयारस्सं भयारो, दैयारस्स डँयाओ कायव्वो । र्ख-घ-ध-भ-सा उण हत्तं

इन पदोंसे जो स्फुट अर्थात् व्यक्त या सुगम है वह पाहुड (पद + स्फुट ) कहलाता है। किन्हीं भी पदोंके आदि, मध्य और अन्तमें स्थित वर्ण और स्वरका छोप होता है॥१२९॥

इस नियमके अनुसार पदके दकारका लोप कर देना चाहिये। इसप्रकार दकारका लोप कर देने पर पक्ष + स्फुट रह जाता है। तब—

अ, आ, इ, ई, उ और ऊ ये छह स्वर समान हैं। तथा ए और ओ ये दोनों सन्ध्यक्षर हैं। इसप्रकार ये आठों स्वर अविरोध भावसे एक दूसरेके स्थानमें आदेशको प्राप्त होते हैं॥१३०॥

इस नियमके अनुसार पकारको दीर्घ कर देना चाहिये। इसप्रकार पकारको दीर्घ करनेपर पा + स्फुट रह जाता है। तब—

जिस पदमें दो, तीन या चार वर्ण संयुक्त दिखाई दें उसमेंसे दुर्बल वर्णका लोप करके शेषका प्रयोग कमसे करना चाहिये ॥१३१॥

इस गाथानियमके अनुसार स्फुटके सकारका छोप कर देना चाहिये। ऐसा करने पर पा + फुट रह जाता है। तब—

कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग इन प्रत्येक वर्गके आदिमें स्थित जो दो दो वर्ण अर्थात् क-ख, च-छ, ट-ठ, त-थ और प-फ हैं वे अपने अपने वर्गमें अपनेसे तीसरे वर्णपनेको क्रमसे प्राप्त होते हैं ॥१३२॥

इस गाथाके नियमानुसार फुट शब्दमें के फकारको भकार और टकारको इकार कर देना चाहिये। ऐसा करने पर 'पाभुड' हुआ। अनन्तर 'ख, घ, ध, भ और स को ह हो

<sup>(</sup>१) घ० सं० पृ० १३३। (२) घ० आ० प० ७८९। (३) "लृन्दताः समानाः।"--सिद्धहेम० १।१।७। (४) "ए ऐ ओ औ सन्ध्यक्षरम्।" --सिद्धहेम० १।१।८। (५) पयारस्स ता०। (६) उयारस्स ता०। (७) दयारो ता०। (८) "लघथघभाम्।" --हेम० प्रा० व्या० ८।१।१८७। त्रिविकम० १।३।२०।

॥१३३॥ एदीए गाहाए भयारस्स हयारे कये पाहुडं ति सिद्धं। कसायविसयं सुदणाणं कसाओ तस्स पाहुडं कसायपाहुडं। कसायविसयपदेहि 'फुडं वत्तव्वभिदि वा कसायपाहुंडं सुदिमिदि के वि पढंति तेसि पि ण दोस्रो, पदेहि मरिदिमिदि णिहेसादो। एवं पेज्जदोसपाहुडस्स वि समास्रो दिरसेयव्वो। एवसुवक्तमो समत्तो।

जाता है। ११२३।।" इस गाथाके नियमानुसार 'पामुड' के भकारको हकार कर देने पर 'पाहुड' शब्द बन जाता है। यहां कषायविषयक श्रुतज्ञानको कषाय कहा है और उसके पाहुडको कसायपाहुड कहा है। कसायपाहुड पदको पूर्वोक्त व्युत्पत्तिके स्थानमें 'कसायविसयपदेहि फुडं' यह व्युत्पत्ति कहनी चाहिये। तब जाकर कषायपाहुड शब्द बनता है जिसका अर्थ जो कषायविषयक पदोंसे भरा है वह कषायपाहुड श्रुत है ऐसा होता है। ऐसा कितने ही आचार्य व्याख्यान करते हैं पर उनका इसप्रकार व्याख्यान करना भी दोषक्षप नहीं है, क्योंकि उनके अभिप्रायानुसार जो पदोंसे भरा हुआ है वह प्राभृत कहलाता है ऐसा निर्देश है। जिसप्रकार कसायपाहुडका समास दिखला आये हैं उसीप्रकार पेज्जपाहुड और दोसपाहुडका भी समास दिखलाना चाहिये।

इसप्रकार उपक्रमका कथन समाप्त हुआ।

विशेषार्थ—जितने प्राकृत व्याकरण हैं उनमें संस्कृत शब्दोंसे प्राकृत शब्द बनानेके नियम दिये हैं। अनन्तर पूर्व चूर्णिसूत्रकारने जो 'पाहुड' शब्दकी निरुक्ति की है उसमें भी पद और र्फुट इन दो शब्दोंको मिलाकर पाहुड शब्द बनाया है। जिसका अर्थ जो पदोंसे स्फुट अर्थात् व्यक्त या सुगम हो उसे पाहुड कहते हैं यह होता है। पाहुडका संस्कृतरूप प्राभृत है। जिसका उल्लेख बीरसेनस्वामीने किया ही है। पद + स्फुटसे पाहुड शब्द निष्पन्न करते समय वीरसेनस्वामीने प्राकृतव्याकरणसंबन्धी प्राचीन पांच गाथाओंका निर्देश किया है। पहली गाथामें यह बताया है कि जिस पदके आदि, मध्य और अन्तमें वर्ण या स्वर हो उसका वहां लोप कर दिया जाता है। इस नियमके अनुसार प्राकृतमें कहीं कहीं विभ-क्तिका भी लोप हो जाता है। जैसे, जीवहाणके 'संतपरूवणा' अनुयोगद्वारसम्बन्धी 'गइ इंदिए काए' इत्यादि सूत्रमें 'गइ' पदमें विभक्तिका छोप इसी नियमके अनुसार हुआ है। दसरी गाथामें स्वरसंबन्धी नियमोंका उल्लेख किया है। सिद्ध हेमव्याकरणमें अ से लेकर लु तकके स्वरोंकी समान संझा बताई है। पर प्रकृतमें ऋ ऋ लु लु ये चार स्वर गृहीत नहीं हैं, अतः इस गाथामें अ आ इ ई उ और ऊ इन छह स्वरोंको ही समान कहा है। तथा सिद्धहेमव्याकरणमें ए ऐ ओ औ इन चार स्वरोंकी सन्ध्यक्षर संज्ञा की है। पर प्रकृतमें 'ऐ औं ये स्वर गृहीत नहीं हैं, अतः इस गाथामें ए और ओ इन दोको ही सन्ध्यक्षरसंज्ञा की है। अनन्तर गाथामें बताया है कि ये आठों स्वर परस्पर एक दूसरेके स्थानमें आदेशको प्राप्त होते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि संस्कृत शब्दसे प्राकृत शब्द निष्पन्न करते समय प्राकृतके प्रयोगानुसार किसी भी एक स्वरके स्थानमें कोई दूसरा स्वर हो जाता है। तीसरी गाथामें संयुक्त वर्णके छोपका नियम दिया है। ऐसे बहुतसे शब्द हैं जिनमें संस्कृत शब्दका उचारण करते समय एक, दो आदि संयुक्त वर्ण पाये जाते हैं पर प्राकृत उचारणमें वे नहीं रहते। इस गाथामें इसीकी व्यवस्था की है। चौथी गाथामें यह बताया है कि प्रत्येक वर्गके पहले और

<sup>(</sup>१) पृष्टं ता०। (२) पृष्टं ता०।

§ ३००. संपिं जहवसहाहरिएइहि सुगमाओ ति जाओ ण वक्खाणिदाओ अद्धा-परिमाणिषदेसगाहाओ तासिमत्थपरूवणा कीरदे। पढमं चेव अद्धापरिमाणिषदेसो किमहं कीरदे १ ण, एदासु अद्धासु अणवगयासु सयलत्थाहियारविसयअवगमाणुववत्तीदो। तेण अद्धापरिमाणिषदेसो पुच्वं चेव उच्चदे। तत्थ छसु गाहासु एसा पढमगाहा—

दूसरे अक्षरके स्थानमें क्रमशः तीसरा और चौथा वर्ण हो जाता है। यह सामान्य नियम है। इसके अपवाद नियम भी बहुतसे पाये जाते हैं। पांचवीं गाथाका केवल एक पाद ही उद्धृत किया गया है। इसमें यह बतलाया है कि किन अक्षरोंके स्थानमें ह हो जाता है। इस गाथांशमें ऐसे अक्षर ख घ घ भ और स ये पांच बताये हैं। यद्यपि अन्य प्राकृत व्याकरणोंमें खघथधऔर भ के स्थानमें ह होता है ऐसा सामान्य नियम आता है। दिवस आदि शब्दों-में स के स्थानमें ह होनेका अपवाद नियम भी आता है, पर उनमें स के स्थानमें ह करनेका सामान्य नियम नहीं मिछता। यहां पूर्वोक्त नियमानुसार पद और स्फुट शब्दसे पाहुड शब्द बना कर अनन्तर उसका कसाय शब्दके साथ षष्ठी तत्पुरुष समास किया है। पर कितने ही आचार्य इसके स्थानमें 'कसायविसयपदेहि फुडं कसायपाहुडं' ऐसा कहते हैं। पहछी निरुक्ति-के अनुसार पाहुड शब्दका अर्थ शास्त्र और कसाय शब्दका अर्थ कषायविषयक श्रुतज्ञान करके अनन्तर इन दोनों पदोंका समास किया गया है। पर दूसरी निरुक्तिमें पहले कसाय और पदका समास कर लिया गया है और अनन्तर उसे फुड शब्दसे जोड़कर कसायपाहुड शब्द बनाया है। इस विषयमें वीरसेनस्वामीका कहना है कि यदि इसप्रकार भी कसायपाहुड शब्द निष्पन्न किया जाय तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसम्रकारकी निरुक्तिमें 'जो कषायविषयक पदोंसे भरा हुआ हो उस श्रुतको कसायपाहुड कहते हैं कसायपाहुड शब्दका यह अर्थ हो जाता है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि भृत शब्द से फुड कैसे बनाया जाता है। चूर्णिसूत्रकारने अपने चूर्णिसूत्रमें 'फुडं' पद ही रखा है, इसिछये यह प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि वीरसेनस्वामीने जो आचार्यान्तरोंका अभिप्रायान्तर दिया है वह चूर्णिसूत्रके अनुसार निरुक्तिके विषयमें ही अभिप्रायान्तर समझना चाहिये। और इसलियं भृत शब्दसे फुड शब्द बनानेकी आवश्यकता प्रतीत होती है। यद्यपि व्याकरणके सामान्य नियमोंमें चतुर्थे अक्षर भ के स्थानमें द्वितीय अक्षर फ के होनेका कोई नियम नहीं मिलता है पर चूछिका पैशाचीमें भ के स्थानमें फ अक्षरके होनेका भी नियम पाया जाता है। संभव है इसीप्रकारके किसी नियमके अनुसार यहां भी भ के स्थानमें फ करके दूसरे आचार्य फुड का अर्थ भृत करते हों और उसीका उल्लेख यहां वीरसेन स्वीमीने किया हो। जिसप्रकार प्रकृतमें कसायपाहुड पदमें दो प्रकारसे समास किया है उसीप्रकार पेजदोसपाहुड पदमें भी दो प्रकारसे समास कर छेना चाहिये।

§ ३००. यतिषृषभ आचार्यने सुगम समझकर अद्वापरिमाणका निर्देश करनेवाली जिन गाथाओंका ज्याख्यान नहीं किया है अब उन गाथाओंके अर्थका प्ररूपण करते हैं—

शंका-सबसे पहले अद्धापरिमाणका निर्देश किसलिये किया है ?

समाधान-क्योंकि इन कालोंके न जानने पर समस्त अर्थाधिकारोंके विषयका ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिये अद्घापरिमाणका कथन सबसे पहले किया है।

# आबलिय अणायारे चिवंखिदय-सोद-घाण-जिन्भाए। मगा-वयण-काय-पासे अवाय-ईहा-सुदुस्सासे॥१५॥

§ ३०१. एदिस्से अत्थो उच्चदे—'आवलिय'—ित्त भणिदे अप्पाबहुअपयाणमोलि ति घेत्तव्वं । अप्पाबहुअपयाणि कमेण चेव उच्चंति, अक्कमेण भणणोवायाभावादो'तेण आवलि-गाइणं ण कायव्विभिदि ? तो क्खिहिं एवं घेतव्वं—एदेसिं सव्वपदाणमद्धाओ मुहुत्तदिव-सादिपमाणाओ ण होंति, किंतु संखेजजाविलयमेत्ताओ होंति त्ति जाणावणट्टं 'आवलिय' णिहेसो कदो । एगाविलया' त्ति किण्ण घेप्पदे ? ण, बहुवयणणिहेसेण तासिमाव-

अद्वापरिमाणका कथन छह गाथाओं में है उनमें से यह पहली गाथा है-

अनाकार अर्थात् दर्शनोपयोगका जघन्य काल आगे कहे जानेवाले स्थानोंकी अपेक्षा सबसे थोड़ा है जो संख्यात आवलीप्रमाण है। इससे चक्षु इन्द्रियानप्रहका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे भोत्रावप्रहका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे घाण अवप्रहका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे वचन्योगका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे किसी भी इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाले अत्राय ज्ञानका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे किसी भी इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाले अत्राय ज्ञानका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे किसी भी इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाले ईहाज्ञानका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे श्रुत-ज्ञानका जघन्य काल विशेष अधिक है।

§ ३०१. इस गाथासूत्रका अर्थ कहते हैं। गाथामें आये हुये 'आविलय' पदसे जिन स्थानोंमें कालका अल्पबहुत्व बतलाया है उन स्थानोंकी पंक्ति लेनी चाहिये।

शंका-अल्पबहुत्वके स्थान क्रमसे ही कहे जायंगे, क्योंकि उनके एकसाथ कथन करनेका कोई उपाय नहीं है, इसिलये गाथामें 'आविलय' पदका प्रहण नहीं करना चाहिये? अर्थात् उन स्थानोंकी आविल अर्थात् पंक्ति तो स्वतः ही सिद्ध है, क्योंकि उनका कथन क्रमसे ही किया जा सकता है, अतः ऐसी अवस्थामें आविल पद देना न्यथं है।

समाधान—यदि ऐसा है तो आवित्तपदका अर्थ इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये— अल्पबहुत्वके इन समस्त स्थानोंके काळका प्रमाण मुहूर्त और दिवस आदि नहीं है, इस बात-का ज्ञान करानेके छिये गाथामें 'आविछिय' पदका निर्देश किया है।

शंका-यहां एक आवलीका ग्रहण क्यों नहीं किया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि 'आवळिय' पदमें बहुवचनका निर्देश होनेके कारण वे आव-छियां बहुत सिद्ध होती हैं। लियाणं बहुत्तसिद्धीदो । 'अणायारे'-पमाणदो प्रुषभूदं कम्ममायारो तं जम्मि णित्थ सो उवजोगो अणायारो णाम, 'दंसणुवजोगो' त्ति भणिदं होदि । तम्हि अणायारे अद्धा जहण्णा वि अत्थि उक्तस्सा वि । तत्थ जा जहण्णा सा उवरि भण्णमाणसव्बद्धाहितो थोवा त्ति संबंधो कायव्वो । उक्तसा ण होदि त्ति कुदो णव्वदे ? 'णिव्वाघादेणेदा होंति जहण्णाओं ति पुरदो भण्णमाणगाहावयवादो। एतदप्पाबहुअमद्धाविसयमिदि इदो णव्वदे ? 'कोधद्धा माणद्धा' ति एत्थ द्विदअद्धासद्दाणुवुत्तीदो । एसा जद्दण्णिया अणायारद्वा तीसु वि दंसणेसु केवलदंसणविज्ञएसु संभवद्द । तं कथं णव्वदे ? अवि-सेसिद्ण परूवणादो ।

## § ३०२. 'चिक्खंदिय-सोद-घाण-जिब्भाए'चिक्खंदियं ति उत्ते चिक्खंदियजणिद-

प्रमाणसे पृथग्भूत कर्मको आकार कहते हैं। अर्थात् प्रमाणमें अपनेसे भिन्न बहिर्भूत जो विषय-प्रतिभासमान होता है उसे आकार कहते हैं। बह आकार जिस उपयोगमें नहीं पाया जाता है वह उपयोग अनाकार अर्थात् दर्शनोपयोग कहलाता है। उस अनाकार उपयोगमें काल जघन्य भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है। उसमें जो जघन्य काल पाया जाता है वह आगे कहे जानेवाले समस्त कालोंसे अल्प है, ऐसा यहां सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

शंका-यहां अनाकार उपयोगमें जो काल कहा गया है वह उत्कृष्ट नहीं है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-'णिव्वाघादेणेदा होंति जहण्णाओ' अर्थात् अनाकार उपयोगसे लेकर क्षपक तक चार गाथाओं द्वारा जितने स्थान बतलाये हैं उन सबका व्याघातके बिना जघन्य काल है, इसप्रकार आगे कहे जानेवाले गाथाके अंशसे यह जाना जाता है कि अनाकार उपयोगका जो यह काल बतलाया है वह उत्क्रष्ट काल नहीं है, किन्तु जघन्य काल है।

शंका-यहां जो अल्पबहुत्व बतलाया है वह कालकी अपेक्षासे है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-'कोधद्धा माणद्धा' इस गाथा पद्में आये हुए अद्धा शब्दकी अनुवृत्तिसे जाना जाता है कि यहाँ जो अल्पबहुत्व बतलाया है वह कालकी अपेक्षासे है।

अनाकार उपयोगका यह जघन्य काल केवलदर्जनके सिवा शेष तीनों दर्जनोंमें पाया जाता है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है।

समाधान-चूँ कि विशेषता न करके सामान्य दर्शनोपयोगर्मे कालका प्ररूपण किया है, इससे जाना जाता है कि यहां के बलदर्शनके बिना शेष तीन दर्शनोंका प्रहण किया है।

§ ३०२. 'चिंखदियसोदघाणजिब्भाए' इस पद्में चक्ष इन्द्रिय ऐसा कहनेसे चक्ष

णाणस्स ग्रहणं। कुदो ? कजे कारणोवयारादो। उ वरि ईहावायणाणणि हेसादो एत्थोग्गह-णाणस्स ग्रहणं कायव्वं। किमोग्गहणाणं णाम ? विसेय-विसइसंपायसमणंतरप्रुप्पणणणाण-मोग्गहो। धारणाए ग्रहणं किण्ण होदि ? ण, विसय-विसियसंपायसमणंतरं तदुप्पत्तीए अणु-वलंभादो। ण च अंतरियउप्पणं णाणमिदियजणियं होइ, अव्ववत्थावत्तीदो। धारणाए अवायंतव्भावेण पुध प्रक्रवणाभावादो वा ण तिस्से ग्रहणं। कालंतरे संभरणिभित्तसंस-कारहेउणाणं धारणा, तव्ववरीयं णिण्णयणाणमवाओ ति अत्थि तेसि मेदो. तेण ण धारणा अवाए पविसदि त्ति उत्ते—होउ तेण मेदो ण णिण्णयभावेण, दोसु वि तदुवलं-भादो। कालमसंखं संखं च धारणा ॥१३४॥ ति सुत्तवयणादो कालमेओ वि अत्थि चे ?

इन्द्रियसे उत्पन्न हुए ज्ञानका प्रहण करना चाहिये, क्यों कि चक्ष इन्द्रिय कारण है और उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान कार्य है, इसिलये कार्यमें कारणका उपचार कर लेनेसे चक्ष इन्द्रियसे चक्ष इन्द्रियसे चक्ष इन्द्रियसे चक्ष इन्द्रियद्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानका प्रहण करना चाहिये। तथा आगे ईहाज्ञान और अवाय-ज्ञानका उल्लेख किया है, इसिलये वहां ईहा और अवाय ज्ञानका प्रहण न करके अवप्रह ज्ञानका प्रहण करना चाहिये।

शंका-अवग्रह ज्ञान किसे कहते हैं ?

समाधान-विषय और विषयोके संपात अर्थात् योग्य देशमें स्थित होनेके अनन्तर उत्पन्न हुए ज्ञानको अवमह ज्ञान कहते हैं।

शंका-यहाँ चश्चइन्द्रिय आदि पदोंसे धारणा ज्ञानका प्रहण क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्यों कि विषय और विषयीके संपातके अनंतर ही धारणा ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं पाई जाती है अर्थात् धारणा ज्ञान उसके बाद कुछ अन्तराखसे उत्पन्न होता है। और अन्तराखसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इन्द्रियजनित नहीं हो सकता है, क्यों कि ऐसा मानने पर अव्यवस्थाकी आपत्ति प्राप्त होती है। अथवा, धारणा ज्ञानका अवाय ज्ञानमें अन्तर्भाव हो जानेके कारण उसका यहां पृथक कथन नहीं किया है, इस छिये भी यहां उसका ग्रहण नहीं होता है।

शंका—जो संस्कार कालान्तरमें स्मरणका निमित्त है उसके कारणरूप ज्ञानको धारणा कहते हैं और इससे विपरीत केवल निर्णयस्वरूप ज्ञानको अवाय कहते हैं, इसलिये इन दोनों ज्ञानोंमें भेद है। अतः अवायमें घारणाका अन्तर्भाव नहीं हो सकता है ?

समाधान-धारणा स्मरणके कारणभूत संस्कारका हेतु है और दूसरा ज्ञान ऐसा नहीं है इस रूपसे यदि दोनों में भेद है तो रहे, पर निर्णयरूपसे दोनों ज्ञानोंमें कोई भेद नहीं है, क्यों कि दोनों ही ज्ञानोंमें निर्णय पाया जाता है, इसिखये अवायमें धारणाका अन्तर्भाव कर छेनेमें कोई दोष नहीं आता है।

शंका-'काछमंसंखं संखं च धारणा' अर्थात् असंख्यात अथवा संख्यात काल तक धारणा होती है।।१३४॥'' इस सूत्रके अनुसार अवाय और धारणा इन दोनों ज्ञानोंमें काछ-भेद भी पाया जाता है?

<sup>(</sup>१) ''विषयविषयिसिमियातसमयानन्तरमाद्यग्रहणमवग्रहः।''-सर्वार्थं० १।१५। अकलंक० टि० प०१३४। (२) ''कालमसंखं संखं च घारणा होइ नायव्वा।'' --आ० नि० गा०४। नन्दी० सू०३४।

ण एसो घोरणाए कालो, किंतु धारणाजिएदसंसकारस्स, तेण ण तेसि कालमेओ। किंज मेएण कारणमेओ तिक्क इ ति चे ? होउ मेओ, किंतु ण सो एत्थ गुणहराइरिएण विविक्खिओ। अविविक्खिओ ति कथं णव्वदे ? तदद्धप्पाबहुअणिदेसामावादो । तदो ओग्गहणाणस्सेव एत्थ गहणं कायव्वं । 'अद्धा' ति 'जहण्णिया' ति पुव्वं व अणुवहुदे, तेणेवं सुत्तरथो वत्तव्वो—दंसणोवजोगजहण्णद्धादो चिक्खिदियओग्गहणाणस्स जहण्णद्धा विसेसाहिया ति । विसेसाहियत्तं कुदो णव्वदे ? 'सेसा हु सविसेसा' ति वयणादो ।

## § ३०३. 'सोद'-सोदिंदियजणिदोग्गहण्णाणं सोदिमिदि घेत्तव्वं । कुदो १ कजे

समाधान—नहीं, क्योंकि उक्त सूत्रमें जो धारणाका काळ कहा है वह धारणाका नहीं है, किन्तु धारणा ज्ञानसे उत्पन्न हुए संस्कारका है, इसिछये उक्त दोनों ज्ञानोंमें काळभेद नहीं है।

शंका-कार्यके भेदसे कारणमें भेद कल्पित किया जाता है। इस नियमसे धारणा और अवाय ज्ञानमें भेद हो जायगा ?

समाधान-इसप्रकार यदि दोनों ज्ञानोंमें भेद प्राप्त होता है तो होओ, किन्तु गुणधर आचार्यने उसकी यहां विवक्षा नहीं की है।

शंका-कार्यके भेदसे अवाय और धारणामें जो भेद है उसकी यहाँ गुणधर आचार्यने विवक्षा नहीं की यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, धारणाके कालके अल्पबहुत्वका निर्देश उक्त गाथामें नहीं पाया जाता है, इससे जाना जाता है कि कार्यके भेदसे अवाय और धारणामें जो भेद है उसकी गुणधर आचार्यने विवक्षा नहीं की है।

इसिलये प्रकृतमें चक्षइन्द्रिय पदसे धारणाका ग्रहण न करके तत्सम्बन्धी अवग्रह ज्ञानका ही ग्रहण करना चाहिये।

जिसप्रकार अद्धा और जघन्य पदकी अनाकार उपयोगमें अनुवृत्ति हुई है उसीप्रकार यहाँ भी उक्त पदोंकी अनुवृत्ति होती है, इसिछये इसप्रकार सूत्रका अर्थ कहना चाहिये— दर्शनोपयोगके जघन्य कालसे चश्च इन्द्रियसे उत्पन्न हुए अवप्रह ज्ञानका जघन्य काल विशेष अधिक है।

शंका—दशनोपयोगके जघन्य कालसे चक्ष इन्द्रियजनित अवप्रह्का जघन्य काल विशेष अधिक है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—'सेसा हु सविसेसा' अर्थात् शेषका काल विशेष अधिक है इस गाथा वचनसे जाना जाता है कि दर्शनोपयोगके जघन्य कालसे चक्षुइन्द्रियजनित अवप्रहका जघन्य काल विशेष अधिक है।

§ ३०३. श्रोत्र पदसे श्रोत्रइन्द्रियसे उत्पन्न हुआ अवग्रह ज्ञान ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि श्रोत्र कारण है और श्रोत्रइन्द्रियजन्य ज्ञान कार्य है। इसिळए कार्यमें कारणका उपचार

<sup>(</sup>१) "अर्थतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारणं घारणा" सर्वार्धं० १।१५। महोदये च कालान्तरा-विस्मरणकारणं हि घारणाभिधानं ज्ञानम् "अनन्तवीर्येऽपि तथा निर्णीतस्य कालान्तरे तथैव स्मरणहेतुः संस्कारो घारणा इति ।"-स्या० रत्ना० पू० ३४९। अकलंक० टि० पू० १३५।

कारणोवयारादो । जहण्णद्वा विसेसाहियभावा पुरुषं व सञ्वयुत्तेसु अहिसंबंधेयन्वा । तदो सोदिदियओग्गहणाणस्य जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया चि सिद्धं । विसेसाहियत्तं कथं जन्ददे ? एदम्हादो सेव सुत्तादो । ण च पमाणं पमाणंतरमवेदसदे, अणवस्थावत्तीदो ।

§ ३०४. 'घाण'-घणिदियउपपणओग्गहणाणमुवयारेण घाणं णाम । तत्थ जा जहण्णिया अद्धा सा विसेसाहिया । सेसं सुगमं । 'जिन्माए'-जिन्मिदियजणिदओग्गह-णाणमुत्रयारेण जिन्मा, तिस्से जा जहण्णिया अद्धा सा विसेसाहिया । 'मण-वयण-काय-पासे'-जिन्मिदियओग्गहणाणद्धादो मणजोगद्धा जहण्णिया विसेसाहिया । तत्तो जहण्णिया बच्चित्रोगद्धा विसेसाहिया । तत्तो जहण्णिया कायजोगद्धा विसेसाहिया । विसेसपमाणं सन्वत्थ संखेजाविष्याओ । तं कथं णव्वदे १ गुरुवदेसाओ । मण-

करके श्रोत्र इन्द्रियजन्य ज्ञान भी श्रोत्र कहलाता है। जघन्य काल और विशेषाधिकभावका जहाँ तक अधिकार है वहाँ तक सभी सूत्रोंमें पहलेके समान इन दोनोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये, इसलिये यह सिद्ध हुआ कि चक्षु इन्द्रियजन्य अवग्रह ज्ञानके जघन्य कालसे श्रोत्र इन्द्रियजन्य अवग्रह ज्ञानका जधन्य काल विशेष अधिक है।

शंका-उक्त ज्ञानके काखसे इस ज्ञानका काल विशेष अधिक है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है कि एक शानके काळसे इस झानका काळ विशेष अधिक है।

यदि कहा जाय कि इस सूत्रके कथनको प्रमाण सिद्ध करनेके छिये कोई दूसरा प्रमाण देना चाहिये सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक प्रमाण अपनी प्रमाणताके छिये दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता है। यदि ऐसा न माना जाय तो अनवस्था प्राप्त होती है।

§ ३०४. घाण इन्द्रियसे उत्पन्न हुए अवग्रह ज्ञानको उपचारसे घ्राण कहते हैं। इस ज्ञानमें जो जघन्य काछ पाया जाता है वह श्रोत्र इन्द्रियजन्य अवग्रह के जघन्य काछसे विशेष अधिक है। शेष कथन सुगम है। जिह्वा इन्द्रियसे उत्पन्न हुए अवग्रह ज्ञानको उपचारसे जिह्ना कहा है। इस ज्ञानमें जो जघन्य काछ पाया जाता है वह घ्राण इन्द्रियसे उत्पन्न हुए अवग्रह ज्ञानके जघन्य अवग्रह ज्ञानके काछसे विशेष अधिक है। जिह्ना इन्द्रियसे उत्पन्न हुए अवग्रह ज्ञानके जघन्य काछसे मनोयोगका जघन्य काछ विशेष अधिक है। मनोयोगके जघन्य काछसे वचनयोगका जघन्य काछ विशेष अधिक है। वचनयोगके जघन्य काछसे काययोगका जघन्य काछ विशेष अधिक है। वचनयोगके जघन्य काछसे काययोगका जघन्य काछ विशेष अधिक है। विशेषका प्रमाण सर्वत्र संख्यात आविछयां छेना चाहिये। अर्थात् विशेषाधिकसे उत्तरोत्तर सर्वत्र काछका प्रमाण संख्यात आविछी अधिक छेना चाहिये।

शंका-यह कैसे जाना जाता है कि विशेषका प्रमाण सर्वत्र संख्यात आविष्यां छेना चाहिये ?

समाधान-गुरुऑके उपदेशसे जाना जाता है।

वयण-कायजोगद्धाओ एगसमयमेत्राओ वि अत्थि, ताओ एत्थ किण्ण गहिदाओ १ ण, णिव्वाघादे तासिमणुवलंभादो । णिव्वाघादद्धाओ चेव एत्थ गहिदाओ त्ति कथं णव्वदे १ 'णिव्वाघादेणेदा हवंति' ति पुरदो भण्णमाणसुत्तावयवादो । पासिदियजणि-दोग्गहणाणसुवयारेण फासो । तिम्ह जा जहिण्णया अद्धा सा विसेसाहिया। सव्वत्थं विसेसपमाणं संखेजावलियाओ । णोइंदियओग्गहणाणजहण्णद्धाए अप्पावहुअं किण्ण पर्कावदं १ ण एस दोसो, जहण्णमणजोगद्धाए अंतब्भावेण तिस्से पुध पर्कावणाभावादो ।

§ ३०५. 'अवाय-ईहा-सुदुस्सासे' अवायणाणोवजोगजहण्णिया अद्धा पासिंदय-ओग्गहणाणस्स जहण्णद्वादो विसेसाहिया। एसा अवायणाणजहण्णद्धा सन्विदिएसु

शंका—मनोयोग, वचनयोग और काययोगका काळ एक समयमात्र भी पाया जाता है, उसका यहाँ प्रहण क्यों नहीं किया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि व्याघातसे रहित अवस्थामें अर्थात् जब किसी प्रकारकी रुकावट नहीं होती तब मनोयोग, वचनयोग और काययोगका काल एक समयमात्र नहीं पाया जाता है।

शंका-यहाँ पर व्याघातसे रहित कालोंका ही प्रहण किया है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—'णिव्वाघादेणेदा हवंति' अर्थात् व्याघातसे रहित अवस्थाकी अपेक्षा ही ये सब काल होते हैं, इसप्रकार आगे कहे जानेवाले गाथासूत्रके अंशसे यह जाना जाता है कि यहां पर व्याघातसे रहित कालोंका ही प्रहण किया है। अर्थात् यहां पर जो काल बतलाये हैं वे उस अवस्थाके हैं जब एक ज्ञान या योगके बीचमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं आती है। स्पर्शन इन्द्रियसे उत्पन्न हुए अवग्रह झानको यहां पर उपचारसे स्पर्श कहा गया है। इस झानमें जो जघन्य काल पाया जाता है वह काययोगके जघन्य कालसे विशेष अधिक है। सर्वत्र विशेषका प्रमाण संख्यात आवलियां लेना चाहिये।

शंका-मनसे उत्पन्न होनेवाले अवग्रह ज्ञानके जघन्य कालका अल्पबहुत्व क्यों नहीं कहा है ? अर्थात् कालोंके अल्पबहुत्वकी इस चर्चामें मनसे उत्पन्न होनेवाले अवग्रह ज्ञानको क्यों नहीं सम्मिलित किया ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्यों कि मनसे उत्पन्न होनेवाले अवग्रह ज्ञानके जघन्य कालका मनोयोगके जघन्य कालमें अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिये उसका पृथक कथन नहीं किया है।

§ ३०५. अवाय ज्ञानोपयोगका जघन्य काल स्पर्जन इन्द्रियसे उत्पन्न हुए अवग्रह ज्ञान-के जघन्य कालसे विशेष अधिक है। यह अवाय ज्ञानका जघन्य काल सभी इन्द्रियोंमें समान है। अर्थात् सभी इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए अवाय ज्ञानका काल बराबर है।

<sup>(</sup>१) संबंध (सन्तत्थ) वि०-ता०।

सरिसा । तं कथं णब्बदे ? इंदियं पिंड ओग्गहणाणस्सेव पुध परूवणाभावादो ।

§ ३०६. ईहाए जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । का ईहा ? ओग्गंहणाणग्गहिए अत्ये विण्णाणाउ-पमाण-देस-भासादिविसेसाकंखण मीहा। ओग्गहादो उविरम-अवायादो हेट्ठा जं णाणं विचारप्ययं समुप्पण्णसंदेहिं इंदणसहावमीहा त्ति भणिदं होदि । ईहादो उविरमं णाणं विचारफलप्यमवाओ । तत्थ जं कालंतरे अविस्सरणहेउसंसकारुप्पाययं णाणं णिण्णायसरूवं सा धारणा । ओग्गहादीणं धारणंताणं चउण्हं पि महणाणववएसो । कुदो ? इंदियजणिदत्तादो, इंदियजणिदणाणेण विसईकयत्थविसयत्तादो च । जिद एवं, तो अणायारस्स वि मदिणाणत्तं पावेदि, एयत्थावलंबणं पिंड मेयाभावादो । ण, अंतरंग-

शंका-यह अवाय ज्ञानका जघन्य काळ सभी इन्द्रियोंमें समान होता है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—जिसप्रकार प्रत्येक इन्द्रियके अवग्रह ज्ञानका काल अलग अलग कहा है उसप्रकार प्रत्येक इन्द्रियके अवाय ज्ञानका काल अलग अलग नहीं कहा है। इससे जाना जाता है कि अवाय ज्ञानका जघन्य काल सभी इन्द्रियोंमें समान होता है।

§ ३०६ अवायके जघन्य कालसे ईहाका जघन्य काल विशेष अधिक होता है। शंका-ईहा किसे कहते हैं ?

समाधान—अवग्रह ज्ञानके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थमें विज्ञान, आयु, प्रमाण, देश, और भाषा आदिरूप विशेषके जाननेकी इच्छाको ईहा ज्ञान कहते हैं। अवग्रह ज्ञानके परचात् और अवाय ज्ञानके पहले जो विचारात्मक ज्ञान होता है जिसका स्वभाव अवग्रह ज्ञानमें उत्पन्न हुए संदेहको दूर करना है वह ईहाज्ञान है, ऐसा अभिशाय समझना चाहिये।

ईहाके अनन्तर ईहाकप विचारके फलस्वक्ष जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अवाय ज्ञान कहते हैं अर्थात् ईहा ज्ञानमें विशेष जाननेकी आकांक्षारूप जो विचार होता है उस विचारके निर्णयरूप ज्ञानको अवाय कहते हैं। अवाय ज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें कालान्तरमें अविस्मरणके कारणभूत संस्कारको उत्पन्न करानेवाला जो निर्णयरूप ज्ञान होता है उसे धारणा ज्ञान कहते हैं। अवप्रहसे लेकर धारणातक चारों ही ज्ञान मतिज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि एक तो ये चारों ही ज्ञान इन्द्रियोंसे उत्पन्न होते हैं और दूसरे, इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा विषय किये गये पदार्थको ही ये ज्ञान विषय करते हैं; इसलिये ये चारों ज्ञान मतिज्ञान कहलाते हैं।

शंका—यदि ऐसा है तो अनाकार उपयोग भी मितज्ञान हो जायगा, क्योंकि इन दोनोंका एक ही पदार्थ आलंबन है। अर्थात् जिस पदार्थको लेकर अनाकार दर्शन होता है उसीको लेकर मितज्ञान होता है। उसकी अपेक्षासे इन दोनोंमें कोई भेद नहीं पाया जाता है?

समाधान-नहीं, क्योंकि अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगको दर्शन स्वीकार

<sup>(</sup>१) अवग्गह्- ता०।

विसयेस्स उबजोगस्स दंसणैत्तव्यवगमादो । तं कथं णव्यदे ? अणाघारत्तण्णहाणुव-वत्तीदो । अवत्तग्गहणमणायारग्गहणमिदि किण्ण घेष्पदे ? ण, एवं संते केवलदंसणस्स णिरावरणत्तादो वत्तग्गहणसहावस्य अभावष्पसंगादो । तम्हा विसय-विसयिसंपायादो पुच्वं चेव विसयीकयंतरंगो दंसणुवजोगो उष्पञ्जदि ति चेतच्वो, अणायारत्तण्णहा-णुववत्तीदो ।

§ ३०७. औयारो कम्मकारयं सयस्रत्यसस्थादो पुध काऊण बुद्धिगोयरमुवणीयं, तेण आयारेण सह बद्धमाणं सायारं, तिव्ववरीयमणायारं । 'विज्जुजोएण जं पुव्वदेसा-

किया है, इसलिये एक पदार्थको आलंबन मानकर दर्शनोपयोगको जो मतिज्ञानत्वकी प्राप्तिका प्रसंग उपस्थित किया है वह नहीं रहता है।

शंका-दर्शनोपयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-यदि दर्शनोपयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ न माना जाय तो वह अना-कार नहीं बन सकता है, इससे जाना जाता है कि दर्शनोपयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ है।

शंका-अन्यक्त ग्रहणको अनाकारग्रहण कहते हैं, ऐसा अर्थ क्यों नहीं ग्रहण किया जाता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि निरावरण होनेसे केवलदर्शनका स्वभाव व्यक्तप्रहण करनेका है। अब यदि अव्यक्तप्रहणको ही अनाकारप्रहण मान लिया जाता है तो केवलदर्शनके अभाव-का प्रसङ्ग प्राप्त होता है।

अत एव विषय और विषयोंके संपातके पहले ही अन्तरंगको विषय करनेवाला दर्शनोपयोग उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिये। अन्यथा दर्शनोपयोग अनाकार नहीं बन सकता है।

§ ३०७. सकल पदार्थों के समुदायसे अलग कर बुद्धिके विषयभावको प्राप्त हुआ कर्मकारक आकार कहलाता है। उस आकारके साथ जो उपयोग पाया जाता है वह साकार उपयोग कहलाता है और उससे विपरीत अनाकार उपयोग कहलाता है।

<sup>(</sup>१) ''अंतरंगविसयस्स उवजोगस्स अणायारलब्भुवगमादो ।''—ष० आ० प० ८६५ । (२) ''दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम् ''आलोकनवृत्तिर्वा दर्शनम् । अस्य गमितका। आलोकत इत्यालोकनमात्मा, वर्तनं वृत्तिः, आलोकनस्य वृत्तिः आलोकनवृत्तिः स्वसंवेदनं तद्दर्शनमिति लक्ष्यनिर्देशः । प्रकाशवृत्तिर्वा दर्शनम् । अस्य गमितका—
प्रकाशो ज्ञानम्, तदर्थमात्मनो वृत्तिः प्रकाशवृत्तिस्तद्दर्शनम् । विषय-विषयसम्पातात् पूर्वावस्था दर्शनमित्यर्थः ।''
—ष०सं०पृ० १४५-१४९। ''अत कथ्वं सिद्धान्ताभिप्रायेण कथ्यते । तदाहि-उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं यस् प्रयत्नं
तद्र्यं यत् स्वस्यात्मनः परिच्छेदनमवलोकनं तद्दर्शनं मण्यते । तदनन्तरं यद्वहिविषये विकल्पक्षपेण पदार्थग्रहणं
तज्ज्ञानमिति वार्तिकम् । यथा कोऽपि पुरुषो घटविषयविकल्पं कुर्वन्नास्ते, पश्चात् पटपरिज्ञानार्थं चिन्ते जाते
सिति घटविकल्पाद् व्यावत्यं यत् स्वक्षपे प्रयत्नमवलोकनं परिच्छेदनं करोति तद्दर्शनमिति । तदनन्तरं पटोऽयमिति निश्चयं यद्बहिविषयक्षपेण पदार्थग्रहणविकल्पं करोति तज्ज्ञानं भण्यते ।''—बृह्बूब्रव्य० पृ० १७१ ।
स्वी० ता० टी० पृ० १४ । (३) ''कम्मकत्तारभावो आगारो तेण आगारेण सह वट्टमाणो उवजोगो सागारो
ति ।''—ष० आ० प० ८६५ ।

यारबिसिड्सत्तागहणं तं ण णाणं होदि, तत्थ विसेसग्गहणामावादो' ति मणिदे, ण, तं वि णाणं चेव, णाणादो प्रथमूदकम्मुवलंमादो । ण च तत्थ एयंतेण विसेसग्गहणामावो, दिसा-देस-संठाण-वण्णादिविसिद्धसत्त्वलंभादो ।

३०८. सुद्णाणद्वा जहण्णिया विसेसाहिया। किं सुद्णाणं णाम ? मह्णाणजणिदं

शंका-विजलोके प्रकाशसे पूर्व दिशा, देश और आकारसे युक्त जो सत्ताका ग्रहण होता है वह ज्ञानोपयोग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें विशेष पदार्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहां पर ज्ञानसे पृथग्भूत कर्म पाया जाता है, इस छिये बह भी ज्ञान ही है। यदि कहा जाय कि वहां विशेषका प्रहण सर्वथा होता ही नहीं है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर दिशा, देश, आकार और वर्ण आदि विशेषोंसे युक्त सत्ताका प्रहण पाया जाता है।

विशेषार्थ-यह तो सुनिश्चित है कि केवल सामान्य और केवल विशेषरूप न तो पदार्थ ही हैं और न उनका स्वतन्त्ररूपसे प्रहण हो होता है। नयज्ञान एक धर्मको प्रहण करता है, इसका भी यही अभिप्राय है कि नय एक धर्मकी प्रधानतासे समस्त वस्तुको जानता है। अब यदि नयद्वारा पदार्थको ग्रहण करनेवाला ज्ञाता पदार्थको उतना ही मानने लगे, अभि-प्रायान्तरको साधार स्वीकार न करे तो उसका वह अभिप्राय मिथ्या कहा जावेगा। और यदि वह अभिप्रायान्तरको उतना ही साधार स्वीकार करे जितना कि वह विवक्षित अभि-प्रायको स्वीकार करता है तो उसका वह अभिप्राय समीचीन माना जायगा। इससे इतना तो निश्चित हो जाता है कि केवल एक धर्मका प्रहण नहीं होता है। और जो एक धर्मके द्वारा पदार्थका प्रहण होता है वह नय है अतएव प्रमाणज्ञान और दर्शन केवल विशेष और केवल सामान्यको न तो जान ही सकते हैं और यदा कदाचित् उनको केवल विशेष और फेबल सामान्यको जाननेवाला मान भी लिया जाय तो वे समीचीन नहीं ठहरते हैं, क्यों कि पदार्थ सामान्य-बिशेषात्मक है, अतः इसप्रकारके पदार्थको जानने देखनेवाला ज्ञान और दर्शन हो समीचीन हो सकता है अन्य नहीं। इसप्रकार सामान्य-विशेषात्मक पदार्थको प्रहण करनेवाले ज्ञान और दर्शनके सिद्ध हो जाने पर उन दोनोंमें क्या मेद है इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए बीरसेन स्वामीने जो खुलासा किया है उसका ऐसा आशय प्रतीत होता है कि छद्मस्थोंके वर्शन ज्ञानके पहले होता है और उसमें 'यह घट है, पट नहीं' इसप्रकार बाह्य पदार्थगत व्यतिरेक प्रत्यय नहीं होता, 'यह भी घट है यह भी घट है' इसप्रकार बाह्य पदार्थ-गत अन्वय प्रत्यय भी नहीं होता और न यह 'घट' है ऐसा प्रत्यय ही होता है, इसिछये वह बाह्य पदार्थको नहीं प्रहण करता है यह तो निश्चित हो जाता है। पर बाह्य पदार्थको जाननेके पहले उसको ग्रहण करनेके लिये प्रयत्न अवश्य होता है जो कि स्वप्रत्ययरूप होता है। इस स्वप्रत्ययरूप प्रयत्नको ज्ञान तो कहा नहीं जा सकता है, क्यों कि ज्ञानको धारा घट पट आदि विकल्पसे प्रारंभ होती है, इससे पहले नहीं। इससे पहले होनेवाली उपयोगको सो शास्त्रकारोंने दर्शन कहा है, अतः उस स्वप्रत्ययरूप उपयोगको दर्शन स्वीकार करना चाहिये।

§ ३०८. श्रुतज्ञानका जघन्य काल ईहा ज्ञानके जघन्य कालसे विशेष अधिक है।

जं णाणं तं सुदणाणं णाम । "सुदं मइपुरुवं ॥१३५॥" इदि वैयणादो। जिद एवं, तो ओग्गाह-पुठ्याणमीहावायधारणाणं पि सुदणाणत्तं पसञ्जदे ? ण, तेसिमोग्गहणाणविसयीकयत्थे वावदत्तादो लद्धमियणाणवत्रएसाणं सुदणाणत्तविरोहादो । कि पुण सुदणाणं णाम ? मयिणाणपरिच्छिण्णत्थादो पुधभूदत्थावगमो सुदणाणं।

§ ३०९. तं दुनिहं—सँहलिंगजं अत्थलिंगजं चेदि। तत्थ जं सहलिंगजं तं र्दुंविहं — लोइयं लोउत्तरियं चेदि । सामण्णपुरिसवयणविणिगगथवयणकलावजिणयणाणं असचकारणविणिम्प्रकपुरिसवयणविणिग्गयवयणकलावजणियसुद्णाणं लोइयसइजं । लोउत्तरियसइजं। धूमादिअत्यलिंगजं पुण अणुमाणं णाम।

### शंका-श्रतशान किसे कहते हैं ?

समाधान-जो ज्ञान मतिज्ञानसे उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान कहळाता है, क्योंकि "श्रतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है।।१३५॥" ऐसा वचन है।

शंका-यदि मतिज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको शुतज्ञान कहते हैं तो अवप्रह ज्ञान पूर्वक होनेवाले ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान भी श्रुतज्ञान हो जायंगे ?

समाधान-नहीं, क्योंकि ईहा, अवाय और धारणा ये तीनों ज्ञान अवप्रह ज्ञानके द्वारा विषय किये गये पदार्थमें ही व्यापृत होनेसे मतिज्ञान कहलाते हैं, इसलिये उन्हें श्रुत-ज्ञान माननेमें विरोध आता है।

शंका-तो फिर श्रुतज्ञानका क्या स्वरूप है ?

समाधान-मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थसे भिन्न पदार्थको जाननेवाले ज्ञानको श्रुत-ज्ञान कहते हैं।

§ ३०९. वह श्रुतज्ञान शब्दलिंगज और अर्थलिंगजके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें भी जो शब्दलिंगज श्रुतज्ञान है वह लौकिक और लोकोत्तरके भेदसे दो प्रकारका है। सामान्य पुरुषके मुखसे निकले हुए बचनसमुदायसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह लौकिक शब्दलिंगज श्रुतज्ञान है। असत्य बोलनेके कारणोंसे रहित पुरुषके मुखसे निकले हुए वचन समुदायसे जो श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह छोकोत्तर शब्दिखंगज श्रुतज्ञान है। तथा धूमादिक पदार्थरूप लिंगसे जो श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह अर्थलिंगज श्रुतज्ञान है। इसका दूसरा नाम अनुमान भी है।

विशेषार्थ-पहले श्रुतज्ञानके स्वरूप और भेदोंका विचार कर आये है। यहाँ श्रुतज्ञान-का जो स्वरूप बतलाया है उसका सार यह है कि जो मितिक्वानिनिमत्तक होते हुए भी मिति-

<sup>(</sup>१) श्रुतं मित्पूर्व ''''-त० सू० १।२०। (२) ''अवग्गहादिधारणापेरंतमदिणाणेण अवगयत्यादो अण्णत्यावगमो सुदणाणं। तं च दुविहं-सद्धिगजं असद्खिगजं चेदि। धूमिलगादो जलणावगमो असद्खिगजो अवरो सहिंलगजो।" --थ॰ आ० प॰ ८७१। (३) तुलना--"परोक्षं द्विविधं प्राहुरिं क्रिश्वस्यमुद्भवम् ""--जैनतकंवा॰ पृ० १३१। (४) तुलना—''आसोपदेशः शब्दः, स द्विविघो दृष्टादृष्टार्थत्वात्"—ग्यायसू० १।१।७,८। ''शाब्दं च द्विधा भवति-लौकिकं सास्त्रजं चेति''--ग्यायाव ० टी० पू० ४२ ।

६ ३१०. उस्सासजहण्णद्धा विसेसाहिया। एसो उस्सासजहण्णकालो विहुराउरेसु सुहुमेइंदिएसु अण्णेसु वा घेत्तच्यो । एवं पढमगाहत्थो परूविदो ।

# केवलदंसण-णाणे कसाय-सुक्केक्कए पुधरो य । पडिवादुवसामेंतय-खवेतए संपराए य ॥१६॥

शानसे जाने गये पदार्थसे भिन्न पदार्थको जानता है वह श्रुतज्ञान है। यहां श्रुतज्ञानको मतिज्ञाननिमित्तक कहनेका यह अभिप्राय है कि श्रुतज्ञान सीधा दर्शनपूर्वक कभी भी नहीं होता है, किन्तु श्रुतज्ञानकी धाराका प्रारंभ मतिज्ञान पूर्वक ही होता है। तथा श्रुतज्ञान मति-ज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थसे भिन्न पदार्थको जानता है। इसके कहनेका यह अभिप्राय है कि मतिज्ञानकी धाराके प्राथमिक विकल्पको छोड़कर अन्य ईहा आदि विकल्प श्रुतज्ञान न कहे जावें। इस श्रुतज्ञानके मूलमें शब्दलिंगज और अर्थलिंगज इसप्रकार दो भेद किये हैं। शब्दिलंगजमें कर्णे निद्रयकी प्रमुखतासे उत्पन्न होनेवाले श्रुतज्ञानका ग्रहण किया है और अर्थ-लिंगजमें शेष इन्द्रियों तथा मनकी प्रमुखतासे उत्पन्न होनेवाले श्रुतज्ञानका ग्रहण किया है। शब्दलिंगज श्रुतज्ञान कर्णेन्द्रियके निमित्तसे उत्पन्न हुए मतिज्ञान पूर्वक ही होगा और अर्थ-लिंगज श्रुतज्ञान नेत्रादि इन्द्रियों और मन द्वारा उत्पन्न हुए मतिज्ञान पूर्वक ही होगा। जब शास्त्र आदिका स्वयं अवलोकन करते हुए श्रुतज्ञान होता है तब उसे अर्थलिंगज श्रुतज्ञान सम-झना चाहिये, क्योंकि वहाँ कर्णे न्द्रियके विषयकी प्रमुखता न होकर नेत्र इन्द्रियके विषयकी प्रमुखता है। घट इस शब्दका ज्ञान कर्णेन्द्रियका विषय है और घट के आकारका ज्ञान नेत्र इन्द्रियका विषय है और यही ज्ञान क्रमशः कर्णेन्द्रियजन्य और चक्षु इन्द्रियजन्य मतिज्ञान है। इसके अनन्तर मनके सम्बन्धसे जो घट पदार्थविषयक अन्य बिशेषताओं को छिये हुए ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है। यदि यह श्रुतज्ञान सुनकर हुआ तो वह शब्द-लिंगज कहा जायगा और घटके आकारको देखकर हुआ हो तो वह अर्थलिंगज कहा जायगा। शब्दलिंगज श्रतज्ञानके छौकिक और छोकोत्तर इसप्रकार दो भेद किये हैं। उनका खुलासा मूलमें किया ही है।

§ ३१०. श्वासोछ्वासका जघन्य काल श्रुतज्ञानके जघन्य कालसे विशेष अधिक है। श्वासोच्छ्वासका यह जघन्य काल विकल और आतुरोंके, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके अथवा अन्य जीवोंके पाया जाता है ऐसा महण करना चाहिये। इसप्रकार जघन्य अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाली पहली गाथाके अर्थका कथन समाप्त हुआ।

तक्क वस्थ केवलीके केवलज्ञान और केवलदर्शनका काल तथा सक्षाय जीवके शुक्ललेश्याका काल, ये तीनों काल समान होते हुए भी इनमेंसे प्रत्येकका काल श्वासोच्छ्वासके जघन्य कालसे विशेष अधिक है। इन तीनोंके जघन्य कालसे एकत्व-वितर्क अवीचार ध्यानका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे पृथक्त्व वितर्क बीचार ध्यानका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे उपश्रमश्रेणिसे गिरे हुए सक्ष्ममांप रायिकका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे उपश्रमश्रेणि पर चढ़नेवाले सक्षम-

§ ३११. एदिस्से विदियगाहाए अत्यो उच्चदे। तं जहा — कैवलदंसण-णाणे कसायसुके तब्भवत्थकेवलिस्से केवलणाण-केवलदंसणाणं जाओ जहण्णद्धाओ सकसायस्स जीवस्स
सुकलेस्साए जहण्णद्धा च तिण्णि वि सिरसाओ उस्सासजहण्णद्धादो विसेमाहियाओ ।
'कसाय-सुके' चेदि एत्थ च-सहो कायव्वो, अण्णहा समुच्चयत्थाणुववत्तीदो १ ण, चंसहेण विणा वि 'बुढवियादिसु' तदत्थावगमादो । तब्भवत्थकेवलिस्से ति कथं णव्वदे १
अंतोमुहुत्तकालण्णहाणुववत्तीदो ।

सांपरायिकका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे क्षपकश्रेणिगत स्क्ष्मसांपरा-यिकका जघन्य काल विशेष अधिक है।।१६।।

§ ३११. अब इस दूसरी गाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—'केवलदंसणणाणे कसायसुक्के' तद्भवस्थ केवलीके केवलज्ञान और केवलदर्गनका जघन्य काल तथा कषाय-सहित जीवके शुक्ललेश्याका जघन्य काल ये तीनों ही काल समान हैं तथा प्रत्येक काल श्वासोच्छावासके जघन्य कालसे विशेष अधिक है।

शंका—'कसायसुक्के' यहां 'च' शब्दका प्रयोग करना चाहिये, क्यों कि 'च' शब्दके बिना तीनंका समुख्यरूप अर्थ नहीं छिया जा सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि 'च' शब्दके बिना भी पृथिवी आदिमें समुश्यस्प अर्थका ज्ञान हो जाता है।

विशेषार्थ-यहां यह शंका उठाई गई है कि जब कि केवलदर्शन, केवलझान और सक्षाय जीवोंके शुक्तलेश्या इन तीनोंके काल समान हैं तो इन तीनोंके समुख्यरूप अर्थके द्योतन करनेके लिये गाथामें आये हुए 'कसायसुक्के' इस पदके आगे 'च' शब्दका प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि 'च' शब्दके बिना समुख्यरूप अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है? इसका समाधान वीरसेन स्वामीने यह किया है कि जिस प्रकार पृथिवी आदिमें 'च' शब्दका प्रयोग नहीं किया है तो भी वहां समुख्यरूप अर्थका झान हो जाता है उसीप्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। तत्त्वार्थवार्तिक अध्याय २ सूत्र १० में एक शंका उठाई गई है कि जिस-प्रकार 'पृथिव्यतपस्ते जोवायुरिति' यहां 'च' शब्दके बिना ही समुख्यरूप अर्थका ज्ञान हो जाता है उसीप्रकार 'संसारिणो मुक्ताश्च' इस सूत्रमें भी यदि 'च' शब्द न दिया जाय तो भी समुख्यरूप अर्थका ज्ञान हो जायगा। मालूम होता है वीरसेन स्वामीने 'पुढवियादिसु' पद्के द्वारा तत्त्वार्थवार्तिक में उद्धृत 'पृथिव्यापस्ते जोवायुः, इस सूत्रका निर्देश किया है।

शंका-यहांपर केवलज्ञान और केवलदर्शनका जघन्य काल तक्क्षवस्थकेवलीकी अपेक्षासे है, यह कैसे जाना जाता है ?

<sup>(</sup>१) "भवन्ति कर्मवशवित्तः प्राणिनोऽस्मिलिति भवः नारकाविजन्म, तत्र इह भवो मनुष्यभव एवं प्राह्मः अन्यत्र केवलोत्पादाभावात्। भवे तिष्ठतीति भवस्यः। तस्य केवलक्षानं भवस्यकेवलक्षानम्।"— नन्दी० मलय०। (२) तुलना—"स्यान्मतम्—च शब्दोऽनर्यकः। कृतः? अर्थभेदात् समुच्चयसिद्धेः भिन्ना हि संसारिणो मुक्ताश्च, ततो विशेषणविशेष्यत्वानुपपशेः समुच्चयः सिद्धः, यथा पृथिव्याप्ते (व्यापस्ते ) जोवायु-रिति"--राजवा० २।१०, ३२।

§ ३१२. 'एकए पुधत्ते य' 'एकए' ति उत्ते एयत्तवियकअविचारझाणस्स गहणं कायव्वं। कथमेकसहो तस्स बाचओ १ न, नामैकदेशादिए देवशब्दात् बरुदेवप्रत्य-योत्पन्युपरुम्भात्। एकत्वेन वितर्कस्य श्रुतस्य द्वादशाङ्गादेः अवीचारोऽर्थ-व्यञ्जन-योगेष्वसङ्क्रान्तिर्यस्मन् घ्याने तदेकत्ववितर्कावीचारं घ्यानम्। एदस्स ज्झाणस्स जहण्णिया अद्वा विसेसाहिया। 'प्रधत्ते'ति वृत्ते प्रधत्तवियकवीचार-झाणस्स पुव्वं व गहणं कायव्वं। कोऽस्यार्थः १ पृथवत्वेन मेदेन वितर्कस्य श्रुतस्य द्वादशाङ्गादेवीचारोऽर्थव्यञ्जन-

समाधान-यदि केवलज्ञान और केवलदर्शनका जघन्य काल तद्भवस्थ केवलीकी अपेक्षा न कहा जाय तो उसका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त नहीं बन सकता है। इससे प्रतीत होता है कि केवलज्ञान और केवलदर्शनका जघन्य काल तद्भवस्थ केवलीकी अपेक्षासे ही बतलाया है।

विशेषार्थ—यहां केवलज्ञान और केवलदर्शनका जघन्य काल जो अन्तर्मुहूर्त कहा है और आगे चलकर इन दोनोंका उत्कृष्ट काल जो अन्तर्मुहूर्त कहनेवाले हैं वह, जिनका शरीर हिंस्न प्राणियोंके द्वारा खाया जानेसे अत्यन्त जर्जरित हो गया है, अत एव जिन्हें अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु शेष रह जाने पर केवलज्ञानकी प्राप्त हुई है और एक अन्तर्मुहूर्तके भीतर ही जो मुक्त हो जानेवाले हैं उनकी अपेक्षा कहा गया है, क्योंकि केवलज्ञान और केवलदर्शन निरन्तर सोपयोग होनेसे उन दोनों उपयोगोंकी अपेक्षा उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त नहीं बन सकता है। कारण कि इन दोनोंका काल सादि-अनन्त है। किन्तु यहां मुख्यरूपसे सोपसर्ग केवलीकी वर्तमान पर्याय विवक्षित है। उसका काल अन्तर्मुहूर्त रहने पर केवलज्ञान हुआ, इसल्ये इस अपेक्षासे केवलदर्शन और केवलज्ञानका काल भी अन्तर्मुहूर्त कहा है।

§ ११२. 'एकए पुधत्ते य' इस पदमें 'एकए' ऐसा कहनेसे एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यानका ग्रहण करना चाहिये।

शंका-'एक' शब्द एकत्ववितर्कअवीचाररूप ध्यानका वाचक कैसे है ?

समाधान—क्योंकि नामके एकदेशक्षप देव शब्दसे भी बलदेवका ज्ञान होता हुआ पाया जाता है, इससे जाना जाता है कि यहांपर 'एक' शब्दसे एकत्ववितर्कअवीचार ध्यानका प्रहण किया है।

एकरूपसे अर्थात् अभेदरूपसे वितर्कका अर्थात् द्वादशांग आदिरूप श्रुतका आलंबन छेकर जिस ध्यानमें वीचार नहीं होता है अर्थात् अर्थ, व्यंजन और योगकी संक्रान्ति नहीं होती है वह एकत्विवर्कअवीचार ध्यान है। इस ध्यानका जघन्य काल पूर्वोक्त केवलज्ञान आदि तीनोंके जघन्य कालसे विशेष अधिक है। 'पुधत्ते' ऐसा कहनेसे पहलेके समान पृथकत्व-वितर्कवीचार ध्यानका प्रहण करना चाहिये।

शंका-प्रथक्तवितर्कवीचारका क्या अर्थ है ?

समाधान-पृथक्तवरूपसे अर्थात् भेदरूपसे वितर्कका अर्थात् द्वादशांगादिरूप श्रुतका आखंबन छेकर जिस ध्यानमें वीचार अर्थात् अर्थ, व्यंजन और योगकी संक्रान्ति-परिवर्तन

<sup>(</sup>१) गहणं। कथं ता०। (२) ''बितर्कः श्रुतम्''-त० सू० ९१४३। (३) ''बीचारोऽर्घव्यक्कन-योगसङकान्ति:।''-स० सू० ९१४४।

योगेषु सङ्क्रान्तिर्यस्मिन् ध्याने तत्पृथक्त्ववितर्कवीचारं ध्यानम् । एयस्स ज्झाणस्स जहण्णद्वा विसेसाहिया । 'पिडवादुवसामेंतय-खर्वेतए संपराए य'—'संपराए' चि उत्ते सहुमसांपराइयस्स गहणं कायव्वं । बादरसांपराइयस्स गहणं किण्ण होदि १ ण, बादरसांपराइयअद्धादो संखेजगुणहीणस्स संकामयजहण्णकालस्सं एदम्हादो विसेसा-हियचदंसणादो ।

३१३. संपिं एवं सुत्तत्थो संबंधणिको—उवसमसेढीदो पिंडवदमाणो सुहुम-सांपराइओ पिंडवादसांपराइयो त्ति उच्चदे । तस्स जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । सुहुम-सांपराइओ उवसमसेढिं चढमाणो उवासामेंतसांपराइओ णाम । तस्स जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । खवयसेढिं चढमाणसुहुमसांपराइओ खर्वेतसांपराइओ णाम । तिम्ह खर्वे-तए संपराए जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । एवं विदियगाहाए अत्थो समत्तो ।

# मागाद्धा कोहद्धा मायद्धा तह य चेव लोहद्धा । खुद्धभवग्गहणं पुण किट्टीकरणं च बोद्धवा ॥१७॥

होता है वह पृथक्तवितर्कवीचार ध्यान है। इस ध्यानका जघन्य काळ एकत्विवर्कअवी-चार ध्यानके जघन्य काळसे विशेष अधिक है। 'पिडवादुवसामेंतय-खर्वेतए संपराए य' इसमें 'संपराय' ऐसा कहने पर उससे सूक्ष्मसांपरायिकका प्रहण करना चाहिये।

शंका-संपराय इस पदसे बादरसांपरायिकका ग्रहण क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्यों कि संक्रामकका जघन्य काल बादरसांपरायिकके जघन्य कालसे संख्यातगुणा हीन होता हुआ भी सूक्ष्मसांपरायिकके जघन्य कालसे विशेष अधिक देखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि यहां पर 'संपराय' पदसे सूक्ष्मसांपरायिकका प्रहण किया है।

§ ३१३. अब सूत्रके अर्थका इसप्रकार संबन्ध करना चाहिये—उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला सूक्ष्मसांपरायिक प्रतिपातसांपरायिक कहा जाता है। इसका जघन्य काल पृथक्त्ववितर्कन वीचारध्यानके जघन्य कालसे विशेष अधिक है। उपशमश्रीणपर चढ़नेवाला सूक्ष्मसांपरायिक जीव उपशामक सांपरायिक कहलाता है। इसका जघन्य काल प्रतिपातसांपरायिक जघन्य कालसे विशेष अधिक है। अपकश्रीण पर चढ़नेवाला सूक्ष्मसांपरायिक जीव अपक सूक्षमसांपरायिक कहलाता है। इस अपक सांपरायिकका जघन्य काल उपशामक सांपरायिकके जघन्य कालसे विशेष अधिक है। इस अपक सांपरायिकका जघन्य काल उपशामक सांपरायिकके जघन्य कालसे विशेष अधिक है। इसप्रकार दूसरी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

क्षपक स्र्मसांपरायिकके जघन्य कालसे मानका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे क्रोधका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे लोभका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे शुद्रभवग्रहणका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे कृष्टिकरणका जघन्य काल विशेष अधिक है।।१७॥

<sup>(</sup>१) -मयकालस्स ता०।

§ ३१४. संपिद्द तहयगाहाए अत्थो उच्चदे । तं जहा—खवयसेिंद्ध आरोहमाणसुहुम-सांपराइयअद्धादो जहण्णिया माणद्धा विसेसाहिया। तत्तो जहण्णिया कोधद्धा विसेसाहिया। तत्तो जहण्णिया लोहद्धा विसेसाहिया। तत्तो जहण्णिया खुद्दामवग्गहणद्धा विसेसाहिया। खुद्दामवग्गहणमेयवियप्पं खुद्दविसेसण-ण्णहाणुववत्तीदो ति ण वोत्तुं जुत्तं, पञ्जत्तजहण्णाउआदो वि दहरत्तं दृदूण अपञ्चत्त-आउअस्स खुद्दामवग्गहणत्तव्भवगमादो। तं पि कृदो णव्वदे ? जहण्णुकस्सविसेसण-ण्णहाणुववत्तीदो । जहण्णिया किट्टीकरणद्धा विसेसाहिया। एसा लोहोदएण खवगसेिंदं चिंद्दस्स होदि । एवं तदियगाहाए अत्थपह्नवणा कया।

§ ३१४. अब तीसरी गाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है-क्षपकश्रेणि पर चढ़ने-बाले सूक्ष्मसांपरायिक जीवके जघन्य कालसे मानका जघन्य काल विशेष अधिक है। मानके जघन्य कालसे क्रोधका जघन्य काल विशेष अधिक है। क्रोधके जघन्य कालसे मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है। मायाके जघन्य कालसे लोभका जघन्य काल विशेष अधिक है। लोभके जघन्य कालसे सुद्रभवप्रहणका जघन्य काल विशेष अधिक है।

शंका-क्षुद्रभवप्रहण एक प्रकारका है अर्थात् उसमें जघन्य काल और उत्कृष्ट कालका भेद नहीं हो सकता। यदि ऐसा न माना जाय तो उसका क्षुद्र विशेषण नहीं बन सकता?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याप्तकी जघन्य आयुसे भी अप-र्याप्तकी आयु कम होती है यह देखकर यहां अपर्याप्तके भवधारणको क्षुद्रभवग्रहणरूपसे स्वीकार किया है।

शंका-यह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान-यदि ऐसा न होता तो क्षुद्रभवप्रहणके जघन्य और उत्कृष्ट ये विशेषण नहीं बन सकते।

विशेषार्थ-क्षुद्रभवप्रहणमें क्षुद्र विशेषण, क्षुद्रभवप्रहणके जघन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं होते हैं, यह बतलानेके लिये नहीं दिया है। किन्तु पर्याप्त जीवकी जघन्य आयुसे लब्ध्यपर्याप्त जीवकी जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारकी आयु कम होती है, इसके झान करानेके लिये दिया है। इसका यह तात्पर्य है कि जितने भी पर्याप्त जीव हैं उन सबके आयुप्रमाणसे लब्ध्य-पर्याप्तक जीवकी आयु क्षुद्र अर्थात् अल्प होती है, यह बतलानेके लिये क्षुद्रभवप्रहणमें क्षुद्र विशेषण दिया गया है।

क्षुद्रभवप्रहणके जघन्य कालसे कृष्टीकरणका जघन्य काल विशेष अधिक है। यह जघन्य कृष्टि लोभके उद्यके साथ क्षपकश्रेणि पर चढ़नेवाले जीवके होती है। अर्थात् जो जीव लोभके उद्यसे क्षपकश्रेणि पर आरोहण करता है उसके कृष्टिकरणसम्बन्धी यह जघन्य काल पाया जाता है। इस प्रकार तीसरी गाथाके अर्थका कथन समाप्त हुआ।

# संकमण-ओवदृण-उवसंतकसाय-खीणमोहृद्धा । उवसामेंतयअद्धा खठींतअद्धा य बोद्धव्वा ॥१८॥

§ ३१५. 'संकमणं' ति काए अद्वाए सण्णा ? अंतरकरणे कए जं णवुंसयवेय-क्खवणं तस्त 'संकमणं' ति सण्णा। तत्थतणी जा जहण्णिया अद्वा सा संकमणद्वा णाम। सा विसेसाहिया। किमोवष्टणं णाम? णवुंसयवेए खिवदे सेसणोकसायक्खवण-मोवष्टणं णाम। तत्थ ओवष्टणिम्म जा जहण्णिया अद्वा सा विसेसाहिया। उवसंतकसा-यस्स जहण्णिया अद्वा विसेसाहिया। खीणकसायस्स जहण्णिया अद्वा विसेसाहिया। उवसमसेढिं चढमाणेण मोहणीयस्स अतरकरणं कदे सो 'उवसामओ' ति मण्णिद, तस्स उवसामेतयस्स जा जहण्णिया अद्वा सा विसेसाहिया। खवयसेढिं चढमाणेण मोह-णीयस्स अंतकरणे कदे 'खर्नेतओ' ति मण्णिद, तस्स जा जहण्णिया अद्वा सा विसेसाहिया।

कृष्टिकरणके जघन्य कालसे संक्रामणका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे अपवर्तनका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे उपशान्तकषायका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे भीणमोहका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे उपशान्तकषायका है। इससे उपशान्तका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे अपकका जघन्य काल विशेष अधिक समझना चाहिये।।१८।।

§ ३१५. शंका—संक्रामण यह किस कालकी संज्ञा है ?

समाधान-अन्तरकरण कर छेने पर जो नपुंसकवेदका क्षपण होता है यहाँ उसकी संक्रामण संज्ञा है।

उसमें जो जघन्य काल लगता है उसे संक्रामणका जघन्य काल कहते हैं। वह संक्रामणका जघन्य काल कृष्टिकरणके जघन्य कालसे विशेष अधिक है।

शंका-अपवर्तन किसे कहते हैं ?

समाधान—नपुंसकवेदका क्षपण हो जाने पर शेष नोकषायोंके क्षपण होनेको यहाँ अपवर्तन कहा है।

इस अपवर्तनरूप अवस्थामें जो जघन्य काल लगता है वह संक्रामणके जघन्य कालसे विशेष अधिक है। अपवर्तनके जघन्य कालसे उपशान्तकषायका जघन्य काल विशेष अधिक है। उपशान्तकषायके जघन्य कालसे क्षीणकषायका जघन्य काल विशेष अधिक है। उपशामक कहा अणि पर चढ़नेवाला जीव चारित्र मोहनीयकर्मका अन्तकरण कर लेने पर उपशामक कहा जाता है। उस उपशामकका जो जघन्य काल है वह क्षीणकषायके जघन्य कालसे विशेष अधिक है। क्षपकश्रेणि पर चढ़नेवाला जीव चारित्रमोहनीयका अन्तकरण कर लेने पर क्षपक कहा जाता है। उसका जो जघन्य काल है वह उपशामकके जघन्य कालसे विशेष अधिक कहा जाता है। उसका जो जघन्य काल है वह उपशामकके जघन्य कालसे विशेष अधिक

एवं चउत्थगाहाए अत्थो समस्रो।

# णिव्वाघादेणेदा होंति जहण्णाओ आणुपुठवीए। एत्तो अणाणुपुठवी उक्कसा होंति भजियठवा ॥१९॥

§ ३१६. एदाओ जहण्णियाओ अद्धाओ 'णिव्वाघादेण' मरणादिवाघादेण विणा घेत्रव्वाओ त्ति मणिदं होदि । वाघादे संते पुण एगसमओ वि कत्थ वि संभवदि । 'आणुपुव्वीए' एदाणि उत्तपदाणि आणुपुव्वीए भणिदाणि । एत्तो उवरि जाणि पदाणि उक्तस्साणि ताणि 'अणाणुपुव्वीए' परिवाडीए विणा 'मजियव्वा' वत्तव्वाणि होति ति बोद्धव्यं । एवं पंचमीए गाहाए अत्थो समत्तो ।

### है। इसप्रकार चौथी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

अनन्तर पूर्व चार गाथाओं द्वारा कहे गये ये अनाकार उपयोगादिके जघन्य काल व्याघातके बिना अर्थात् व्याघातसे रहित अवस्थामें होते हैं और इन्हें इसी आनुपूर्वीसे ग्रहण करना चाहिये। इसके आगे जो उत्कृष्ट कालके स्थान कहनेवाले हैं वे आनुपूर्वीके बिना समझने चाहिये।।१९॥

विश्लेषार्थ—अनन्तर पूर्व चार गाथाओं द्वारा दर्शनोपयोगसे लेकर क्षपक जीव तकके स्थानोंमें जघन्य काल कह आये हैं। ये अपने पूर्ववर्ती स्थानोंकी अपेक्षा उत्तरवर्ती स्थानोंमें सिवशेष होते हैं, इसिलये आनुपूर्वीसे कहे गये समझना चाहिये। इनके आगे इन्हीं पूर्वोक्त स्थानोंके जो उत्कृष्ट काल कहे गये हैं वे आनुपूर्वीके बिना कहे गये हैं। इसका यह ताल्पर्य है कि इन स्थानोंके उत्कृष्ट काल को बिचार करते समय कुछ स्थानोंका उत्कृष्ट काल अपने पूर्ववर्ती स्थानोंके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा दूना है और कुछ स्थानोंका उत्कृष्ट काल अपने पूर्ववर्ती स्थानोंके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा सिवशेष है, अतः वहां सिवशेषत्व या द्विगुणत्व इनमेंसे किसी एककी अपेक्षा कालकी आनुपूर्वी संभव नहीं है, अतः ये स्थान आनुपूर्वीके बिना ही समझने चाहिये। यहां आनुपूर्वीका विचार स्थानोंकी अपेक्षा न करके कालकी अपेक्षा किया गया है। अतः उक्त स्थानोंके जघन्य कालमें जिसप्रकार कालकी अपेक्षा आनुपूर्वी संभव है उसीप्रकार उक्त स्थानोंके जघन्य कालमें जिसप्रकार कालकी अपेक्षा आनुपूर्वी संभव है उसीप्रकार उक्त स्थानोंके उत्कृष्ट कालमें वह संभव नहीं, क्योंकि जघन्य स्थानोंकी तरह उत्कृष्ट सभी स्थान कालकी अपेक्षा सिवशेष न होकर कुछ स्थान सिवशेष हैं और कुछ स्थान दूने हैं। स्थानोंकी अपेक्षा तो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारके स्थानोंका एक ही कम है, उसमें कोई अन्तर नहीं।

§ ३१६. ये अनन्तर पूर्व कहें गये जघन्य काल निर्धाघातसे अर्थात् मरणादिरूप व्याघातके बिना प्रहण करना चाहिये अर्थात् जब किसी प्रकारकी विघन-बाधा नहीं आती है उस अवस्थामें उक्त काल होते हैं ऐसा उक्त कथनका अभिप्राय है। व्याघातके होने पर तो किसी भी स्थानमें एक समय भी काल संभव है। ये पूर्वोक्त स्थान आनुपूर्वीसे कहें गये हैं। इसके ऊपर जो स्थान उत्कृष्ट हैं वे अनानुपूर्वी अर्थात् परिपाटोंके बिना कहनेके योग्य हैं ऐसा समझना चाहिये। इसप्रकार पांचवीं गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

# चक्खू सुदं पुधत्तं माणो वाओ तहेव उवसंते। उवसामेंतय अद्धा दुगुणा सेसा हु सविसेसा ॥२०॥

३१७. एदिस्से गाहाए अत्थो वृच्चदे। तं जहा—चक्खुणाणोवजोग-सुदणाणोव-जोग-पुधत्तवियक्कवीचार-माण-अवाय-उवसंतकसाय - उवसामयाणमद्धाओ उक्कस्माओ उक्कस्संप्पाबहुगे भण्णमाणे सग-सगपाओग्गपदेसे दुगुणदुगुणा होद्ण णिवदंति। अवसेस-पदाणं स्वाडक्कस्सअद्धाओ 'सविसेसा हु' विसेसाहिया चेव होऊण अप्पप्पणो हाणे णिवदंति । एदेण छहुगाहासुत्तेण उक्कस्सप्पाबहुअं प्रक्रिवदं।

§ ३१८. संपिह एदस्स जोजणिवहाणं उच्चदे । तं जहा—मोहणीयजहण्णखवणद्धाए उविर चक्खुदंसणुवजोगस्स उक्कस्सकालो विसेसाहिओ । चक्खुणाणुवजोगस्स उक्कस्स-कालो दुगुणो । दुगुणत्तं कुदो णव्वदे १ छहुगाहासुत्तादो । सोदणाणउक्कस्सकालो विसेसाहिओ । एदस्स विसेसाहियत्तं कुदो णव्वदे १ 'सेसा हु सविसेसा' त्ति वयणादो ।

चक्षुज्ञानोपयोग, श्रुतज्ञानोपयोग, पृथक्त्ववितर्कवीचार घ्यान, मान, अवाय-ज्ञान, उपशान्तकषाय तथा उपशामक इनका उत्कृष्ट काल अपनेसे पहले स्थानके कालसे दृना होता है और शेष स्थानोंका उत्कृष्ट काल अपनेसे पहले स्थानके कालसे विशेष अधिक होता है ॥२०॥

§ ३१७ अब इस गाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है-उत्कृष्ट अल्पबहुत्वकं कहनेपर चक्षुज्ञानोपयोग, श्रुतज्ञानोपयोग, पृथक्त्विवितर्कवीचारध्यान, मान, अवाय, उप- शान्तकषाय और उपशामक, इनके उत्कृष्ट काल, अपने अपने योग्य स्थानमें दूने दूने होकर प्राप्त होते हैं। और शेष स्थानोंके समस्त उत्कृष्ट काल सिवशेष अर्थात् विशेष अधिक होकर ही अपने अपने स्थानोंमें प्राप्त होते है। इसप्रकार इस छठवीं गाथासूत्रके द्वारा उत्कृष्ट अल्प- बहुत्व कहा है।

§ ३१८. अब इस उत्कृष्ट अल्पबहुत्वको योजना करनेकी विधिको कहते हैं। वह इस-प्रकार है—चारित्रमोहनीयके जघन्य क्षपणाकालके ऊपर चक्षुदर्शनोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे चक्षुज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल दूना है।

शंका—चक्षुदर्शनोपयोगके उत्कृष्ट कालसे चक्षुज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल दूना है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-पूर्वोक्त इसी छठे गाथासूत्रसे जाना जाता है कि चक्षुदर्शनोपयोगके उत्कृष्ट कालसे चक्षुज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल दूना है।

चक्षुज्ञानोपयोगके उत्कृष्ट कालसे श्रोत्रज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। शंका—चक्ष्रज्ञानोपयोगके उत्कृष्ट कालसे श्रोत्रज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है, यह कैसे जाना जाता है?

<sup>(</sup>१) -मद्धाओ उक्तस्सप्पा-मु०। (२) अप्पणो ट्ठाणे णिबदंदि ता०।

एसी अत्थी विसेसाहियहाणे सन्वत्थ वत्तन्त्रो । वाणिदियणाणुक्कस्सकालो विसेसाहिओ । जिन्निदियणाणुक्कस्सकालो विसेसाहिओ । विच-जोगुक्कस्सकालो विसेसाहिओ । वायजोगुक्कस्सकालो विसेसाहिओ । पासिदियणाणुक्कस्सकालो विसेसाहिओ । पासिदियणाणुक्कस्सकालो दुगुणो । दुगुणत्तं कुदो णन्वदे ? छहुगाहासुत्तादो । ईहाणाणुक्कस्सकालो विसेसाहिओ । सुदणाणुक्कस्सकालो दुगुणो । एदस्स दुगुणतं छहुगाहासुत्तादो णायन्वं । उस्सासस्स उक्कस्सकालो विसेसाहिओ । तन्भवत्थकेवलीणं केवलणाण-दंसणाणं सकसायसुक्कलेस्साए च उक्कस्सकालो सत्थाणे सिरेसो होद्ण विसेसाहिओ ।

§ ३१९. केवलणाण-केवलदंसणाणग्रुक्कस्मउवजोगकालो जेण 'अंतोग्रुहुत्तमेत्तो' त्ति भणिदो तेण णव्वदे जहा केवलणाण-दंसणाणमक्कमेण उत्ती णहोदित्ति अक्कम-

समाधान-इसी छठे गाथासूत्रमें आए हुए 'सेसा हु सविसेसा' पदसे जाना जाता है कि चक्षुज्ञानोपयोगके उत्कृष्ट कालसे श्रोत्रज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।

इसप्रकार अन्य जिन स्थानोंका उत्क्रष्ट काल विशेष अधिक हो वहां सर्वत्र यही अर्थ कहना चाहिये।

श्रोत्रज्ञानोपयोगके उत्कृष्ट कालसे घाणेन्द्रियजन्य ज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे अधिक है। उससे अधिक है। उससे मनोयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे वचनयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे वचनयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे काययोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे स्पर्शन इन्द्रियजन्य ज्ञानोप-योगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे अवाय ज्ञानका उत्कृष्ट काल दूना है।

शंका-स्पर्णन इन्द्रियजन्य ज्ञानोपयोगसे अवाय ज्ञानका उत्कृष्ट काल दूना है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-इसी छठे गाथासूत्रसे जाना जाता है कि स्पर्शनेन्द्रियजन्य ज्ञानोपयोगके उत्कृष्ट काळसे अवाय ज्ञानका उत्कृष्ट काळ दुगुना है।

अवाय ज्ञानोपयोगके उत्कृष्ट कालसे ईहा तानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल दूना है। ईहाज्ञानके उत्कृष्ट कालसे श्रुतज्ञानका उत्कृष्ट काल दूना है यह छठे गाथासूत्रसे जानना चाहिये। श्रुतज्ञानके उत्कृष्ट कालसे श्रासोच्छ्वासका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। तद्भवस्थकेवलांके केवलज्ञान और केवल-दर्भनका तथा कषायसहित जीवके शुक्त लेश्याका उत्कृष्ट काल स्वस्थानमें समान होते हुए भी प्रत्येकका श्रासोच्छ्वासके उत्कृष्ट कालसे विशेष अधिक है?

§ ३१९. शंका— चूंकि केवलज्ञान और केवलदर्शनका उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्त-र्मुहर्त कहा है, इससे जाना जाता है कि केवलज्ञान और केवलदर्शनकी प्रवृत्ति एकसाथ नहीं होती है। यदि केवलज्ञान और केवलदर्शनकी एकसाथ प्रवृत्ति मानी जाती तो तद्भवस्थ- उत्तीए संतीए तब्भवत्थकेवलणाण-दंसणाणमुवजोगुक्कस्सकालेण अंतोमुहुत्तमेत्तेण ण होदव्वं, किंतु देख्रणपुव्यकोडिमेत्तेण होदव्वं, गब्भादिअड्डवस्सेसु अइक्कंतेसु केवलणाण-दिवायरस्युग्गमुवलंभादो । एत्थुवउज्जंती गाहा—

> केइं भणंति जइया जाणइ तह्या ण पासइ जिणो ति । सुत्मवलंबमाणा तित्थयरासायणाभीरू ॥१३४॥

§ ३२०. एतथ परिहारो उच्चदे । तं जहा-केवलणाण-दंसणावरणाणं किमक्क-मेण क्खओ आहो कमेणे ति? ण ताव कमेण, "खीणकसायचरिमसमए अक्कमेण घाइ-कम्मतियं विणट्टं ।।१३५॥" इदि सुँत्तेण सह विरोहादो । अक्कमेण विणासे संते केवल-णाणेण सह केवलदंसणेण वि उप्पज्जेयव्वं, अक्कमेण अविकलकारणे संते तेसिं कमुप्पत्तिविरोहादो । एतथुवउज्जंती गाहा-

केवलीके केवलज्ञान और केवलदर्शनके उपयोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाणनहीं होना चाहिये, किन्तु कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण होना चाहिये, क्योंकि गर्भसे लेकर आठ वर्ष कालके बीत जाने पर केवलज्ञान सूर्यकी उत्पत्ति देखी जाती है । यहां इस विषयकी उपयुक्त गाथा देते हैं – तीर्थक्करकी आसादनासे डरनेवाले कुछ आचार्य 'जं समयं जाणित नो तं समयं पासित जं समयं पासित नो तं समयं जाणित ? इस प्रकारके सूत्रका अवलम्बन लेकर कहते हैं कि

जिन भगवान् जिस समय जानते हैं उस समय देखते नहीं हैं ॥१३४॥

§ ३२०. समाधान—अब उक्त शंकाका समाधान करते हैं। वह इसप्रकार है—कंचलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणका क्षय एक साथ होता है या क्रमसे होता है ? इन दोनों कमोंका क्षय क्रमसे होता है ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहने पर उक्त कथनका "क्षीणकषाय गुणस्थानके अंतिम समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय ये तीनों घातिया कर्म एक साथ नाशको प्राप्त हुए ॥१३५॥" इस सूत्रके साथ विरोध आता है। इसप्रकार दोनों आवरणोंके एक साथ नाश होने पर केवल ज्ञानके साथ केवल दर्शन भी उत्पन्न होना चाहिये, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शनको उत्पक्तिके सभी अविकल कारणोंके एक साथ मिल जाने पर उनकी कमसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। यहां उपयुक्त गाथा देते हैं—

<sup>(</sup>१) सन्मति २।४। ''केचित् बुवते 'यदा जानाति तदा न परयित जिनः' इति। सूत्रम् ''केवली णं भंते, इमं रयणप्पभं पुढिव आयारेहिं पमाणेहिं हैऊहिं संठाणेहिं परिवारेहिं जं समयं जाणइ नो तं समयं पासइ। हंता गोयमा, केवली णं, इत्यादिकमवलम्बमानाः "एते च व्याख्यातारः तीर्थकरासादनाया अभीरवः तीर्थंकरमासादयन्तो न बिम्यतीति यावत् '''-सन्मति० टी० पू० ६०५। (२) तुलना--'केवली णं भंते, इमं रयणप्पभं पुढ़िंव आगारेहिं हेतूहिं उवमाहिं दिट्ठतेहिं वण्णेहिं संठाणेहिं पमाणेहिं पढ़ोयारेहिं जं समयं जाणित तं समयं पासइ? जं समयं पासइ तं समयं जाणह ? गोयमा नो तिणद्ठे समद्ठे। से केणट्ठेणं भंते, एवं वुच्चित-केवली णं इमं रयणप्पभं पुढ़िंव आगारेहिं जं समयं जाणित नो तं समयं पासित, जं समयं पासित नो तं समयं जाणितः '''-प्रजा० प० ३० सू० ३१४। (३) तुलना--''तदो णाणावरणदंसणावरणअंतराइमाण-मेगसमयेण संतोदयवोण्छेदो।''-कवायपा० चू० गा० २३१।

केवलेणाणावरणक्खएण जादं तु केवलं जहा णाणं। तह दंसणं पि जुज्जइ णिययावरणक्खए संते ॥१३६॥

### तम्हा अक्कमेणा उप्पण्णासादो ण केवलणाण-दंसणाणं कमउत्ति सि ।

§ ३२१. होउ णाम केवलणाण-दंसणाणमक्तमेणुप्पत्ती, अक्तमेण विणद्वावरणत्तादो, किंतु केवलणाण-दंसणुवजोगा कमेण चेव होंति, सामण्ण-विसेसविसयत्तेण अञ्बत्त-वत्त-स्त्वाणमक्रमेण पउत्तिविरोहादो । एत्थ उवउजंत्ती गाहा—

दंसणणाणावरणक्खए समाणिम्म कस्स होइ पुन्वयरं। होज समो उपाओ हंदि दुवे णितथ उवजोगा।।१३७॥

§ ३२२. होदि एसो दोसो, जिंद केवलणाणं विसेसविसयं चेव, केवलदंसणं पि सामण्णविसयं चेव। ण च एवं, दोण्हं पि विसयाभावेण अभावप्पसंगादो। तं जहा— ण ताव सामण्णमित्थ, विसेसविदिरित्ताणं तब्भाव-सारिच्छलक्खणसामण्णाणमणुव-लंभादो। समाणेगपश्चयाणसुप्पत्तीए अण्णहाणुववत्तीदो अत्थि सामण्णमिदि ण वोत्तुं जुत्तं,

केवलज्ञानावरणके क्षय हो जाने पर जिसप्रकार केवलज्ञान उत्पन्न होता है उसीप्रकार केवलदर्शनावरण कर्मके क्षय हो जाने पर केवलदर्शनकी उत्पत्ति भी बन जाती है ॥१३६॥

चूंकि केवलज्ञान और केवलदर्शन एकसाथ उत्पन्न होते हैं, इसलिये उनकी प्रवृत्ति क्रमसे नहीं बन सकती है।

§ ३२१. शंका—केवलज्ञान और केवलदर्शनकी उत्पत्ति एकसाथ रही आओ, क्योंकि उनके आवरणोंका विनाश एकसाथ होता है। किन्तु केवलज्ञानोपयोग और केवलदर्शनोपयोग क्रमसे ही होते हैं, क्योंकि केवलदर्शन सामान्यको विषय करनेवाला होनेसे अन्यक्त- रूप है और केवलज्ञान विशेषको विषय करनेवाला होनेसे न्यक्तरूप है, इसलिये उनकी एकसाथ प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है। यहां इस विषयमें उपयुक्त गाथा देते हैं—

दर्शनावरण और ज्ञानावरणका क्षय एकसाथ होने पर पहछे केवळदर्शन उत्पन्न होता है या केवळज्ञान ? ऐसा पूछे जाने पर यही कहना होगा कि दोनोंकी उत्पत्ति एकसाथ होगी, पर इतना निश्चित है कि केवळज्ञानोपयोग और केवळदर्शनोपयोग ये दो उपयोग नहीं हैं ॥१३९॥

§ ३२२. समाधान—यदि केवलज्ञान विशेषको ही विषय करता और केवलदर्जन सामान्यको ही विषय करता तो यह दोष संभव होता, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल सामान्य और केवल विशेषक्ष विषयका अभाव होनेसे दोनोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। इसका खुलासा इसप्रकार है—केवल सामान्य तो है नहीं, क्योंकि अपने विशेषोंको छोड़ कर केवल तद्भाव सामान्य और सावृश्यलक्षण सामान्य नहीं पाये जाते हैं। यदि कहा जाय कि सामान्यके विना सर्वत्र समान प्रत्यय और एक प्रत्ययकी उत्पत्ति वन नहीं सकती

अणेगासमाणाणुविद्धेगसमाणग्गहणेण जच्चंतरीभृदपच्चयाणग्रुप्पत्तिदंसणादो । ण सामण्ण-विदिरित्तो विसेसो वि अत्थि, सामण्णाणुविद्धस्सेव विसेसस्सुवलंभादो । ण च एसो सामण्ण-विसेसाणं संजोगो णाणेणेगेण विसयीकओ, पुधपसिद्धाणं तेसिमणुवलंभादो । उवलंभे वा संकराणालंबणपच्चया होति, ण च एवं, तहा संते गहणाणुववत्तीदो ।

§ ३२३. ण सामण्ण-विसेसाणं संबंधो वत्थु, तिकालविसयाणं गुणाणमजहवुत्तीष् अणाइणिहणाए संबंधाणुववत्तीदो । ण गुणविसेस-परमाणुदव्वं च (व्वाणं) समवाओ अत्थ अण्णक्कवो, अण्णस्स अणुवलंभादो ।

है, इसिलये सामान्य नामका स्वतन्त्र पदार्थ है, सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्यों कि एकका प्रहण अनेकानुविद्ध होता है और समानका प्रहण असमानानुविद्ध होता है, अतः समान्य-विशेषात्मक वस्तुको विषय करनेवाले जात्यन्तरभूत ज्ञानोंकी ही उत्पत्ति देखां जातो है। इससे प्रतीत होता है कि सामान्य नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। तथा सामान्यसे सर्वथा भिन्न विशेष नामका भी कोई पदार्थ नहीं है, क्यों कि सामान्यसे अनुविद्ध होकर ही विशेषकी उपलब्धि होती है।

यदि कहा जाय कि सामान्य और विशेष स्वतन्त्र पदार्थ होते हुए भी उनके संयोगका परिज्ञान एक ज्ञानके द्वारा होता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वथा स्वतन्त्ररूपसे न तो सामान्य ही पाया जाता है और न विशेष ही पाया जाता है, अतः उनका संयोग नहीं हो सकता है। यदि सामान्य और विशेषका सर्वथा स्वतन्त्र सद्भाव मान लिया जाय तो समस्त ज्ञान या तो संकररूप हो जायंगे या आलम्बन रहित हो जायंगे। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर उनका प्रहण ही नहीं हो सकता है।

विशेषार्थ-यदि सामान्यको सर्वथा स्वतन्त्र माना जाता है तो सभी पदार्थीमें परस्पर कोई भेद नहीं रहता है और ऐसी अवस्थामें एक पदार्थके प्रहण करनेके समय ही सभी जानोंकी युगपत् प्राप्ति हो जाती है, क्यों कि जानमें भी विषयके भेदसे ही भेद पाया जाता है। पर जब विषयमें ही कोई भेद नहीं तो जानमें भेद कैसे हो सकता है। अतः एकसाथ अनेक जानोंकी प्राप्ति होनेसे संकरदोप आ जाता है। तथा विशेषको सर्वथा स्वतन्त्र मानने पर एक विशेषका दूसरे विशेषसे सत्त्वकी अपेक्षा भी भेद पाया जायगा और ऐसी अवस्थामें सभी विशेष चालनीन्यायसे असत्त्वरूप हो जाते हैं, इसप्रकार उनके असदूप हो जानेसे सभी जान निरालम्बन हो जाते हैं। पर ज्ञान न तो संकररूप हो होते हैं और न निरालम्बन ही होते हैं, अतः पदार्थोंको केवल सामान्यरूप और केवल विशेषरूप न मान कर उभयात्मक हो मानना चाहिये यह सिद्ध होता है।

§ ३२३. तथा सामान्य और विशेषके सम्बन्धको स्वतन्त्र वस्तु कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि त्रिकाछवर्ती गुण अनादिनिधनरूपसे एक दूसरेको नहीं छोड़ते हुए रहते हैं, इस-छिये उनका संबन्ध नहीं बन सकता है। यदि कहा जाय कि गुणिवशेष और परमाणु द्रव्यका अन्यकृत समवायसम्बन्ध हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अन्यकी उपलब्धि नहीं होती है।

<sup>(</sup>१) --दग्वं च समवाओ ता०।

§ ३२४. न ताकिकपरिकल्पितः समवायः संघटयति, तत्र नित्ये क्रम-यौग-पद्माभ्यामर्थिक्रियाविरोधात् । न स भणिकोऽपि, तत्र भावाभावाभ्यामर्थिक्रियाविरोधात् । नान्यत आगच्छति, तत्परित्यक्ताशेषकार्याणामसत्त्वप्रसङ्गात् । नापरित्यज्य आगच्छति, निरवयवस्यापरित्यक्तपूर्वकार्यस्यागमनविरोधात् । न समवायः सावयवः, अनित्यता-पत्तेः । न सोऽनित्यः, अनत्रस्थाऽभावाभ्यां तदनुत्पत्तिप्रसङ्गात् । न नित्यः सर्वगतो वा, निष्क्रियस्य व्याप्ताशेषदेशस्यागमनविरोधात् । नासर्वगतः, समवायबहुत्वप्रसङ्गात् । नान्येनानीयते, अनवस्थापत्तेः । न स्वत एति, 'सम्बन्धः समवायाऽगमनमपेक्षते, तदागमनमपि सम्बन्धम्' इतीतरेतराश्रयदोषानुषङ्गात् । न कार्योत्पत्तिप्रदेशे प्रागस्ति,

<sup>§</sup> ३२४. तथा तार्किकोंके द्वारा माना गया समवायसम्बन्ध भी सामान्य और विशेषका सम्बन्ध नहीं करा सकता है, क्योंकि वह नित्य है इसिछये उसमें क्रमसे अथवा एकसाथ अर्थिकयाके माननेमें विरोध आता है। उसीप्रकार समवाय क्षणिक भी नहीं है, क्योंकि क्षणिक पदार्थमें भाव और अभावरूपसे अर्थिकयाके माननेमें विरोध आता है। अर्थात् क्षणिक समवाय भावरूप अवस्थामें अर्थिकिया करता है, या अभावरूप अवस्थामें ? भावरूप अवस्थामें तो वह अर्थिकया कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर सभी उत्तरोत्तर क्षण एकक्षणवृत्ति हो जाते हैं। तथा अभावरूप अवस्थामें भी वह अर्थिकया नहीं कर सकता है, क्यों कि जो विनष्ट हो गया है वह स्वयं अर्थक्रिया करनेमें असमर्थ है। अन्य पदार्थको छोड़ कर उत्पन्न होनेवाले पदार्थमें समवाय आता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर समवायके द्वारा छोड़े गये समस्त कार्योंको असत्त्वका प्रसंग प्राप्त होता है। अन्य पदार्थको नहीं छोड़कर समवाय आता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो निरवयव है और जिसने पहलेके कार्यको छोड़ा नहीं है ऐसे समवायका आगमन नहीं बन सकता है। समवायको सावयव मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसे अनित्य-पनेकी प्राप्ति होती है। यदि कहा जाय कि समवाय अनित्य होता है तो हो जाओ, सो भी कहना ठोक नहीं है, क्योंकि समवायवादियोंके मतमें उत्पत्तिका अर्थ स्वकारणसत्तासमवाय माना है। अतः समवायकी भी उत्पत्ति दूसरे समवायकी अपेक्षासे होगी और ऐसा हाने पर अनवस्था दोषका प्रसंग प्राप्त होता है। इस प्रसंगको वारण करनेके लिये समवायके स्वयं सम्बन्धरूप होनेसे यदि उसकी उत्पत्ति स्वतः अर्थात् समबायान्तरनिरपेक्ष मानी जायगी तो समवायका अभाव हो जानेसे उसको उत्पत्ति बन नहीं सकती है। समवायको नित्य और सर्वगत कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो क्रियारहित है और जो समस्त देशमें व्याप्त है उसका आगमन माननेमें विरोध आता है। यदि असर्वगत कहा जाय सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर समवायको बहुत्वका प्रसंग प्राप्त होता है। समवाय अन्यके द्वारा कार्यदेशमें छाया जाता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर अनवस्था दोषकी आपत्ति प्राप्त होती है अर्थात् प्रकृत समवायको दूसरी वस्तु कार्यदेशमें छायगी और दूसरी वस्तुको तीसरी वस्तु छायगी इत्यादिरूप अनवस्था आ जाती है। सम-वाय स्वतः आता है ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर 'सम्बन्धियोंमें संबन्ध-व्यवहार समवायके आगमनकी अपेक्षा करता है और समवायका आगमन भी

<sup>(</sup>१) एवेति ता०।

सम्बन्धिम्यां विना सम्बन्धस्य सन्वविरोधात्। न च तत्रोत्पद्यते, निरवयवस्योत्पत्ति-विरोधात्। न समवायः समवायान्तरनिरपेक्ष उत्पद्यते, अन्यत्रापि तथाप्रसङ्गात्। न सापेक्षः, अनवस्थाप्रसङ्गात्। नेश्वरः संघटयति, तस्यासन्वात्। ततः स्वयमेवैकत्वा-पत्तिरिति स्थितम्। सामान्य-विशेषोभयानुभयैकान्तव्यतिरिक्तत्वात् जात्यन्तरं वस्तिविति स्थितम्। तदो सामण्ण-विसेसविसयत्ते केवलणाण-दंसणाणमभावो होज, णिव्वि-सयत्तादो ति सिद्धं। उत्तं च--

> अहिंह अण्णादं केविल एसो हु भासइ सया वि। एयसमयम्मि हंदि हु वयणिवसेसो ण संभवइ।।१४०॥ अण्णादं पासंतो अदिद्वमरहा सया वियाणंतो। किं जाणइ किं पासइ कह सन्वैण्हु त्ति वा होइ।।१४१॥

सम्बन्ध-व्यवहारकी अपेक्षा करता है' इसप्रकार इतरेतराश्रयदोष प्राप्त होता है। कार्यके उत्पत्तिदेशमें समवाय पहलेसे रहता है, ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सम्बन्धियोंके बिना सम्बन्धका सत्त्व माननेमें विरोध आता है। कार्यके उत्पत्तिदेशमें समवाय उत्पन्न होता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि समवाय अवयवरहित है अर्थात् नित्य है, इसल्ये उसकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। समवाय दूसरे समवायकी बिना अपेक्षा किये उत्पत्त होता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर दूसरे पदार्थोंकी भी समवायादिककी अपेक्षा बिना किये उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। समवाय दूसरे समवायकी अपेक्षा करके उत्पन्न होता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था दोषका प्रसंग प्राप्त होता है। सामान्य और विशेषका सम्बन्ध ईश्वर करा देता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वरका अभाव है। अतएव सामान्य और विशेष स्वयं ही एकपनेको प्राप्त है वह निश्चित होता है। इसका यह अभिप्राय है कि वस्तु न सामान्यरूप है, न विशेषरूप है न सर्वथा उभयरूप है और न अनुभयरूप है किन्तु जात्यन्तररूप हो वस्तु है ऐसा सिद्ध होता है।

अतः जब कि सामान्यविशेषात्मक वस्तु है तो केवछदर्शनको केवछ सामान्यको विषय करनेवाछा मानने पर दोनों करनेवाछा मानने पर दोनों डपयोगोंका अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि केवछ सामान्य और केवछ विशेषकप पदार्थ नहीं पाये जाते हैं ऐसा सिद्ध हुआ। कहा भी है-

यदि दर्शनका विषय केवल सामान्य और ज्ञानका विषय केवल विशेष माना जाय तो केवली जिन जो अदृष्ट है ऐसे ज्ञात पदार्थको तथा जो अज्ञात है ऐसे दृष्ट पदार्थको ही सदा कहते हैं यह आपत्ति प्राप्त होती है। और इसलिये 'एक समयमें ज्ञात और दृष्ट बदार्थको केवली जिन कहते हैं' यह वचनविशेष नहीं वन सकता है।।१४०॥

अज्ञात पदार्थको देखते हुए और अदृष्ट पदार्थको जानते हुए अरहंतदेव क्या जानते हैं और क्या देखते हैं ? तथा उनके सर्वज्ञता भी कैसे बन सकती है ॥१४१॥

<sup>(</sup>१) सन्मति० २।१२। (२) सन्मति० २।१३ (३) सन्वण्हो मु०।

६ ३२५. एसो दोसो मा होदु त्ति अंतरंगुन्जोवो केवलदंसणं, बहिरंगत्थविसओ प्यासो केवलणाणमिदि इन्छियन्वं। ण च दोण्हमुवजोगाणमक्रमेण वृत्ती विरुद्धा, कम्मकयस्य कमस्य तदमावेण अभावमुवगयस्य तत्थ सत्तविरोहादो।

परमौणुआइयाइं अंतिमखंधो ति मुत्तिद्वाइं ॥१४२॥ इदि बज्झत्थणिहेसादो ण दंसणमंतरंगत्थिवसयिमिदि णासंकणिजं, विसयणिहेसदुवारेण विसयिणिहेसादो अण्णेण पयारेण अंतरंगविसयणिह्वणाणुववत्तीदो । जेण केवलणाणं स-परपयासयं, तेण केवलदंसणं णत्थि ति के वि भणंति । एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ-

> मणैपज्जवणाणंतो णाणस्स य दंसणस्स य विसेसो। केवलियं णाणं पुण णाणं सि य दंसणं सि य समाणं ॥१४३॥

९ ३२६. एदं पि ण घडदे, केवलणाणस्स पन्जायस्स पन्जायाभावादो । ण

§ ३२५. ये पूर्वोक्त दोष प्राप्त नहीं हों, इसिलये अन्तरंग उद्योत केवलदर्शन है और विहरंग पदार्थों को विषय करनेवाला प्रकाश केवलज्ञान है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये। दोनों उपयोगों की एकसाथ प्रवृत्ति माननेमें विरोध भी नहीं आता है, क्यों कि उपयोगों की कमवृत्ति कर्मका कार्य है और कर्मका अभाव हो जानेसे उपयोगों की कमवृत्तिका भी अभाव हो जाता है, इसिलये निरावरण केवलज्ञान और केवलदर्शनकी कमवृत्तिके माननेमें विरोध आता है।

शंका-आगममें कहा है कि अवधिदर्शन परमाणुसे लेकर अन्तिम स्कन्धपर्यन्त मूर्तिक द्रव्योंको देखता है ॥१४२॥ इसमें दर्शनका विषय बाह्य पदार्थ बतलाया है, अतः दर्शन अन्तरंग पदार्थको विषय करता है यह कहना ठीक नहीं है ?

समाधान-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'परमाणुआदियाइं' इत्यादि गाथामें विषयके निर्देश द्वारा विषयीका निर्देश किया है, क्योंकि अन्तरंग विषयका निरूपण अन्य प्रकारसे किया नहीं जा सकता है। अर्थात् अवधिज्ञानका विषय मूर्तिक पदार्थ है, अतः अवधिदर्शनके विषयभूत अन्तरंग पदार्थको बतलानेका अन्य कोई प्रकार न होनेके कारण मूर्तिक पदार्थका अवलम्बन लेकर उसका निर्देश किया है।

शंका-चूँकि केवलज्ञान स्व और पर दोनोंका प्रकाशक है, इसलिये केवलदर्शन नहीं है ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। इस विषयकी उपयुक्त गाथा देते हैं-

मनःपर्ययज्ञानपर्यन्त ज्ञान और दर्जन इन दोनोंमें विशेष अर्थात् भेद है। परन्तु केवछ-ज्ञानकी अपेक्षासे तो ज्ञान और दर्जन दोनों समान हैं ॥१४३॥

§ १२६. समाधान-परन्तु उनका ऐसा कहना भी नहीं बनता है, क्यों कि केवलज्ञान स्वयं पर्याय है, इसलिये उसकी दूसरी पर्याय नहीं हो सकती है। अर्थात् यदि केवलज्ञानको स्वपरप्रकाशक माना जायगा तो उसकी एक कालमें स्वप्रकाशकप और परप्रकाशकप दो पर्यायें माननी पड़ेंगी। किन्तु केवलज्ञान स्वयं परप्रकाशकप एक पर्याय है, अतः उसकी

<sup>(</sup>१) कम्म (७ज) स्स ता०। (२) 'परमाणुआदिआइं अंतिमखंघं ति मुसिदव्वाइं। तं ओहिदंसणं पुण जंपस्सइ ताइ पच्चक्सं॥''-गो० जीव० गा० ४८५ (३) सन्मति० २।३।

पज्जायस्य पज्जाया अत्थि अणवत्थाभावप्पसंगादो । ण केवलणाणं जाणइ पस्सइ वा, तस्स कत्तारत्ताभावादो । तम्हा स-परप्पयासओ जीवो त्ति इच्छियव्वं । ण च दोण्हं पयासाणमेयत्तं, वज्झंतरंगत्थविसयाणं सायार-अणायाराणमेयत्तिवरोहादो ।

§ ३२७. केवलणाणादो केवलदंसणमभिण्णमिदि केवलदंसणस्स केवलणाणतं किण्ण होज्ज ? ण, एवं संते विसेसाभावेण णाणस्स वि दंसणत्तप्पसंगादो । ण च केवलदंसणमञ्बं , खीणावरणस्स सामण्ण-विसेसप्पयंतरंगत्थवावदस्स अञ्वत्तभाव-विरोहादो । ण च दोण्हं समाणत्तं फिट्टदि, अण्णोण्णमेएण भिण्णाणमप्तमाणत्त-विरोहादो । किंच, सत्त कम्माणि होज्ज, आवरणिज्जाभावे आवरणस्स सत्तंविरोहादो ।

स्वप्रकाशरूप दूसरी पर्याय नहीं हो सकती हैं। पर्यायकी पर्यायं होती हैं ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो पहली पर्यायकी दूसरी पर्याय, उसकी तोसरी पर्याय इसप्रकार उत्तरोत्तर पर्यायसन्तित प्राप्त होती है, इसलिये अनवस्था दोष आता है। दूसरे, पर्यायकी पर्याय माननेसे पर्याय द्रव्य हो जाता है, इसलिये उसमें पर्यायत्वका अभाव प्राप्त होता है। इसप्रकार पर्यायकी पर्याय मान कर भी केवलदर्शन केवलज्ञानरूप नहीं हो सकता है। तथा केवलज्ञान स्वयं न तो जानता ही है और न देखता ही है, क्योंकि वह स्वयं जानने और देखनेरूप क्रियाका कर्ता नहीं है, इसलिये ज्ञानको अन्तरंग और बहिरंग दोनों- का प्रकाशक न मानकर जीव स्व और परका प्रकाशक है ऐसा मानना चाहिये।

केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों प्रकाश एक हैं ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि बाह्य पदार्थको विषय करनेवाले साकार उपयोग और अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाले साकार उपयोग और अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाले अनाकार उपयोगको एक माननेमें विरोध आता है।

§ ३२७. शंका-केवलज्ञानसे केवलदर्शन अभिन्न है, इसिलये केवलदर्शन केवलज्ञान क्यों नहीं हो जाता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर ज्ञान और दर्शन इन दोनोंमें कोई विशेषता नहीं रहती है, इसिलये ज्ञानको भी दर्शनपनेका प्रसंग प्राप्त होता है।

यदि कहा जाय कि केवलदर्शन अव्यक्त है, इसलिये केवलज्ञान केवलदर्शनरूप नहीं हो सकता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो आवरणसे रहित है और जो सामान्य-विशेषात्मक अन्तरंग पदार्थके अवलोकनमें लगा हुआ है ऐसे केवलदर्शनको अव्यक्तरूप स्वीकार करनेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि केवलदर्शनको भी व्यक्तरूप स्वीकार करनेसे केवलज्ञान और केवलदर्शन इन दोनोंकी समानता अर्थात् अनेकता नष्ट हो जायगी सो भी बात नहीं है, क्योंकि परस्परके भेदसे इन दोनोंमें भेद है, इसलिये इनमें असमानता अर्थात् एकताके माननेमें विरोध आता है। दूसरे यदि दर्शनका सद्भाव न माना जाय तो दर्शनावरणके बिना सात हो कर्म होंगे, क्योंकि आवरण करनेयोग्य दर्शनके अभाव मानने पर उसके आवरणका सद्भाव माननेमें विरोध आता है।

<sup>(</sup>१) ''परिसुद्धं सायारं अवियत्तं दंसणं अणायारं। ण य खीणावरणिजे जुज्जइ सुवियत्तमवियत्तं ॥"
--सन्मति० २।११।

§ ३२८. मइणाणं व जेण दंसणमावरणणिवंधणं तेण खीणावरणिजे ण दंसणमिदि के वि मणंति । एत्युवउज्जंती गाहा—

> भेण्णइ खीणावरणे जह महणाणं जिणे ण संभवइ। तह खीणावरणिको विसेसदो दंसणं णित्थ ॥१४४॥

§ ३२९. एदं पि ण घडदे, आवरणकयस्य महणाणस्सेव होउ णाम आवरण-कयचैक्खु-अचक्खु-ओहिदंसणाणमावरणामावेण अभावो, ण केवलदंसणस्य, तस्स कम्मेण अजिषदत्तादो । ण कम्मजणिदं केवलदंसणं, सगसद्वपयासेण विणा णिच्चेयणस्स जीवस्स णाणस्स वि अमावष्पसंगादो ।

जं सोमण्णगगहणं भावाणं णेव कट्ट आयारं। अविसेसिद्ण अत्थे दंसणमिदि भण्णदे समए।।१४५॥

§ ३२८. चूंकि दर्शन मतिझानके समान आवरणके निमित्तसे होता है, इसलिये आव-रणके नष्ट हो जाने पर दर्शन नहीं रहता है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। इस विषयमें उपयुक्त गाथा इसप्रकार है-

जिसप्रकार ज्ञानावरणसे रहित जिन भगवान्में मितिज्ञान नहीं पाया जाता है उसी-प्रकार दर्शनावरण कर्मसे रहित जिन भगवान्में विशेषरूपसे अर्थात् ज्ञानसे भिन्न दर्शन भी नहीं पाया जाता है, ऐसा कोई आचार्य कहते है। १४४॥

§ ३२९. पर उनका ऐसा कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि जिसप्रकार मित्रज्ञान आवरणका कार्य है, इसिलये आवरणके नष्ट हो जाने पर मित्रज्ञानका अभाव हो जाता है उसीप्रकार आवरणका अभाव होनेसे आवरणके कार्य चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधि-दर्शनका भी अभाव होता है तो होओ पर इससे केवलदर्शनका अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि केवलदर्शन कर्मजनित नहीं है। अर्थात् आवरणके रहते हुए केवलदर्शन नहीं होता है, किन्तु उसके अभावमें होता है, इसिलये आवरणका अभाव होने पर मित्रज्ञानकी तरह केवलदर्शनका अभाव नहीं किया जा सकता है।

यदि कहा जाय कि केवलदर्शनको कर्मजनित मान लिया जाय सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि उसे कर्मजनित माना जायगा तो जिन भगवानके दर्शनावरणका अभाव हो जानेसे केवलदर्शनकी उत्पत्ति नहीं होगी और उसकी उत्पत्ति न होने पर अपने स्वरूपका प्रकाश न होनेसे जीव अचेतन हो जायगा और ऐसी अवस्थामें उसके ज्ञानका भी अभाव प्राप्त होगा।

शंका—यह सफेद है यह पीछा है इत्यादिक्षपसे पदार्थोंकी विशेषता न करके और पदार्थोंके आकारको न लेकरके जो सामान्य प्रहण होता है उसे जिनागममें दर्शन कहा है ॥१४५॥ इस गाथाके साथ 'दर्शनका विषय अन्तरंग पदार्थ हैं' इस कथनका विरोध कैसे नहीं होता है अर्थात् होता ही है ?

<sup>(</sup>१) सम्मति० २।६। (२) गो० जीव० गा० ४८२ ।

च्दीए गाहाए सह विरोहो कथं ण जायदे ? ण विरोहो, सामण्णंसहस्स जीवे पउ-त्तीदो । सामण्णविसेसप्पओ जीवो कथं सामण्णं ? ण, असेसत्थपयासभावेण राय-दोसाणमभावेण य तस्स समाणत्तदंसणादो । तम्हा केवलणाण-दंसणाणमक्कमेणुप्प-ण्णाणं अक्कमेणुवजुत्ताणमित्थत्तिमिच्छयव्वं । एवं संते केवलणाण-दंसणाणमुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तमेत्तकालो कथं जुज्जदे ? सीह-बग्ध-छवल्ल-सिव-सियालाईहि खज्जमाणेसु उप्पण्ण-केवलणाण-दंसणुक्कस्सकालग्गहणादो जुजदे । एदेसि केवलुवजोगकालो बहुओ किण्ण होदि ? ण, त्ररमदेहधारीणमवमच्चुवजियाणं सावएहि खज्जमाणसरी-राणं उक्कस्सेण वि अंतोमुहुत्तावसेसे चेव केवलुप्पत्तीदो । तब्भवत्थकेवलुवजोगस्स

समाधान-पूर्वोक्त कथनका इस गाथाके साथ विरोध नहीं होता है, क्योंकि उक्त गाथामें जो 'सामान्य' शब्द दिया है उसकी प्रवृत्ति जीवमें जाननी चाहिये अर्थात् 'सामान्य' पद से यहां जीवका प्रहण किया है।

शंका-जीव सामान्य-विशेपात्मक है, वह केवल सामान्य कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जीव समस्त पदार्थोंको बिना किसी भेदभावके जानता है और उसमें राग-द्वेषका अभाव है, इसिल्ये जीवमें समानता देखी जाती है। इसिल्ये एकसाथ उत्पन्न हुए और एकसाथ उपयुक्त हुए केवलज्ञान और केवलदर्शनका अस्तित्व स्वीकार करना चाहिये।

शंका-यदि ऐसा है तो केवलज्ञान और केवलदर्शन इन दोनोंका उत्कृष्टरूपसे अन्तर्मुहूर्त काल कैसे बन सकता है ?

समाधान—चूँकि, यहां पर सिंह, व्याघ्र, छवल्ल, शिवा और स्याल आदिके द्वारा खाये जानेबाले जीवोंमें उत्पन्न हुए केवलज्ञान और केवलदर्शनके उत्कष्ट कालका ग्रहण किया है, इसल्ये इनका अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल बन जाता है।

शंका-व्याध्र आदिके द्वारा खाये जानेवाले जीवोंके कवलज्ञानके उपयोगका काल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो अपमृत्युसे रहित हैं, किन्तु जिनका शरीर हिंस्नप्राणियों-के द्वारा खाया गया है ऐसे चरमशरीरी जीवोंके उत्कृष्टरूपसे भी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयुके शेष रहने पर ही केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है, इसलिये ऐसे जीवोंके केवलज्ञानका उपयोग-काल वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं होता है।

शंका-तद्भवस्थ केवलीके केवलज्ञानका उपयोगकाल कुछ कम पूर्वकोटीप्रमाण पाया जाता है, ऐसी अवस्थामें यहां यह अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही काल किसलिये कहा है ?

<sup>(</sup>१) ''तत्र आत्मनः सकलबाह्यसाधारणत्वतः सामान्यव्यपदेशमाओ प्रहणात्।''-ख० सं० पृ० १४७। ''सामान्यग्रहणम् आत्मग्रहणं तद्शंनम्। कस्मादिति चेत्? आत्मा बस्तुपरिच्छित्ति कुर्वन् 'इवं जानामि इदं न जानामि' इति विशेषपक्षपातं न करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिनत्ति। तेन कारणेव सामान्यशब्देन आत्मा मण्यते।'' बृहद्वव्य० पृ० १७३।

देखणपुञ्चकोडिमेत्तकाले संते किमहुमेसो कालो पर्कावदो ? दह्दद्वंगाणं जजरीकयाव-यवाणं च केवलीणं विद्वारो णत्थि ति जाणावणद्वं।

§ ३३०. एयत्तवियक्कअवीचारझाणस्स उक्कस्सकालो विसेसाहियो । पुधत्त-वियक्कवीचारझाणस्स उक्कस्सकालो दुगुणो । कुदो एदं णंजदे ? गाहासुत्तादो । पिडवदमाणसुहुमसांपराहयस्स उक्कस्सकालो विसेसाहिओ । चडमाणसुहुमसांपराइयउव-सामयस्स उक्कस्सकालो विसेसाहियो । सुहुमसांपराइयक्खवयस्स उक्कस्सकालो विसे-साहियो । माणउक्कस्सकालो दुगुणो । कोइउक्कस्सकालो विसेसाहिओ । मायाउक्कस्स-कालो विसेसाहिओ । लोइउक्कस्सकालो विसेसाहिओ । सुद्दाभवग्गहणउक्कस्सकालो विसेसाहिओ । किट्टीकरणुक्कस्सकालो विसेसाहिओ । संकामयउक्कस्सकालो विसेसाहिओ ।

समाधान-जिनका आधा शरीर जल गया है और जिनके शरीरके अवयव जर्जरित कर दिये गये हैं ऐसे केवलियोंका विहार नहीं होता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिये यहां केवलज्ञानके उपयोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है।

विशेषार्थ—यद्यपि यह ठीक है कि तद्भवस्थकेवलीका उत्कृष्ट काल आठ वर्ष अन्तमूहूर्त कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है, पर यहां ऐसे तद्भवस्थ केवलीको विवक्षा न होकर, जिनका
शरीर जलकर या हिंस्न प्राणियोंके द्वारा खाये जानेसे जर्जरित हो गया है और जिन्हें अन्तमूहूर्तप्रमाण आयुके शेष रहने पर केवलज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसे तद्भवस्थ केवलीकी विवक्षा
हे, अतएव इस अपेक्षासे केवलज्ञान और केवलदर्शनके जघन्य और उत्कृष्ट कालको अन्तमुहूर्त प्रमाण कहनेमें कोई वाधा नहीं आती है।

§ ३३०. केवल्रज्ञानके उत्कृष्ट काल्से एकत्विवतर्कअवीचारध्यानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे पृथक्तवितर्कवीचार ध्यानका उत्कृष्ट काल दूना है।

शंका-एकत्विवर्कअवीचार ध्यानके उत्कृष्ट कालसे पृथकत्वविवर्कवीचार ध्यानका उत्कृष्ट काल दूना है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-इस ही छठे गाथासूत्रसे जाना जाता है कि एकत्विवर्कअवीचार ध्यानके उत्कृष्ट काळसे पृथक्तविवर्कवीचार ध्यानका उत्कृष्ट काळ दूना है।

पृथक्तवितर्कवीचार ध्यानके उत्कृष्ट कालसे उपशान्तकषायसे गिरते हुए सूक्ष्मसांपरायिक जीवका उत्कृष्टकाल विशेष अधिक है। इससे चढ़नेवाले उपशामक सूक्ष्मसांपरायिक जीवका उत्कृष्टकाल विशेष अधिक है। इससे क्षपक सूक्ष्मसांपरायिक जीवका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे भायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे क्षुद्रभवप्रहणका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे क्षुद्रभवप्रहणका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे क्षुद्रभवप्रहणका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे अधिक कै। इससे अधिक है। इससे अधिक कै। इससे अधिक है। इससे अधिक है। इससे अधिक कै। इससे अधिक है। इससे अधिक कै। इससे अधिक कै। इससे अधिक कै। इससे अधिक कै। इ

<sup>(</sup>१) णब्बदे ता०।

ओवडुणाए उक्तस्सकालो विसेसाहिओ। उवसंतकसायस्स उक्तस्सकालो दुगुणो। खीण-कसायस्स उक्तस्सकालो विसेसाहिओ। अंतरकरणे कदे चारिचमोहणीयस्स उवसामओ णाम होदि। तस्स उक्तस्सकालो दुगुणो। अंतकरणे कदे चारिचमोहणीयस्स खवओ णाम होदि। तस्स उक्तस्सकालो विसेसाहिओ। एवमद्धाणमप्पाबहुअं परुविदं।

§ ३३१. संपिंह पण्णारससु अत्थाहियारेसु एत्थ पढमत्थाहियारपह्नवणहुं जहव-सहाहरिओ उत्तरसुत्तं भणइ—

# \* एतो सुत्तसमोदारो ।

§ ३३२. 'एत्तो' एदम्हादो अप्पाबहुआदो उविर त्ति भणिदं होदि। 'सुत्तसमोदारो' सुत्तस्स अवयारो 'होदि' त्ति संबंधणिञ्जं। पुव्विल्लबारहगाहाओ अद्वाणमप्पाबहुए

क्षीणकषायका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। अन्तरकरणके कर लेने पर जीव चारित्रमोह-नीयका उपशामक होता है। इस उपशामकका उत्कृष्ट काल क्षीणकषायके उत्कृष्ट कालसे दूना है। अन्तरकरण कर लेने पर जीव चारित्रमोहनीयका क्षपक होता है। इस क्षपकका उत्कृष्ट काल उपशामकके उत्कृष्ट कालसे विशेष अधिक है। इसप्रकार कालोंके अल्पवहुत्वका कथन समाप्त हुआ।

§ ३३१. अब यहाँ पन्द्रह अर्थाधिकारोंमेंसे पहले अर्थाधिकारका कथन करनेके लिये यतिष्टुषभ आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं-

# \* इस अल्पबहुत्वके कथनके अनन्तर सूत्रका अवतार होता है।

विशेषार्थ-'पेज्जं वा दोसो वा' इत्यादि कही जानेवाली गाथाके पहलं वाग्ह संबन्ध गाथाओं, पन्द्रह अधिकारोंके नामोंका निर्देश करनेवाली दो गाथाओं और अद्धापिरमाणका निर्देश करनेवाली छह गाथाओंका व्याख्यान किया जा चुका है। इनमेंसे बारह संबन्ध गाथाएं पन्द्रह अर्थाधिकारोंमेंसे किस अर्थाधिकारमें कितनी गाथाएँ आई हैं केवल इसका कथन करती हैं, इसल्ये उनका पन्द्रह अर्थाधिकारोंके प्रतिपाद्य मूल विषयके प्रतिपाद्य सो कोई संबन्ध नहीं है। अद्धापिरमाणका निर्देश करनेवाली छह गाथाएं विवक्षित स्थानोंमें केवल कालके अल्पबहुत्वका कथन करती हैं, इसल्ये इनका भी पन्द्रह अर्थाधिकारोंके प्रतिपाद्य मूलविषयसे कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा नामनिर्देश करनेवाली दो गाथाएं पन्द्रह अर्थाधिकारोंके प्रतिपाद्य कारोंके नामोंका उल्लेखमात्र करती हैं, इसल्ये इनका भी पन्द्रह अर्थाधिकारोंके प्रतिपाद्य विषयसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इस बातका विचार करके यतिवृषम आचार्यने 'पेज्जं वा दोसो वा' इत्यादि गाथाके पहले 'एत्तो सुत्तसमोदारो' यह चूर्णसूत्र कहा है, क्योंकि पन्द्रह अर्थाधिकारोंमेंसे पेज्जदोसविहत्ती नामक पहले अर्थाधिकारके प्रतिपाद्य विषयका यहींसे प्रारंभ होता है। इसके पहले जो कुछ कहा गया है वह विषयकी उत्थानिकामात्र है।

§ ३३२. सूत्रमें आये हुए 'एत्तो' पदका अर्थ 'इस अल्पबहुत्वके ऊपर' ऐसा होता है। जिससे ऐसा अर्थ कर लेना चाहिये कि इस अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके कथनके बाद 'सुत्त-समोदारो' सूत्रका अवतार होता है।

पिडिबद्धगाहाओं च सुत्तं चेव, गुणहरसुहविणिग्गयत्तादो । तासि सुत्तसण्णामकाऊणे एत्तो उविरमगाहाणं सुत्तसण्णा किमहं कीरदे ? एत्तो उविरमगाहाओं कसायपाहुडस्स पण्णारसञ्जरधाहियारेसु पिडिबद्धाओं, पुट्युत्तवारहमाहाओं अद्धापिरमाणणिद्देसगाहाओं च सयलाहियारसाहारणत्थपरूवणादो ण तत्थ पिडबद्धाओं त्ति जाणावणहं । 'सं' इदि विसेसणं किमहं उच्चदे ? णिरुद्धदोसाणुसंगेण अवयारो कीरदि त्ति जाणावणहं ।

शंका-पन्द्र अधिकारों में से किस अधिकार में कितनी गाथाएँ हैं इसका कथन करने-वाली पहलेकी बारह गाथाएँ और कालोंके अल्पबहुत्वसे सम्बन्ध रखनेवाली छह गाथाएं सूत्र ही हैं, क्योंकि ये गाथाएं गुणधर आचार्यके मुखसे निकली हैं। फिर भी इन अठारह गाथाओं को सूत्र न कहकर आगे आनेवाली गाथाओं को किस लिये सूत्र कहा है ?

समाधान—इस अल्पबहुत्वसे आगेकी गाथाएं कषायप्राभृतके पन्द्रह अधिकारोंसे सम्बन्ध रखती हैं। किन्तु पहलेकी बारह गाथाएं और अद्धापरिमाणनिर्देशसम्बन्धी छह गाथाएं समस्त अधिकारोंके साधारण अर्थका कथन करनेवाली होनेसे पन्द्रह अधिकारोंमेंसे किसी एक ही अधिकारसे सम्बन्ध नहीं रखती हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिये इन गाथाओंको छोड़कर शेष गाथाओंको ही सूत्र संज्ञा दी गई है।

शंका-समवतार पदमें 'सं' यह विशेषण किसलिये दिया है ?

समाधान-दोषोंके संसर्गको दूर करके सूत्रका अवतार किया जाता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिये समवतार पदमें 'सं' विशेषण दिया है।

विशेषार्थ — यद्यपि पहले बारह संबन्ध गाथाओं, पन्द्रह अर्थाधिकारोंके नामोंका निर्देश करनेवाली दो गाथाओं और अद्घापरिमाणका निर्देश करनेवाली छह गाथाओं इस-प्रकार कुल बीस गाथाओंका व्याख्यान किया जा चुका है, फिर भी प्रकृतमें बारह सम्बन्ध गाथाएं और छह अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाली गाथाएं इसप्रकार कुल अठारह गाथा-ओंको सूत्र क्यों नहीं कहा इसप्रकार शंका की गई है। इसका यह कारण है कि पन्द्रह अर्था-धिकारोंका नामनिर्देश करनेवाली दो गाथाओंका समावेश एकसी अस्सी गाथाओंमें हो जाता है और एकसी अस्सा गाथाओंको 'गाहासदे आसीदे' इत्यादि गाथाके द्वारा सूत्र संज्ञा दे ही आये हैं। किन्तु पूर्वोक्त अठारह गाथाओंका उन एकसी अस्सी गाथाओंमें समावेश नहीं होता, इसिलये यह शंका बनी रहती है कि अठारह गाथाएँ सूत्र हैं या नहीं? अतः केवछ इन अठारह गाथाओं के सम्बन्धमें शंका की गई है। इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यद्यपि कषायत्राभृतमें आई हुई सभी गाथाएँ सूत्र हैं, फिर भी इन अठारह गाथाओंका पन्द्रह अर्थाधिकारोंके मूल प्रतिपाद्य विषयके साथ कोई संबंध नहीं है, इसका झान करानेके लिये इससे आगे कहे जानेवाले प्रनथको सूत्र कहा है। यहां सूत्रका अर्थ पन्द्रह अर्थाधिकारोंके प्रतिपाद्य विषयका प्रतिपादन करनेवाला कषायप्राभृत प्रनथ है। इससे 'इस अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके आगे कषायप्राभृत प्रनथका अवतार होता है इसप्रकार निष्कर्ष निकाल लेनेसे दोसी तेतीस गाथाओंको सूत्र संज्ञा भी प्राप्त हो जाती है और 'एत्तो सुत्तसमोदारी' इस वचनकी भी सार्थकता सिद्ध हो जाती है।

<sup>(</sup>१)-सण्णमकाऊण ता०। (२) 'सं' इत्यतः 'जाणावणहुं' यावत् पाठो ता० प्रतौ नास्ति।

# पेउजं वा दोसो वा किम्म कसायिम्म कस्स व णयस्स । दुट्टो व किम्म दठवे पियायए को किहं वा वि॥२१॥

§ ३३३. एदस्स गणहरगुणहराइरियआसंकासुत्तस्स पेज-दोसत्थाहियारपिडविद्धस्स अत्थो वृच्चदे। तं जहा-'कस्स' 'किम्म' ति वे वि पदाणि अंतोभावियविच्छत्थाणि, तेणेवं सुत्तत्थो संबंधेयच्वो कस्स णयस्स किम्म किम्म कसायिम्म पेजं होदि। तदिओ 'वा' सदो कसायिम जोजेयच्वो। तेण विदिओ अत्थो एवं वत्तच्वो—किम्म वा कसायिम कस्स वा णयस्स दोतो वा होदि ति। को को णओ किम्म किम्म दव्वे दुट्टो वा होदि को वा किम्म पियायदे ति।

§ ३३४. अपिशन्दो निपातत्वादनेकेष्वर्थेषु वर्तमानोऽप्यत्र चेदित्येतस्यार्थे प्राह्यः। एतेनाशङ्का द्योतिता आत्मीया गुणधरवाचकेन्। उवरि जत्थ 'अवि' सदो णित्थ तत्थ वि एसो चेव अणुवट्टावेयव्वो। एवमामंकिऊण गुणहराहरिएण गंथेण विणा वक्खाणिज्ञमाणत्थो णिणिणबंधणो दुरवहारो त्ति जइवसहाहरिएण णिबंधणं भणिदं।

क्षित नयकी अपेक्षा किस किस कषायमें पेज्ज होता है अथवा किस कषायमें किस नयकी अपेक्षा दोष होता है ? कौन नय किस द्रव्यमें दुष्ट होता है अथवा कौन नय किस द्रव्यमें पेज्ज होता है ॥२१॥

§ ३३३. संघके धारक गुणधर आचार्यके द्वारा कहे गये पेजादोष नामक अर्थाधिकार से सम्बन्ध रखनेवाले इस आगंका सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है-'कस्स' और 'कम्मि' इन दोनों पदोंमें वीप्सारूप अर्थ गिमंत है, इसिलये सूत्रका अर्थ इसप्रकार लगाना चाहिये-किस नयकी अपेक्षा किस किस कषायमें पेजा (द्रव्य) होता है ? गाथामें आये हुए तीसरे 'वा' शब्दको 'कसायम्मि' इस पदके साथ जोड़ना चाहिये, इसिलये दूसरा अर्थ इसप्रकार कहना चाहिये-अथवा किस कषायमें किस नयकी अपेक्षा दोप होता है ? कौन कौन नय किस द्रव्यमें दुष्ट होता है और कौन नय किस द्रव्यमें पेजा होता है ?

§ ३३४. 'अपि' शब्द निपातरूप होनेसे यद्यपि अनेक अथोंमें पाया जाता है तो भी यहाँ 'चेत्' इस अथमें उसका प्रहण करना चाहिये। इसके द्वारा गुणधर वाचकने अपनी आशंका प्रकट की है। आगे जिस सूत्रगाथामें 'अपि' शब्द नहीं पाया जाता है वहां भी इसी 'अपि' शब्दकी अनुवृत्ति कर लेना चाहिये। इसप्रकार आशंका करके गुणधर आचार्य प्रन्थके बिना जिस अर्थका व्याख्यान करते हैं वह अर्थ निबन्धनके बिना धारण करनेके लिये कठिन है, इसिलये यितवृषभ आचार्यने निबन्धन कहा है। अर्थात् उक्त गाथासूत्रमें केवल कुछ आशंकाएं की हैं और उनके द्वारा ही वे प्रकृत अर्थके निरूपणकी सूचना करते हैं। किंतु जबतक उसका सम्बन्ध नहीं बतलाया जायगा तब तक उस अर्थको प्रहण करना कठिन होगा। अतः प्रकृत अर्थका सम्बन्ध बतलानेके लिये यितवृषभ आचार्यने सूत्र कहा है।

<sup>(</sup>१) -स्थार्थ (धें) मृ०

# एदिस्से गाहाए पुरिमद्धस्स विहोसा कायव्वा । तं जहा-ऐगेम-संगहाणं कोहो दोसो, माणो दोसो, माया पेज्जं, खोहो पेज्जं।

§ ३३५. 'एदिस्से गाहाए पुरिमद्धस्स' इत्ति ण वत्तव्वं, अभणिदे वि अवगम्म-माणत्तादो । ण एस दोसो, मंदबुद्धिजणमस्मिऊण परुविदत्तादो । कोहो दोसो, अङ्गसन्तापकम्पच्छायाभङ्गान्ध्य-बाधँय्य-मौक्य-स्मृतिविलोपादिहेतुत्वात्, पितृमात्रादि-प्राणिमारणहेतुत्वात्, सकलानर्थनिबन्धनत्वात् । माणो दोसो क्रोधपृष्ठभावित्वात्, क्रोधोक्ताशेषदोषनिबन्धनत्वात् । माया पेक्रं प्रयोवस्त्वालम्बनत्वात्, स्वनिष्पन्युत्तरकाले मनसः सन्तोषोत्पादकत्वात् । लोहो पेक्रं आन्हादनहेतुत्वात् ।

§ ३३६. कोध-मान-माया-लोभाः दोषः आस्रवत्वादिति चेत्, सत्यमेतत्, किन्त्वत्र आन्हादनानान्हादनहेतुमात्रं विवक्षितं तेन नायं दोषः। प्रेयसि प्रविष्टदोषत्वाद्वा माया-

\* इस गाथाके पूर्वार्धका विशेष विवरण करना चाहिये। वह इसप्रकार है-नैगम-नय और संग्रहनयकी अपेक्षा क्रोध दोष है, मान दोष है, माया पेज्ज है और लोभ पेज्ज है।

३३५. शंका—चूर्णिसूत्रमें 'एदिस्से गाहाए पुरिमद्भस्य' यह नहीं कहना चाहिये, क्योंकि इसके नहीं कहने पर भी उसका तान हो जाता है ?

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन्दबुद्धि प्राणियोंका विचार करके उक्त पद

कोध दोप है, क्योंकि कोधके करनेसे शरीरमें संताप होता है, शरीर कांपने लगता है, उसकी कान्ति बिगढ़ जाती है, आँखोंके सामने अँधियारी छा जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, मुखसे शब्द नहीं निकलता है, स्मृति लुप्त हो जाती है आदि। तथा गुस्सेमें आकर मनुष्य अपने पिता और माता आदि प्राणियोंको मार डालता है और गुस्सा सकल अनर्थोंका कारण है।

मान दोष है, क्योंकि वह कोधके अनन्तर उत्पन्न होता है और कोधके विषयमें कहे गये समस्त दोषोंका कारण है। माया पेज है, क्योंकि उसका आलम्बन प्रिय वस्तु है, अर्थात् अपने लिये प्रिय वस्तुकी प्राप्ति आदिके लिये ही माया की जाती है। तथा वह अपनी निष्पत्तिके अनन्तर कालमें मनमें सन्तोषको उत्पन्न करती है, अर्थात् मायाचारके सफल हो जाने पर मनुष्यको प्रसन्नता होती है। इसीप्रकार लोभ पेडज है, क्योंकि वह प्रसन्नताका कारण है।

§ ३३६. शंका—क्रोध, मान, माया और छोभ ये चारों दोष हैं, क्योंकि वे स्वयं आस्रवरूप हैं या आस्नवके कारण हैं ?

समाधान-यह कहना ठीक है किन्तु यहां पर कौन कषाय आनन्दकी कारण है और

<sup>(</sup>१) "सुलेण सूचिदत्यस्स विसेसिऊण भासा विभासा विवरणं ति वृत्तं होदि।"—जयघ० प्र० पृ० ३११९। (२) "कोहं माणं वऽवीद्दजाइओ बेहं संगहो दोसं। मायालोभं य स वीद्दजाइसामण्यको रागं।।"—विशेषा० गा० ३५३६। (३) —बाधिर्य-मो (मौ) वय—मु०।

लोभी प्रेयान्सी। अरइ-सोय-भय-दुगुंछाओ दोसो, कोहो व्य असुहकारणत्तादो । हस्स-रइ-इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेया पेडजं, लोहो व्य रायकारणत्तादो। कथमेदमणुहिट्टं णव्यदे? गुरूवएसादो, देसामासियचुण्णिसुत्तमवलंबिय पयट्टादो।

अववहारणयस्य कोहो दोसो, माणो दोसो, माया दोसो, लोहो पेज्जं।

कौन आनन्दकी कारण नहीं है इतनेमात्रकी विवक्षा है, इसिलये यह कोई दोष नहीं है। अथवा प्रेममें दोषपना पाया ही जाता है, अतः माया और लोभ प्रेय अर्थात् पेज हैं।

विशेषार्थ—यद्यपि कषायोंके स्वरूपका विचार करनेसे चारों कषाय दोषरूप हैं, क्योंकि वे संसारकी कारण हैं। उनके रहते हुए जीव कर्मबन्धसे मुक्त होकर स्वतन्त्र नहीं हो सकता। पर यहां इस दृष्टिकोणसे विचार नहीं किया गया है। यहां तो केवल इस बातका विचार किया जा रहा है कि उक्त चार कपायोंमें से किन कपायोंके होने पर जीवको आनन्दका अनुभव होता है और किन कपायोंके होने पर जीवको दुःखका अनुभव होता है। इन चारों कपायोंमेंसे कोध और मानको इसलिये दोषरूप बतलाया है कि उमके होने पर जीव अपने विवेकको खो बैठता है और उनसे अनेक अनर्थ उत्पन्न हाते हैं। तथा माया और लोभको इसलिये पेज्ररूप बतलाया है कि उनके होनेका मुख्य कारण प्रिय वस्तु है या उनके सफल हो जाने पर आनन्द होता है।

अरति, शोक, भय और जुगुप्सा दोषरूप हैं, क्योंकि ये सब क्रोधके समान अशुभके कारण हैं। तथा हास्य, रित, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद पेज्जरूप हैं, क्योंकि ये सब स्रोभके समान रागके कारण हैं।

शंका-अरित आदि दोषरूप हैं और हास्य आदि पेजरूप हैं यह सब तो चूर्ण-सूत्रकारने नहीं कहा है, इसिलये ये अमुकरूप हैं यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-गुरुके उपदेशसे जाना जाता है। अथवा चूर्णिसूत्र देशामर्पक है, इसिलये उसका अवलंबन लेकर उक्त कथन किया गया है।

विशेषार्थ—हास्य, रित और तीनों वेद पेज हैं तथा अरित, शोक, भय और जुगुप्सा दोष हैं यह व्यवस्था चूर्णिसूत्रकारने अपने चूर्णिसूत्रमें नहीं दी है। उन्होंने केवल कोध और मानको दोष तथा माया और लोभको पेज कहा है, अतः हास्यादि पेज्जरूप हैं और अरित आदि दोषरूप हैं यह चूर्णिसूत्रसे तो नहीं जाना जाता है, फिर इन्हे पेज और दोषरूप जो कहा गया है वह युक्त नहीं है यह पूर्वोक्त शंकाका सार है। इसका जो समाधान किया गया है वह इसप्रकार है—यद्यपि चूर्णिसूत्रकारने अपने चूर्णिसूत्रमें हास्यादिको पेज और अरित आदिको दोष नहीं कहा है यह ठीक है फिर भी क्रांध और मानको दोष तथा माया और लोभको पेज कहनेवाला पूर्वोक्त सूत्र देशामर्पक है, इसिलये देशामर्षकभावसे 'हास्यादि पेज हैं और अरित आदि दोष हैं' इस कथनका भी प्रहण हो जाता है। देशामर्षक पदका अर्थ प्रष्ठ १० के विशेषार्थमें खोल आये हैं, इसिलये वहांसे जान लेना चाहिये।

क्ष व्यवहार नयको अपेक्षा क्रोध दोष है, मान दोष है, माया दोष है और लोभ पेज्ज है।

<sup>(</sup>१) ''मायं पि दोसिमच्छइ ववहारो जं परोवधायाय। नाओबादाणे च्यिय मुख्या लोभो सि तो रागो।।''-विशेषा० गा० ३५३७।

§ ३३७. क्रोध-मानी दोष इति न्याय्यं, तत्र लोके दोषव्यवहारदर्शनात्, न माया, तत्र तद्वयवहारानुपलम्भादिति १ न, मायायामिष अप्रत्ययहेतुत्व-लोकगिहितत्वयोरूप-लम्भात् । न च लोकिनिन्दितं प्रियं भवति, सर्वदा निन्दातो दुःखोत्पत्तेः ।

§ ३३८. लोहो पेज्जं, लोमेन रक्षितद्रव्यस्य सुखेन जीवनोपलम्भात् । इत्थि-पुरिसवेया पेज्जं, सेसणोकसाया दोसो, तहा लोए संववहारदंसणादो ।

\* उजुसुबस्स कोहो दोसो, माणो णोदोसो णोपेज्जं, माया णो दोसो णोपेज्जं, लोहो पेज्जं।

§ ३३९. कोहो दोसो ति णव्यदे, सयलाणत्यहेउत्तादो । लोहो पेन्जं ति एँदं पि सुगमं, तत्तो समुप्पञ्जमाणतोसुवलंभादो। पंपावसेण कुभोयणं भुंजंतस्स मलिणपट्टत्थोर-वसणस्स कत्तो आहलादो ? ण, तहेव तस्स संतोसुवलंभादो । किंतु माण-मायाओ णो-

३३७ शंका-कोध और मान दोष हैं यह कहना तो युक्त है, क्योंकि लोकमें कोध और मानमें दोषका व्यवहार देखा जाता है। परन्तु मायाको दोष कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मायामें दोषका व्यवहार नहीं देखा जाता है।

समाधान—नहीं, क्योंकि सायामें भी अविश्वासका कारणपना और लोक निन्दितपना देखा जाता है और जो वस्तु लोकनिन्दित होती है वह प्रिय नहीं हो सकती है, क्योंकि निन्दासे हमेशा दुःख ही उत्पन्न होता है।

§ ३३८. लोभ पेज हैं, क्योंकि लोभके द्वारा बचाये हुए द्रव्यसे जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता हुआ पाया जाता है। स्त्रीवेद और पुरुषवेद पेज हैं और रोष नोकषाय दोष हैं, क्योंकि लोकमें इनके बारेमें इसीप्रकारका व्यवहार देखा जाता है।

अध्यास्त्रनयकी अपेक्षा क्रोध दोष है, मान न दोष है और न पेज्ज है, माया न दोष है और न पेज्ज है तथा लोभ पेज्ज है।

§ ३३९. शंका—कोध दोष है यह तो समझमें आता है, क्योंकि वह समस्त अनथोंका कारण है। लोभ पेज है यह भी सरल है, क्योंकि लोभसे आनन्द उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है। यदि कहा जाय कि तीव्र लालचके कारण जो कुभोजन करता है जिसके कपड़े मैले हैं अथवा जिसके पास पहननेके पूरेसे वस्त्र भी नहीं है उसे आनन्द कैसे हो सकता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोभी पुरुषको ऐसी हो बातोंसे संतोष प्राप्त होता है, इसलिये लोभ पेज है यह कहना ठीक है। किन्तु मान और माया न दोष हैं और

<sup>(</sup>१) ''उज्जुसुयमयं कोहो दोसो सेसाणमयमणेगंतो। रागो ति व दोसो ति व परिणामवसेण अवसेखो।। संपयगाहि ति नओ न उवजोगदुगमेगकालिम। अप्पीइपोइमेत्तोवओगको तं तहा दिसइ।। माणो रागो ति मओ साहंकारोवओगकालिम। सो चैव होइ दोसो परगुणदोसोवओगिम।। माया लोभो चैवं परोववावोवओगओ दोसो। मुच्छोवओगकाले रागोऽभिस्संगिलिगो ति।।''--विशेषा० गा० ३५३८--४१। (२) पेज्जं एदं ता०।

दोसो णोपेज्जं त्ति एदं ण णव्वदे, पेज्ज-दोसविजयस्स कसायस्स अणुवलंभादो ति ।

§३४०. एत्थ परिहारो उच्चदे—माण-माया णोदोसो, अंगसंतावाईणमकारणत्तादो। तत्तो समुप्पज्जमाणअंगसंतावादओ दीसंति त्ति ण पच्चवहादुं जुत्तं, माणिणबंधणकोहादो मायाणिबंधणलोहादो च समुप्पज्जमाणाणं तेसिमुवलंभादो। ण च ववहियं कारणं, अणवत्थावत्तीदो। ण च बे वि पेज्जं, तत्तो समुप्पज्जमाणआहलादाणुवलंभादो। तम्हा माण-माया बे वि णोदोसो णोपेज्जं ति जुज्जदे।

\* संदर्स कोहो दोसो, माणो दोसो, माया दोसो, लोहो दोसो। कोहो माणो माया णोपेडजं, लोहो सिया पेडजं।

§ ३४१. कोद-माण-माया-लोहा चत्तारि वि दोसो, अट्ठकम्मासवत्तादो, इह-परलोयविसेसदोसकारणत्तादो । अत्रोपयोगी रलोकः-

न पेज हैं, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि पेज और दोषोंसे भिन्न कपाय नहीं पाई जाती है?

§ ३४०. समाधान—यहां उक्त शंकाका समाधान करते हैं—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा मान और माया दोष नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों अंगसंताप आदिक कारण नहीं हैं। यदि कहा जाय कि मान और मायासे अंगसंताप आदि उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि वहां जो अंगसंताप आदि देखे जाते हैं वे मान और मायासे न होकर मानसे होनेवाले कोधसे और मायासे होनेवाले लंगसे ही सीधे उत्पन्न होते हुए पाये जाते हैं। अतः व्यवधानयुक्त होनेसे वे कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि व्यवहितको कारण माननेसे अनवस्था दोष प्राप्त होता है। उसीप्रकार मान और माया ये दोनों पेज्ज भी नहीं हैं, क्योंकि उनसे आनन्दकी उत्पत्ति होती हुई नहीं पाई जाती हैं, + इसलिये मान और माया ये दोनों न दोष हैं और न पेज्ज हैं यह कथन बन जाता है।

\* शब्दन यकी अपेक्षा क्रोध दोष है, मान दोष है, माया दोष हैं और लोभ दोष है। क्रोध, मान और माया पेज्ज नहीं हैं किन्तु लोभ कथंचित् पेज्ज है।

§ ३४१. क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों दोष है, क्योंकि ये आठों कर्मोंके आश्रवणके कारण हैं तथा इस लोक और परलोकमें विशेष दोषक कारण हैं। यहां उपयोगी हलोक देते हैं—

<sup>(</sup>१) "सद्दाइमयं माणे मायाएऽ व य गुणोवगाराय। उवओगो लोभोच्चि य जओ स तत्थेव अवस्दो।। सेसंसा कोहोऽवि य परोवधायमइत्ति तो दोसो। तत्लब्खणो य लोभो अह मुच्छा केवलो रागो।। मुच्छाणुरं जणं वा रागो संदूसणं ति तो दोसो। सद्दस्स व भयणेयं इयरे एक्केक्क ठियपक्षा।।"--विद्याषा गण ३५४२--४४।

कोधीतिविनाशं मानाद्विनयोपघातमाप्नोति। शाड्यात्प्रत्ययद्दानिं सर्वगुणविनाशको लोभः॥१४६॥

§ ३४२. कोहो माणो माया णोपेज्जं, एदेहिंतो जीवस्स संतोस-परमाणंदाणमभा-बादो । लोहो सिया पेज्जं, तिरयणसाहणविसयलोहादो सग्गापवग्गाणमुप्पत्तिदंसणादो । अवसेसवत्थुविसयलोहो णोपेजं, तत्तो पावुप्पत्तिदंसणादो । ण च धम्मो ण पेजं; सयलसुह-दुक्खकारणाणं धम्माधम्माणं पेज्जदोसत्ताभावे तेसि दोण्हं पि अभावप्पसंगादो ।

## \* 'बुड़ो च कम्हि दच्चे' सि ।

§ ३४३. एयस्स गाहावयवस्स अत्थो बुबदि ति जाणाविदमेदेण सुत्तेण। णेदं परूवेदव्वं, सुगमत्तादो १ ण एस दोसो, मंदमेहजणाणुग्गहट्टं परूविदत्तादो।

#### **\* णेगमस्स** ।

§ ३४४. जेगमणयस्स ताव उच्चदे, सन्वेसिं णयाणमक्रमेण भणणोवायाभावादो ।

मनुष्य क्रोधसे प्रीतिका नाश करता है, मानसे विनयका घात करता है और शठतासे विश्वास खो बैठता है तथा छोभ समस्त गुणोंका नाश करता है ॥१४६॥

§ ३४२ क्रोध, मान, और माया ये तीनों पेज नहीं हैं, क्यों कि इनसे जीवको संतोष और परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होती है। छोभ कथं चित् पेज है, क्यों कि रत्नत्रयके साधन-विषयक छोभसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति देखी जाती है। तथा रोष पदार्थ विषयक छोभ पेज नहीं है, क्यों कि उससे पापकी उत्पत्ति देखी जाती है। यदि कहा जाय कि धर्म पेज नहीं है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्यों कि सब प्रकारके सुख और दुःखके कारणभूत धर्म और अधर्मको पेज और दोषक्षप नहीं मानने पर धर्म और अधर्मके भी अभावका प्रसंग, प्राप्त होता है।

## क्ष कौन नय किस द्रव्यमें द्वेषको प्राप्त होता है।

§ ३४३. अब गाथाके, 'दुष्टो वा किन्ह दव्वे' इस अंशका अर्थ कहते हैं यह इस सूत्र द्वारा जाना गया है।

शंका-इसका कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह सरछ है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन्द्युद्धि जनोंके अनुप्रहके छिये गाथाके इस अंशके अर्थका कथन किया है।

# \* 'दुद्दो व किन्दि दच्वे' इसका अर्थ नैगमनयकी अपेक्षा कहते हैं।

§ ३४४, पहले नैगमनयकी अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि समस्त नयोंकी अपेक्षा एकसाथ कथन करनेका कोई उपाय नहीं है।

<sup>(</sup>१) "कोहो पीइं पणासेइ माणो विणयणासणो। माया मिलाणि णासेइ लोभो सव्वविणासणो।।"
-वश्चे० ८।२।३८। "कोझात्प्रीतिविनाशं मानाद्विनयोपधातमाप्नोति। शाठघात् प्रत्ययहानि सर्वगुणविनाशनं स्रोमात्।।"-प्रथम० इस्रोकः० २५। (२) -विनाशिनो ता०।

# \* दुहो सिया जीवे सिया णोजीवे एवमहभंगेसु ।

§ ३४५. सियासहो णिवायत्तादो जिंद वि अणेगेस अत्थेस वहुदे, तो वि एत्थ 'कत्थ वि काले देसे' ति एदेस अत्थेस वहुमाणो घेत्तव्वो । 'जीवे' एकस्मिन् जीवे किचित् कदाचिद् द्विष्टो भवति, स्पष्टं तथोपलम्भात् । 'सिया णोजोवे' कचित्कदाचिदजीवे द्विष्टो भवति, कदाचित्तथाऽप्रियत्वदर्शनात् । 'एवमहभंगेसं' एदेहि दोहि भंगेहि सह अहुस भंगेस दुहो वत्तव्वो । तं जहा,—सिया जोवेस, सिया णोजीवेस, सिया जीवे च णोजीवे च, सिया जीवेस च णोजीवेस च, सिया जीवेस च णोजीवेस च जीवो दुहो होदि ति अहु भंगा । ण च एदेस कोहुप्पत्ती अप्पसिद्धा, उवलंभादो ।

\* पियायदे को कहिं वा वि' ति एत्थ वि एगमस्स अह भंगा।

§ ३४६. 'कः किसमार्थे प्रियायते' इत्यत्रापि नैगमनयस्याष्ट्री भंगा वक्तव्याः। न चैतेऽप्रसिद्धाः, उपलम्भात्। के ते अट्ठ भंगा १ वृच्चदे−सिया जीवे, सिया णोजीवे,

\* नैगमनयकी अपेक्षा जीव किसी कालमें या किसी देशमें जीवमें द्विष्ट अर्थात् द्वेषयुक्त होता है और किसी कालमें या किसी देशमें अजीवमें द्विष्ट होता है। इसी-प्रकार आठों भंगोंमें समझना चाहिये।

§ २४५. 'स्यात्' शब्द निपातरूप होनेसे यद्याप अनेक अथों में रहता है तो भी यहां पर 'किसा भी कालमें और किसी भी देशमें' इस अथमें उसका ग्रहण करना चाहिये। जीव जीवमें अर्थात् एक जीवमें कहीं पर और किसी कालमें द्विष्ट होता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जीव जीवसे द्वेप करता हुआ पाया जाता है। कहीं पर और किसी कालमें जीव एक अजीवमें द्विष्ट अर्थात् द्वेपयुक्त होता है, क्योंकि कभी कभी इसप्रकारसे अजीवमें अप्रीति देखी जाती है। इसीप्रकार आठों भंगोंमें समझना चाहिये। अर्थात् इन दोनों भंगोंके साथ आठों भंगोंमें द्विष्टका कथन करना चाहिये। वह इसप्रकार है—जीव कहीं और कभी अनेक जीवोंमें, कहीं और कभी अनेक जीवोंमें, कहीं और कभी एक जीवोंमें और एक अजीवमें, कहीं और कभी एक जीवोंमें और एक अजीवोंमें, कहीं और कभी एक जीवोंमें और एक अजीवोंमें, कहीं और कभी किस जीवोंमें और एक अजीवोंमें तथा कहीं और कभी अनेक जीवोंमें और अनेक अजीवोंमें हिए इस-प्रकार ये आठ भंग है। इन एक जीव आदि को ठिकर के उसकी उत्पत्ति देखी जाती है।

\* 'कौन नय किस द्रव्यमें प्रेमभावको प्राप्त होता है' यहाँपर भी नैगमनयकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं।

§ ३४६. 'कौन किस पदार्थमें प्रेम करता है' यहां पर भी नैगमनयकी अपेक्षा आठ भंगोंका कथन करना चाहिये। ये आठों भंग अप्रसिद्ध हैं सो भी बात नहीं है, क्योंकि इनकी उपलब्ध होती है।

शंका-वे आठ भंग कौनसे हैं ?

<sup>(</sup>१) भगेसु च ता०।

सिया जीवेसु, सिया जीवेसु, सिया जीवे च णोजीवे च, सिया जीवे च णोजीवेसु च, सिया जीवेसु च णोजीवेसु च णोजीवेसु च णोजीवेसु च णियसं होदि णेगमस्स । इदो एदस्स अह भंगा वृश्वंति ? संगहासंगहविसयत्तादो ।

#### \* एवं वबहारणयस्स ।

§ ३४७. जहा णेगमस्स अट्ठ भंगा उत्ता तहा ववहारस्स वि वत्तव्वा,। एदेसु अट्ठसु वियाषियभावेण लोगसंववहारदंसणादो। न्यायश्र्यते लोकसंव्यवहारप्रसिद्धवर्थम्, यत्र स नास्ति न स न्यायः, फलरहितत्वात्।

## \* संगहस्स दुहो सञ्बद्वेसु।

§ ३४८. द्विष्टः सर्वद्रव्येषु भवति जीवः, प्रियेष्विप कचित्कदाचिदप्रियत्वदर्शनात्, एतस्यास्मिन् पर्वथा प्रीतिरेवेति नियमानुपलम्भात् ।

## \* पिपायदे सञ्बदञ्बेसु।

समाधान—नैगमनयकी अपेक्षा कहीं और कभी जीवमें, कहीं और कभी अजीवमें, कहीं और कभी अनेक जीवोंमें, कहीं और कभी एक जीव-में और एक अजीवोंमें, कहीं और कभी एक जीवमें और अनेक अजीवोंमें, कहीं और कभी अनेक जीवोंमें और एक अजीवमें तथा कहीं और कभी अनेक जीवोंमें और एक अजीवमें तथा कहीं और कभी अनेक जीवोंमें और अनेक अजीवोंमें जीव प्रेम करता है।

शंका-ये आठों भंग गमनयकी अपेक्षा किस कारण कनै जाते हे हैं ?

समाधान-क्योंकि नैगमनय संप्रह और असंप्रह दोनोंको विषय करता है, इसिलये उसकी अपेक्षा इन आठों भंगोंके होनेमें कोई दोष नहीं आता है।

## क इसीप्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं।

§ ३४७. जिसप्रकार नैगमनयकी अपेक्षा आठ मंग कहे हैं उसीप्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा भी आठ मंग कहने चाहिये, क्योंकि इन आठोंमें प्रिय और अप्रियरूपसे लोकव्यवहार पाया जाता है। न्यायका अनुसरण भी लोकव्यवहारकी प्रसिद्धिके लिये किया जाता है। परन्तु जो न्याय लोकव्यवहारकी सिद्धिमें सहायक नहीं है वह न्याय नहीं है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं पाया जाता है।

#### क संग्रहनयकी अपेक्षा जीव सभी द्रव्योंमें द्वेष करता है।

§ ३४८. संब्रह्मयकी अपेक्षा जीव सभी द्रव्योंमें द्विष्ट अर्थात् द्वेषयुक्त है, क्योंकि प्रिय पदार्थोंमें भी कभी और कहीं पर अप्रीति देखी जाती है। तथा इस जीवकी इस पदार्थमें सर्वथा प्रीति ही है ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं पाया जाता है।

## # तथा संग्रहनयकी अपेक्षा जीव सभी द्रव्योंमें प्रीति करता है।

§ ३४९. सर्वद्रच्येषु प्रियायते सर्वो जीवः, भूत-भविष्यद्वर्त्तमानकालेषु पर्यटतो जीवस्य जात्यादिवशेन विषादिष्वपिप्रीत्युपलम्भात् । पुविल्लअहुभंगे एसो किण्ण इच्छदि ? इच्छदि, किंतु थोवकखरेहि अत्थे णजमाणे बहुवकखरुचारणमणत्थयमिदि अहुभंगेहि ण पर्ववणं कुणह संगहणओ ।

§ ३५०. 'संगह-ववहाराणं दुद्दो सन्वदन्वेसु पियायदे सन्वदन्वेसु' इदि केसि पि आइरियाणं पाढो अत्थि । तत्थ संगहस्स पुन्वं व कारणं वत्तन्वं । ववहारणओ पुण लोगसंवबहारपरतंतो तेण जहा सन्वववहारो दीसइ तहा चेव ववहारइ ववहारणओ । लोगो च कज्जवसेण सन्वदन्वेसु दुद्दो पिआय दीसइ अहुभंगगएसु । ण च अहुिह भंगेहि वयणविसयसंववहारो दीसइ, सन्वदन्वं कत्थ वि कया वि सन्वस्स पियमप्पियं चेदि संववहारदंसणादो । तम्हा संगह-ववहाराणं सिरसत्तमेत्थं इन्छियन्वमिदि विदियस्स पाढस्स अत्थो ।

शंका-पहले नैगमनयकी अपेक्षा कहे गये आठ भंगोंको यह नय क्यों नहीं स्वीकार करता है ?

समाधान—यद्यपि पहले नैगमनयकी अपेक्षासे कहे गये आठ भंगोंको संग्रहनय स्वीकार करता है, किन्तु यह नय संग्रहप्रधान है, अतः इस नयकी दृष्टिमें थोड़े अक्षरोंके द्वारा अर्थका झान हो जाने पर बहुत अक्षरोंका उच्चारण करना निष्फल है, इसिंख्ये यह नय आठों भंगोंके द्वारा प्ररूपण नहीं करता है।

§ ३५०. किन्हीं आचार्यों के मतसे 'संग्रहनय और व्यवहारनयकी अपेक्षा जीव सभी द्रव्यों में द्रेप करता हैं और सभी द्रव्यों में प्रीति करता हैं ऐसा भी पाठ पाया जाता है। इनमें-से संग्रहनयकी अपेक्षा पहले के समान कारण वतलाना चाहिये। अर्थात् 'संग्रहनयकी अपेक्षा जीव सभी द्रव्यों में द्रेप करता हैं और सभी द्रव्यों में राग करता हैं' इसका जो कारण पहले कह आये हैं उसीका यहां भी कथन करना चाहिये। परन्तु व्यवहारनय लोकव्यवहारके अधीन हैं अतः जहाँ जैसा व्यवहार दिखाई देता है, व्यवहारनय उसके अनुसार ही प्रवृत्तिं करता है। अतः आठ मंगोंको प्राप्त हुए सभी द्रव्यों में लोक कार्यवश द्रेप करता हुआ और प्रेम करता हुआ देखा जाता है। पर आठों मंगोंके द्वारा वचनविषयक व्यवहार नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सभी द्रव्य कहीं पर भी और किसी कालमें भी सभीको प्रिय और अप्रिय होते हैं ऐसा व्यवहार देखा जाता है, इसलिये, यहां पर संग्रहनय और व्यवहारनयकी ममानता स्वीकार करनी चाहिये। यह दूसरे पाठका अर्थ है।

<sup>§</sup> ३४९. संग्रहनयकी अपेक्षा सभी जीव सभी द्रव्योंमें प्रीति करते हैं, क्योंकि भूत-कालमें भविष्यकालमें और वर्तमानकालमें भ्रमण करते हुए जीवके जाति आदिकी परवशताके कारण विषादिकमें भी प्रीति पाई जाती है, अर्थात् संसारमें भ्रमण करता हुआ जीव कभी कभी ऐसी जातिमें जनम लेता है, जिसमें विष भी अच्छा लगता है।

<sup>(</sup>१) सरिसत्यमेत्य ता०।

#### # एवसुजुसुदस्स ।

५ ३५१. कुदो ? जेण एत्थुहेसे संगह-ववहारेहि सरिसो। तं पि कुदो? बहुसहुचा-रणाए फलाभावादो। ण च णिष्फलेण ववहरंति ववहारिणो, तेसिमयाणत्तपसंगादो।

विश्लेषार्थ — "दुट्टो वा कम्हि दब्वे" - इत्यादि गाथाका अर्थ कहते हुए वीरसेन स्वामीने दो पाठोंका उल्लेख किया है। पहला पाठ इसप्रकार है—'एवं ववहारणयस्स। संगहस्स दुहो सञ्बद्वेसु। पियायदे सञ्बद्वेसु।' दूसरा पाठ इसप्रकार है—'संगह-ववहाराणं दुट्टो सञ्ब-दग्वेसु, पियायदे सन्वदग्वेसु।' इनमेंसे पहले पाठको स्वयं वीरसेन स्वामीने स्वीकार किया है और दूसरे पाठको अन्य आचार्योंके द्वारा माना गया बतलाया है। संप्रहनयकी दृष्टिसे इन दोनों पाठोंके अर्थमें कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही पाठोंमें संग्रहनयकी अपेक्षा जीव समस्त द्रव्योंमें द्विष्ट होता है और समस्त द्रव्योंमें प्रेम करता हैं यह अर्थ स्वीकार किया है। भेद केवल व्यवहारनयकी अपेक्षासे अर्थ करनेमें है। पहले पाठके अनुसार उक्त गाथांशका अर्थ करने पर व्यवहारनयसे नैगमनयका अनुसरण कराया है और दूसरे पाठके अनुसार उक्त गाथांशका अर्थ करने पर व्यवहारनयको संप्रहनयका अनुसरण कराया है। वीरसेनस्वामीने इन दोनों ही पाठोंकी संगति बिठलाई हैं। पहले पाठको स्वीकार करके वीरसेनस्वामीने जो उत्तर दिया है वह इस प्रकार है-जिसप्रकार नैगमनयसे आठ भंग कह आये हैं उसीप्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा आठ भंग जानना चाहिये, क्योंकि इन आठोंमें प्रिय और अप्रियह्नपसे लोकसंव्यवहार देखा जाता है। तथा दूसरे पाठको स्वीकार करके जो उत्तर दिया है वह इस प्रकार है-आठों भंगोंको प्राप्त सभी द्रव्योंमें कार्यवश राग और द्वेष करता हुआ जीव देखा तो जाता है पर इन आठों भंगोंके द्वारा वचनविषयक संव्यवहार नहीं दिखाई देता है। इन दोनों अथौं पर घ्यानसे जब बिचार किया जाता है तब यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि इनके कथनमें केवल विवक्षाभेद है। पहले पाठमें लोकसंव्यवहारको प्रमुखता दी गई है और इसप्रकार आठ भंगोंका सद्भाव स्वीकार किया गया है। तथा दूसरे पाठमें आठ प्रकारका लोकसंव्यवहार मान कर भी एक साथ वचनव्यवहार आठ प्रकारका नहीं माना गया है और इसप्रकार आठ भंगोंका निषेध किया गया है।

\* इसीप्रकार ऋजुस्त्रनयकी अपेक्षा समझना चाहिये।

§ ३५१. शंका—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा भी इसी प्रकार क्यों समझना चाहिये ?

समाधान—चूंकि इस विषयमें ऋजुसूत्रनय संग्रह्नय और व्यवहारनयके समान है, अतः ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा भी इसी प्रकार समझना चाहिये।

शंका—इस विषयमें ऋजुसूत्रनय संप्रहनय और व्यवहारनयके समान कैसे है ?

समाधान—क्योंकि निष्फल होनेसे जिस प्रकार संप्रह्नय बहुत शब्दोंके उच्चारणको स्वीकार नहीं करता है उसी प्रकार ऋजुसूत्र नय भी निष्फल होनेसे बहुत शब्दोंके उच्चारणको स्वीकार नहीं करता है। जिसका कोई फल नहीं है ऐसा व्यवहार व्यवहारी पुरुष कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे यदि निष्फल व्यवहार करने लगें तो उन्हें अज्ञानीपनेका प्रसंग प्राप्त होता है।

## \* सहस्स णोसव्वदव्वेहि बुद्दो अत्ताणे चेव अत्ताणम्मि पियायदे ।

5 ३५२. एतथ जुत्ती उच्चदे, दोसस्स अहियरणं जीवो अजीवो वा ण होदि, एदिम्म णए दन्वाभावादो । ण दोसस्स दोसंतरमाहारो, सरूवलद्धीए अणिमित्ताणं पुध-भूदाणमाहारत्तविरोहादो, अण्णेण अण्णिम्म धारिज्ञमाणे अण्वत्थाप्पसंगादो । ण च अण्णं अण्णस्स उप्पत्तिणिमित्तं होदि, अणुप्पत्तिसहावस्स उप्पत्तिविरोहादो । अविरोहे च सामण्ण-विसेसेहि असंतस्स गहहसिंगस्स वि परदो समुप्पत्ती होज, अविसेसादो । ण च एवं, गहहस्स मत्थए उप्पण्णिसंगाणुवलंभादो । ण च उप्पञ्जणसहावमण्णत्तो उप्य-ज्जह, तत्थ अण्णवावारस्स फलाभावादो । ण च अण्णिम्ह रुद्दे तस्स रोसस्स फलमण्णो मुंजइ, तत्थेव अंगसंतावादिफलोवलंभादो । ण रुद्देण अण्णिम्ह उप्पाइयदुक्खं पि तेण क्यं, अप्पणो चेय तस्सुप्पत्तीदो, विस-सत्थिग्गवावाराणं चक्कविद्विवसयाणं फलाणु-वलंभादो । तदो अत्ता अत्ताणे चेव दुद्दो पियायदे चेदि सिद्धं ।

ॐ शब्द नयकी अपेक्षा समस्त द्रव्यों के निमित्तसे न द्वेष करता है और न राग करता है, किन्तु आप आपमें द्वेष करता है और आप आपमें राग करता है।

§ ३५२. इस विषयमें युक्ति देते हैं—दोषका आधार न तो जीव है और न अजीव ही है, क्योंकि इछ्त्वसमें द्रव्य नहीं पाया जाता है। दोषका दूसरा दोष भी आधार नहीं है, क्योंकि इस नयकी अपेक्षा जो जिसके स्वरूपकी प्राप्तिमें निमित्त नहीं हैं ऐसे भिन्न पदार्थोंको बाधार माननेमें विराध आता है। तथा अन्य पदार्थ अन्य पदार्थको धारण करता है, इसि एक दोष दूसरे दोषका अधार हो जायगा यदि ऐसा माना जाय तो अनवस्था प्राप्त होती है। तथा इस नयकी अपेक्षा दूसरा पदार्थ दूसरे पदार्थकी उत्पत्तिका निमित्त भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस नयकी अपेक्षा पदार्थ अनुत्पत्तिस्वभाव है, इसि उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि पदार्थ अनुत्पत्तिस्वभाव है, अतः उसकी उत्पत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर सामान्य और विशेष दोनोंक्ष्पसे अविद्यमान गधेके सींगकी दूसरेसे उत्पत्ति होने उगेगी, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। यदि कहा जाय कि अन्यसे गधेके सींगकी उत्पत्ति होती है सो भी बात नहीं है, क्योंकि गधेके मस्तक पर उत्पन्न हुआ सींग नहीं पाया जाता है। तथा जिसका स्वभाव उत्पन्न होने वा है वह अन्यके निमित्तसे उत्पन्न होता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होनेवा पदार्थमें अन्य पदार्थके व्यापारका कोई फल नहीं पाया जाता है।

किसी अन्यके रुष्ट होने पर उस दोषका फल कोई अन्य भोगता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो रुष्ट होता है उसीमें शरीरसंताप आदि फल पाये जाते हैं। रुष्ट पुरुषके द्वारा किसी अन्यमें उत्पन्न किया गया दुःख उस रुष्ट पुरुषके द्वारा किया गया है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपनेसे ही उस दुःखकी उत्पत्ति होती है तथा चक्रवर्तीके उपर किये गये विष, शस्त्र और अग्निके प्रयोगोंका फल नहीं पाया जाता है, इससे भी मालूम होता है कि अपनेसे ही दुःख उत्पन्न होता है। इसलिये शब्दनयकी अपेक्षा आप आपमें ही देष करता है और राग करता है यह सिद्ध हुआ।

## क पोगमासंग हियस्स वत्तव्वएण बारसं अणिओगदाराणि पेजजेहि दोसेहि ।

§ ३५३. णेगमो दुविहो, संगिह ओ असंगिह ओ चेदि । तत्थ असंगिह यणेगमस्स वस्तव्यएण वाचिएण बारस अणियोगहाराणि होति, अण्णेसि पुण णयाणं वस्तव्यएण पण्णारस होति बहुवा थोवा वा, तत्थ णियमाभावादा । अहवा, णेगमस्स असंगिहयस्स वस्तव्यएण जाणि पेज्ञ-दोसाणि समपविभत्तकसायच उक्कविसयाणि, तेहि बारस अणियोग- हाराणि वस्तहसामो सि सुत्तत्थो ।

§ ३५४. एसो णेगमो संगहिओ असंगहिओ चेदि जह दुविहो तो णित्थ णेगमो, विसर्याभावादो । ण तस्स संगहो विसओ, संगहणएण पिडगहिदत्तादो । ण विसेसो, ववहारणएण पिडगहिदत्तादो । ण च संगह-विसेसेहिंतो वदिरित्तो विसओ अत्थि, जेण णेगमणयस्स अत्थित्तं होज ?

§ ३५५ एत्थ परिहारो वुच्चदे-संगह-ववहारणयविसएसु अक्रमेण वद्यमाणो णेगमो। ण च एसो संगह-ववहारणएसु णिवददि, भिण्णविसयत्तादो। ण च एग-विसएहि दुविसओ सरिसो, विरोहादो। तो क्खहिं 'दुविहो णेगमो' त्ति ण घडदे ? ण,

§ ३५३. संप्रहिक और असंप्रहिकके भेदसे नेगमनय दो प्रकारका है। उनमेंसे असंप्र-हिक नेगमनयके कथनसे बारह अनुयोगद्वार होते हैं। किन्तु अन्य नयोंके कथनसे पन्द्रह भी होते हैं, अधिक भी होते हैं और कम भी होते हैं, क्योंकि अन्य नयोंके कथनसे कितने अनु-योगद्वार होते हैं, इसका कोई नियम नहीं पाया जाता है। अथवा, असंप्रहिक नेगमनयके वक्त व्यसे जो पेज और दोष चारों कपायोंके विषयमें समरूपसे विभक्त हैं अर्थात् कोध और मान दोषरूप हैं और माया और लोभ पेजरूप हैं, उनकी अपेक्षा बारह अनुयोगद्वारोंको बत-लाते हैं, यह उक्त सूत्रका अर्थ है।

§ १५४ शंका—यह नैगमनय संप्रहिक और असंप्रहिक भेदसे यदि दो प्रकारका है तो नैगमनय कोई स्वतंत्र नय नहीं रहता है, क्योंकि इसका कोई विषय नहीं पाया जाता है। नैगमका विषय संप्रह है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसको संप्रहनय प्रहण कर छेता है। नैगमनयका विषय विशेष भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे व्यवहारनय प्रहण कर छेता है। और संप्रह और विशेषसे अतिरिक्त कोई विषय भी नहीं पाया जाता है, जिसको विषय करनेके कारण नैगमनयका अस्तित्व सिद्ध होवे ?

§ ३५५. समाधान—अब इस शंकाका समाधान कहते हैं—जो नय संप्रहनय और व्यवहारनयके विषयमें एकसाथ प्रवृत्ति करता है वह नैगमनय है, अतः वह संप्रह और व्यव-हारनयमें अन्तर्भूत नहीं होता है, क्योंकि उसका विषय इन दोनोंके विषयसे भिन्न है।

क्ष असंग्रहिक नैगमनयकी वक्तव्यताकी अपेक्षा पेज्ज और दोषोंके विषयमें बारह अनुयोगद्वार होते हैं।

एयम्मि जीवम्मि वट्टमाणअहिप्पायस्स आलंबणमेएण दुन्भावं गयस्स आधारजीवस्स वि दुन्भावसाविरोहादो ।

§ ३५६. 'एदाणि बारस अणियोगद्दाराणि किन्द्र वत्तव्वाणि' ति बुत्ते पेज्जेसु दोसेसु च । कुदो ? आहारस्स करणत्तविवक्खाए पेज्जेहि दोसेहि' ति .सिद्धीदो । अहवा सहद्वे तहया दहुव्वा, तेण पेज्जेहि दोसेहि सह बारस अणिओगद्दाराणि वत्तव्वाणि ति सिद्धं । 'काणि ताणि बारस अणियोगद्दाराणि' ति उत्ते तेसि णिद्देसद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

\* एगजीवेण सामित्तं कालो श्रंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ संत-पर्वणा दव्वपमाणाणुगमो खेलाणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो श्रंतराणुगमो भागाभागाणुगमो अप्पाबहुगाणुगमो ति ।

§ ३५७. उच्चारणाकत्तारेण आइरिएण जहा सादि-अद्धुव-भावाणिओगद्दारेहि सह

और केवल एक एकको विषय करनेवाले नयोंके साथ दोनोंको विषय करनेवाले नयकी समा-नता नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा मानने पर विरोध आता है।

शंका-यदि ऐसा है तो दो प्रकारका नेगमनय नहीं बन सकता।

समाधान—नहीं, क्योंकि एक जीवमें विद्यमान अभिप्रायके आलंबन भेदसे वह दो प्रकारका हो जाता है और उसका आधारभूत जीव भी दो प्रकारका हो जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं है।

§ ३५६. 'ये बारह अनुयोगद्वार किस विषयमें कहना चाहिये' ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि पेजों और दोषांके विषयमें कहना चाहिये, क्योंकि आधारकी करणरूपसे विवक्षा कर छेने पर पेजोंकी अपेक्षा और दोषोंकी अपेक्षा ये बारह अनुयोगद्वार कहना चाहिये ऐसा सिद्ध हो जाता है। आशय यह है कि चूर्णसूत्रकारने आधारकी करण विवक्षा करके 'पेजोहि दोसेहि' इसप्रकारसे तृतीया विभक्ति रक्खी है, अतः उसका अर्थ करणपरक न छेकर विषयपरक ही छेना चाहिये। अथवा, 'पेजोहि' और 'दोसेहि' इन पदोंमें 'सह' इस अर्थमें तृतीया विभक्ति समझना चाहिये। इसिछये पेज्ज और दोषोंके साथ ये बारह अनुयोगद्वार कहना चाहिये, यह सिद्ध होता है। वे बारह अनुयोगद्वार कीन हैं ऐसा पूछने पर उनका नामनिर्देश करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं—

\* एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भागाभागानुगम और अन्पबहुत्वानुगम इसप्रकार पेन्ज और दोषोंके विषयमें बारह अनुयोगद्वार होते हैं।

§ ३५७. शंका—उच्चारणावृत्तिके कर्ता आचार्यने जिसप्रकार सादि अनुयोगद्वार, अधुव अनुयोगद्वार और भाव अनुयोगद्वारके साथ पन्द्रह अर्थाधिकार कहे हैं, उसीप्रकार

पण्णारस अत्थाहियारा पह्नविद्या तहा जहबसहाहरिएण 'पेन्जं मा दोसं वा' एदिरहे गाहाए अत्थं भणंतेण किण्ण पह्नविद्या ? ण ताव सादि-अदुवअहियारा पह्नविन्जंति, णाणेगजीविवसयकालंतरेहि चेव तदवगमादो । ण भावो वि, णिक्सेवम्मि पह्नविद्या णोजागमभावस्स दव्यकम्मजणिदचेण ओदहयमावेण सिद्धस्स पेन्जस्स दोसस्स य भावा णियोगहारे पुणो पह्नवणाणुववसीदो । उच्चारणाहरिएण पुण अक्वयणिक्सेवेण मंदमेह-जणाणुग्गहहुं पण्णारसअस्थाहियारेहि पह्नवणा कया, तेण दो वि उवएसा अविरुद्धा ।

§ ३५८. संतपरूवणमादीए अकाऊण मज्झे किमहुं सा कया ? जाजेगजीवविसय-संतपरूवणहं । संतपरूवणाए आदीए परूविदाए एगजीवविसया चेव होज, एगजीव-विसयाहियाराणमादीए पिंडदत्तादो । जाजाजीवाहियारेसु पिंडदा जाजाजीवविसया चेव किण्ण होदि ? ज, एगजीवाविजामाविजाणाजीवाहियारेसु पिंडदाए जाजेगजीव-

यतिष्टपभाचार्यने 'पेज्जं वा दोसं वा' इस गाथाका अर्थ कहते समय पन्द्रह अर्थाधिकार क्यों नहीं कहे ?

समाधान—सादि अर्थाधिकार और अधुव अर्थाधिकारका अलगसे कथन तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि नानाजीविषयक और एकजीविषयक काळ और अन्तर अर्थाधिकारों के द्वारा हो उक्त दोनों अर्थाधिकारोंका झान हो जाता है। भाव अर्थाधिकारका भी कथन अलगसे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि द्रव्यकर्मसे उत्पन्न होनेके कारण पेज और दोप औद्यिकभावरूपसे प्रसिद्ध हैं, अतः उनका निक्षेपोंमें नोआगमभावरूपसे कथन किया है, इसिलये उनका भावानुयोगद्वारके द्वारा फिरसे कथन करना ठीक नहीं है। किन्तु उच्चारणाचार्यने इसप्रकारका समावेश न करके निक्षेप पद्धतिसे अनभिज्ञ मन्दबुद्धि जनोंका उपकार करनेके लिये पन्द्रह अर्थाधिकारोंके द्वारा कथन किया है, इसिलये दोनों ही उपदेशोंमें विरोध नहीं है।

§ ३५८. शंका-पूर्वोक्त चूर्णिसूत्रमें सत्प्रक्षणाको सभी अनुयोगद्वारोंके आदिमें न रख कर उसे मध्यमें किसछिये रखा है ?

समाधान—नाना जीवविषयक और एक जीवविषयक अस्तित्वके कथन करनेके छिये उसे मध्यमें रखा है। यदि सत्प्रस्पणाका सभी अनुयोगद्वारोंके आदिमें कथन किया जाता तो एक जीवविषयक अधिकारोंके आदिमें पठित होनेके कारण वह एक जीवविषयक अस्तित्वका ही कथन कर सकती।

शंका-जब कि नाना जीवविषयक अर्थाधिकारों में सरप्रक्षणा कही गई है तो वह नाना जीवविषयक हो क्यों नहीं हो जाती है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि एक जीवके अविनाभाषी नानाजीव विषयक अर्थाधिकारों में पठित होनेसे वह नाना जीव और एक जीव दोनोंको विषय करती है, इसमें कोई विरोध नहीं है।

शंका-नाना जीवविषयक अर्थाधिकार और एक जीवविषयक अर्थाधिकार इन दोनों-

विसयसणेण विरोहाभावादो । णाणेगजीवाहियाराणमाईए पहिदा वि उभयविसया होदि सि किण्ण वेष्यदे ? ण, एगजीवाहियारेहि अंतरिदाए णाणाजीवाहियारेसु उत्तिविरो-हादो । संतपस्वणाए मेदाभावादो णाणाजीवेहि मंगविचओ ण वस्तव्यो ? ण, सावहारण-अणबहारणसंतपस्वणाणमेयस्विरोहादो । संतपस्वणा पुण कत्य होदि ? सव्वाहियाराण-माईए चेव, वारसञ्जत्याहियाराणं जोणिभूदत्तादो ।

६ ३५९. संपिं बालजणउपित्तिणिमित्तमुचारणाइरियपरूविदसमुक्तित्तणं सादि-

के आदिमें यदि उसका पाठ रखा जाय तो भी वह दोनोंको विषय करती है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते हो ?

समाधान-नहीं, क्योंकि इसप्रकारसे पाठ रखनेपर वह एक जीवविषयक अर्थाधि-कारसे व्यवहित हो जाती है, इसिछिये उसकी नानाजीवविषयक अर्थाधिकारोंमें प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है।

शंका—नाना जीवविषयक भंगविचय नामक अर्थाधिकारका सत्प्ररूपणासे कोई भेद नहीं है, इसिळिये नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय नामक अर्थाधिकार नहीं कहना चाहिये?

समाधान—नहीं, क्योंकि अवधारणसहित और अवधारणरहित दोनों सत्प्ररूपणाओंको एक गाननेमें विरोध आता है।

संका-तो सत्प्ररूपणा कहां होती है ?

समाधान-सभी अर्थाधिकारोंके आदिमें ही सत्प्ररूपणा होती है, वर्थोंकि वह बारहों ही अर्थाधिकारोंकी योनिभूत है।

विश्वेषार्थ—सभी अर्थाधिकारोंके प्रारंभमें सत्त्रक्ष्णणाका कथन किया जाता है, तदनुसार सूत्रमें उसका पाठ भी सबसे पहले होना चाहिये। पर चूणिसूत्रकारने उसका पाठ सबसे
पहले न रखकर अनेक जीवोंकी अपेक्षा कहे गये अर्थाधिकारोंके मध्यमें रखा है। चूणिसूत्रकारने ऐसा क्यों किया ? इसका वीरसेनस्वामीने यह कारण बतलाया है कि सत्त्रक्ष्णणाके
विषय नाना जीव और एक जीव दोनों होते हैं। अर्थात् सत्त्रक्ष्णणामें नाना जीव और एक
जीव दोनोंका अस्तित्व बतलाया जाता है, इसलिये चूणिसूत्रकारने एक जीवविषयक अर्थाधिकारोंके आदिमें उसका
नामनिर्देश किया है, जिससे सत्त्रक्ष्णणामें दोनों प्रकारक अर्थाधिकारोंके मध्यमें उसका
नामनिर्देश किया है, जिससे सत्त्रक्ष्णणामें दोनों प्रकारक अर्थाधिकारोंको अनुवृत्ति हो जाती
है। इसप्रकार यद्यपि सत्त्रक्ष्णणाके पाठको मध्यमें रखनेको सार्थकता सिद्ध हो जाती
है तो भी उसका प्रतिपादन सभी अर्थाधिकारोंके प्रारंभमें हो करना चाहिये, क्योंकि किसी
वस्तुका अस्तित्व जाने विना उसके स्वामी आदिका ज्ञान नही किया जा सकता है और इसीलिये वीरसेनस्वामीने चूणिसूत्रकारके द्वारा प्रतिपादित स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंके
आदिमें सबसे पहले उचारणाचार्यके द्वारा कहे गये समुत्कीर्तन अर्थाधिकार अर्थात् सत्त्रक्रवणाका कथन किया है।

§ १५९. अब बालजनोंकी व्युत्पत्तिके लिये उचारणाचार्यके द्वारा कहे गये समुस्की-तना, सादि और अधुब इन तीन अर्थाधिकारोंको बवलाते है। वे इस प्रकार हैं—समुस्कीर्तना अबुवअहियारे च बत्तइस्सामो । तं जहा, सप्तकित्तणाए दुविहो जिहेसी—अधिण आदे-सेण य । ओचेण अत्थि पेज-दोसं । एवं जाव अणाहारे ति वत्तव्यं । णवरि कसा-याजुवादेण कोहकसाईसु माणकसाईसु च अत्थि दोशो । मायकसाईसु लोहकसाईसु अत्थि पेजं । संजमाणुवादेण सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु अत्थि पेजं । एवं सप्तकित्तणा समत्ता ।

§ ३६०. सादि-अदुवाणुगमेण दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओधेण पेज-दोसं किं सादियं किमणादियं किं धुवं किमदुवं १ एगजीवं पहुच सादि अदुवं,

अर्थाधिकारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—एक ओघकी अपेक्षा और दूसरे आदेशकी अपेक्षा। ओघकी अपेक्षा पेज और दोष दोनोंका अस्तित्व है। अनाहारक मार्गणा तक इसीं-प्रकार उनके अस्तित्वका कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी और मानकषायी जीवोंमें दोषका अस्तित्व है तथा मायाकषायी और लोभकषायी जीवोंमें पेज्जका अस्तित्व है। संयम मार्गणाके अनुवादसे सूक्ष्मसापरायगत शृद्धिको प्राप्त संयतोंमें केवल पेज्जका अस्तित्व है। इसप्रकार समुत्कीर्तना अर्थाधिकार समाप्त हुआ।

विशेषार्थ-उचारणवृत्तिके अनुसार पहले जो पन्द्रह अनुयोगद्वार बतला आये हैं उनका कथन ओव और आदेश दो प्रकारसे किया गया है। ओघनिर्देश द्वारा विवक्षित वस्तुकी प्ररूपणा सामान्यरूपसे की जाती है और आदेश निर्देशद्वारा आश्रयभेदसे विवक्षित वस्तुका कथन किया जाता है। पर आश्रयभेदके रहते हुए जहां ओघप्ररूपणा अविकलरूपसे संभव होती है उस आदेश प्ररूपणाको भी ओघके समान कहा जाता है। और जहां ओघ-प्ररूपणा घटित नहीं होती है, उससे भेद पाया जाता है वह आदेशप्ररूपणा कही जाती है। उदाहरणके लिये प्रथम समुत्कीर्तना अर्थाधिकार छे लीजिये। इसमें पहले आश्रयभेदकी विवक्षाके बिना पेज और दोषका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। यह ओघप्ररूपणा है। इसके आगे अनाहारकों तक ओघके समान कथन करनेकी सूचना की है। यहां यद्यपि आश्रयभेद स्वीकार कर छिया गया है पर आश्रयभेदके रहते हुए भी जहां पेज और दोषके अस्तित्वमें कोई अन्तर नहीं आता। सर्वत्र पेज और दोषका समानरूपसे पाया जाना संभव है, वहां इस आदेश प्रक्रणाको ओघके समान कहा है। इसके आगे 'णवरि' कह कर कषाय-मार्गणामें और संयममार्गणाके अवान्तरभेव सुक्ष्मसांपराय संयममें पूर्वोक्त प्ररूपणासे कुछ भेद बतलाया है, अतः यह विशेष आदेश प्ररूपणा है। इसीप्रकार आगे भी जहां पर 'आदे-सेण य' ऐसा न कह कर 'णबरि' पदके द्वारा सामान्य प्ररूपणासे भेद दिखलाया जाय वहां उस प्ररूपणाको विशेष आदेशप्ररूपणा समझना चाहिये।

§ ३६०. सादि और अधुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश।

शंका-ओषनिर्देशकी अपेक्षा पेजा और दोष क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या ध्रुव हैं अथवा क्या अध्रव हैं?

समाधान-एक जीवकी अपेक्षा पेज और दोष दोनों सादि और अध्रव हैं, क्योंकि

पेज्जे दोसे वा सन्वकालमविद्वजीवाणुत्रलंभादो । णाणाजीवे पहुच अणादियं धुवं, पेजें दोसे च वद्भगणजीवाणं आइयंताभावादो । आएसेण सन्वत्थ पेज-दोसं सादि अदुवं, एमेगमग्गणासु सन्वकालमविद्वजीवाभावादो । एवं सादि-अद्भवअदियारा वे वि समसा।

§ ३६१. संपिंह जइवसहाइरियसामित्तसुत्तस्स अत्था उच्चदे—

#### \* कालजोणी सामित्रं।

§ ३६२. सामित्तं कालस्स जोणी उप्पत्तिकारणं। कुदो? सामित्तेण विणा कालपरूवणाणुववत्तीदो। तेण सामित्तं कालादो पुच्वं चेव उच्चदि त्ति भणिदं होदि।

§ ३६ं३. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण ताव उचदे—

पेजमें और दोषमें एक जीव सर्वदा अवस्थित नहीं पाया जाता है। नाना जीवोंकी अपेक्षा पेज और दोष दोनों अनादि और ध्रुव हैं, क्योंकि पेज और दोषमें विद्यमान नाना जीवोंका आदि और अन्त नहीं पाया जाता है।

आदेशनिर्देशकी अपेक्षा सभी मार्गणाओं में पेज और दोष सादि और अध्रव हैं, क्योंकि किसी भी एक मार्गणामें एक जीव सर्वकाल अवस्थित नहीं पाया जाता है। इसप्रकार सादि और अध्रुव ये दोनों ही अर्थाधिकार समाप्त हुए।

विशेषार्थ-पेज और दोषका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। एक जीव इससे अधिक काल तक पेज और दोषमें नहीं पाया जाता है, अतः ओघनिर्देशसे एक जीवकी अपेक्षा पेज और दोषको सादि और अधुव कहा है। इसप्रकार यद्यपि पेज और दोषका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है फिर भी उनकी सर्व काल सन्तान नहीं टूटती है, कोई न कोई जीव पेज और दोषसे युक्त सर्वदा बना ही रहता है। अनादि कालसे लेकर अनन्त कालतक ऐसा एक भी क्षण नहीं है जिस समय पेज और दोषका अभाव कहा जा सके। अतः ओघनिर्देशसे नाना जीवोंकी अपेक्षा पेज और दोषको अनादि और ध्रुव कहा है। आदेशसे गित आदि प्रत्येक मार्गणा और उसके अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा विचार किया जाता है। चूंकि एक मार्गणामें सर्वकाल कोई भी जीव सर्वदा अवस्थित नहीं रहता है, अतः उसके अवस्थाभेदके साथ पेज और दोष भी वदलते रहते हैं, और इसीलिये आदेशकी अपेक्षा पेज और दोष सादि और अधुव हैं।

§ ३६१. अब यतिवृषम आचार्यके द्वारा कहे गये स्वामित्वविषयक सूत्रका अर्थ कहते हैं— \* काल अर्थाधिकारकी योनि स्वामित्व अर्थाधिकार है।

§ ३६२. स्वामित्व काळकी योनि अर्थात् उत्पत्तिका कारण है, क्योंकि स्वामित्व अर्थाधि-कारको प्ररूपणाके बिना काल अर्थाधिकारको प्ररूपणा नहीं बन सकती है, इसलिये काल अर्थाधिकारके पहले स्वामित्व अर्थाधिकारका कथन करते हैं यह उक्त सूत्रका अभिप्राय है।

§ ३६३. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओधनिंदेश और आदेशनिर्देश।

#### क्ष बोसो को होइ ?

§ ३६४. 'दोसो कस्स होदि' चि एश्य वत्तव्यं सस्सामिसंबंधुजोवणहं, अण्णहा सामित्तपरूषणाणुववत्तीदो । एश्य परिहारो उत्यदे—छट्टी मिण्णा वि अश्यि—जहा 'देव-दत्तरस वत्थमलंकारो वा' चि । अमिण्णा वि अश्यि—जहा 'जलस्स धारा, उप्पलस्स फासो वा' चि । जेण दोहि पयारेहि छट्टी संभवह तेण जीवादो कोहस्स मेदो मा होहिदि चि मएण छट्टीणिहेसो ण कथो । सस्सामिसंबंधे अणुजोहदे छदो सामित्तं णव्वदे ? पयरणादो । अथवा छट्टीए अत्थे पटमाणिहेसोयं कओ चि दट्टव्वो, तेण दोसो कस्स होदि चि सिद्धं । किंच, अत्थावचीदो वि संबंधो सस्सामिलक्खणो अत्थि चि णव्वदे । तं जहा—दोसो पजाओ, ण सो दव्वं होदि, णिस्सहावस्स दव्वासयस्स उप्पचि-विणासलक्खणस्स विकालविसयतिलक्खणद्व्यमावविरोहादो । ण च दव्वं दोसो होदि, तिलक्खणस्स दव्वस्स एयलक्खणत्तविरोहादो । वदो सिद्धो मेदो दव्व-पजायाणं । दव्वादो अपुध-

अब ओधनिर्देशकी अपेक्षा कथन करते हैं—

**\* दोषरूप कौन होता है** ?

§ ३६४ शंका—स्वस्वामी सम्बन्धको धतलानेके लिये सूत्रमें 'दोसो कस्स होदि' इस प्रकार षष्ठीविभक्स्यन्त कथन करना चाहिये, अन्यथा स्वामित्वकी प्ररूपणा नहीं बन सकती है ?

समाधान-यहां इस गंकाका परिहार करते हैं-पन्नी विभक्ति भेदमें भी होती है। जैसे, देवदत्तका वस्त्र या देवदत्तका अलंकार। तथा पष्ठी विभक्ति अभेदमें भी होती है। जैसे, जलकी घारा, कमलका स्पर्श। इसप्रकार चूंकि दोनों प्रकारसे पष्ठी विभक्ति संभव है, इसलिये जीवसे कोधका कहीं भेद सिद्ध न हो जाय, इस भयके कारण सूत्रमें 'दोसो कस्स होदि' इसप्रकार पष्ठी निर्देश न करके 'दोसो को होदि' ऐसा कहा है।

शंका—षष्ठी विभक्तिके द्वारा स्वस्वामिसम्बन्धको स्पष्ट न करने पर स्वामित्वका ज्ञान कैसे हो सकता है ?

समाधान-प्रकरणसे स्वामीका ज्ञान हो जाता है, अथवा, षच्छी विभक्तिके अर्थमें चूर्णिवृत्तिकारने प्रथमा विभक्तिका निर्देश किया है ऐसा समझना चाहिये, इसलिये 'दोसो को होति' इस सूत्रका 'दोष किसके होता है' यह अर्थ बन जाता है। दूसरे, यहां पर स्वस्वामिळकाण सम्बन्ध है यह बात अर्थापत्तिकों भी जानी जाती है। उसका खुलासा इस प्रकार है—दोष यह पर्याय है। और पर्याय द्रव्य हो नहीं सकती है, क्योंकि जो दूसरे स्वभावसे रहित है, जिसका आश्रय द्रव्य है और जो उत्पत्ति और विनाशक्तप है उसे तीनों कालोंके विषयभूत उत्पाद, ज्यय और प्रोव्यळकाणवाला द्रव्य माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि दोष द्रव्य है ऐसा मान लेना चाहिये। सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिल्हा-पात्मक द्रव्यकों केवल एकलकाणक्त्य माननेमें विरोध आता है। इसलिये द्रव्य और पर्यायोंका कथं चित्र सेद सिद्ध हो जाता है। तथा पर्यायों द्रव्यसे अभिन्न हेली जाती हैं, इसलिये द्रव्य

भूदपञ्जायदंसणादो सिया ताणममेदो वि अतिथ। ण सो एतथ घेण्यइ, सामित्तिम भण्णमाणे तदसंभवादो। तदो अत्थादो 'दोसो कस्म होदि' ति णव्वदे। 'कोइ-माण-माया-लोहेस दोसो को होदि' ति किण्ण उच्चदे ? ण, णए अस्सिद्ण एदस्स अत्थस्स पुठ्वं चेव परुविदत्तादो। ण च सामित्ते एसा परुवणा संभवइ, विरोहादो। तदो पुठ्विक्लअत्थो चेव घेत्तव्वो।

६ ३६५. ण च एदं पुच्छासुत्तमिदि आसंकियव्वं, किंतु पुच्छाविसयमासंकासुत्त-मिदं। कुदो १ चेदिच्चेदेण अज्झाहारिदेण संबंधादो ।

और पर्यायों में कथं चित् अभेद भी पाया जाता है। पर यहां अभेदका प्रहण नहीं किया है, क्यों कि स्वामित्वका कथन करते समय अभेद बन नहीं सकता है। इसिलये अर्थापत्ति से 'दोसो को होदि' द्वारा दोष किसके होता है यह जाना जाता है।

शंका—कोध, मान, माया और लोभ इनमें दोष कौन होता है, ऐसा सूत्र क्यों नहीं रचा गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नयोंका आश्रय छेकर इस अर्थका कथन पहले ही कर आये हैं। और स्वामित्व अनुयोगद्वारमें यह प्रक्षपणा संभव भी नहीं है, क्योंकि स्वामित्वप्रक्षपणासे उक्त प्रक्षपणाका विरोध आता है। इसिछिये यहां पहलेका अर्थ ही छेना चाहिये।

विशेषार्थ—नैगमादि नयोंकी अपेक्षा कौन कपाय दोषरूप है और कौन कषाय पेजारूप है इसका कथन पहले ही 'पेजां वा दोसो वा' इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते समय कर आये हैं, अतः फिरसे यहां उसके व्याख्यान करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तथा कोधादि पेजा और दोषके भेद हैं। पर यहां स्वामित्वानुयोगद्वारका विचार चल रहा है, अतः यहां पेजा और दोषके विकल्पोंकी प्ररूपणा संभव भी नहीं है। इसलिये प्रकृतमें 'दोसो को होदि' इसका 'दोषका स्वामी कौन है, यही अर्थ लेना चाहिये।

§ ३६५. 'दोसो को होदि' यह प्रच्छासूत्र है ऐसी भी आजंका नहीं करनी चाहिये। किन्तु ऐसा समझना चाहिये कि यह प्रच्छाविषयक आजंका सूत्र है, क्योंकि अध्याहाररूपसे प्राप्त हुए 'चेत्' पदके साथ इस सूत्रका सम्बन्ध है, इसिछये इसे प्रच्छासूत्र न समझ कर प्रच्छाविषयक आजंकासूत्र समझना चाहिये।

विशेषार्थं – वीरसेन स्वामीने 'दोसो को होइ' इसे प्रच्छासूत्र न कहकर प्रच्छाविषयक आशंकासूत्र कहा है। इसका कारण यह है कि इस सूत्रमें 'चेत्' इस परका अध्याहार किया गया है। प्रच्छा अन्य के द्वारा की जाती है और आशंका स्वयं व अन्य के द्वारा उपस्थित की जाती है। प्रच्छावाक्य केवल प्रश्नार्थक रहता है और आशंका वाक्य प्रश्नार्थक होते हुए भी उसमें 'चेत्' परका होना अत्यन्त आवश्यक है। यहां पर 'दोसो को होइ' इस सूत्रमें यदापि 'चेत्' पर नहीं पाया जाता है, फिर भी उसका अध्याहार कर लिया जाता है। इसिल्ये इसे वीरसेन स्वामीने प्रच्छाविषयक आशंकासूत्र कहा है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि इसी प्रकारके और भी बहुतसे सूत्र इसी कसायपाहुड या पर्खंडागममें पाये जाते हैं उन्हें वहां प्रच्छासूत्र भी कहा है। वहां पर भी 'चेत्' परका अध्याहार करके उन्हें प्रच्छाविषयक

## \* अण्णवरो शेरहयो वा तिरिक्को वा मणुस्सो वा देवो वा ।

५ ३६६. णाणोगाहणाउअ-पश्चिहित्य-सेहीबद्वादीहि विसेसामावपह्नचणहुं अण्ण-दरगाहणं। 'देव-णेरह्य-तिहिन्द-मणुस्सा चेन सामिणो होति' ति कथं णव्नदे? चउगइ-विदिरित्तजीवाणमभावादो । ण च दोससामित्ते मण्णमाणे सिद्धाणं संभवो अत्थि, तेसु पेअ-दोसाभावादो । एवं सव्वासु मग्गणासु चितिय वत्तव्वं ।

#### # एवं पेज्जं ।

§ ३६७. जहा दोसस्स परूवणा सामित्तविसया कया तहा पेञ्जस्स वि अव्वा-मोहेण कायव्या, विसेसाभावादो । एवं सामित्तं समत्तं ।

आशंकासूत्र क्यों नहीं कहा। और यदि वहां उतनेसे ही काम चळ जाता है तो प्रकृतमें भी 'चेत्' पदका अध्याहार न करके इसे भी प्रच्छासूत्र कह देते, फिर यहां इसे आशंका-सूत्र कहनेका क्या प्रयोजन है ? इस प्रश्नका यह समाधान है कि प्रकृतमें 'पेज्जं वा दोसो वा' इस गाथाका व्याख्यान चळ रहा है और इस गाथाके अन्तमें गुणधर आचार्यने जो 'अपि' पद दिया है वह 'चेत् इस अर्थमें दिया है और उसका स्वष्टीकरण करते हुए वीर-सेन स्वामी पहले बतलाया आये हैं कि इसके द्वारा गुणधर आचार्यने अपनी आशंका प्रकट की है। मालूम होता है इसी अभिपायसे बीरसेन स्वामीने इसे आशंका सन्न कहा है।

## \* कोई नारकी, कोई तियंच, कोई मनुष्य अथवा कोई देव दोषका स्वामी है।

§ ३६६. ज्ञान, अवगाहन, आयु, पाथड़े, इन्द्रक और श्रेणीवद्ध इत्यादिकी अपेक्षा दोषके स्वामीपनेमें कोई विशेषता नहीं आती है, अर्थात् पूर्वोक्त चारों गतिके जीवोंके यथासंभव ज्ञान, अवगाहना और आयु आदिके अन्तरसे दोषके स्पामीपनेमें कोई अन्तर नहीं पहता है। तथा स्वर्गों और नरकोंमें विवक्षित पटल, श्रेणीबद्ध और इन्द्रक बिल या विमानोंमें निवास करनेसे भी दोषके स्वामीपनेमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है, यह बतलानेके लिये सूत्रमें 'अन्यतर' पदका ग्रहण किया है।

शंका-देव, नारकी, तिर्यच और मनुष्य ही दोषके स्वामी हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि चार गतियोंके अतिरिक्त दोषी जीव नहीं पाये जाते हैं। यद्यपि कहा जा सकता है कि चार गतियोंके अतिरिक्त भी सिद्ध जीव हैं, किन्तु दोषके स्वामीपनेका कथन करते समय सिद्ध जीवोंका प्रहण करना संभव नहीं है, क्योंकि सिद्धोंमें पेज्ञ और दोष दोनोंका अभाव है, अतः देव, नारकी तियंच और मनुष्य ही दोषके स्वामी होते हैं यह निश्चित हो जाता है।

जिसप्रकार गतिमार्गणामें दोषके स्वामीपनेका कथन किया है उसीप्रकार सभी मार्ग-णाओं में विचार कर उसका कथन करना चाहिये।

#### # दोषके स्वामीके समान पेज़के स्वामीका भी कथन करना चाहिये।

§ ३६७. जिसमकार दोषको स्वामित्वविषयक प्रक्रपणा की है उसीप्रकार ज्यामोहसे रहित होकर सावधानीपूर्वक पेज्जकी भी स्वामित्वविषयक प्रक्रपणा करनी चाहिये, क्योंकि दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। इसप्रकार स्वामित्व अर्थाधिकार समाप्त हुआ।

## क्ष कालाणुगमेण दुविहो जिहे सी-ओघेण आदेसेण य।

§ ३६८. तत्थ ओघेण ताब उचदे ।

# क्ष दोस्रो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोसुहुत्तं।

§ ३६९. कुदो १ मुदे वाघादिदे वि कोह-माणाणं अंतोम्रहुत्तं मोत्तूण एग-दो-ममयादीणमणुवलंभादो । जीवहाणे एगसमओ कालम्मि पर्विदो, सो कथमेदेण सह ण विरुज्झदे १ ण, तस्स अण्णाइरियउवएसत्तादो । कोह-माणाणमेगसमयमुदओ होद्ण विदियसमए किण्ण फिहुदे १ ण, साहावियादो । उवसमसेढीदो ओदरमाणपेजनेदगे एग-

\* कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश।

§ ३६८. उनमेंसे पहले ओघकी अपेक्षा कालका कथन करते हैं-

क्ष दोपका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्महूर्त है।

शंका-जघन्य और उत्कृष्टरूपसे भी दोष अन्तर्भुहूर्तकाल तक ही क्यों रहता है ?

§ ३६९. समाधान-क्योंकि जीवके मर जाने पर या बीचमें किसी प्रकारकी रुकावटके आ जाने पर भी क्रोध और मानका काल अन्तर्मुहूर्त छोड़कर एक समय, दो समय आदिरूप नहीं पाया जाता है। अर्थात् किसो भी अवस्थामें दोष अन्तर्मुहूर्तसे कम समय तक नहीं रह मकता।

शंका—जीवस्थानमें कालानुयोगद्वारका वर्णन करते समय क्रोधादिकका काल एक समय भी कहा है, अतः वह कथन इस कथनके साथ विरोधको क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान-नहीं क्योंकि जीवस्थानमें क्रोधादिकका काल जो एक समय कहा है वह अन्य आचार्यके उपदेशानुसार कहा है।

शंका-क्रोध और मानका उदय एक समय तक रह कर दूसरे समयमें नष्ट क्यों नहीं हो जाता है ?

## समाधान-नहीं, क्योंकि अन्तर्मुहर्त तक रहना उसका स्वभाव है।

<sup>(</sup>१) ता०प्रती सूत्रमिदं टीकारूपेण गृहीतम्। (२) "कोहादिकसायोवजोगजुत्ताणं जहण्णकालो मरणवाघादेहिं एगसमयमेत्तो ति जीवट्ठाणादिसु परू विदो सो एत्य किण्ण इच्छिएजदे? ण, चुण्णिसुत्ताहिष्पाएण तहासंभवाणुवलंभादो।" कसायपा० उपजोगा० प्रे० का० पृ० ५८५७। (३) "अणिपदकसायादो कोघ-कसायं गंतूण एगसमयमच्छिय कालं करिय णिरयगई मोत्तूणण्णगइसुप्पण्णस्स एगसमओवलंभादो। कोघस्स वाघादेण एगसमओ णित्य वाघादिदे वि कोघस्सेव समुप्पत्तीदो। एवं सेसितिण्हं कसायाणं पि एगसमयपरूवणा कायव्वा। णवरि एदेसि तिण्हं कसायाणं वाघादेण वि एगसमयपरूवणा कायव्वा। मरणेण एगसमए भण्णमाणे माणस्स मणुसगई मायाए तिरिक्खगई लोभस्स देवगई मोत्तूण सेसासु तिगईसु उप्पाणअव्वो। कुदो ? णिरय-मणुसितिरिक्खदेवगईसु उप्पाणाणं पढमसमए जहाकमेण कोघमाणमायाणं चेवुदयदंसणादो।"—जीवट्ठा० कालाणु० प० ४४४।

समयं दीसेण परिणमिय तदो कालं काद्ण देवेसुप्यण्णे दोसस्स एयसमयसंमवी दीसइ, देवेसुप्पण्णस्स पढमदाए लोमोदयणियमदंसणादो ति णासंकणिजं, एदस्स सुत्तस्सा-हिप्पाएण तहाविहणियमाणन्भवगमादो । अहवा तहाविहसंमवमविविद्यय पयट्ट-मेदं सुत्तिभिदि वक्खाणेयन्वं, अप्पिदाणप्पिदसिद्वीए सन्वत्थ विरोहामावादो । एव-मचक्खुदंसणि-भवसिद्धिय-अभवसिद्धियाणं । एइंदियादिसु अचक्खुदंसणीसु कोह-माण-

शंका-उपशमश्रेणोसे उतर कर पेजाका अनुभव करनेवाला कोई जीव एक समय तक दोषरूपसे परिणमन करके उसके अनन्तर मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ। उसके दोषका सद्भाव एक समय भी देखा जाता है, क्योंकि देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके प्रथम अवस्थामें लोमके उदयका नियम देखा जाता है।

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस सूत्रके अभिप्रायानुसार इस प्रकारका नियम नहीं स्वीकार किया है। अथवा उस प्रकारकी संभावनाकी विवक्षा न करके यह सूत्र कहा है ऐसा व्याख्यान करना चाहिये, क्योंकि मुख्यता और गौणतासे वस्तुकी सिद्धि करने पर कहीं भी विरोध नहीं आता है। इसीप्रकार अचश्चदर्शनी, भवसिद्धिक और अभव-सिद्धिक जीवोंके भी दोष अन्तर्मुहूर्तकाल तक समझना चाहिये।

विशेषार्थ-चूर्णिसूत्रकारने पेन्ज और दोषका जघन्य और उत्कृष्ट काळ अन्तर्सेहूते बतलाया है और जीवस्थानमें कालानुयोगद्वारमें कवायका काल बतलाते समय जघन्य काल एक समय भी कहा है यही इन दोनों उपदेशों में अन्तर है। इसका समाधान वीसेनस्वामीने दो प्रकारसे किया है। एक तो बीरसेनस्बामीने यह बतलाया है कि ये दोनों उपदेश भिन्न दो आचार्यों के हैं, इसिळिये इनमें परस्पर विरोध न मानकर उपदेशभेद मानना चाहिये। इसका यह अभिप्राय है कि मरण और व्याघातके बिना प्रत्येक कषाय अन्तर्मुहुर्त काळतक रहती है यह वात तो दोनों आचार्योंको सम्मत है। पर मरण और व्याघातके होने पर कषायका काल एक समय भी है यह जीवस्थानकारको मान्य है, यतिवृषभ आचार्यको नहीं। इनके अभियाससे मरण और व्याघातके होने पर चालू कषायमें उसके कालतक बाधा नहीं पहती और इसीछिये उन्हें देवगति आदिके पहले समयमें लोभ आदिका ही उदय होता है यह नियम भी मान्य नहीं है। इनके अभिप्रायसे जब विवक्षित कषायका काळ पूरा हो जाता है तभी वह कथाय बदलती है। दूसरे उत्तर द्वारा बीरसेनस्वामीने दोनों उपदेशोंका समन्वय किया है। बीरसेन-स्वामीका कहना है कि व्याघात आदिसे जो कषायका जघन्य काछ एक समय देखा जाता है उसकी विवक्षा न करके कषायके कालसम्बन्धी इस चूर्णिसूत्रकी।प्रवृत्ति हुई है। गुणधर भट्टारकने अद्वापरिमाणका निर्देश करते समय दर्शनोपयोग आदिके जघन्य काल कहे हैं वे व्याघातसे रहित अवस्थाकी अपेक्षासे ही कहे हैं। इससे मालूम होता है कि गुणधर भट्टारकको व्याघातके होने पर उन दर्शनोपयोग आदिके जघन्य काल वहां बतलाये हुए जघन्य कालसे कम भी इष्ट हैं। इन स्थानों में कोधादिके जघन्य काल भी समिमलित हैं। बहुत कुछ संभव है कि इस चूर्णिसूत्रकी प्रवृत्ति उसीके अनुसार हुई हो। यदि ऐसा हो तो यह अभिप्राय भेद न होकर विवक्षा भेदसे कथन भेद हो समझना चाहिये।

शंका-कोध और मानका फारू एकसमय मात्र शेष रहने पर चश्चदर्शनवाले जीव जब

द्वाणमेगसमयावसेसे चक्खुदंसणीसु उववण्णेसु एगसमओ किण्ण लब्मदे ? ण, अचक्खुदंसणस्य छदुमत्थेसु सञ्बद्धमणपायादो ।

**# एवं पेजमणुगंतव्वं।** 

§ ३७०. कुदो ? अ'तो मुहुत्तमेत्तजहण्णुकस्सकालपिडबद्धत्तेण तत्तो मेदाभावादो । एत्य वि एयसमयसंमवमासंकिय पुन्वं व परिहारेयन्वं । एवमोघपरूवणा गदा ।

# आदेसेण गवियाणुबादेण णिरयगदीए णेरइएसु पेज-दोसं केविचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओं।

९ ३७१. कुदो ? तिरिक्ख-मणुस्सेसु पेज्ज-दोसेसु अंतोम्रहुत्तमिन्छदेसु तेसिमद्धाए एगसमयावसेसाए णेरइएसु उप्पण्णेसु एगसमयउवलंभादो ।

एकेन्द्रियादि अचक्षुदर्शनियोंमें उत्पन्न होते हैं तो उस समय अचक्षुदर्शनियोंके कोध और मानका काल एक समय प्रमाण क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि अचक्षदर्शनका छद्मम्थोंके कभी भी विनाश नहीं होता है।

क्र इसीप्रकार पेज्जका काल जानना चाहिए।

§ ३७०. शंका-पेज्जका काल उक्त प्रमाण क्यों समझना चाहिये ?

समाधान—क्यों कि पेउज भी अन्तर्महूर्तमात्र जघन्य और उत्कृष्ट कालके साथ संम्बद्ध है, अर्थात् पेउजका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्महूर्त है, इसलिये दोषसम्बन्धी काल प्रकृपणासे पेउजसम्बन्धी कालप्रकृपणामें कोई भेद नहीं है। यहां पर भी एक समय कालकी आशंका करके पहलेके समान उसका परिहार कर लेना चाहिये।

विशेषार्थ-पहले दोषका कथन करते समय यह बतला आये हैं कि सामान्यकी अपेक्षा उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहूर्तसे कम नहीं हो सकता। उसीप्राकार पेउजका भी समझना चाहिये। मरण और व्याघातादिसे इस अन्तर्मृहूर्त प्रमाण कालमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता। चश्चदर्शनी जीव माया और लोभके कालमें एक समय शेष रह जाने पर एकेन्द्रियादि अचश्चदर्शनवाले जीवोंमें उत्पन्न हो जाते हैं यह कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि अचश्चदर्शन छदास्य जीवोंके सर्वदा पाया जाता है। अतः अचश्चदर्शनी जीवोंके दोषके समान पेउजकी भी एक समयसम्बन्धो प्ररूपणा नहीं बन सकती है।

इसप्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई।

\* आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारिकयोंसे बेज्ज और दोषका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय है।

§ ३७१. शंका-नारिकयों में पेउन और दोषका जघन्य काल एक समय कैसे है ? समाधान-पेउन और दोषमें तिर्यंच और मनुष्योंके अन्तर्मुहूर्त कालतक रहने पर जब पेउन और दोषका काल एक समय शेष रह जाय तब मरकर उनके नारिकयों में उत्पन्न

<sup>(</sup>१) ''गदीसु णिक्खमणपवेसणेण एगसमयो होज्ज।''-कसाय० उवजोगा० प्रे० का० पु० ५८५७।

## # उक्तस्येण श्रंतोसुहुतः ।

९३ ३७२. कुदो १ सामावियादो । एवं सेसाणं सन्वमम्माणाणं वत्तन्वं । णबरि कोध-माण-माया-लोभकसाईस जहण्णुक्तरसेण अंतोम्रहुत्तं । कुदो १ अंतोम्रहु-तेण विणा कसायंतरसंकतीए अभावादो । कम्मइयकायजोगीस जहण्णेण एगसमओ, उक्तरसेण तिण्णि समया । कुदो १ तिसु चेव समएस कम्मइयकायजोगुवलंभादो । एवं कालो समत्तो ।

## क एवं सञ्वाणियोगद्वाराणि अणुगंतञ्वाणि।

§ ३७३. जहा सामित्त-कालाणियोगदाराणि पर्ववदाणि तहा सेसाणि वि जाणिऊण पर्वेयव्वाणि ।

होने पर नारिकयों के पेड़ज और दोषका काल एक समयमात्र पाया जाता है, अतः नारिकयों के पेड़ज और दोषका जघन्य काल एक समयमात्र कहा है।

## \* उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहर्त है।

§ ३७२. शंका—नारिकयोंमें पेज और दोषका उत्क्रष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कैसे हैं ?

समाधान-क्योंकि उत्कृष्टरूपसे अन्तर्मुहूर्त काळतक रहना पेडज और दोषका स्वभाव है, अतः यहाँ पेडज और दोषका उत्कृष्ट काळ अन्तर्मुहूर्त कहा है।

गितमार्गणामें नरकगितगत नारिकयों में पेडज और दोषके कालका जिसप्रकार वर्णन किया है उसीप्रकार शेष मार्गणाओं में करना चाहिये। किन्तु कषायमार्गणा, कार्मणकाययोग और अनाहारक जीवों में इतनी विशेषता है कि कषायमार्गणाकी अपेश्वा क्रोधकषायी, मानकषायी और लोभकषायी जीवों में पेडज और दोषका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्यों कि अन्तर्मुहूर्त हुए बिना एक कषाय दूसरी कषायमें संक्रान्त नहीं होती है अर्थात् अन्तर्मुहूर्त के बाद ही कषायमें परिवर्तन होता है। योगमार्गणाकी अपेश्वा कार्मण काययोगियों में पेडज और दोषका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है, क्यों कि कार्मणकाययोग उत्कृष्टकपसे तीन समय तक ही पाया जाता है। कार्मणकाय-योगियों में पेडज और दोषके कालका जिसप्रकार वर्णन किया है, उसीप्रकार अनाहारकों के भी पेडज और दोषके जालका जिसप्रकार वर्णन किया है, उसीप्रकार अनाहारकों के भी पेडज और दोषका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय समझना चाहिये।

इसप्रकार काळानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

## # इसीप्रकार सब अनुयोगद्वारोंको समझ लेना चाहिये।

६ ३७३. अनन्तरपूर्व जिसप्रकार स्वानित्व अनुयोगद्वार और कालानुयोगद्वारका कथन कर आये हैं उसीप्रकार शेष अनुयोगद्वारोंको भी समझकर उनका कथन करना चाहिये।

<sup>(</sup>१) सेसाणं मग्गणाणं ता०।

६ ३७४. चुण्णिस्तपरुविदसामित्त-कालाणियोगहाराणि परुविय संपिह उचा-रणाइरियपरुविदअणियोगहाराणं परुवणं कस्सामो ।

§ ३७५. अंतराणुगमेण दुविहो णिह सी-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण पेजज-दोसाणमंतरं केविचरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोग्रहुत्तं । णवरि पेजजस्स जहण्णेण एगसमओ । एवं णेदच्वं जाव अणाहारएति । णवरि पेजजस्स एयसमय-संभवो समयाविरोहेणाणुगंतच्वो, सच्वत्थ तदसंभवादो । पंचमणजोगि-पंचविच्जोगि-वेउच्वियमिस्सकायजोगि-आहारकायजोगि-आहारिसस्कायजोगि - कम्मइयकायजोगि-सहुमसांपराइयसुद्धसंजद-सासणसम्माइद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीसु णितथ अंतरं । इदो ? पेज-दोसाणं जहण्णंतरकालादो वि एदेसि उत्तपदकालाणं थोवत्तुवलंभादो । ण च पदंतरगमणमेत्थ संभवइ, एकमिम पदेणिरुद्धे पदंतरगमणविरोहादो । एवमंतरं समत्तं ।

§ ३७६. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य ।

\$ ३७५. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा पेज और दोषका अन्तरकाल कितना है ? पेज और दोषका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि पेजका जघन्य अन्तर एक समय है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पेज्जका जघन्य अन्तर जो एक समय संभव है वह जिसप्रकार आगममें विरोध न आवे उसप्रकार लगा लेना चाहिये, क्योंकि सब मार्गणास्थानोंमें पेज्जका जघन्य अन्तर एक समय नहीं पाया जाता है।

विशेषार्थ—पेज्ज या दोषका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पेज्जके बाद दोषका और दोषके बाद पेज्जका ही उदय होता है, अतः पंज्ज और दोषका अन्तरकाल भी अन्तर्मुहूर्त ही होगा। परन्तु पेज्जका जघन्य अन्तर एक समय भी हो सकता है। यथा—कोई सूक्ष्म सांपरायगुणस्थानवर्ती जीव उपशान्तकषाय हुआ और वहां एक समय रह कर मरा और पेज्जके उदयसे युक्त देव हुआ। इसप्रकार पेज्जका जघन्य अन्तर एक समय हो जाता है। पेज्जका यह जघन्य अन्तर सर्वत्र संभव नहीं है।

पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियकिमश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सूक्ष्मसांपरायसंयमी, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमें यथासम्भव पेज और दोषका अन्तर नहीं पाया जाता है, क्यों कि पेज और दोषके जघन्य अन्तरकालसे भी इन पूर्वोक्त मार्गणास्थानोंका काल अल्प पाया जाता है। यदि कहा जाय कि यहां पर पदान्तरगमन संभव है सो भी बात नहीं है, क्योंकि एक पदमें रुके रहने पर पदान्तरगमनके माननेमें विरोध आता है।

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

<sup>§</sup> ३७४. इसप्रकार चूर्णिसूत्रके द्वारा कहे गये स्वामित्व और कालानुयोगद्वारोंका कथन करके अब उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये शेष अनुयोगद्वारोंका कथन करते हैं-

<sup>§</sup> ३७६. नाना जोवोंका अवलम्बन लेकर भंगविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा पेजा भी सर्वदा नियमसे

तत्व ओचेष पेजं दोसी च णियमा अस्थि। सुगममेंद्रं। एवं जाव अणाद्दारए ति वत्तव्वं। णवरि मणुस्सअपजनएसु णाणेगजीवं पेज-दोसे अस्सिऊण अहु मंगा। तं जहा—सिया पेजं, सिया णोपेजं, सिया पेजाणि, सिया णोपेजाणि, सिया पेजं च णोपेजं च, सिया पेजं

§ ३७७. एवं दोसस्स वि अहु भंगा वर्षक्वा । णाणाजीवप्पणाए कथमेगजीव-भंगुष्पत्ती ? ण, एगजीवेण विणा णाणाजीवाणु ववत्तीदो । एवं वेडिव्बियमिस्सकायजोगि-आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगि-अवगदवेद-उवसमसम्माइड्डि'—सासणसम्माइड्डि-सम्मामिच्छाइड्डीसुअडु भंगा वर्षक्वा । सुहुमसांपराइयसंजदेसु सिया पेजं सिया पेजाणि ति ।

है और दोष भी सर्वदा नियमसे है, क्योंकि पेज और दोषके घारक जीव सर्वदा पाये जाते हैं। इसप्रकार यह कथन सुगम है। सान्तर मार्गणाओंको और जिनमें पेज और दोष पाये नहीं जाते हैं उन मार्गणाओंको छोड़कर अनाहारक मार्गणा तक रोष सभी मार्गणाओं में ओघक समान नाना जीवोंको अपेका पेज और दोषका अस्तित्व कहना चाहिये। सान्तर-मार्गणाओं में से मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तकों में इतनी विशेषता है कि मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तकों में नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा पेज और नोपेजका आश्रय लेकर आठ भंग होते हैं। वे इसप्रकार हैं-कभी एक लब्ध्यपर्याप्तक मनुख्यकी अपेक्षा एक पेजाभाष होता है। कभी एक छब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यको अपेक्षा एक नोपेज्ञभाव होता है। कभो अनेक छब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंकी अपेक्षा अनेक पेजाभाव होते हैं। कभी अनेक लब्ध्यपर्यापक मनुष्योंकी अपेक्षा अनेक नोपेज भाव होते हैं। कभी पेज और नोपेज धर्मसे युक्त एक एक ही छन्ध्यपर्याप्तक मनुष्य पाया जाता है, इसिछये एक साथ एक पेजमाव और एक नोपेजभाव होता है। कभी पेज धर्मसे युक्त एक और नोपेज धर्मसे युक्त अनेक स्वध्यपर्यायप्तक मनुष्य पाये जाते हैं। इसलिये एक पेजभाव और अनेक नोपेजभाव होते हैं। कभी अनेक पेजधर्मसे युक्त और एक नोपेज धर्मसे युक्त लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य पाया जाता है, अतः अनेक पेज्ञभाव और एक नोपेजाभाव होता है। कभी पे अधर्मसे युक्त अनेक और नोपेजाधर्मसे युक्त अनेक छन्ध्यपर्याप्तक मनुष्य पाये जाते हैं, अतः अनेक पेजमाव और अनेक नोपेजमाव होते हैं।

§ ३७७. इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यों दोषके भी आठ भंग कहना चाहिये।

शंका—भंगविषयमें नाना जीवोंकी प्रधानतासे कथन करने पर एक जीवकी अपेक्षा भंग कैसे बन सकते हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि एक जीवके विना नाना जीव नहीं वन सकते हैं, इसिछये भंगविचयमें नाना जीवोंको प्रधानताके रहने पर भी एक जीवकी अपेक्षा भी भंग वन जाते हैं।

इसीप्रकार वैकिथिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अप-गतवेद, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्वादृष्टि जीवोंमेंसे प्रत्येकमें आठ आठ भंग कहना चाहिये। परन्तु सूक्ष्मसांपरायिक संयमी जीवोंमें कदाचित् एक पेज है और कदाचित् अनेक पेज हैं इसप्रकार दो भंगोंका ही कथन करना चाहिये।

<sup>(</sup>१) ता॰प्रती उषसमसम्माइदिङ इति पाठो नास्ति ।

एत्थ णिरय-देवमईसु जहाकमं पेज्ज-दोसं सिया अत्थि ति वत्तव्वं, उवेजोगसुत्तस्साहि-प्राएण तत्थेगकसायोबजुत्ताणं पि जीवाणं कदाचिकमावेण संभवोवलंभादो ति णासंक-णिजं, उचारणाहिप्पाएण चदुसु वि गदीसु चदुकसाओवजुत्ताणं णियमा अत्थित्त-दंसणादो । एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो ।

§ ३७८. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण पेज्जं सन्वजीवाणं केविडिओ भागो १ दुभागो सादिरेओ । दोसो सन्वजीवाणं केविडिओ

शंका—नरकगित और देवगितमें यथाक्रम पेडज और दोष कदाचित् होता है। अर्थात् नरकगितमें पेडज और देवगितमें दोष कभी कभी पाया जाता है सर्वदा नहीं, ऐसा कथन करना चाहिये, क्योंकि उपयोग अधिकारगतसूत्रके अभिप्रायानुसार नरकगित और देवगितमें एक कषायसे उपयुक्त जीवोंका भी कभी कभी संभव पाया जाता है।

समाधान—ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उच्चारणाचार्यके अभि-प्रायानुसार चारों ही गतियोंमें चारों कषायोंसे उपयुक्त जीवोंका अस्तित्व नियमसे देखा जाता है,

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

विशेषार्थ -- जिन मार्गणाओं से युक्त जीव कभी होते और कभी नहीं भी होते उन्हें सान्तरं मार्गणा कहा है। आगममें ऐसी मार्गणाएं आठ गिनाई हैं। कपायसहित अपगतवेद भी एक ऐसा ही भागणास्थान है जो सर्वदा नहीं पाया जाता। इसप्रकार ये पूर्वोक्त मार्गणा स्थान सान्तर होनेसे इनमें कभी एक और कभी अनेक जीव पाये जाते हैं। इसिल्ये इनके पेज्ज और दोषके साथ प्रत्येक और संयोगी भंग उत्पन्न करने पर आठ भंग होते हैं जो अनन्तर पूर्व गिनाये ही हैं। पर सूक्ष्मसंपरायमें पेज्जभाव ही होता है, इसिलये वहां एक जीवकी अपेक्षा पेजनभाव और नाना जीवोंको अपेक्षा पेजनभाव ये दो ही भंग होंगे। तथा इन मार्गणास्थानोंको छोड़ कर जिनमें कषाय संभव है ऐसी शेष सभी मार्गणाओं में नाना जीवोंकी अपेक्षा पेज्जभाव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दोषभाव ये दो भंग ही होंगे। यद्यपि यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि आगे उपयोगाधिकारमें चूर्णिसूत्रकारने यह बताया है कि देव और नारकी कदाचित् एक कषायसे और कदाचित् दो, तीन और चार कषायोंसे उपयुक्त होते हैं, इसिंखये नारिकयोंमें पेडज और देवोंमें दोष कभी होता है और कभी नहीं भी होता, इस दृष्टिसे यहां भंगोंका संप्रह क्यों नहीं किया ? पर इस विषयमें उच्चारणाका अभिप्राय चूर्णिसूत्रकारसे मिलता हुआ नहीं है। उच्चारणका यह अभिप्राय है कि चारों गतिके जीव सर्वदा चारों कषायोंसे उपयुक्त होते हैं और यहां उच्चारणाके अभिप्रायनुसार भंग-विचयका कथन किया जा रहा है, इसिछये यहां चूर्णिसूत्रके अभिप्रायका संप्रह नहीं किया।

§ ३७८. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओचनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओचनिर्दशकी अपेक्षा पेज्जयुक्त जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ?

<sup>(</sup>१) ''तदो का च गदी एगसमएण एगकसाओवजुत्ता वा दुकसाओवजुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा चिकसायोवजुत्ता वा चिकसायोवजुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा चिकसायोवजुत्ता वा ति एदं पुच्छासुत्तं । तदो णिदिरसणं णिरयदेवगदीणमेदे वियप्पा अत्थि । सेसाओ गदीओ णियमा चदुकसायोवजुत्ताओ ।'' -कसाय० उपयोगा० प्रे० पृ० ५९१६ ।

मानो ? दुनागो देखणो। एवं सञ्वतिश्वित्त-सञ्वमणुस्स-सञ्वण्हंदिय-सञ्विविगिलि-दिय-सञ्वणंविदिय - पंचकायबादरसुदुम-तसपज्ञ तापन्जत्त-दोविचिजोगि-कायजोगि-कायजोगि-कारालियकायजोगि-कोरालियमिस्सकायजोगि-आहारकायजोगि-माहारिमस्सकायजोगि-कम्मह्यकायजोगि-णवुसंयवेद-मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-मण्वज्ञवणाणि-संजद-सामा - इयछेदोवद्वावणसंजद-परिहारिबसुद्धिसंजद - संजदासंजद - चक्खुदंसणि - अचक्खुदंसणि-कण्ह-काउ-पम्मलेस्सा-मवसिद्धिय-अभवसिद्धिय - मिन्छादिद्वि- असण्ण-आहारि-अणाहारि त्रि वत्तव्वं।

§ ३७९. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु पेन्जं सम्वजीवाणं केविडिओ मागी १ संखेजिति गागी १ दोसी सन्वजीवाणं केविडिओ भागी १ संखेजिता मागा। एत्थ कोइ-माणकसाया दोसी 'माया-लीमकसाया पेजं, णव णोकसाया णोपेन्जं णोदोसी चि चेचन्वं, अण्णहा णेरइएसु भागामागाभावो होर्जे, णवुंसयवेदोदइन्लाणं णेरइयाणं

पेजायुक्त जीव सब जीवोंके कुछ अधिक आधेमाग प्रमाण हैं। दोषयुक्त जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण है ? दोषयुक्त जीव सब जीवोंके कुछ कम आधेमाग प्रमाण है। अर्थात् आधेसे कुछ, अधिक जीव पेजारूप हैं और आधेसे कुछ, कम जीव दोषरूप हैं। इसीप्रकार पाचों प्रकारके तिर्यंच, चारों प्रकारके मनुष्य, बादर और सूक्ष्म तथा उनमें पर्याप्त और अपर्याप्त मेदबाले सभी प्रकारके पिकेन्द्रिय जीव, पर्याप्त और अपर्याप्त मेदबाले सभी पंचेन्द्रिय जीव, संज्ञी और असंज्ञी तथा उनमें पर्याप्त और अपर्याप्त मेदबाले सभी पंचेन्द्रिय जीव, बादर और सूक्ष्मरूप पांचों स्थावरकाय, पर्याप्त और अपर्याप्त मेदबे दो प्रकारके प्रसकाय, सामान्य बचनयोगी और अनुभयवचनयोगी इसप्रकार दो बचनयोगी, सामान्य काययोगी, औदारिकिमश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, सामान्य संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, चश्चदर्शनवाले, अवले अचशुदर्शनवाले, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कपोतलेश्यावाले, पद्मरूप्त स्थावाले, मन्य स्थाव स्थ

§ ३७९. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारिकयोंमें पेज्जयुक्त नारकी जीव सभी नारकी जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? पेज्जयुक्त नारकी सामान्य नारिकयोंके संख्यातवें भाग हैं। दोषयुक्त नारकी सामान्य नारिकयोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? दोषयुक्त नारकी सामान्य नारिकयोंके संख्यात बहुभाग हैं। नरकगतिमें कोध और मान कषाय दोष हैं, माया और छोभकषाय पेडज हैं तथा नो नोकषाय नोपेडज और नोदोष हैं ऐसा प्रहण करना चाहिये, अन्यथा नारिकयोंमें भागाभागका अभाव हो जायगा, क्योंकि पूर्वोक्त कथनानुसार

<sup>(</sup>१) ता॰ प्रती सन्वविगलिदिय इति पाठो नास्ति। (२) ता॰ प्रती होज एवं इति पाठ उपलम्यते।

सन्वेसि पि पेजमानुबलंमादो । एवमण्णासु मगाणासु वि, तिवेदोदयविदिशमग्रमणा-मावादो । पुन्निक्लबक्खाणेण कथं ण विरोहो ? अप्वियाणिप्यणयावलंक्णादो ण विरोहो । एवं सन्तसु पुढवीसु । देवगदीए पेउजं सन्बजीवाणं केविडओ मागो ? संखेजजा मागा । दोसो सन्वजीवाणं केविडिओ मागो ? संखेजिदिमागो । एवं पंचमणजोगि-तिण्णि-विज्ञोगि-वेउ न्वियकायजोगि - वेउ न्वियमिस्सकायजोगि - इत्थिवेद - पुरिसवेदविभंग-णाणि-आमिणिबोहियणाणि-सुदणाणि-ओहिणाणि - ओहिदंसणि-तेउलेस्सा - सुकलेस्सा-

पेडज और दोषकी व्यवस्था करने पर नपुंसकवेदके उदयसे युक्त सभी नारिकयों के पेडजभाव पाया जाता है। इसीप्रकार अन्य मार्गणाओं में भी समझना चाहिये, क्यों कि तीनों वेदों के उदयके बिना कोई मार्गणा नहीं पाई जाती है।

शंका—पहले अरित, शोक, भय और जुगुप्साको दोषरूप और शेष नोकषायोंको पेउजरूप कह आये हैं और यहाँ पर सभी नोकषायोंको नोपेउज और नोदोषरूप कहा है। अतः पूर्व कथनके साथ इस कथनका विरोध क्यों नहीं है ?

समाधान-मुख्य और गौण नयका अवलंबन लेनेसे विरोध नहीं है।

विशेषार्थ-पहले 'पेडजं वा दोसो वा' इस गाथाका व्याख्यान करते समय नैगमन्यकां अपेक्षा नौ नोकषायों में हास्य, रित और तीनों वेदों को पेडज तथा रोप नोकषायों को दोष कहा है। और यहां असंग्रहिक नैगमनयकी अपेक्षा बारह अनुयोगद्वारों का कथन करते समय नौ नोकषायों को नोपेडज और नोदोप कहा है सो इसका क्या कारण है ? समाधान यह है कि यदि यहां पूर्वोक्त दृष्टिसे नौ नोकषायों को पेडज और दोष माना जायगा तो पेडज और दोषक्रपसे सभी मार्गणाओं में जीवों का भागाभाग करना कठिन हो जायगा। और पेडज और दोषकी अपेक्षा जीवों का भागाभाग न हो सकने से अन्य अनुयोगद्वारों के द्वारा भी पेडज और दोषकी अपेक्षा जीवों का स्पर्शन, क्षेत्र, काल और अल्पबहुत्व आदि नहीं बताये जा सकेंगे। अतः पहले जिस दृष्टिसे नौ नोकषायों को पेडज और दोष कहा है उसे गीण कर देना चाहिये और नौ नोकषाय नोपेडज और नोदोध हैं इस दृष्टिको प्रधान करके यहां पेडज और दोषकी अपेक्षा बारह अनुयोगद्वारों के द्वारा जीवों का स्पर्शन, क्षेत्र, भागाभाग आदि कहना चाहिये। नैगमनयमें यह सब विवक्षा भेद असंभव भी नहीं है, क्यों कि उसकी गोण और मुख्य भावसे सभी विषयों में प्रवृत्ति होती है। इसप्रकार विचार करने पर विवक्षाभेदसे दोनों कथन समीचीन हैं यह सिद्ध हो जाता है।

सामान्य नारिकयोंमें पेडज और दोषाकी अपेक्षा जिसप्रकार भागाभाग बतलाया है उसीप्रकार सातों प्रथिवियोंमें समझना चाहिये।

देवगितमें पेडजयुक्त देव समस्त देवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? पेडजयुक्त देव समस्त देवोंके संख्यात बहुभाग हैं। दोषयुक्त देव समस्त देवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? दोषयुक्त देव समस्त देवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? दोषयुक्त देव समस्त देवोंके संख्यात बहुभाग हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, सामान्य और अनुभयको छोड़कर तीनों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिव्रानी, अवधिद्रानी, तेजो-छेरयावाछे, शुक्लछेरयावाछे, सामान्य सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, सप्राम-

-सम्मादिष्ठि - खह्यसम्मादिष्ठि - वेदगसम्मादिष्ठि - उवसमसम्मादिष्ठि-सासणसम्मादिष्ठि-सम्मामिन्छाइष्ट्रि-सण्णि ति वत्तन्वं । चत्तारिकसाएसु सुहुमसापराह्यसुद्धिसंजदेसु च णित्य मागाभागं, एगपदत्तादो । एवं भागाभागं समत्तं ।

§ ३८०. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओचेण आदेसेण य । तत्थ ओचेण पेजदोसविहत्तिया केविडिया १ अणंता । एवं तिरिक्ख—सञ्चएइंदिय-वणप्फदिकाइय-णिगोदजीव - बादरसुद्रुमपज्जत्तापज्जत्त-कायजोगि-ओरालियकायजोगि-ओरालियमिस्स-कायजोगि-कम्मइयकायजोगि-णवुंसयवेद-कोह-माण-माया-लोहकसाइ-मदि-सुदअण्णाणि-

सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्निध्यादृष्टि और संज्ञी इन जीवोंके भी समझना चाहिये। अर्थात् विवक्षित उक्त मार्गणास्थानोंमें संख्यात बहुभाग जेज्ञयुक्त और संख्यात एकभाग दोषयुक्त जीव हैं। चारों कषायोंमें और सूक्ष्मसांपरायिकशुद्धिसंयत जीवोंमें भागा-भाग नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां एक ही मार्गणास्थान है, अर्थात् विवक्षित मार्गणा स्थानोंको छोड़कर अन्यत्र चारों कषायोंसे उपयुक्त जीव सर्वदा पाये जाते हैं। किन्तु विवक्षित मार्गणास्थानोंमेंसे कषायमार्गणामें जहां जो कषाय है वहां उसीका उदय है अन्यका नहीं इसिलिये एक स्थान है। तथा सूक्ष्मसांपरायमें केवल लोभका हो उदय है, अतः वहां भी दो स्थान नहीं हैं, अतः इनमें भागाभाग नहीं होता।

विशेषार्थ-भागाभागमें कीन किसके कितने भागप्रमाण हैं इसका मुख्यरूपसे विचार किया जाता है। प्रकृतमें सामान्यरूपसे और विशेषरूपसे पेज और दोषभावको प्राप्त जीव किसके कितने भागप्रमाण हैं यह वताया गया है। लोकमें जितने सकषाय जीव हैं उनमें आवेसे अधिक जीव पेज्जभावको प्राप्त हैं और आवेसे कुछ कम जीव दोषभावको प्राप्त हैं। मार्गणास्थानोंको अपेक्षा विचार करने पर उनकी प्ररूपणा चार प्रकारसे हो जाती है। कुछ मार्गणास्थानोंमें पेज और दोषभावको प्राप्त जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान ही है। कुछ मार्गणास्थानोंमें संख्यात वहुमाग जीव दोषभावको प्राप्त जीव पेज्जभावको प्राप्त हैं। तथा कुछ मार्गणास्थानोंमें संख्यात वहुमाग जीव दोषभावको प्राप्त हैं। तथा कषाय मार्गणा और सूक्ष्म सांपरायसंयत ये ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें पेज्ज और दोषकी अपेक्षा भागाभाग संभव नहीं है। जिन मार्गणाओंमें पेज्ज और दोषकी अपेक्षा न्यूनाधिक या संख्यात बहुभाग और संख्यात एक-भागप्रमाण जीव हैं उनके नाम मूलमें गिनाये ही हैं।

इसप्रकार भागाभागानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ३८०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमें से ओघनिर्देशकी अपेक्षा पेउन और दोषसे युक्त जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार तियेच सामान्य, सभी एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, बादर वनस्पति-कायिक, सूक्ष्मवनस्पतिकायिक, बादर निगोद जीव, सूक्ष्मनिगोद जीव, बादर वनस्पति-कायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिकपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति-कायिक अपर्याप्त, बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, सामान्य काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्यण- असंजद-अचयन्तुदंसणि-तिण्णिलेस्सा-भवसिद्धिय-अभवसिद्धिय - मिच्छादिष्टि - असण्णि-आहार-अणाहारए ति बत्तव्यं।

§ ३८१. आदेसेण णिरयगईए णेरइएस पेज्ज-दोसिवहत्तिया केतिया? असंखेज्जा। एवं सत्तसु पुढवीसु। पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तापज्जत्त-जोणिणी-मणुस्स-मणुस्सअपज्जत्त-देवा भवणवासियादि जाव अवराइदंता सक्वविगलिदिय-पंचिदिय-पंचिदिय-पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्तापज्जत्त-] तस-तसपज्जत्तापज्जत्त-चत्तारिकाय-वादरसुहुमपज्जत्तापज्जत्त-पंचमणजोगि- पंचविजोगि - वेउव्वियकायजोगि - वेउव्वियमिस्सकायजोगि-इत्थिवेद-पुरिसवेद-विभंगणाणि-आभिणिबोहियणाणि-सुदणाणि - ओहिणाणि-संजदासंजद-चक्खु-दंसिण-ओहिदंसिण-तेउ-पम्प - सुकलेस्सा - सम्माइहि - खइयसम्माइहि - वेदगसम्माइहि-सम्मामिच्छाइहि-सण्णि ति वत्तव्वं।

§ ३८२. मणुस्सपन्जत्त-मणुसिणीसु पेन्जदोसबिहत्तिया केत्तिया ? संखेन्जा ।

काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी, लोभकषायी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नोललेश्यावाले, कपोतलेश्यावाले, भन्य, अभन्य, मिण्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक इनमें भी कहना चाहिये। अर्थात् पूर्वोक्त मार्गणास्थानोंमेंसे प्रत्येक स्थानमें पेज्जक्य और दोषक्षप जीव अनन्त है।

§ ३८१. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारिकयों में पेज और दोषविभक्तिवाले जीव कित्ने हैं ? असंख्यात हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियों में कथन करना चाहिये। पंचे-न्द्रिय तिर्येच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्येच, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त तिर्येच, योनिनी तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य, भवनवासियोंसे छेकर अपराजित विमान तक प्रत्येक स्थानके देव, पर्याप्त और अपर्याप्त सभी विकलेन्द्रिय, सामान्य पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, पंचेन्द्रिय अप-र्याप्त, समान्य त्रस, त्रस पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, पृथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवोकायिक, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवी-कायिक पर्याप्त, सुक्ष्म पृथिबीकायिक अपर्याप्त, अप्कायिक, बाद्र अप्कायिक, सुक्ष्म अप्का-यिक, बादर अप्कोयिक पर्याप्त, बादर अप्कायिक अपर्याप्त, सृक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त, सृक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्त, तेजस्कायिक, बादर तेजस्कायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, बादर तेजस्कायिक पर्याप्त, बादर तेजस्कायिक अपर्याप्त, सृक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त, सृक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, बादर वायुकोयिक पर्याप्त, बादर वायु-कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, पांचौं मनोयोगी, पांचौं वचनयोगी, वैकियिककाययोगी, वैकियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, आभिनिबोधिक-श्वानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, तेजोळश्यावाले, पद्म-लेश्याबाले, शुक्ललेश्याबाले, सामान्य सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि, जीप-शिमक सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संज्ञी जीबोंमें इसी प्रकार कथन करना चाहिये। अर्थात् इनमेंसे प्रत्येक मार्गणास्थानमें पेज और दोषविभक्तिवासे जीव असंख्यात है।

§ ३८२. मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें पेज्ज और दोष विभक्तिवाले जीव कितने हैं ! संख्यात हैं । सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें भी इसीप्रकार अर्थात् संख्यात जानने चाहिये । इसी-

सञ्बद्धसिद्धिविमाणवासियदेव।णमेवं चैव । एवमाहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगि-अवगदवेद-मणपञ्जवणाणि-संजद-सामाइयछेदोवद्वावणसुद्धिसंजद - परिहारविसुद्धिसंजद-सुहुमसांपराहए ति वत्तव्वं । एवं परिमाणं समत्तं ।

§ ३८३. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिद्देसो—ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण पेन्जदोसविहित्तिया केवित खेते ? सव्वलोए । एवं सव्वासिमणंतरासीणं वत्तव्वं । पुढिविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइयाणं तेसि वादर-वादरअपन्जत्ताणं सुहुम-पुढिविकाइय-सुहुमआउकाइय-सुहुमतेउकाइय-सुहुमवाउकाइयाणं तेसि पञ्जत्तापन्जत्ताणं वादरवणप्फिदपत्तेवसरीर-वादरणिगोदपिदिद्विदाणं तेसिमपन्जत्ताणं च ओघभंगो । वादर-वाउपन्जत्ता केवित खेते ? लोगस्स संखेन्जदिमागे। णिरयगइयादिसेसमग्गणाणं परित्ता-परित्तरासीणं पेन्जदोसविहित्तिया केवित खेते ? लोगस्स असंन्जदिमागे। एवं खेतं समत्तं।

भकार आहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्वारिवशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसांपरायिक संयतोमें भी कथन करना चाहिये। अर्थात् इन मार्गणा स्थानोंमेंसे प्रत्येक स्थानमें पेडज और दोष विभक्तिवाले जीव संख्यात हैं।

विशेषार्थ-परिमाणानुयोगद्वारमें पेउन और दोषसे युक्त जीवोंकी संख्या बतलाई गई है। यह प्ररूपणा ओघ और आदेशके भेदसे दो प्रकारकी है। ओघप्ररूपणामें पेज और दोषसे युक्त समस्त जीवराशिका प्रमाण अनन्त वतलाया है। तथा जिन मार्गणास्थानोंमें जीवोंकी संख्या अनन्त है पेज और दोषकी अपेक्षा उनकी प्ररूपणोकों भी ओषके समान कहा है। शेष मार्गणास्थानोंमें पेज और दोषसे युक्त जीवोंकी संख्याकी प्ररूपणाको आदेशनिर्देश कहा है। इनमेंसे जिन मार्गणास्थानोंमें असंख्यात जीव हैं उनमें पेज और दोषभावकी अपेक्षा भी उनकी संख्या असंख्यात कही है और जिन मार्गणास्थानोंमें संख्यात जीव हैं उनमें पेज और दोषभावकी अपेक्षा भी उनकी संख्या अपेक्षा उन जीवोंकी संख्या संख्यात कहीं है। अनन्तादि संख्यावली मार्गणाओं के नाम मूलमें दिये ही हैं।

इस प्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ३८३. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा पेज और दोष विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! समस्त लोकमें रहते हैं ! परिमाणानुयोगद्वारमें तियचसामान्यसे लेकर अनाहारक तक जितनी भी अनन्त जीवराशियां कह आये हैं उन सबके क्षेत्रका इसीप्रकार कथन करना चाहिये। अर्थात् उन सबका क्षेत्र समस्त लोक है। सामान्य पृथिवीकायिक, सामान्य अप्कायिक, सामान्य तेजस्कायिक, सामान्य वायुकायिक जीवोंका तथा उन्हीं चार कायिकोंके वादर और बादर अपर्योग्न जीवोंका, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्मजलकायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक और सूक्ष्म वायुकायिक जीवोंका तथा उन्होंके पर्याग्न और अपर्याग्न जीवोंका, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और वादरनिगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर जीवोंका तथा इन्होंके अपर्याग्न जीवोंका क्षेत्र ओघप्रक्रपणाके समान सबलोक है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके संख्यातवों भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । यहां जिन मार्गणाओंका क्षेत्र कह आये हैं उनके क्षितिरिक परिमित अर्थात् संख्यात और अपरिमित अर्थात् संख्यातको

# ं १ ३८४. फोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसो-ओबेण आदेसेण य । तत्थ ओबेण

नरकगति आदि शेष मार्गणाओं में पेजाबाले और दोषविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं। लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते है।

विशेषार्थ-क्षेत्रानुयोगद्वारमें वर्तमानकालमें सामान्य जीव और प्रत्येक मार्गणावाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं इसका विचार किया गया है। इसके लिये जीवोंकी स्वस्थान, समुद्धात और उपपाद ये तीन अवस्थाएं प्रयोजक मानी हैं। स्वस्थानके स्वस्थानस्वस्थान और विद्यार्वत्स्वस्थान ये दो भेद हैं। अपने सर्वदा रहनेके स्थानको स्वस्थानस्वस्थान और अपने विद्यार करनेके क्षेत्रको विहारवत्स्वस्थान कहते हैं। मूल शरीरको न छोड़कर जीवके प्रदेशोंका वेदना आदिके निमित्तसे शरीरके बाहर फैलना समुद्धात कहलाता है। इसके वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केवली ये सात मेद हैं। उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जीवके विष्रहगति या ऋजुगतिमें रहनेको उपपाद कहते हैं। इसप्रकार इन दश अव-स्थाओं में से जहां जितनी अवस्थाएं संभव हों वहां उनकी अपेक्षा वर्तमान क्षेत्रका विचार क्षेत्रानुयोगद्वारमें किया जाता है। परन्तु यहां पर जीवोंके क्षेत्रका विचार करते समय स्वस्थान-स्वस्थान आदि अवस्थाओंको अपेक्षा उसका कथन नहीं किया है। किन्तु समस्त जीवराशिका अधिकसे अधिक वर्तमान क्षेत्र कितना है और मार्गणाविशेषकी अपेक्षा उस उस मार्गणामें स्थित जीवराशिका अधिकसे अधिक वर्तमान क्षेत्र कितना है इसका ही प्रकृत अनुयोगद्वारमें कथन किया है जो मूलमें बतलाया ही है। यद्यपि यह उत्कृष्ट क्षेत्र किसी अवस्थाविशेषकी अपेक्षा ही घटित होगा पर यहाँ इसकी विवक्षा नहीं की गई है। अब यदि अवस्थाओं की अपेक्षा जोबोंके वर्तमान क्षेत्रका विचार करें तो वह इसप्रकार प्राप्त होता है। प्रकृतमें पेज और दोषका अधिकार है अतः पेज और दोषके साथ केवलिसमुद्धात नहीं पाया जाता, क्यों कि वह क्षीणपेजादोषवाले जीवके ही होता है, शेष नौ अवस्थाएं पाई जाती हैं। अतः ओघकी अपेक्षा इन नौ अवस्थाओं मेंसे स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको अपेक्षा पेज्ञवाले और दोषवाले जीवोंका वर्तमान क्षेत्र सर्व छोक है तथा शेष चार अवस्थाओंकी अपेक्षा छोकका असंख्यातवां भाग वर्तमान क्षेत्र है। इसीप्रकार जिन जिन मार्गणाओं में अनन्त जीव बताये हैं उनका तथा पृथिवीकायिक आदि मूलमें कही हुई कुछ असंख्यात संख्यावली राशियोंका वर्तमान क्षेत्र भी सर्वलोक होता है। परन्तु यह सर्वलोक क्षेत्र उन उन मार्गणाओं में संभव सभी अवस्थाओं की अपेक्षा न हो कर कुछ अवस्थाओं की अपेक्षा ही होता है, क्यों कि कुछ अवस्थाओं की अपेक्षा बर्तमान क्षेत्र छोकका असंख्यातवां भाग ही है। इनके अतिरिक्त संख्यात और असंख्यात संख्यावाछी शेष सभी मार्गणाओं में पेजाबाले और दोषवाले जीवोंका वहां संभव सभी अवस्थाओंकी अपेका वर्तमान क्षेत्र छोकका असख्यातवां भाग है। केवल स्वस्थानस्वस्थान, बेदनासमुद्धात, कषाय-समुद्धात, मारणान्तिक समुद्धात और उपपादकी अपेक्षा वायुकायिक पर्याप्त जीव इसके अपवाद है, क्योंकि इन अवस्थाओंकी अपेक्षा उनका वर्तमान क्षेत्र छोकका संख्यातवा भाग है।

इस प्रकार क्षेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ३८४. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा पेज्जवाले और दोषवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श

पेन्जदोसविद्दत्तिएहि केविद्धियं खेर्चा फोसिदं ? सञ्वलोगो । एवं सञ्वासिमणंतरामीणं बस्तव्वं । चत्तारिकसायाणं वादराणं तेसिमपन्जत्ताणं सव्वसुदुमाणं तेसि पन्जत्तापन्ज-त्ताणं बादरवणप्फदिकाइयपनेयसरीराणं णिगोदजीवपदिद्विदाणं तेसिमपञ्जत्ताणं च ओचमंगो ।

६ ३८५. आदेसेण णिरयगईए णेरइएहि पेज्जदोसविद्यत्तिएहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छ चोइसमागा वा देख्रणा। पढमाए खेत्तमंगो। विदियादि जाव सत्तमि लि पेजदोसविइत्तिएहि केविडयं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स

किया है ? समस्त लोकका स्पर्श किया है। मूलमें जिन अनन्त राशियोंका समस्त लोक क्षेत्र कह आये हैं उन सबका स्पर्शन भी ओघप्ररूपणांके समान सर्व छोक कहना चाहिये। पृथिवी-कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंका, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंका तथा इन चार प्रकारके बादरोंके अपर्याप्त जीवोंका, तथा पृथिवीकायिक आदि समस्त सूक्ष्म जीवोंका तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंका, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और बादर निगोद प्रति-ष्ठित प्रत्येकशरीर जीवोंका तथा इन दोनोंके अपर्याप्त जीवोंका ओघप्ररूपणाके समान सर्वे लोक स्पर्शन जानना चाहिये।

विशेषार्थ-स्पर्शनानुयोगद्वारमें अतीत और वर्तमानकालमें स्पर्श किये गये क्षेत्रका विचार किया जाता है। भविष्यत्कालमें स्पर्श किया जानेवाला क्षेत्र अतीतकालीन उक्त स्पर्श-से भिन्न नहीं होता है, इसिछये उसका एक तो स्वतन्त्र कथन नहीं किया जाता और कदा-चित् भविष्यत्कालीन उक्त स्पर्शनका उल्लेख भी कर दें तो भी उससे उक्त स्पर्शनमें कोई न्यूनाधिकता नहीं आती है। तात्पर्य यह है कि जहां जितना अतीतकालीन स्पर्शन है वहां भविष्यत्कालीन स्पर्शन भी उतना ही है न्यूनाधिक नहीं, इसलिये सर्वत्र उसका स्वतन्त्र कथन नहीं किया जाता है। स्पर्शनका कथन भी स्वस्थानस्वस्थान आदि दश अवस्थाओंकी अपेक्षासे किया जाता है। पर प्रकृतमें उन अवस्थाओं को विवक्षा न करके समस्त जीवराशिका और प्रत्येक मार्गणामें स्थित जीवराशिका अधिकसे अधिक वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्शन कितना है इसका उल्लेख किया है। मूलमें वे जीवराशियां बतलाई गई हैं जिनका वर्तमान और अतीत दोनों प्रकारका स्पर्शन सर्वछोक बन जाता है। पर अवस्थाविशेषकी अपेक्षा विचार करने पर इन पूर्वोक्त राशियोंका वर्तमानकालीन और अतीतकालीन स्पर्शन जहाँ जितना है इसका निर्देश जीवडाण आदिमें किया ही है, इसलिये वहांसे जान लेना चाहिये। यद्यपि यहां पेज और दोषकी अपेक्षा स्पर्शनका विचार किया गया है पर इतने मात्रसे इसमें कोई अन्तर नहीं आता है।

६ ३८५. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें पेज विभक्तिबाले और दोषविभक्तिबाले नार कियोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण वा त्रस नालीके चौदह भागों में से कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पहली पृथिबोमें नार-कियोंका स्पर्शन क्षेत्रप्ररूपणाके समान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण जानना चाहिये। वूसरी पृथिबीसे लेकर सातवीं पृथिवीतकके पेज विभक्तिवाले और दोषविभक्तिवाले नार-कियोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका वा त्रस असंखेन्जिदिशागी, एक्क वे तिण्णि चत्तारि पंच छ चोहस भागा वा देखणा। पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियितिरिक्खपण्जत-पंचिदियितिरिक्खअपण्जतएसु पेन्ज-दोसिवहित्तिएहि केविडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेन्जिदिभागो सन्वलोगो वा। एवं मणुस-मणुसपण्जत्त-मणुसिणीसु मणुसअपज्जत्त-सन्वविगलिदिय-पंचिदिय-तस० तेसिमपज्जत्त० वादरपुढिविकाइ य-आउकाइय-तेउकाइय-वणप्फिदिकाइयपत्तेयसरीर-णिगोदपदिद्विदपज्जात्ताणं च वत्तव्वं। वादरवाउपज्जत्ताणं लोगस्स संखेन्जिदिमागो सन्वलागो वा।

§ ३८६. देवगदीए देवेसु पेज्जदोसियहत्तिएहि केविडयं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अहु णव चोहसभागा वा देखणा। एवं भवणवासियादि जाव

नालीके चौदह भागोंमेंसे यथाक्रम कुछ कम एक भाग, दो भाग, तीन, भाग चार भाग, पांच भाग और छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—यहां सामान्य नारकी और सातों नरकके नारिकयोंका वर्तमानकालीन और अतीतकालीन स्वर्शन वतलाया है। मूलमें जो लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वह सर्वत्र वर्तमानकालीन स्वर्शन जानना चाहिये। यद्यपि विहारवत्स्वस्थान आदि कुछ अवस्थाओंकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है पर यहां अवस्थाविशेषोंकी अपेक्षा प्ररूपणाकी मुख्यता नहीं है। तथा मूलमें त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग और एक भाग, दो भाग आदि रूप जो स्पर्शन कहा है वह कमसे सामान्य नारकी और दूसरी, तीसरी आदि पृथिवियोंके नारिकयोंका अतीतकालीन स्पर्शन जानना चाहिये। पहली पृथिवीमें दोनों प्रकारका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें-भागप्रमाण है। अवस्थाविशेषोंकी अपेक्षा कहां कितना वर्तमान कालीन स्पर्शन है और कहां कितना अतीतकालीन स्पर्शन है और कहां

पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योतिनी और पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोमें पेडजिवभक्ति वाले और दोपिवभक्तिवाले जीवंनि कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंके तथा लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य और सभी विकल्लेन्द्रिय जीवों तथा पंचेन्द्रिय और त्रस तथा इन दोनोंके अपर्याप्त जीवोंके तथा बाद्र पृथिवी कायिक पर्याप्त, बाद्र जलकायिक पर्याप्त, बाद्र वनस्पतिकायिक पर्याप्त, बाद्र जलकायिक पर्याप्त, बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और निगोद्प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंके स्पर्शन कहना चाहिये । बाद्र वायुकायिक पर्याप्त जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ३८६. देवगतिमें देवोंमें पेडजिवमिक्तिवाले और दोपिबमिक्तिवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यावें भागप्रमाण और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार भवनबासियोंसे लेकर सौधमें और ऐशान स्वर्गतकके देवोंके स्पर्शनका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता सोहम्मीसाणे ति वत्तव्यं। णवरि मवणवासिय-वाणवेतर-जोहसियाणं अद्भुद्व अद्व णव चोहसभागा वा देखणा, सणक्कुमारादि जाव सहस्सारे ति अदीदेण अद्व चोहसभागा वा देखणा, बद्धमाणेण लोगस्स असंखेजजिदभागो। आणद-पाणद-आरण-अच्चुदाणं लोगस्स असंखेजजिदभागो, छ चोहमभागा वा देखणा। णवगेवज्जादि जाव सत्र्वहें ति खेत्तभंगो।

#### § ३८७. पंचिंदिय-तसपज्जत्तएहि केविडियं खेत्रं फोसिदं? होगस्स असंखेजिदि-

है कि भवनवासी, व्यन्तर और ब्योतिषी देवोंका स्पर्शन त्रसनार्छांके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग, आठ भाग और नौ भागप्रमाण है। सानत्कुमार स्वर्गसे लेकर सहस्रार-स्वर्ग तकके देवोंने अतीत कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। और वर्तमान कालको अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्गके देवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा नौ प्रवेयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ-सर्वत्र देवोंका वर्तमानकालीन स्पर्शन लोकके असंख्यावव भागप्रमाण है। कुछ ऐसी अवस्थाएँ हैं जिनकी अपेक्षा देवोंका अतीतकाछीन स्पर्शन भी छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है पर उसकी यहां पर विवक्षा नहीं की अथवा 'वा' शब्दके द्वारा उसका समुच्चय किया है। और अतीतकालीन स्पर्शन जहाँ जितना है उसे अलगसे कह दिया है। सामान्य देवोंका और सौधर्म ऐशान स्वर्ग तकके देवोंका अतीतकालीन स्पर्शन जो त्रसनालोंके चौदह भागों में से कुछ कम आठ भागप्रमाण और नौ भागप्रमाण कहा है उसका कारण यह है कि विहार बत्स्वस्थान वेदना, कषाय और वैक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा देवोंका अतीत-कालीन स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण बन जाता है पर मारणान्तिक समुद्धातको अपेक्षा देवोंने अतीत कालमें त्रसनालोके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम नी भागप्रमाण क्षेत्रका अधिकसे अधिक स्पर्शन किया है इससे अधिकका नहीं, क्योंकि देव एकेन्द्रियोंमें जो मारणांन्तिक समुद्धात करते हैं वह ऊपरकी ओर ही करते हैं जो कि तीसरे नरकसे ऊपर तक त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम नौ भागमात्र ही होता है। इसी बिशेषता को बतलानेके लिये उक्त देवोंका अतीत कालीन स्पर्शन दो प्रकारसे कहा है। तथा भवनित्रकका अतीत कालीन स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागों में साढ़े तीन राज़ और कहा है। इसका यह कारण है कि भवनित्रक स्वतः नोचे तीसरे नरक तक और ऊपर सौधर्म एंशान स्वर्ग तक ही विहार कर सकते हैं, इसके आगे उनका विहार परके निमित्तसे ही हां सकता है। इस विशेषताको बतलानेके लिये भवनित्रकका अतीतकालीन स्पर्शन तीन प्रकारसे कहा है। नौप्रैवेयकसे छेकर सभी देवोंका अतीतकालीन स्पर्शन भी छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है. क्यों कि उनके द्वारा स्पर्शन किये गये समस्त क्षेत्रका जोड़ लोकके असंख्यात वें भागप्रमाण ही होता है, अधिक नहीं।

§ ३८७. पंचेन्द्रियपर्याप्त और त्रस पर्याप्त जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनाखीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोक- भागो, अह चोइसभागा वा देखणा सञ्वलोगो वा। एवं पंचमणजोगि-पंचविजोगि-इत्थिवेद-पुरिसवेद-विभंगणाणि-चक्खुदंसणि-सण्णि ति वत्तव्वं।

§ ३८८. वेडिव्यकायजोगीहि केविडियं खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखेजिदि-भागो, अहु तेरस चोहसभागा वा देखणा। तिरिक्ख-मणुससंबंधिवेडिव्यमेत्थ ण गहिदं। तं कथं णव्वदे १ सव्वलोगो ति णिहेसाभावादो।

§ ३८९. वेउव्वियमिस्सकायजोगि-आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगि-अब-

प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसोप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुष-वेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंका स्पर्शन कहना चाहिये।

विशेषार्थ—उक्त जीवोंका सर्वत्र वर्तमानकाछीन स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनकी अपेक्षा अतीत काछीन स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है पर उसके यहाँ कहनेकी विवक्षा नहीं की, या 'वा' शब्दके द्वारा उसका समुच्चय कर छिया है। मारणान्तिक और उपपादपद परिणत उक्त जीव हो त्रसनाछीके बाहर पाये जाते हैं इस बातका ज्ञान करानेके छिये उक्त जीवोंका अतीतकाछीन स्पर्शन दो प्रकारसे कहा है।

§ ३८८. वैक्रियिककाययोगी जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालोके चौदह भागों में से कुछ कम आठ भाग और तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। यहाँ पर तिर्यंच और मनुष्यसम्बन्धी वैक्रियिक समुद्धातका प्रहण नहीं किया है।

#### शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान-क्यों कि यहाँ पर वैक्रियिककाययोगकी अपेक्षा समस्त लोकप्रमाण स्पर्शनका निर्देश नहीं किया है इससे जाना जाता है कि यहाँ तिर्यंच और मनुष्यसम्बन्धी वैक्रियिक समुद्घातका प्रहण नहीं किया है।

विश्लेषार्थ—वैकियिककाययोगी जीवोंका वर्तमानकाळीन स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है। स्वस्थानस्वस्थानपदकी अपेक्षा अतीतकाळीन स्पर्शन भी छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है पर उसके कहनेकी यहाँ विवक्षा नहीं है या 'वा' शब्दके द्वारा उसका समुच्चय कर छिया है। वैकियिकशरीर नामकर्मके उदयसे जिन्हें वैकियिकशरीर प्राप्त है उनका मारणान्तिकसमुद्धात त्रसनाळीके भीतर मध्य छोकसे नीचे छह राजु और ऊपर सात राजु क्षेत्रमें ही होता है इस बातका ज्ञान करानेके छिये यहाँ अतीतकाळीन स्पर्शन दो प्रकारसे कहा है। यद्यपि मनुष्य और तिर्यच भी विक्रिया करते हैं और यदि यहाँ इनकी विक्रियाकी अपेक्षा स्पर्शन कहा जाय तो विक्रिया प्राप्त मनुष्य और तिर्यचोंके मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा अतीतकाळमें सर्व छोक स्पर्शन हो सकता है, पर यहाँ इसका संप्रह नहीं किया गया है, यह इसीसे स्पष्ट है कि यहाँ बैकियिककाययोगी जीवोंका अतीत काळीन स्पर्शन सर्व छोक नहीं कहा है।

§ ३८९. वैकियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अप-

गदवेद-सव्यक्तवणाणि-संजद-सामाइयछेदोवहावणसंजद-परिहारविसुद्धिसंजद - सुहुमसांप-राह्यसंजदाणं खेचमंगो । आमिणिवोहिय-सुद-जोहिणाणीहि केविहयं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजजिदमागो अह चोहसमागा वा देखणा । एवमोहिदंसणि-सम्माइहि-खहयसम्माइहि-वेदगसम्माइहि-उपसमसम्माइहि-सम्मामिन्छादिहि ति वत्तव्वं । एवं सासणसम्मादिद्वीणं । णवरि वारह चोहसमागा वा देखणा । संजदासंजदाणं छ चोहस-मागा वा देखणा । एवं फोसणं समत्तं ।

§ ३९०. कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण पेज-दोसविहत्तिया केवचिरं कालादो होति ? सन्बद्धा। एवं जाव अणाहारए ति वचन्वं।

गतवेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिव शुद्धिसंयत और सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवोंका स्पर्शन इनके क्षेत्रके समान है। अर्थात् इनका क्षेत्र जिसप्रकार छोक्के असंख्यातवें मागप्रमाण है उसीप्रकार स्पर्शन भी छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण सामान्यकी अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं है, अतः उक्त मार्गणाओंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है।

आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतक्कानी और अबिधक्कानी जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और त्रसनाळीके चौदह भागोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अवधिक्र्यनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, औपश्मिक सम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंका स्पर्शन कहना चाहिये। तथा इसीप्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका भी स्पर्शन कहना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा संयतासंयतोंका त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण स्पर्शन है।

विशेषार्थ-पूर्वोक्त सभी मार्गणाओं में वर्तमानकाछीन स्पर्शन छोकका असंख्यातवां भाग है। यद्यपि यहां संयतासंयतोंका वर्तमानकाछीन स्पर्शन नहीं कहा है पर वह प्रकरणसे छोकका असंख्यातवां भाग जान छेना चाहिये। अतीतकाछीन स्पर्शनमें जो विशेषता है वह मूछमें कहो ही है। सासादनसम्यग्दृष्टि देव मारणांतिक समुद्घात करते हुए भवनवासी देवोंके निवास-स्थानके मूछ भागसे ऊपर ही समुद्घात करते हैं और छठी पृथिवी तकके सासादन-सम्यग्दृष्टि वारकी मनुष्य और तिर्यचोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं इस विशेषताके वतलानेके लिये सासादनसम्यग्दृष्टियोंका अतीतकाळीन स्पर्शन त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम वारह भाग प्रमाण भी कहा है।

इसप्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ३९०. काळानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें ओघनिर्देशकी अपेक्षा पेडज विभक्तिवाले और दोष विभक्तिवाले जीव कितने काळवक पाये जाते हैं ? सर्व काळमें पाये जाते हैं। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पेडज और दोषकी अपेक्षा मनुष्य अपर्याप्तकोंका जघन्य

णत्रि मणुसअपञ्चत्ताणं जहण्णेण एयसमञ्जो, उनक्स्सेण पलिदोषमस्स असंखेळजिद-धागो । एवं वेजन्वियमिस्सकायजोगि-सासणसम्माइहि-सम्मामिन्छादिष्टि-जपसमसम्मा-दिष्टीणं वत्तन्वं । आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीणं जहण्णेण एगसमञ्जो, जनकस्सेण अंतोमुहुत्तं । एवं अवगदवेद-सुहुमसांपराइयाणं वत्तन्वं । एवं कालो समत्तो ।

काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। मनुष्य अपर्याप्त-कोंके समान वैकियिक-मिश्रकाययोगी, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और उपशम-सम्यग्दृष्टि जीवोंके कालका कथन करना चाहिये। आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाय-योगी जीवोंका पेज्ज और दोषकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायिक संयतोंके कालका कथन करना चाहिये।

विश्वेषार्थ-इस अनुयोगद्वारमें नाना जीवोंकी अपेक्षा पेज्ज और दोषविभक्ति वाले जीवोंके कालका विचार किया गया है। सामान्यरूपसे पेज्ज और दोषसे युक्त जीव सर्वदा ही पाये जाते हैं, इसिलये इनका मूलमें सर्व काल कहा है। तथा सान्तरमार्गणाओं और सकषायी अपगतवेदी जीवोंको छोड़ कर सकषायी शेष मार्गणावाले जीव भी सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिये इनका काल भी ओघके समान है। शेष रहीं सान्तर मार्गणाओं में स्थित जीबोंके कालमें और सकषायी अपगतवेदी जीवोंके कालमें विशेषता है, इसलिये उसे विशेषरूपसे अलग बताया है। जिनके पेज्ज या दोषमें एक समय शेष रह गया है ऐसे नाना जीव मर कर लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें उत्पन्न हुए और वहां वे एक समय तक पेवन या दोषके साथ रहे, द्वितीय समयमें उनके पेजन और दोषरूप कषाय बदल गई, ऐसे लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंके पेउज और दोषका जघन्य काल एक समय बन जाता है। अथवा जो लब्ध्य-पर्वाप्तक मनुष्य पेजन और दोषके साथ एक समय तक रहे और द्वितीय समयमें मर कर अन्य गतिको प्राप्त हो जाते हैं उनके भी पेज्ज और दोषका जघन्य काल एक समय बन जाता है। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें भी एक समयसम्बन्धी कालकी प्ररूपणा कर लेनी चाहिये जिनके पेडज और दोषके कालमें एक समय शेष है, ऐसे बहुतसे डपशमसम्यग्दृष्टि जीव सासा-दन गुणस्थानको प्राप्त होते हैं तब सासादनम्यग्दृष्टियोंके पेज्ज और दोषका जघन्य काल एक समय बन जाता है। या सासादनके जघन्य काल एक समयकी अपेक्षा भी पेडज और दोषका जघन्य काल एक समय बन जाता है। जिनके पेज्ज या दोषके कालमें एक समय शेष है ऐसे बहुतसे सम्यग्दृष्टि जीव जब सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होते हैं तब मिश्रगुणस्थानमें पेज्ज और दोषका जघन्य काल एक समय बन जाता है। या जो सम्यग्मिध्याद्विट जीव अपने कालके अन्तिम समयमें पेज्ज और दोषके साथ एक समय रह कर द्वितीय समयमें सबके सब मिथ्यात्व या सम्यक्तको प्राप्त हो जाते हैं उन सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके पेउज और दोषका जघन्य काल एक समय होता है। सम्यग्मिध्यादृष्टियोंके समान उपशममन्यग्दृष्टियों-के भी पेज और दोषके जघन्य कालकी प्ररूपणा कर लेनी चाहिये। जिनके पेज और दोषमें एक समय शेष है ऐसे बहुतसे जीव एकसाथ आहारककाययोग या आहारकमिश्रकाययोगको प्राप्त हुए और दूसरे समयमें उनके पेज या दोषभाव बदल गया ऐसे आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके पेजन और दौषका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। या जो आहारककाययोगी एक समय तक पेज और दोषके साथ रहे और दूसरे समयमें § ३९१. अंतराणुगमेण दुनिहो णिहे सी—ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण पेन्ज-दोसिवहित्तयाणमंतरं केवित्तरं कालादो होदि १ णित्थ अंतरं । एवं जाव अणा-हारए ति वत्तन्वं । णवरि मणुसअपन्जत्ताणं जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पितदोव-मस्स असंखेन्जिदिमागो । एवं सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिन्छादिष्टि ति वत्तन्वं । वेउन्वियमिस्सकायजोगीणं जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण बारस मुहुत्ता । आहार-कायजोग-आहारिमस्सकायजोगीणं जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तं । अवगदवेदाणं पेन्ज-दोसिवहित्तियाणमंतरं जहण्णेण एगसमओ उक्कस्सेण छम्मासा । एवं सुदुमसांपराइयाणं पि वत्तन्वं । उवसमसम्मादिष्टीणं पेज-दोसिवहित्तियाणमंतरं जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छन्मासा ।

उनके अन्य योग आ जाता है उनके मी पेउज और दोषका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। अपगतवेदियोंमें मरणकी अपेक्षा पेउज और दोषका जघन्य काल एक समय होता है। उसमें भी दोषका उपशमश्रेणी चढ़ने की अपेक्षा और पेउजका उपशमश्रेणी चढ़ने और उत्तरने दोनोंकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय बन जाता है। उत्कृष्ट काल उन उन मार्ग-णाओं उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा कहा है। अर्थात् जिस मार्गणाका जितना उत्कृष्ट काल है उस मार्गणामें उतना पेउज और दोषका उत्कृष्ट काल होगा, जो मूलमें कहा ही है।

इसप्रकार काळानुयोगद्वारका वर्णन समाप्त हुआ।

§ २९१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा पेउजवाले और दोषवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा-तक कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पेउज और दोषकी अपेक्षा मनुष्य अपर्याप्त-कोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंके अन्तरका कथन करना चाहिये। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्तव है । पेउज और दोष विभक्तिकी अपेक्षा अपगतवेदी जोवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसीप्रकार सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके अन्तरकालका कथन करना चाहिये। पेउज और दोषके विभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौवोस दिन रात है ।

विश्वेषार्थ-यहां नाना जीवोंकी अपेक्षा पेज और दोषविभक्तिवाले जोवोंका अन्तरकाल बताया गया है। सान्तर मार्गणाओंको और सकषायी अपगतवेदी जीवोंको छोड़कर शेष
मार्गणाओं में पेज और दोषविभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिये उनका अन्तरकाल नहीं पाया जाता। सान्तर मार्गणाओंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही
यहां उन उन मार्गणाओंको अपेक्षा पेज और दोषविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल जानना चाहिये।

इसप्रकार अन्तर अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

## ६ ३९२. भावाणुगमेण सन्वत्थ ओदइओ भावो । एवं भावो समत्तो ।

§ ३९३. अप्पाबहुआणुगमेण दुविहो णिद्देसो-अघिण आदेसेण य । तत्य अधिण सन्वत्थोवा दोसविहित्तया, पेअविहित्तिया विसेसाहिया। एवं सन्विविश्विक्ष-सम्बमणुस्स-सन्वएइंदिय - सन्वविगिलिदिय - पंचिदिय - पंचिदियपज्जत्तापन्जत्त - तस-तसपन्जत्तापन्जत्त-पंचकाय-बादरसुहुम-पन्जत्तापन्जत्त-दोविचिजोगि-कायजोगि-ओरालिय-कायजोगि-आहारकायजोगि- आहारिस्सकायजोगि-कम्मइय-कायजोगि-णवुंसयवेद-मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-मणपन्जवणाणि-संजद-सामाहय-छेदो-वहुावणसंजद-परिहारविसुद्धिसंजद - संजदासंजद - असंजद-चक्खुदंसिण - अचक्खुदंसिण-किण्ह-णील-काल-पम्मलेस्सिय-भवसिद्धिय-अभवसिद्धिय - मिच्छादिष्टि-असिण्ण-आहार-अणाहारए त्ति वत्तव्वं।

६ ३९४. आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु सञ्वत्थोवा पेज्जविहत्तिया, दोसविह-त्तिया संखेज्जगुणा। एवं सत्तसु पुढवीसु। देवगदीए देवेसु सञ्वत्थोवा दोसविहत्तिया। पेज्जविहत्तिया संखेज्जगुणा। एवं सञ्वदेवाणं। पंचमणजोगि-तिण्णिवचिजोगि-वेउञ्चिय-

<sup>§</sup> ३९२. भावानुगमको अपेक्षा कथन करने पर सर्वत्र पेज्ज और दोषसे भेदको प्राप्त हुए जीवोंमें औदियिक भाव है। इसप्रकार भाव अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

<sup>§</sup> ३९३. अल्यबहुत्व अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशको अपेक्षा दोषिक्रमिक्तवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे पेज्जिबमिक्तवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार सभी तिर्यंच, सभी मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसकायिक त्रसकायिक पर्याप्त, त्रसकायिक अपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, उन्हीं पांचों स्थावरकायिक जीवोंके बादर और सूरम तथा उन्हींके पर्याप्त और अपर्याप्त, सामान्य और अनुभय ये दो बचन-योगी, कार्ययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, मित-अज्ञानी, श्रवाज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिकप्रिक्षयात्री, संयतासंयत, असंयत, चक्षुदर्शनी, अच्छुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले नीललेश्यावाले, कार्पोतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक इनका कथन करना चाहिये। अर्थात् उक्त मार्गणाओंमें दोषिक्मिक्तवाले जीव सबसे थोड़े हैं और पेष्ठिक्सिक्तवाले जीव उनसे विशेष अधिक हैं।

<sup>§</sup> २९४. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में पेन्जिबिमिक्तवाले जीव सबसे थोड़े हैं। दोषिकमिक्तवाले जीव उनसे संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियों में कथन करना चाहिये। देवगितमें देवों में दोषिकमिक्तवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे पेज्जिबिमिक्तवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सभी देवों में कथन करना चाहिये। तथा पांचों मनोयोगी, सत्य, असत्य और उभय ये तीन वचनयोगी, बैक्रियिककायथोगी, बैक्रियिक-

कायजोगि-वेडिव्यिमस्सकायजोगि-इत्थिवेद-पुरिसवेद - विमंगणाणि - अमिणिबोहिय-सुदणाणि-ओहिणाणि-ओहिदंसणि-तेउसुक्कलेस्सा - सम्माइहि-सङ्यसम्माइहि - वेदग-सम्माइहि-उवसमसम्माइहि - सासणसम्माइहि - सम्मामिच्छाइहि - सण्णि चि वच्चं । एवमप्पाबहुगे समर्चे--

### पेजजवोसविहत्ती समत्ता होदि। एवमसीदिसदगाहासु तदियगाहाए अत्थो समत्तो।

मिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, अवधिदर्शनी, तेजोळेश्यावाळे, शुक्तछेश्यावाळे, सम्यग्द्दि, क्षाविकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मध्यादृष्टि और संज्ञी इन मार्गणाओं भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इसप्रकार अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके समाप्त
होने पर—

पेज्जदोषविभक्ति अधिकार समाप्त होता है। इसप्रकार एकसी अस्सी गाथाओं मेंसे तीसरी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

> · 5943 Anara

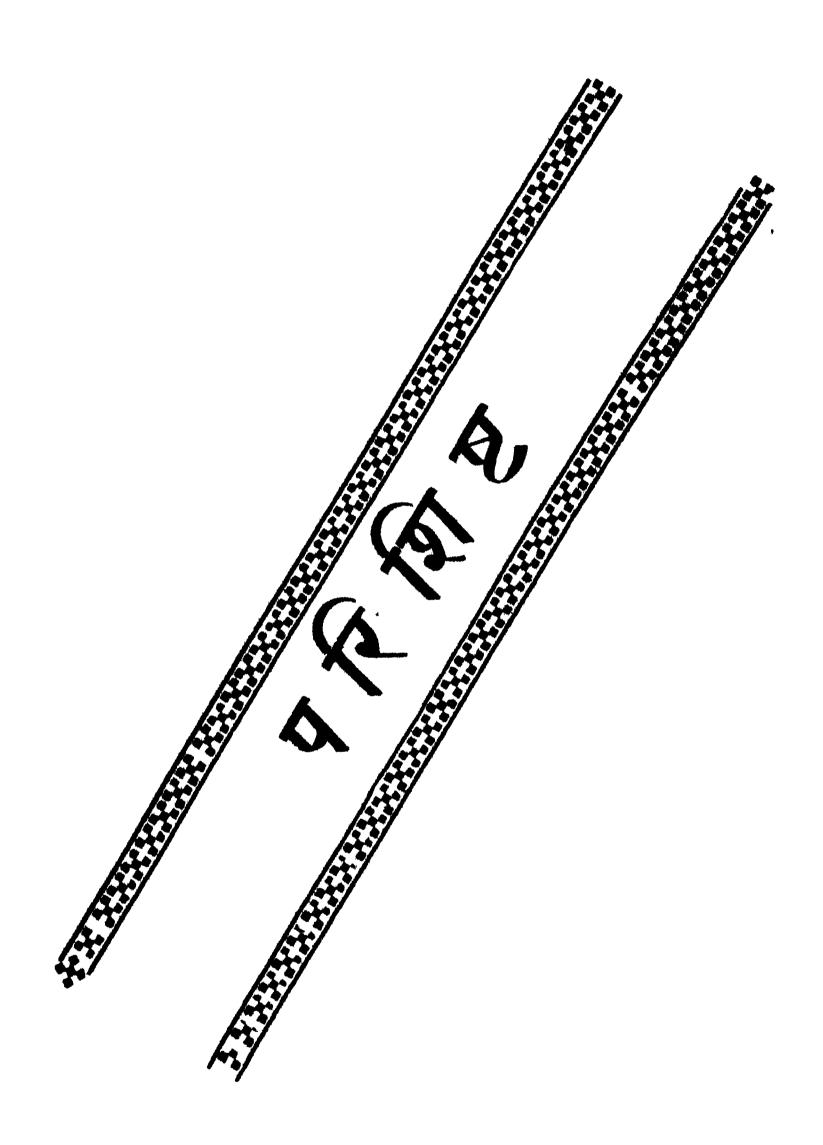

ı

### १. पेजदोसविहत्तिगयगाहा-चुण्णिमुत्ताणि

पुरुविम्म पंचिम्म दु दसमे वत्थुम्हि पाहुडे तिदिए। पेज्जं ति पाहुडिम्म दु हवदि कसायाण पाहुडं णाम ॥ १॥

खु०सु०-णां णप्यवादस्य पुन्वस्य दसमस्य वत्थुस्य तिदयस्य पाहुडस्य पंचिवही उवक्रमो । तं जहा, आणुपुन्वी णामं पमाणं वत्तन्त्रदा अत्थाहियारो चेदि । आणुपुन्वो तिविद्या । णां मं छन्विहं । पंमाणं सत्तिविहं । वैत्तन्त्रदा तिविद्या । अत्थाहियारो पण्णा-रसविहो ।

गाहासदे असीदे अत्थे पण्णरसधा विहत्तिम ।
वोच्छामि सुत्तगाहा जिय गाहा जिम्म अत्थिम्म ॥ २ ॥
पेजजदोहविहत्ती द्विदि-अणुभागे च बंधगे चेव ।
तिण्णेदा गाहाओ पंचमु अत्थेसु णादव्वा ॥ ३ ॥
वित्रारि वेदयम्मि दु उवजोगे सत्त होंति गाहाओ ।
सोत्तस य चउद्वाण वियंजणे पंच गाहाओ ॥ ४ ॥
'दंसणमोहस्सुवसामणाए पण्णारस होंति गाहाओ ।
पंचेव सुत्तगाहा दंसणमोहस्स खवणाए ॥ ५ ॥
'वेत्र य संजमासंजमस्स तदी तहा चित्तस्स ।
दोसु वि एका गाहा अद्दे बुवसामणद्धिम ॥ ६ ॥
'वेत्रारि य पद्वयु गाहा संकामए वि चत्तारि ।
ओवद्दणाए तिण्णि दु एकारस होंति किद्दीए ॥ ७ ॥
'वत्तारि य खवणाए एका पुण होदि खीणमोहस्स ।
एका संगहणीए अद्वावीसं समासंण ॥ ८ ॥

१. पु० ९ १ २. पु० ११ । ३ पृ. २४ । ४. पृ० २७ । ५. पृ० ३३ । ६. पृ० ८८ । ७. पृ० १३६ । ८. पृ० १३९ । ९२. पृ० १४९ । १३. पृ० १४९ । १३. पृ० १५१ । १४. पृ० १५२ ।

किटीकंयवीचारे संगहणीखीणमोहपद्वप्।
सत्तेदा गाहाओ अण्णाओ समासगाहाओ ॥६॥
संकामणओवटणिकटीखवणाए एकवीसं तु।
एदाओ मृत्तगाहाओ सुण अण्णा भासगाहाओ ॥१०॥
पंच य तिण्णि य दो छक चडक तिरिण तिण्णि एका य।
चत्तारि य तिण्णि उभे पंच य एककं तह य छककं ॥११॥
तिरिण य चडरो तह दुग चत्तारि य होंति तह चडककं च।
दो पंचेव य एका अग्णा एका य दस दो य॥१२॥

- (१) पेर्जंहोसविहत्ती द्विदि-अणुभागे च बंधगे चेय। वेदग-उवजोगे विय चउद्वाण-वियंजणे चेय॥१३॥
- (२) सम्मत्त्देसविर्घी संजम उवसामणा च खवणा च। दंसणचरित्तमोहे अद्धापरिमाणणिइ सो॥ १४॥

चु०सु०-अँतथाहियारो पण्णारसिवहो । तं जहा, पेज्जदोसे १ । विहँत्तिहिदि-अणुभागे च २ । बंधंगे ति बंधो च ३, संकमो च ४ । वेदंए ति उदओ च ५, उदीरणा च ६ । उवजोगे च ७ । चउहाणे च ८ । °वंजणे च ९ । सम्मत्ते ति दंसणमोहणीयस्स उवसामणा च १०, दंसणमोहणीयक्सवणा च ११ । देसं विरदी च १२ । 'संजमे उवसामणा च खवणा च' चिरत्तमोहणीयस्स उवसामणा च १३, खवणा च १४ । 'त्रेंदंसणचिरत्तमोहे' ति पदपिडपूरणं । अद्धापिरमाणणिहेसो ति १५ । 'उएसो अत्थाहियारो पण्णारसिवहो ।

<sup>3</sup>तस्स पाहुडस्स दुवे णामधेज्जाणि । तं जहा, षेज्जदोसपाहुडे त्ति वि, कसाय-पाहुडे त्ति वि । तत्थ अभिवाहरणणिष्पण्णं पेज्जदोसपाहुडं । णये दो णिष्पण्णं कसाय-पाहुडं ।

'तत्थ पेजं णिक्खिवयन्त्रं—णामपेन्जं दुवणपेन्जं द्व्यपेन्जं भावपेन्जं चेदि। ''णेगम-संगहववहारा सन्त्रे इन्छंति। ''उजुसुदो ठवणवन्जे। 'सहणयस्स णामं भावो च। णोर्ं आगमदो दव्वपेन्जं तिविहं—हिदं पेन्जं, सुहं पेन्जं, पियं पेन्जं। गन्छगा च सत्तभंगा। रेप्टं णेगमस्स। संगहववहाराणं उजुसुदस्स च सन्त्रं द्व्वं पेन्जं। रेप्सावपेन्जं ठवणिन्जं।

१. पृ० १५४ । २. पृ० १५६ । ३. पृ० १५७ । ४. पृ० १६३ । ५. पृ० १६९ । ६. पृ १७० । ७. पृ० १७१ । ८ पृ० १७२ । ९ पृ० १७३ । १०. पृ० १७४ । ११. पृ० १७५ । १२. प० १७६ । १३. प० १७७ । १४. पृ० १८१ । १५. पृ० १८२ । १६. पृ० २३४ । १७. पृ० २३५ । १८. पृ० २३८ । १९. पृ० २४६ । २१. पृ० २४९ । २२. पृ० २५१ ।

दोसों णिक्खिवियन्वो णामदोसो हुवणदोसो दन्वदोसो भावदोसो चेदि।
'णेगमसंग्रहववहारा सन्वे णिक्खेवे इन्छिति। उज्जसदो हुवणवज्जे। 'सहणयस्स णामं भावो च। 'णोआगमदन्वदोसो णाम जं दन्वं जेण उवधादेण उवभोगं ण एदि तस्स दन्त्रस्स सो उवधादो दोसो णाम। तं जहा, साहियाए अग्गिदद्धं वा मूसयमक्खियं वा एवमादि। भावदोसो हुवणिज्जो।

कसाओ ताव णिक्खिवियव्यो णामकसाओ हवणकसाओ दन्वकसाओ पश्चय-कसाओ समुप्पित्त्यकसाओ आदेसकसाओ रसकसाओ भावकसाओ चेदि। णेगमो सब्दे कसाए इच्छिदि। संगहववहारा समुप्पित्त्यकसायमादेसकसायं च अवणेति। उजुसुदो एदे च ठवणं च अवणेदि। तिण्हं सहणयाणं णामकसाओ मावकसाओ च। णोआगमदव्यकसाओ, जहा सज्जकसाओ सिरिसकसाओ एवमादि।

पंचयकसाओ णाम कोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो कोहो होदि तम्हा तं कम्मं पचयकसाएण कोहो । एवं माणवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो माणो होदि तम्हा तं कम्मं पचयकसाएण माणो । मायावेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो माया होदि तम्हा तं कम्मं पचयकसाएण माया । 'होहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो माया होदि तम्हा तं कम्मं पचयकसाएण माया । 'होहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो होदि तम्हा तं कम्मं पचयकसाएण होहो । एवं णेगमसंगहववहाराणं । उजुसुदस्स कोहोदयं पहुच जीवो कोहकसाओ । ''एवं माणादीणं वत्त्ववं।

समुप्पत्तियकसाओ णाम, कोहो सिया जीवो सिया णोजीवो एवमहुभंगा। े कधं ताव जीवो ? भणुस्सं पड्ड कोहो समुप्पण्णो सो मणुस्सो कोहो। कि कधं ताव णोजीवो ? कहुं वा लेंड वा पहुच कोहो समुप्पण्णो तं कहुं वा लेंड वा पवं जं पडुच्च कोहो समुप्पजीद जीवं वा णोजीवं वा जीवे वा णोजीवे वा मिस्सए वा सो समुप्पत्तिय-कसाएण कोहो। े एवं माणमायालोभाणं।

ं आदेसकसाएण जहा चित्तकम्मे लिहिदो कोहो रुसिदो तिवलिदणिडालो भिउडिं काऊण । "माणो थद्धो लिक्खदे । माया णिगूहमाणो लिक्खदे । लोहो णिव्वाइदेण पंपागिहदो लिक्खदे । एवमेदे कहुकम्मे वा पोत्तकम्मे वा एस आदेसकसाओ णाम । एदं णेगमस्स ।

"रसकसाओ णाम कसायरसं दब्बं दब्बाणि वा कसाओ। "तब्बदिरित्तं दब्बं दब्वाणि

१. पु० २५१ । २. पु० २५२ । ३. पु० २५३ । ४. पु० २५५ । ५. पु० २५६ । ६. पु० २५७ । ७. पु० २५९ । ८. पु० २६१ । १० पु० २६४ । ११. पु० २६६ । १२. पु० २६७ । १३. पु० २६८ । १४. पु० २७१ । १५. पु० २७३ । १६. पु० २७४ । १७. पु० २७५ । १८. पु० २७६ । १९. पु० २७७ । २०. पु० २८३ ।

'वा णोकसाओ । एदं णेगमसंगहाणं । ववहारणयस्म कसायरसं दृष्टं कसाओ तव्व-दिरित्तं दृष्टं णोकसाओ । कसायरमाणि दृष्ट्याणि कसाया तव्वदिरित्ताणि दृष्ट्याणि णोकसाया । उजुसुद्दस कसायरसं दृष्टं कसाओ तव्वदिरित्तं दृष्टं णोकसाओ । णाणाजीवेहि परिणामियं दृष्ट्यमवत्तव्वयं । अणोआगमदो भावकसाओ कोहवेयओ जीवो वा जीवा वा कोहकसाओ । एवं माणमायालोभाणं ।

एतथ छ अणियोगदाराणि। किं कसाओ ? कस्स कसाओ ? केण कसाओ ? किम्ड कसाओ ? केविवरं कसाओ ? केविवेश कसाओ ? एत्तिए।

े पाइडं णिक्खिवियव्वं णामपाइडं द्ववणपाइडं दव्त्रपाइडं भावपाइडं चेदि । एवं चत्तारि णिक्खेवा एत्थ होति । णोआगमदो दव्वपाइडं तिविहं । सचित्तं अचित्तं मिस्सयं च । गेणोआगमदो भावपाइड दुविहं—पसत्थमप्पसत्थं च । पसत्थं जहा दोगंधियं पाइडं । अप्पसत्थं जहा कलहपाइडं ।

ेंसंपिह णिरुत्ती उच्चदे। पाहुडे ति का णिरुत्ती ? जम्हा पदेहि फुडं तम्हा पाहुडं।

, आवित्य अणायारे चितंविदयसोदघाणितिङभाए।
मणवयणकायपासे अवायईहासुदुस्सासे ॥१५॥
"केवलदंसणणाणे कसायसुक्केक्कए पुधत्तं य।
पिडवादुवसामेंतय खवेतए संपराए य॥१६॥
"माणद्धा कोहद्धा मायद्धा तह य चेव लोहद्धा।
खुदभवग्गहणं पुण किटीकरणं च बोद्धव्वा॥१७॥
"संकमणओवटणउवसंनकसायखीणमोहद्धा।
उवसामेंतयअद्धा खवेंतअद्धा य बोद्धव्वा॥१८॥
"णिव्वाघादेणेदा होंति जहण्णाओ आणुपुव्वीए।
एत्तो अणाणुपुव्वी उक्कस्सा होंति भिजयव्वा॥१९॥
"चक्खू सुदं पुधत्तं माणो वाओ तहेव उवसंते।
उवसामेंत य अद्धा दुगुणा सेसा हु सिवसेसा॥२०॥

१. पृ० २८३ । २. पृ० २८४ । ३. पृ० २८७ । ४. पृ० २८८ । ५. पृ० २८९ । ६. पृ० २९० । ७. पृ० २९१ । ८. पृ० २९२ । ९ पृ० २९३ । १० पृ० २९४ । ११. पृ० २९५ । १२. पृ० २९६ । १३. पृ० २९७ । १४. पृ० ३०१ । १५ पृ० ३११ । १६. पृ० ३१४ । १७. पृ० ३१६ । १८. पृ० ३१७ । १९. पृ० ३१८ ।

#### चु॰सु॰-एत्तो सुत्तसमोदारो ।

(३) 'पेडजं वा दोसो वा कम्मि कसायम्मि कस्स व णयस्स । दुट्टो व कम्मि दब्वे पियायए को कहिं वा वि ॥२१॥

चु॰सु॰-³एदिस्से गाहाए पुरिमद्धस्स विहासा कायच्या । तं जहा, णेगमसंग्रहाणं काहो दोसो, माणो दोसो, माया पेज्जं, लोहो पेज्जं। ववहारणयस्स कोहो दोसो, माणो दोसो, माणो पोदोसो पोज्जं। उजुसुद्दस्स कोहो दोसो, माणो णोदोसो णोपेज्जं, माया णोदोसो णोपेज्जं, लोहो पेज्जं। संह्रस कोहो दोसो, माणो दोसो, माया दोसो, लोहो दोसो, कोहो माणो माया णोपेज्जं, लोहो सिया पेज्जं।

ँदुहो व कम्हि दन्वे ति । णेगमस्स । दुहो सिया जीवे सिया णोजीवे एवमहभंगेसु । 'पियायदे को किं वा वि' ति एत्थ वि णेगमस्स अहु भंगा । एवं ववहारणयस्स । संगहस्स दुहो सन्वदन्वेसु, पियायदे सन्वदन्वेसु । 'एवसुजुसुअस्स । 'सहस्स णोसन्व-दन्वेहि दुहो अत्ताणे चेव अत्ताणिम्म पियायदे ।

"गेगमासंगहियसस वत्तव्वएण बारस अणिओगहाराणि पेज्जेहि दोसेहि।
"एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ संतपह्रवणा दव्वपमाणाणुगमो खेत्राणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो मागाभागाणुगमो
अप्याबहुगाणुगमो ति।

'कालजोणी सामित्तं। 'दोसो को होइ ? 'अण्णदरो णेरइयो वा तिरिक्खो वा मणुस्सो वा देवो वा। एवं पेन्जं। 'कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। दोसो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुक्तस्सेण अंतो भुहुत्तं। 'एवं पेन्जमणुगंतव्वं। आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु पेजदोसं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ। 'उकस्सेण अंतो मुहुत्तं। एवं सव्वाणियोगहाराणि अणुगंतव्वाणि ॥२१॥

१. पृ० ३३०। २. पृ० ३३२। ३. पृ० ३३३। ४. पृ० ३३४। ५. पृ० ३३५। ६. पृ० ३३६। ७. पृ० ३३६। ८. पृ० ३३८। ९ पृ० ३३९। १०. पृ० ३४१। ११. पृ० ३४२। १२. पृ० ३४३। १३. पृ० ३४४। १४. पृ० ३४८। १५. पृ० ३४९। १६. पृ० ३५१। १७. पृ० ३५२। १८. पृ० ३५४। १९. पृ० ३५४।

## २. कषायप्राभृतगाथानुक्रमणिका

|           |                          |                                          | •                       |      |            |                                          |                   |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------|------------|------------------------------------------|-------------------|
|           | क्रमसंख्या               | अवतरण                                    | वृष्ठ                   |      | क्रमसंख्या | अवतरण                                    | पृष्ठ             |
| आ         | १५                       | आवलिय अणायारे                            | ३०१                     | q    | 8          | पुब्बम्मि पंचमम्मि दु                    | 9                 |
| #         | 8                        | किट्टीकयवीचार <u>े</u>                   | १५४                     |      | ३          | पेज्जदोसबिहत्ती                          | १४२               |
|           | <b>१</b> ६               | केवलदंसणणाणे                             | 3 8 8                   |      | १३         | पेज्जदोसविहत्ती                          | १६३               |
| म         | . રે                     | गाहासदे असीदे                            | १३९                     |      | २१         | पेज्जं वा दोसो वा                        | ३३२               |
| 4         | २०                       | चक्त् सुदं पुधत्तं                       | ३१८                     |      | ११         | पंच व तिण्णि य दो                        | १५७               |
|           | 6                        | चत्तारि य खवणाए                          | १५२                     |      |            | माणद्वा कोहद्धा                          | ३३४               |
|           | 9                        | चत्तारि य पट्टवए                         | १५१                     | H    | १७         | लद्धी य संजमासंजम-                       | १४५               |
|           | 8                        | चत्तारि वेदयम्मि दु                      | १४६                     | ल    | Ę          |                                          |                   |
| न         | 88                       | णिव्वाघादेणेदा                           | ३१७                     | स    | १४         | सम्मत्तदेसविरयी                          | १६३               |
| त         | १२                       | तिण्णि य चउरो                            | १५७                     |      | १८         | संकमणओवट्टणउव-                           | 386               |
| ₹         | ų                        | दंसणमोहस्सुव-                            | १४७                     |      | ζo         | संकामणओवट्टणिकट्टी -                     | १५६               |
|           |                          |                                          | ३. अवत                  | नर्ण | ासूची      |                                          | *                 |
| अ         | २४                       | अच्छिता णवमासे                           | 90                      | 1    | ७१         | कदि पयडीओ बंधदि                          | १४३               |
|           | 88                       | अज्झवसिएण बंघो                           | 8%                      |      | <b>१</b> १ | कम्मं जोआणिमित्त                         | ५७                |
|           | ३९                       | अट्ठावण्ण सहस्सा                         | 68                      |      | १००        | ,, ,,                                    | २२६               |
|           | १४१                      | अण्णादं पामंतो                           | ३२४                     |      | १२८        | कश्चिद् मृद्नाति घोरर्थं                 | ३९७               |
|           | ४३                       | अता चेय अहिंसा                           | ९४                      |      | ४०         | कायवाक्यमनसा                             | ९३                |
|           | १४०                      | अद्दिद्वं अण्णादं                        | ३२४                     |      | १०४        | कार्यद्रव्यमनादि स्यात्                  | २२७               |
|           | ८२                       | अनन्तपर्यायात्मकस्य                      | १९१                     |      | १३४        | कालमसंखं संखं च धारणा                    | ३३३               |
|           | 99                       | अनेकान्तोऽप्यनेकान्त                     | १८९                     |      | 8          | कालो परिणामभवो                           | 30                |
|           | <b>१</b> २३              | <b>अन्तर्भू</b> तैवकारार्थः              | ३०७                     |      | ७२         | कीरइ पयाण काण वि                         | १५५               |
|           | १०६                      | अभावेकान्तपक्षे ऽपि                      | २२८                     |      | १२९        | , ,, , ,,                                | २९८               |
|           | <b>२</b>                 | अरहंतणमोक्कारं                           | 6                       |      | २३         | कुंडपुरवरिस्सर <sup>*</sup>              | 90                |
|           | ७ ३<br><b>5</b> ८        | अर्थस्य सूचनात्मम्यक्                    | १५७                     |      | १३६        | केइं भणंति जइया                          | ३ <b>२०</b>       |
|           | <b>६</b> ८<br><b>६</b> ६ | अल्षाक्षरमसंदिग्धं ,<br>असिदिसद किरियाणं | 888                     |      | १३८        | केवलणाणावरणक्ख-                          | ३२१               |
| आ         | <b>२</b> ६               | आसादमद ।कारयाण<br>आभिणिबोहियबुद्धो       | १२२                     | ***  | १४६        | क्रोधात्त्रीतिविनाशं                     | 339               |
| <u>इ</u>  | 20                       | जा नाणबाहियबुद्धा<br>इम्मिस्सेवसप्पणीग्  | ७१                      | ख    | <b>१३३</b> | ख-घ-ध-भ-सां उण हत्तं                     | ₹ <b>२७</b>       |
| <u>ਤ</u>  | ११८                      | उच्चारयम्मि दु पदे                       | ६७<br>२३७               |      | ५०         | खवये य खीणमोहे                           | <b>9</b> 6        |
| -         | ४६                       | उच्चालिदम्मि पाण्                        | <b>२३५</b><br><b>९४</b> |      | १३७<br>१४  | खीणकसायचरिमसमाः<br>खीणे दसणमोहे          | ३५१               |
|           | २८                       | उजुकूलणदीतीर                             | 6,                      |      | ₹ °        | •                                        | <b>६ १</b><br>३ ५ |
|           | ९५                       | उप्पन्निति वियंति य                      | २२५                     | ग    | २ <i>७</i> | खेत्तं खलु आ <b>या</b> सं<br>गमदग लटमकाच | ७२                |
|           | १५                       | उपण्णिम्म अणते                           | ` <b>&amp; ?</b>        | घ    | १११        | गमइय छदुमत्थत्त<br>घटमौलिसुवर्णार्थी     | <b>२३</b> ०       |
| Æ         | १८                       | ऋिषगिरिरेन्द्राशाया                      | ६६                      |      | ६०         | घडियाजलं व कम्मे                         | 96                |
| ए         | १३०                      | एए छच्च समाणा                            | 298                     | छ    | <b>ę</b> ų | छक्कापक्कमज्त्तो                         | ११३               |
|           | ६४                       | एक्को चेव महप्पा                         | ११२                     | স    | 4 &        | जदि सुद्धस्स वि बंधो                     | 98                |
|           | ९७                       | एदे पुण संगहदो                           | २२५                     |      | દ્રે       | जदं चरे जदं चिट्ठे                       | १११               |
| _         | १०८                      | एयदवियम्मि जे                            | २२९                     |      | ९०         | जातिरेव हि भावानां                       | 200               |
| नो        | १                        | ओदइया बंधयरा                             | 4                       |      | ९ ३        | जावइया वयणवहा                            | २२२               |
|           | 4                        | " "                                      | ६०                      |      | 6          | जे बंधयरा भावा                           | ₹0                |
| <b>45</b> | १२७                      | कथञ्चित्केनचित्करिचत्                    | ३०९                     |      | १४५        | जं सामण्णगहणं                            | ३२७               |
|           | ११३                      | कथञ्चित्ते सदेवेष्टं                     | २३१                     |      | १३         | ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञः स्या-                | ५६                |
|           |                          |                                          |                         |      |            |                                          | , ,               |

| I | क्रमसंस | ग अवतरण                  | पृष्ठ        |     | क्रमसंस्थ  | <b>अवतरण</b>                                  | वृष्ठ       |
|---|---------|--------------------------|--------------|-----|------------|-----------------------------------------------|-------------|
| व | 3.8     | ण य दम्बट्ठियपक्खे       | २३६          |     | ३३         | पंचेक्क छक्क एक्क य                           | ८१          |
|   | 86      | ण य हिंसामिलेण य         | ९५           | · v | ९१         | प्रत्येकं जायते चित्तं                        | २०७         |
|   |         | णवकोडिकम्मसुद्धी         | ९६           |     | •          | प्रमाणनयैर्वस्त्वधि-                          | १९१         |
|   |         | ण हि तग्घादणिमित्तो      | 94           |     | ३५         | प्रमाणपरिगृहीता <b>र्थेकदे</b> शे             | १८३         |
|   |         | णाणी कम्मस्स क्खयत्थ-    | ९५           |     |            | प्रमाणप्रकाशितार्थं-                          | १९१         |
|   |         | णाणं पयासयं तवो          | 40           |     |            | प्रमाणव्यपाश्रयपरिणाम-                        | १९२         |
|   |         | णामं ठवणा दिवयं          | २३६          | ब   |            | बाहत्तरि वासाणि य                             | 90          |
|   |         | णिग्गुणा हु गुणा         | २६०          |     |            | बंधम्मि अपूरंते                               | २२६         |
|   | ११७     |                          | २३३          | भ   |            | भण्णद्र खीणावरणे                              | ३२७         |
|   | १६      | णिस्संसयकरो वीरो         | ` દ્વે       | **  | -          | भावैकान्ते पदार्थानां                         | <b>२२७</b>  |
| त | १२६     | तथाप्रतिज्ञाशयनोऽप्रयोगः | २८१          | म   | -          | मणपज्जवणाणंतो                                 | ३२५         |
|   | १०२     | तम्हा मिच्छादिद्वी       | २२६          | ••  | • .        | मणुवत्तणसुह्मतुलं                             | ७१          |
|   | १२०     | तिक्ता च शीतलं तोयं      | २४७          |     |            | मरदु व जियदु व जीवो                           | 98          |
|   | 20      | तित्थयरवयणसंगह-          | १९८          |     |            | मिच्छत्ताविरदी य                              | ६०          |
|   | 48      | तित्थयरस्स विहारो        | ९६           |     |            |                                               | દ્દેષ્ટ     |
|   | 36      | तिविहं पदं तु भणिदं      | 68           |     | -          | मुलणिमेणं पञ्जव-                              | १९९         |
| ₹ | 69      | दव्यद्रियणयपग्रही        | २००          | ₹   |            | रत्तो वा दुट्ठो वा                            | ९३          |
|   | ११६     | दव्यद्वियो ति तम्हा      | २३३          | •   | <b>8</b> 7 | रागादीणमणुप्पा                                | ९३          |
|   | ९६      | दव्वं पज्जवविजयं         | २३५          |     |            | रू <b>व</b> रसगंघपासवंतो                      | २६०         |
|   | १३१     | दीसंति दोण्णि वण्णा      | २९८          | व   |            | वद्दसाहजोण्हपक्खे                             | ७२          |
|   | १३१     | दंसणणाणावरण-             | ३२१          | •   |            | वक्तुप्रामाण्याद्वचनस्य                       | 60          |
| ध | १९      | धनुषाकारिछन्नो           | <b>६</b> ६   |     |            | वगो वगो आई                                    | २९८         |
|   | 38      | धम्मो मंगलमुक्कट्टं      | ८२           |     |            | वत्थुं पडुच्च तं पुण                          | , ૧૫        |
| P | હલ      | नयो ज्ञातुरभिप्रायो      | २००          |     | ३० ३       | वासाण्णत्तीसं                                 | ७३          |
|   | 60      | नयोपनयैकान्तानां         | १९०          |     |            | विधिविपक्तप्रतिषेधरूपः                        | १८९         |
|   | १०९     | ,,                       | २३०          |     |            | वियोजयति चासुभिर्न च                          | 96          |
|   | १२५     | ,,                       | २८०          | स   |            | स एष याथात्म्योपलब्धि-                        | १९२         |
|   | ७४      | नानार्थसमभिरोहणात्       | १८२          | •-  |            | सकलादेशः प्रमाणाधीनः                          | १८४         |
|   | 888     | नान्वयः सहभेदत्वात्      | २३३          |     |            | सक्त परिहरियव्वं                              | ९५          |
|   | १२४     | निरस्यन्ती परस्यार्थं    | ३०७          |     |            | सत्ता सव्वपयत्था                              | 86          |
| 4 | 38      | पच्छा पावाणयरे           | ७३           |     |            | सदेव सर्व को नेच्छेत्                         | <b>२३</b> ० |
|   | 200     | पञ्जवणयवोक्कंतं          | २ <b>२</b> ९ |     | 46         | सम्मतुष्पत्ती वि य                            | 99          |
|   | ધ્      | पण्णवणिज्जा भावा         | ३८           |     | १०५        | सर्वात्मकं तदेकं स्या-                        | २२८         |
|   | ३६      | पदमत्थस्स णिमेणं         | <b>رغ</b>    |     |            | सिंहो भागे नरो भागे                           | <b>२३२</b>  |
|   | 90      | पयडीय मोहणिज्जा          | १४३          |     |            | सुत्तं गणहरकहियं                              | १४०         |
|   | ११२     | पयोव्रतो न दघ्यत्ति      | २३०          |     |            | युरं मइपुरुवं                                 | 380         |
|   | ६ १     | परमरहस्समिसीणं           | 96           |     |            | उर्गरपुर्व<br>सुरमहिद <del>ोच्च</del> ुदकप्पे | 90          |
|   |         | परमाणुआइयाइं             | ३२५          |     |            | सुहदुःखसंपजोओ                                 | २२६         |
|   |         | पावागमदाराइं             | 90           |     |            | सोलहसयचोत्तीसं                                | 68          |
|   |         | पुढवी जलं च छाया         | १९६          |     |            | संजदघम्मकहा वि य                              | ९६          |
|   |         | पुण्णस्सासवभूदा          | ९६           |     |            | स्याद्वादप्रविभक्तार्थ-                       | 129         |
|   |         | पेज्जं वा दोसं वा        | <b>१</b> ४३  |     |            | स्वतः सर्वप्रमाणानां                          | २१७         |
|   |         | पंचसेलपुरे रम्मे         | ६६           |     |            | ·· रू···। · नानुमानवत्                        | २२५         |
|   | , •     |                          | 111          |     | • •        | and and and                                   | 177         |

•

# ४. ऐतिहासिक नामसूची

|            | 1                            |   |                  | •                   |     |                   | ۲ م           |
|------------|------------------------------|---|------------------|---------------------|-----|-------------------|---------------|
|            | पुष्ठ                        | i |                  | পুজ্ঞ               |     |                   | पुष्ठ         |
|            | अपराजित ७७                   |   | जयसेन            | છછ                  |     | *                 | ७०, २७१, २७८, |
|            | B 4                          |   | जसपाल            | ७८                  |     | २                 | ९७, ३००, ३३८, |
|            |                              |   | जहबाहु           | <b>50</b>           |     |                   | ४५            |
|            | उच्चारणाकर्ता आचार्य ३४४     | स | त्रिस्ला         | ६९, ७०              |     | यशोभद्र           | 90            |
| ٠.         | उच्चारणाचार्य ३४४, ३४५       | ध | धर्मसेन          | 92                  | -   | - <b>L</b>        | 96            |
| 1          | ३५६                          |   | घृतिसेन          | ७८                  | स्त | लोहायं            |               |
| <b>T</b> , | इन्द्रभूति (गौतमगोत्र)७५, ७६ |   | ध्रुवसे <b>न</b> | ७८                  | व   | वर्द्धमान         | ६०,६५,६८,६९,  |
|            | १३९                          | न | नक्षत्राचार्य    | ७८                  |     | 1.                | ७०, ७४, ७९    |
| Œ          | एलाचार्य ७४, १४९             |   | नन्दिमित्र       | ७७                  |     | विजय              | 50            |
| #5         | कंसाचार्य ७८                 |   | नागसेन           | ७७                  | 1   | विट्यु (ष्णु)     |               |
|            | क्षत्रिय ७७                  |   | नागहस्ति         | ४,८०,१६८            |     | विशाखाचार         | •७७           |
| η          | गुणघर ३,४,५,७,८,७९           | प | •••              | (प्रभाचन्द्रीय) १९२ |     | वीर               | े २,६५        |
|            | ८०,१३८,१३९,१४१               |   | पाण्डु           | ७८                  |     | व्याख्यानाचा      | र्य १६८       |
|            | १४८,१४९,१६३,१६६              |   | प्रोष्डिल्ल      | <i>૭</i> ૭          | হা  | श्रेणिकराजा       | ६६            |
|            | १६७,१६९,३०४,३३१              | ब | बुद्धिल्ल        | ৩८                  | स   | सिद्धसेन          | २३६           |
|            | ३३२                          | भ | भद्रबाहु         | ९,७७                |     | सिद्धार्थ         | <u>૭</u> ૭    |
|            | गौतमस्वामी (स्थविर) ७        | Ħ | महावीर           | ६५,६७,              |     | सिद्धार्थनरेन्द्र | (नाथवंश)      |
|            | गोबर्जन ७७                   | 7 | महापार           | 1                   |     |                   | <b>६९,७</b> • |
|            | गुङ्गदेव ७८                  |   | <b>C</b>         | ७२,७४,७५            |     | ราชาโต            | ११८           |
| व          | चेलना ६६                     | य | यनिवृषभ          | ४,५,७,११,८०,        |     | सुदर्शन           | ७६            |
|            | चन्द्रप्रभ १                 |   | <b>१</b> ६०      | ,१७०,१७१,१७४,       |     | सुधर्माचार्य      |               |
| 4          | जम्बुस्वामी ७६               |   |                  | १७५,१७७             |     | सुभद्र            | 96            |
|            |                              |   |                  |                     |     |                   |               |

## ५. भौगोलिक नामसूची

| M | ऋजुकूलनदी    | ७२ | q | पावा नगर      | ७३             | स | मगधामंडल          | ६६ |
|---|--------------|----|---|---------------|----------------|---|-------------------|----|
|   | ऋषिगिरि      | ६६ | ग | पुर (नगर)     | ६६             | ₹ | राजगिर नगर        | ६६ |
| ग | गिरि (पर्वत) | ६६ |   | पंचशैलपुर     | ६६             | व | विपुलगिरि (पर्वत) | ६६ |
| A | जृ'भिकग्राम  | ७२ |   | पांडु (पर्वत) | <b>&amp;</b> & |   | बैभार (पर्वत)     | ६६ |

## ६. ग्रन्थनामोल्लेख

| उ | उच्चारणा :             | ३५८ | त | तत्त्वार्थसूत्र     | १९१         | स | सम्मइसुत्त २३७          |
|---|------------------------|-----|---|---------------------|-------------|---|-------------------------|
|   | उपयोगसूत्र (कसायपाहु०) | ,,  |   | तत्त्वार्थभाष्य     | १९१         |   | सारसंग्रह (सारसंग्रहीय) |
| 4 | चौवीस अनुयोगद्वार      | છ   | q | प्रकृति अनुयोगद्वार | <b>શ્</b> પ |   | 898                     |
| व | जीवहाण इ               | १५२ | य | वर्गणाखण्ड          | <b>१</b> ३  |   | , ·                     |

## ७. गाथा-चूर्णिसूत्रगंतशब्दसूची

| * 1        | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | ,                                                                                                            |                   |     | l                           |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| <b>a</b> , | <b>सन्पद्</b> य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५६        |            | चजुसुद २३८, २                                                                                                | (४९, १५२,         |     | काल ३४४, ३५                 | २, ३५४           |
| 4. i       | ्मचिसं (पाहुड)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 788        |            | २५९, २६४, २                                                                                                  | ८४, ३४१,          |     | कालजीण                      | ३४८              |
| ٠, ٩       | AE - Janes Janes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१४९</b> |            |                                                                                                              | 308               |     | कालाणुगम ३४                 | ४, ३५२           |
| 1          | भट्टभंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २६६        | ,          | <b>उदश</b> १७३, २                                                                                            | ६ <b>१</b> , २६३, | ,   | किट्टो १५                   | 18, 844          |
| i          | <b>अ</b> ट्टाबीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५२        |            |                                                                                                              | २६४               |     | किटटीकरण                    | 388              |
|            | अणाणुपुन्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३१७        |            | <b>उदी</b> रणा                                                                                               | १७३               |     | केवलणाण                     | 388              |
|            | अणायार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३०१        |            | <b>उवक्कम</b>                                                                                                | ११                |     | केवलदंसण                    | 388              |
| •          | अणियोगद्दार २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ९ ३४३      | •          | <b>उवघाद</b>                                                                                                 | २५५               |     | कोह २६१, २६                 | ६, २६८,          |
| ,          | अणुभाग १४२, १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , १७१      | ,          | उवजोग १४६,                                                                                                   | १६३, १७३          |     | २७१, २७                     | ٧, ३३ <b>३</b> , |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , १५६      |            | उवभोग                                                                                                        | <b>३</b> ५५       |     | ३३४, ३३                     | *1               |
|            | अण्णदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३५१        |            | <b>उ</b> वसामण                                                                                               | १४९               |     | कोहद्धा                     | ३३४              |
|            | अत्ताण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३४२        |            | उवसामणा                                                                                                      | १४७, १६३          |     | कोहबेयअ                     | 220              |
|            | अत्य ( अत्याहियार )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३९        |            | ,                                                                                                            | १७४, १७५          |     | कोहवेयणीय                   | <b>२६</b> १      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४२        |            | उवसामेंतय                                                                                                    | ३१६               | 200 | खबणा १४७, १५३               |                  |
|            | अत्थाहियार ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , १३६,     |            | उ <b>वसं</b> त                                                                                               | 386               | स्त | *                           | 3, 864           |
|            | <b>१</b> ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ., १५७     |            | उवसंतकसाय                                                                                                    | ३१६               |     | स्रवेंतअ                    | ₹ <b>₹</b> 0     |
|            | अद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४९        |            | <del>उस्</del> सासः                                                                                          | ३ <b>० १</b>      |     | खवेतथद्वा<br>सर्वेतथद्वा    | <b>३१६</b>       |
|            | अद्धा ३१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ३१८      |            | एक्क १४९,                                                                                                    | १५२, १५७          |     |                             |                  |
|            | अद्धापरिमाणणिद्देस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६३,       | ए          | एक्कअ                                                                                                        | 388               |     | स्वीणमोह १५२, १५            |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७६        |            | एक्कबीस                                                                                                      | <b>?</b> ५ ६      |     | <b>खु</b> ह्भवग्गहण<br>———— | <b>३१४</b>       |
|            | अप्पसत्य (पाहुड)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २९५,       |            | एक्कारस                                                                                                      | १५१               |     | खेताणुगम                    | 388              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २९६        |            | एगजीव                                                                                                        | ३४४               | ग   | गुच्छग                      | २४६              |
|            | अप्पाबहुगाणुगम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४४         | ओ          | ओघ                                                                                                           | ३४८               |     | गदियाणुवाद                  | ३५४              |
|            | अभिवाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८१        |            | ओवट्टण                                                                                                       | १५६, ३४७          |     | गाहा १३९, १४                |                  |
|            | अवत्तव्यय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 268        |            | ओवट्टणा                                                                                                      | १५१               |     |                             | <b>\$</b> 89     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ३१८      | <b>ઝ</b> ં | अंतर                                                                                                         | 388               | घ   | घाण                         | ३०१              |
|            | असोद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 836        |            | अंतराणुगम                                                                                                    | <b>₹88</b>        | च   | चउ                          | १५७              |
|            | असंगहिय (णेगम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ७६       |            | अतोमुहुत्त                                                                                                   | ३५२               |     | चउनक                        | १५७              |
| आ          | आणुपुव्यी ११, २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            | क <b>लहपाहुड</b>                                                                                             | २९६               |     | चउट्टाण १४६, १९             | ३, १७३           |
| ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ३५४      |            | कसाअ २५७, २                                                                                                  | ७७, २८३,          |     | चउर                         | १५७              |
|            | आवलि <b>अ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 o E      |            | २८९, ३                                                                                                       | १९०, २९१,         |     | च क्खिदिय                   | ₹0१              |
| j.         | आवेसकसाअ २५७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७४,       |            | ३                                                                                                            | ११, ३२२,          |     | चक्स                        | 384              |
| <u>.</u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३७६        |            | कसायपाहुड                                                                                                    | ९, १८१            |     | बतारि १४६, १५               | १, १५२           |
| £"         | ईहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०६        |            | कसायरस २७७,                                                                                                  | २८३, २८४          |     | चरिस .                      | 188              |
| ব          | ं जनकरस ३१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ३५२      | ,          | काय                                                                                                          | ३०१               |     | चरित्तमोह १६                | न, १७६           |
|            | to the state of th |            |            | den elemperad par paristy group i redom (Mr. 1914), despisar, ipop elemplos, ell. El caribates plantins (Mr. |                   |     |                             |                  |

<sup>(</sup>१) सर्वत्र स्थूल संख्यांक गांधागत शब्दोंके और सूक्ष्म संख्यांक चूणिसूत्रगत शब्दोंके पुष्ठके सूचक हैं। जिस

| 1  | चरित्त मोहणीय उवसामण    | गा          |   | णोकसाअ        | २८३, २८४     |   | <b>पण्णरस</b>      | 880           |
|----|-------------------------|-------------|---|---------------|--------------|---|--------------------|---------------|
|    | -                       | १७५         |   |               | २७१, ३३८     |   | पण्णारसभा          | १३९           |
|    | चरित्तमोहणीयखबणा        | १७५         |   | णोदोस         | <b>३३</b> ५  |   | पण्णारसविह १३६, १  | *1            |
| ,  | चित्तकम्म               | २७४         |   | णीपेज्ज       | ३३५, ३३६     |   | •                  | <b>UU</b>     |
| 8  | छक्क                    | १५७         |   | णोसव्वदव्व    | ३३९          |   | _                  | १७६           |
|    | छिबह                    | २४ ह        | 7 | तदिय          | ९ <b>,११</b> |   | पमाण ११,           | *             |
| আ  | जहण्ण ३१७, ३५२,         | ३५४         |   | ति            | १५७          |   |                    | १८४           |
|    | जिम्भा                  | ३०१         |   | तिण्ण         | १४२          |   | पसत्य पाहुड) २९५,  |               |
|    | जीव २६१, २६३,           | २६४,        |   | तिण्णि        | १५१, १५७     |   | • •                | ₹•१           |
|    | २६६, २६७,               | २८७,        |   | तिरिक्ख       | <b>३५</b> १  |   | •••                | 98,           |
|    | ३७०,                    | ३७१         |   | तिवलिदणिडाल   | २७४          |   |                    | २९६           |
| 3  | द्ववणकसाअ               | २५७         |   | तिविह         | २४, ८८       |   |                    | २७४           |
|    | <b>हुवणदो</b> स         | २५१ :       | ₹ | दव्व २५५,     | २७७, २८३,    |   |                    | २४६           |
|    | द्ववणपाहुड              | २९४         |   | २८४,          | २७७, ३३७     |   | पुधत्त ३१२,        |               |
|    | ट्टवणपेज्ज              | २३४         |   | दव्यकसाअ      | २५७          |   | 9                  | 28            |
|    |                         | , १६३       |   | दव्वदोस       | २५१          |   | पेज्ज २३४, २४६, ५  |               |
| ಕ  | ठवण                     | २५९         |   | दव्वपमाणाणुगम | <u></u>      |   | ३३२, ३३४,          |               |
|    | ठवणवज्ज                 | <b>२</b> ५२ |   | दव्वपाहुड     | 798          |   | २३६,               |               |
|    | ठवणिज्ज २३८,            | , २५१       |   | दव्यपेज्ज     | २३४, २४६     |   |                    |               |
| वा |                         | , ३३२       |   | दस            | १५७          |   | वेज्जदोस १४२, १६३, |               |
|    | णाणप्पवाद               | ११          |   | दसम           | 9, 88        |   | _                  | १८१           |
|    | णाणाजीव                 | ३४४         |   | दुग           | १५७          |   |                    | 8 800<br>Dine |
|    | णाम ११, २४,             | , २४०       |   | _             | ८,३३९,३४२    |   | •                  | २७६           |
|    | णामधेय                  | १८१         |   | दुव           | १५७          |   | 4                  | 388           |
|    | णामपेज्ज                | २३४         |   | देव           | 348          |   | पंच १४२, १४६,      |               |
|    | <b>णिगू</b> ह्याण       | २७५         |   | देसविरई (दि)  |              |   | पंचम               | 9             |
|    | *                       | , १८२       |   | <b>दो</b>     | १४९, १५७     |   | पंचविह             | <b>\$\$</b>   |
|    | णिचत्ति                 | २९७         |   | दोगंधियपाहुड  | २९६          |   | पंपागहिद           | २७५           |
|    | णिव्वाइद                | २७५         |   | •             | २५५, ३३२,    | ब | बंध                | १७२           |
|    | णिव्वाघाद               | ३१७         |   | -             | ३३४, ३३५,    |   | बंघग १४२, १६३,     | १७२           |
|    | षोगम २३५                | , २४९,      |   |               | ३३६, ३४९     | भ | भागाभागाणुगम       | 388           |
|    | २५२, २६४                |             |   | दंसणचरित्तमोह | -            |   | भाव (णिक्खेव)      | 280           |
|    | ३३७, ३३८                | ., ३४३      |   |               | १४७, १६३     |   | भावकसाथ २५७,       | २५९,          |
|    | णेरइय ३५१               | , ३५४       |   |               | वसामणा १७४   |   |                    | 720           |
|    | णोआगन २४६ २८७           | , २९५       |   | ~             | खवणा १७४     |   | भावपाहुड           | २९४           |
|    | णोभागमदञ्जकसाञ          | २५९         | प | पञ्चयकसाय     | २५७, २६१     |   | भावपेज्ज २३४,      | ,             |
|    | णोभागमदव्वदोस           | २५५         |   |               | २६३, २६४     |   | भासगाहा            | १५६           |
|    | <b>जोजागमद</b> व्यपाहुड | २९४         |   | पटुवभ         | १५१, १५४     |   | T-                 | <b>308</b>    |
|    | णोबागमभावपा <u>ह</u> ुड | २९५         |   | पहिवादुवसामें |              |   |                    | 386           |
|    | · <del>-</del>          |             |   |               |              |   |                    | •             |

|     | संगविषय . २४४           | वयण           | ३०१              | संविद्येष   | 386          |
|-----|-------------------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| st. | मण ३०१                  | ववहार २३      | 14, २४९, २५२,    | सम्ब        | **           |
|     | मणुस्स २६८, ३५२         | -             | ५७, २६४, २८३,    | सञ्बद्ध     | २४९          |
|     | माण २६३, २७३, २७५,      |               | ३६७              | साहिया 🔨 🐃  | २५६          |
|     | २८८, ३१८, ३३३,          | वियंजण        | <b>१</b> ४६, १६३ | सामिस       | ३४४, ३४८     |
|     | , ३३४, ३३५, ३३६, ३३७    | विहत्त        | १३९              | सियापेज्ज   | ₹ <b>३ ६</b> |
|     | माणडा ३१४               | विहसि १       | ४२, १६३, १७१     | सिरिसकसाअ   | 249          |
|     | माणवेयणीय २६३           | बिहासा        | २ ३ ३            | सुक्क       | 388          |
|     | भावदा ३१४               | <b>थी</b> चार | १५४              | सुत्तगाहा   | १३९, १४७     |
|     | माया २६३, २७३, २७५,     | वेदअ          | १७३              | सुत्तसमोदार | 330          |
|     | २८८, ३३, ३३४,           | वेदय          | १४६              | सुद         | ३०१, ३१७     |
|     | ३३५, ३३६, ३६८,          | बेदग          | १६३              | सुदणाण      | <b>१</b> ४   |
|     | 359                     | वंजण          | १७४              | सुहपेज्ज    | २४६          |
|     | मिस्सय (पाहुड) ३७१, ३९४ | स सचित्त (पा  | हुड) २९४         | सोद         | ₹•₹          |
|     | मूसयमनिखय २५६           | सज्जनसार      | r २५ <b>९</b>    | सोलस        | १४६          |
|     | पंचित्रह ११             | सत्त          | १४६, १५४         |             |              |
| T   | रसकसाम २५७, २७७         | सत्तविह       | 33               | संकम        | १७२          |
|     | रूसिद २७४               | सत्तभंग       | २४६              | संकामअ      | १५१          |
| स्र | लिंद १४९                | सद            | १३९              | संकामण      | १५६, ३१६     |
|     | लिहिद २७४               | सह्णय         | २४०, २५९,        |             | ।, २४९, २५२  |
|     | लेंडु २७१               |               | ३३६, ३४२         | 740         | , २६४, ३३६   |
|     | लोह २६४, २७५, २८८       | सभासगाह       | ा <b>१</b> ५४    |             | ३३९          |
|     | ३३३, ३३४,               | समअ           | ३५४              | संगहणी      | १५२, १५४     |
|     | ३३५, ३३६                | समास          | १५२              | संजम        | १६३, १७५     |
|     | लोहदा ३१४               | समुप्पणा      | २६८, २७१         | संजमासंजम   | १४९          |
|     | लोहवेयणीय २६४           | समुप्पत्तिय   | कसाअ २५७, २७१    | संतपरूवणा   | ३४४          |
| व   | वत्तव्वदा ११,८८         |               | २६६,             | संपराअ      | 388          |
|     | वत्थु ९, ११             | सम्मत्त       | <b>१</b> ६३, १७४ | ह हिदपेज्ज  | २४६          |

## ८. जयधवलागतविशेषशब्दसूची

| 81 | अकम्मबंध                  | १७२    | अग्नि              | १९  | अज्झवसिय       | ९४    |
|----|---------------------------|--------|--------------------|-----|----------------|-------|
|    | <b>सक्</b> म्मोद <b>अ</b> | १७३    | अघाइ <b>च</b> उक्क | ६१  | अटुआगरिसा      | १३४   |
|    | विकरियावाद                | १२२    | अच्चासण            | १०२ | अट्ठभंग ३३८,३३ | ९,३४० |
|    | अमोणिय ८७,१               | २८,१३८ | अजीव               | 188 |                | 340   |

<sup>(</sup>१) यहां ऐसे शब्दोंका ही संग्रह किया है जिनके विषयमें ग्रन्थमें कुछ कहा है या जो संग्रहकी दृष्टिसे आवश्यक समझे गये। चौदह मार्गणाओं या उनके अवान्तर भेदोंके नाम अनुयोगद्वारोंमें पुनः पुनः आये हैं, अतः यहां उनका संग्रह नहीं किया है।

| •                      |                 |        |                         |                  |    | F                          | <b>\</b>                                     |
|------------------------|-----------------|--------|-------------------------|------------------|----|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>अट्ठासव</b>         | १२३             |        | अवधिज्ञान               | १४,१५,२१,३९      |    | ं उपादपुरुव ८७;            | 242,242                                      |
| अट्ठंग(आउव्वेय)        | १३५             |        | अवयव                    | ४०               |    | उवक्कम                     | 3.8                                          |
| अट्ठंगमहाणिमित्त       | १३२             |        | अवयवपद                  | 30               |    | उवचयपद                     | . २९,३०                                      |
| अणादियसिद्धन्तपद       | ₹१,३२           |        | अवयवी                   | 80               | 1  | <sup>,</sup> जवसम          | i k                                          |
| अणायार                 | ३०२,३०८         |        | अवाअ(णाण)               | ३०१              |    | उनसामभ                     | ३१५,३३०                                      |
| अणियोगद्दार            | २४,१३८          |        | असुत्तगाह               | १५४              |    | उवसावणा                    | १ ७७                                         |
| अणुकम्पा े             | ९६              |        | असंखेज्ज                | ३६२              |    | उवसामेंतसां <b>पराइं</b> अ | <b>\$88</b>                                  |
| अणुत्तरोववादियदस       | п ८५,           |        | असंखेज्जदिभ             | ाग ३३६,३६७,      |    | उवसंहारगाहा                | 22                                           |
| •                      | ११९             |        |                         | ३६८,३६९          |    | उवासयज्झयण                 | ८५,११८                                       |
| अणुभागविहत्ति ।        | १४३,१७७         |        | अहिसअ                   | ९४,९६            |    | उस्सप्पिणी                 | ६६,११४                                       |
| अणुमाण                 | ४३,३१०          |        | अहिंसकत्त               | 88               |    | उस्सास                     | ३०१                                          |
| अणुवदेस (पुग्व)        | 36              |        | अहिंसा                  | ९४               | 雅  | ऋजुसूत्र                   | २०३                                          |
| अणंगपविट्ठ             | १३७             |        | अहोरत्त                 | ३७१              | ए  | एकत्ववितर्कवीचार           | 383                                          |
| अणंत                   | ३६१             | आ      | आउअ                     | ६२               |    | एकान्त                     | १८९                                          |
| अण्णाणवाद              | १२२             |        | आउव्वेद                 | <b>१</b> ३५      |    | एवकार                      | 208                                          |
| 'अत्थपद                | ८३,१६९          |        | वागम                    | 88               |    | एबम्भूतनम                  | २१९                                          |
| अत्थावत्ति             | ४३              |        | आचार (अंग)              | ९,८५,१ <b>११</b> | ओ  | ओग्गह्णाण                  | ३०३                                          |
| _                      | <b>११</b> , १३६ |        | आणुपूक्वी               | ११,२४,२६         |    | ओघ ३४७,३                   | ४८,३५२                                       |
|                        | ८७,१२८          |        | आणंदमे <b>त्तिपा</b> ह  | •                |    | ३५६,३५८,३                  | ३७१,३७२                                      |
|                        | १३८             |        | आदपवाद                  | ,<br>८७, १३८,    |    | ओदइय                       | 4                                            |
| अद्धापरिमाण १४         | ८, १६५,         |        | आदाणपद                  | २८,३०,३१         |    | ओलंबदाण                    | <b>,                                    </b> |
|                        | ८, १७६,         |        | •                       | ७,३४८,३५६,       |    | ओवट्च्ण                    | ३१६                                          |
|                        | 19, 300         |        | •                       | <b>३५८,३५९</b>   |    | ओवट्टणा १९                 | ११, १५६                                      |
| अधम्म                  | ३३७             |        | <b>आदेसकसा</b> अ        | २५८,२६४          |    | ओसप्पिणी                   | ६६,११४                                       |
| अनेकान्त               | १८९             |        | आयार                    | ३०२,३०८          | अं | अंग                        | ८५                                           |
| अन्तरङ्गनय             | १८३             |        | आयासगया                 | ८७,१३८           |    | अंगपविट्ठ                  | २३,१३७                                       |
| अप्यमत्त               | ९४              |        | आवरण                    | ५७               |    | अंगबाहिर                   | <b>२</b> २,८२                                |
| अप्पाबहुअ              | ३०१             |        | आवलिय                   | ११४,३०१          |    | अंगु <b>ट्</b> ठपसेणा      | १३२                                          |
| अप्पा <b>ब</b> हुआणुगम | <b>३</b> ७२     |        | आसंकासुत्त              | 340              |    | अंतयडदसा                   | ८4,११८                                       |
| अब्भंतर (पच्चय)        | २५८             | इ      | इरियावहपडि <del>व</del> |                  |    | अंतरानुगम इ                | ५६,३७१                                       |
| अभिवाहरण               | १८१             | 1 that | ईहा                     | \$0\$            |    | A W                        | ५४,३५६                                       |
| अयण                    | <b>११४</b>      | े<br>ङ | उ <del>वक</del> ड्डणा   | <b>१</b> ३४      | 41 | कप्पववहार                  | ११०                                          |
| अयदाचार                | 98              |        | उडु                     | १र४              |    | कप्पाकप्पिय                | řů                                           |
| अहरा                   | ३२४             |        | उत्तमट्ठाणपडि           |                  |    | कम्म                       | <b>8 &amp;</b>                               |
| अरहंतणमोक्कार          | ۷۲۰             |        |                         | १०५              |    |                            | 40,                                          |
| अर्थ                   | ₹ <b>0</b>      |        | उत्त रज्झेण             | <b>११०</b>       |    | कम्मद्विदी                 | 46                                           |
| •                      | ०३,२५३          |        | उत्पाद                  | १ ५ ३<br>१ ७ ३   |    |                            | \$6, <b>१</b> ३८                             |
| अवचयपद                 | 79,30           |        | <b>उद</b> भ             |                  |    | कम्मपुज्ज                  | 785 ·                                        |
| भवधि                   | <b>१</b> ४      |        | उ <b>द</b> ज<br>उदीरणा  | १७२,२६५          |    | 7                          | X4, 803                                      |
| , •                    | ) <b>a</b>      |        | W41 7411                | १७३              |    | कम्मोदस                    | \$ 19 3                                      |

| gi t <sup>3</sup> L        | 4                                       | · | मरिसिष्टामि         | , , , ,           |      | 1                      | **               |
|----------------------------|-----------------------------------------|---|---------------------|-------------------|------|------------------------|------------------|
| मंक्हपा <u>त</u> ्रह       | · \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |   | खनम                 | <b>₹</b> ₹•       | ì    | चंदपण्यत्ती            | 45,83            |
|                            | ८७,१३२,१३८                              | , |                     | 14E, 100          | 45   | <b>छट्टी विह</b> त्ति  | ্ ই ১            |
| कसाय                       | <b>३२,२३</b> ३                          | 1 | खवेंतम              | 384               |      | <b>छन्कापनकम</b> जुत्त | *                |
| कसायकस्य                   | 40                                      |   | खर्वेतसांपराक       | <b>३</b> १४       | · '§ | छदुमत्यकाक             | £0, £9, 6        |
| $I_1$                      | १,४,९,१०,२५,                            |   | खेल                 | <b>३५,३</b> ६     | न    | जरपतस्थाणुपुर्वा       | ्र <b>े</b> २४,२ |
| ~                          | 7,56,66,66,                             |   | क्षेसपमाण           | 34,35             |      | जइणस                   | १०               |
|                            | 12, 944, 946,                           |   | खेल समवाअ           | 888               |      | जलगया                  | ८६,१३            |
|                            | १,१८२, २९९                              |   | खेलसामाइअ           | 90                |      | जाति                   | 70               |
| कसायपा <b>हु</b> इप        | द ८७                                    |   | खेत संजो <b>यपद</b> | 30                |      | জিল                    | •                |
| कसायसामण्ण                 | २७१                                     |   | खेताणुगम            | ३६३               |      | जिण भवणस्थक            | १०               |
| काय                        | ३०१                                     |   | गणिपिडम             | 96                |      | जिणवर                  | · '€             |
| काल                        | <b>३७</b>                               |   | गणिद                | ६८                |      | जिन्सा                 | 3.               |
| कालपमाण                    | ३६                                      |   | गब्भ त्यकाल         | ६९,७६             |      | जीव ४५                 | ,80,86,          |
| कालसमवाअ                   | ११४                                     |   | गाथा                | 83                |      | •                      | <b>१३०,१</b> ९   |
| कालसामाइय                  | 90                                      |   | गी (उपसर्ग)         | <b>२</b> ९७       |      | जोग                    | 48,6             |
| कालसंजीयपद                 | ३०                                      |   | गुण                 | २६०               |      | जंबूदीवपण्णत्ती        | <b>८६,</b> १     |
| <b>कालाणुगम</b>            | <b>३</b> ५२                             |   | गुणसेढिणिज्ज        | <b>5</b> 7        |      | <b>उद्या</b> ण         | 8                |
| किट्टि (संगत)              | १५२, १५४,                               |   | •                   | 90                | 釈    | <b>सीणाझीण</b> ट्टिदिव |                  |
|                            | १५६                                     |   | गोग्णपद २७          | ,३०,३२,३३         |      |                        | १,१७१,१।         |
| केदियम्म                   | <i>७०</i> ९                             |   | गोद (कम्म)          | <b>.</b> ६२       | 3    | टुवणकसाव               | 71               |
| किरियावाद                  | १२२                                     |   | गय (अनुष्टुप् इस    | होक) ८२           |      | टुवणाणिक्सेव           | २                |
| केरि <mark>याविसा</mark> ल | 5 ८७, <b>१</b> ३५                       | घ | घाइचउक्क            | ६२,९९             |      | द्वणात्यव              | १०               |
|                            | १३८                                     |   | घाइतिय              | F. P              |      | द्वणापमाण              | •                |
| हुमारकाल                   | ६७,६९,७१                                |   | घाण                 | ३०१               |      | ट्टबणापेज्ज            | 71               |
| <b>ोव</b> ल                | १९,२०,२१                                | 4 | चउट्टाण १           | ४६, <b>१६</b> ४,, |      | ट्टाण                  | 24,81            |
| <b>विल्लाम</b>             | १,२,१९,२१                               |   |                     | १७३, १७७          |      | द्विदिखंडय             | t                |
|                            | ३९,४०,४५,                               |   | चउवीसत्थअ           | 99                |      | <b>द्विदिविह</b> स्ति  | 283,2            |
|                            | ४६,६३,१२५                               |   | चिक्खंदिय           | ३०२               | म    | णयवाद                  | २ः               |
| केवलणाण                    | (उबजोगकाल)                              |   | चदुसंकमणासुत्त      | <b>११</b> २       |      | णवट्ठ                  | 2                |
|                            | ३१९                                     |   | चरित्त मोह          | £ 8               |      | <b>जाज</b>             | <b>१</b> २,५७,   |
| वलदंसण                     | १२५,३१९                                 |   | चरित्तमोहउवसम       | ाणा १५१           |      | णाणप्रमाण              | ₹७,1             |
| वलदंसण(उर                  | ाजोगकाल)                                |   | चरित्त मोहक्खवण     |                   |      | णाणप्यवाद              | ४,९,३            |
|                            | 388                                     | , | चरित्तलद्धि ।       | १४९, १६४          |      | 61                     | ,१२९,१           |
| बलिकाल                     | ७२,७३                                   | , | चारविसेस            | १३२               |      | <b>णाणवाद</b>          | <b>ફ</b> :       |
| वली ५                      | 67,57,57                                |   | चित्त (कम्म)        | २७६               |      | षाणजीवेहि भंग          | विचय ३           |
|                            | ३५६                                     |   | चुण्णिसुत्त         | 8,80,28           |      | णाणी                   | •                |
| ोष (कोह)                   | ३३५,३३६                                 |   |                     | 10,66             |      | पाम                    | 28,20,           |
| ण                          | <b>११</b> ४                             |   | चुण्णिसुसपमाण       |                   |      | णाम (कम्म)             | Ę                |
| य                          | ų                                       |   |                     | ,१२७,१३७          |      | णामणिक्खेव             | <del>२</del> ३   |

|    | " णामत्यम                  | १००                          | दव्यसामाइय                   | <b>८९</b>        | 7          | शरणा (णाण                                | ) 30\$ \$0\$           |
|----|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|------------------------|
|    | णामपद                      | ,<br>३ <b>१</b>              | दव्यसंजोयपद                  | ३०               | 1          |                                          | <b>₹</b> ₹             |
|    | णामपेज्ज                   | २४४                          | दव्वागम                      | ६५, ७५           | म न        | ष ८३. १८३                                | , १८९, १९०             |
|    | णामोवक्कम                  | १०                           | दसट्ठाणिय                    | <b>११</b> ३      | , ,        |                                          | , १९२, २३५             |
|    | णाहधम्मकहा                 | ८५,११४                       | दसवेयालीय                    | १०९              | न          | ामश्रमाण                                 | ₹¥                     |
|    | <b>णिगूहमाण</b>            | २५७                          | दिद्धि वाद                   | ९,२३,८५,         | _          | गम (नय)                                  | २०१, २२१,              |
|    | णिच्छयणय                   | <b>९</b> ४, <b>९</b> ८       |                              | १३६,१३७          |            | •                                        | २४३                    |
|    | णिवस्ति                    | २९७                          | <b>दि</b> व्वज् <b>झु</b> णी | ६८,६९,११५        | <b>#</b> 7 | याय                                      | ३३९                    |
|    | णिव्वाइद                   | २७५                          | दीवसायरपण्णर्त्त             | ो टेंह, १२३      | व व        | क्ख                                      | 228                    |
|    | णिव्वाद्यादद्वा            | ३०६                          | दुण्यस्त                     | १०३              |            | क्खवाअ                                   | १०२                    |
|    | णिसीहिय<br><u>जिसी</u> हिय | २ <b>०</b> ५<br>१ <b>१</b> १ | दुव्वललोव                    | २९८              |            | च्चक्खपमाण                               | ४३                     |
|    | णेगम (णय)                  | ३७१, ३७६                     | देविद                        | ६९               |            | <b>च्चक्</b> वाण                         | १०५, १३२               |
|    | णोआगमभाव                   | २७२, २७२<br>३४५              | देवभाव                       | ६१               |            | <b>च्च<del>क्</del>खाणपु</b> व्व         | ८७, १३१,               |
|    | णोखेत <u>ा</u>             | <b>३</b> ५                   | देसविरदि                     | १७५, १७७         |            |                                          | १३८                    |
|    | णोगोण्णपद                  | २८,३१,३३                     | देसव्वय                      | ৬                | rrz        |                                          |                        |
| त  | तण्हा                      | \$ <del>?</del>              | देसामासियभाव                 | 99               |            | <del>व्य</del> य                         | २५८, २६३               |
| `` | -                          |                              | देसामासियसुत्त               | <b>१३</b> ६      |            | न्छाणुपुरुवी<br>                         | 28                     |
|    | तत्त्व                     | <b>२३०</b>                   | दोगंधिअपाहुड                 | २९६,             |            | जबद्वियणय<br>                            | <b>१</b> १३            |
|    | तदुभयवत्तवदा               | ८९, १३६                      | वोस                          | ३२,१८१           |            | जाअ<br>                                  | ३४९                    |
|    | तव                         | <b>40</b>                    | दंसण                         | ३२५,३३७          | _          | <b>व</b> ञ                               | १५५                    |
|    | तित्थ                      | <b>8</b> 8                   | दंसणुवजोग                    | ३०८              |            | ावअ                                      | १५१                    |
|    |                            | ९१, ९२, ९८                   | दंसणमोह                      | ६१               |            | डेक्कमण                                  | १०३, १०५               |
|    | तित्थवोच्छेद               | ४, ६४                        | दंसणमोहउवसाम                 | णा १४७,          |            | डक्कमण अणं                               | •                      |
|    | तित्थुप्पत्ति              | <b> </b>                     | १६४,                         | <b>१</b> ७४, १७५ |            | डवक्खपद                                  | २९                     |
|    | तिरयण                      | <b>६२</b>                    | दंसणमोहस्तवणा                | १४७,१५३          |            | डवादसाम्पराइ <b>ः</b>                    |                        |
|    | तिलक्खण                    | ११२                          |                              | १५३              | पहर        | माणियोग ८६                               | ,१२६,१३७ु              |
|    | तिविहाहारचायि              |                              | द्रघ्य १९०, १                | ९३, १९४,         | पण्ह       | <b>ह्वायरण</b>                           | ८५, ११९                |
|    | (पडिक्क                    | मण) १०३                      | १९५, ः                       | २२५, २२९         | पद         | ८२, ८३                                   | , ८४, २९७              |
| थ  | थद्ध                       | २७५                          | •                            | २६०, २६१         | पदः        | <b>मिडबूरण</b>                           | १७६                    |
|    | थलगया                      | ८७, <b>१</b> २७              | द्रव्यपर्याया <b>यिकनैग</b>  | ाम <b>२</b> २२   | पदेश       | सविहसी                                   | १४३,१४४,               |
|    | दन्बद्धिय (णय)             | १९८                          | द्रव्यार्थिक (नय)            | १९२, १९७         |            |                                          | 900                    |
| ą  | दव्बु                      | ३४९                          |                              | २००, २२१         | पद्ध       | साभाव                                    | ४३                     |
|    | दव्वणिक्खेव                | २३५                          |                              | २२९              | पम         |                                          | ११,३३,३९               |
|    | दव्वत्त                    | <b>१</b> १३                  | द्रव्याथिकनैगम               | २२१              | पमा        | ाणपद                                     | ३१, ८२                 |
|    | दव्वत्यअ                   | १०१                          | द्रव्यप्रस्तार               | १९७              |            | णाणुसारिसिस्                             | •                      |
|    | दव्वपमाण                   | ३५,३६,३७ ध                   |                              | १६१, ३३७         |            |                                          | ''<br>የ४४, <b>१</b> ७७ |
|    | दव्वपेउज । भेद)            | 788                          | घम्मतित्थ                    | <b>६५</b>        |            | डसंकम<br><u>ड</u> संकम                   | १६५                    |
|    | दग्वसमवाअ                  | ११३                          | धम्भी                        | २६०              | पयद        |                                          | रस्य<br>९४             |
|    | द्व्वसवण                   | Ę                            | धातु                         | २९७              |            | ।गमुबजोग                                 |                        |
|    |                            |                              | \$                           | איינות ו         | 474        | 1.1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 4,4                    |

| 1                | I           |   | I                  |                   |                  |                                           |             |
|------------------|-------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| परमाणंददोगंधि    | यपाहुड २९६  |   | पंपा               | <b>२७५</b>        | •                | मुसिदम्ब 🕐                                | ३२५         |
| परसमय            | २२२         |   | पुंडरीय            | . १११             | ı                | मुहुत्त                                   | \$ \$ 8     |
| परसमयवत्तव्यद    | त े ८८      |   | प्रतिषेधज्ञान      | १९०               |                  | मोक्ख                                     | ८, ५७       |
| परिग्मह          | ९५          |   | त्रमाण             | ४,३९,१८९          |                  | मंगल                                      | 4, 6        |
| परिणाम           | ₹ •         |   | प्रशमहेतु          | ९८                | य                | युग                                       | ११४         |
| परितापरित्तरा    | सि ३९८      |   | प्राभृत            | २७७               | ,<br><b>**</b> * |                                           | २७७         |
| परिमाणाणुगम      | 3 & 8       |   | प्रिय              | 788               | ₹                | रसकसाय                                    |             |
| परियम्म          | ९, ८६, १२०  | फ | फुड                | २९८               |                  | रूवगया<br>चेन्स्रिक                       | ८७, १२७     |
|                  | १३७         |   | फोसणाणुगम          | ३४४               |                  | रोहिणी                                    | १३२         |
| परोक्ख           | २१          | 4 | बाहिर (पच्चय       | ) २५८             | ल                | लव                                        | <b>११४</b>  |
| पर्याय           | <b>१</b> ९८ |   | बंध ८, ५           | ५९, ९४, ९५        |                  | लोइय सद्                                  | <b>३१०</b>  |
| पर्यायाधिक (नय   |             |   |                    | १७२, २६५          |                  | लोउत्तरियस <b>द्</b> य                    | •           |
| _ '              | , २२५, २६२  |   | बंधग १६            | ८,१७२,१७७         |                  | लोग                                       | ३६३         |
| पर्यायाधिकनैगम   | <b>२</b> २२ |   | बंघसमास            | 98                |                  | लोगबिंदुसार                               | ८७, १३५     |
| पलिदोवम          | 308         | भ | भत्तिमंत           | Ę                 |                  |                                           | १३८         |
| पल्ल             | ११४         |   | भागाभागाणुगम       |                   |                  | लोभ                                       | ३३५         |
| पग्व             | १४४         |   | भावणिक्खेव         | २३६               | व                | वइणियय                                    | १०७         |
| पागभाव           | ४३          |   | भावत्थअ            | <b>१</b> ७१       |                  | वस्साणगाहा                                | १५६         |
| पाणावाय ८७,      | १३३, १३८    |   | भावसमवाअ           | ११४               |                  | सुदणाणवण्णसम्                             | ्ह ८१       |
| ग्रधणपद          | ३०, ३१      |   | भावसवण             | Ę                 |                  | वत्तब्बदा                                 | ११, ८८      |
| पारिणामिअ        | ų           |   | भावसामाइय          | ९०                |                  | वत्थु ९,                                  | ११, २४, ७९  |
| पावासव           | ९६          |   | भावसंजोयपद         | ₹0                |                  |                                           | २२९, ३२२    |
| <b>पास</b>       | ३०१         |   | भावाणुगम           | ₹ <b>७२</b>       |                  | वयण                                       | ₹ 0 ₹       |
| पाहुड (प्राभृत)  | ९,११,२९७    |   | भासगाहा            | १६१               |                  | ववहार ।                                   | 9, 80, 700, |
| पुच्छासुत्त      | 340         |   | भूदपुव्वगइ         | २४५               |                  |                                           | ३३९         |
| पुण्णासव         | ९६          | म |                    | ४, १२, <b>२</b> १ |                  | ववहारकाल                                  | ३७, ३९      |
| पुष्व (कालवि०)   | १२४         |   |                    | ३८, ४६            |                  | ववहारणय                                   | ७, ८        |
| ,                | १, ७९, ८६   |   | मज्झिमपद           | ८३                |                  | वाक्यनय                                   | १९२         |
|                  | ,१२७,१३८    |   | मणपज्जवणाण         |                   |                  | वासपुधत्त                                 | <b>३७</b> १ |
| पुव्वाणुपुव्वी   | २४          |   | मज्झिमपदक्खर       | ۷۵                |                  | विकलादेश                                  | १८४,१८६     |
| पृथक्त्यवितर्कवी | वार ३१३     |   | मणवयणकायबु         | त ९३              |                  | विज्जाणुपवाद                              | ८७, १३२     |
| पेज्ज            | ३२, १८१     |   | मनःपर्यय           | 86,78             |                  |                                           | १३८         |
| पेजबोस           | १७०, १७७    |   | महाकप्पिय          | ११०               |                  | विणअ                                      |             |
| पेज्जदोसपाहुड    | १० ३२       |   | महापुंडरीय         | ११०               |                  | विधिज्ञान                                 | १०७         |
| •                | ७२, १८१     |   | मान                | <b>३३</b> ५       |                  | विनाश                                     | १९०         |
| वेज्जपाहुड       | ۹, १٥       |   | मायागया            | ८७, १२७           |                  | ावनारा<br><b>वि</b> यलप <del>रवद्</del> य | १९७         |
| पोग्गल           | २६०         |   | मास                | ११४               |                  | ापयलपण्य <b>म्</b> ख<br>वियाहपण्णसी       | <b>7</b> 9  |
| पोलकम्भ          | २७६         |   | मि <del>र</del> सय | t q               |                  | •                                         | ८६, १२१     |
| पंचगगुणप्पहाण    | ११२         |   | मुणि               | •                 |                  | वियाह्यण्णत्ती अंद<br>वियाह्य             |             |
| <b>W</b>         | ••          |   | <b>4''</b>         | 9                 |                  | वियंजण                                    | १४७, १४६    |

| 1         | विरियाणुपवाद ८७, १२८                    | समाएस २९८                  | सुयदेवयसंबा १             |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|           | <b>१३८,</b>                             | समुक्तित्तणां ३४७          | सुहासवदार ९७              |
| ŗ, '      | विवाससुत ८५, १२०                        | समुप्पत्तिअकसाय २६३        | सूत्र १४१                 |
| 1         | विसेस ३२१,३२२                           | सम्मत्त ६, १६४, १७७        | सूदयद ८५, ११२             |
|           | बिहत्त-द्विदि-अणुभाग १७१                | सयलप <del>च्यवख</del> २१   | सूरपण्णली ८६, १२१         |
|           | विहार ९६                                | सरागसंजम ७,८               | सोव ३०४                   |
| ,         | विजंग १७७                               | सब्बण्हु ३२४               | संकम १६८                  |
|           | वेणइयवाद १२२                            | सम्बलोग ३६३, ३६५           | संकमण ३१६                 |
|           | वेदअ १७३, १७४                           | सव्वायिचारिय १०३           | संकमवित्तिगाहा १८०        |
|           | वेदग अत्थाहियार १६४                     | ससमअ ८९,९०,१०३,१११         | संकामञ १५१, १५८           |
|           | वेयणीय (कम्म) ६२, ६४                    | ससमयवत्तब्बदा ८८           | संकामणा १५६               |
|           | वंजण १७४                                | सहाव ६९                    | संखापमाण ३४, ३९, ८१       |
|           | वंदणा १०१, १०२                          | सागर ११४                   | संखेज्ज ३०१, ३६२, ३९७,    |
|           | व्यञ्जननय २०२, २१३                      | सादिअद्धुवअहियार ३४७       | संखेज्जदिभाग ३५९,३६०      |
|           | व्यवहार (नय) २००                        | सामण्ण (जीव) ३२८           | संगह २०१, ३३९             |
| Ł         |                                         | सामाइय ८९, ९०              | संगहणी १५२, १५४           |
|           |                                         | सामित्ताणुगम रे४८          | संगहियणेगमणय ३४३          |
|           | ~~                                      | सायार ३०८                  | संग्रह २००                |
|           |                                         | सावयधम्म ९१                | संजम ५७, ६३               |
|           | शुद्धद्रव्यााथक २००<br>श्रुति २७९       | सावरणजीव ५७                | संजमासंजमलद्धि ११९,१६४    |
| <b>37</b> |                                         | सियासइ (स्याच्छब्द) २६७    | संजोगक्खर ८१              |
| स         | सकलादेश १८५                             | २७९,३३८                    | संज्झक्खर ३२६             |
|           | सञ्चपवाद ८७, १२९, १३८                   | सीलरक्खण ९१                | संत ५७, २६५               |
|           | सर्जकषाय २६०<br>सतिक्ख ६२               | सुख २४६                    | संतपरूवणा ३४४             |
|           | 11                                      | सुत्त ९, ८६, १२२, १३७      | संबंधगाहा १६५, १६८        |
|           | *************************************** | १४०, १५७                   | संयोगपद ३०                |
|           | सत्ता ४८<br>सद्दलिंगज ३१०               | सुत्तगाहा १५४              |                           |
|           | · •                                     | सुदक्खंद १२,२४             | संवच्छर <b>१</b> १४       |
|           | सद्दाणुसारिसिस्स ६                      | सुदणाण (श्रुतज्ञान) १४,२१, | स्फोट <b>२४२</b>          |
|           | सभाष्यगाया १५५, १५६                     | २२, २५, ३८, ३८, ४६         | स्याद्वाद २८१             |
|           | सभुक्ख ६२                               | १३७, ३०१                   | ·                         |
|           | समभिरूढ (नय) १८२, २१७                   | सुदणाणन्खर ८१              | हेउ <b>१</b> ३९           |
|           | समय ११४, ३७०, ३७१                       | सुदणाणपद ८४                | हिंस <b>अ ९३, ९४</b> , ९५ |
|           | समवास 🖰 ४३, ४४                          | सुदणाणपमाण ९६              | हिंसा ९४, ९५              |
|           | ८५,३२३                                  | नु सुदणाणववण्णसमूह ८१      | हिंसामेत ९५               |
|           | समबाअ (अंग)                             | मुद्धणय ७                  | हिंसायदण ९५               |
|           | ्र प्रस्तिकालिय                         | 7                          | )                         |

AZZTAI IMPATE

1

r